



वह पुरतक खेपराज श्रीकृष्ण रासने बम्बई खेतवाडी ७ वीं गळी खम्बाटा केन निज "श्रीवेंकेटेश्वर" रटीम श्रेसमें अपने किने छानकर यहीं प्रकाशित किया ।

#### • ॥ श्रीः ॥

ज्योति विन्कुलावतंस श्री. पं० वेङ्करामास्मन पं० हरिकृष्णशास्त्रि निर्मित बृहज्ज्यो-तिषाणीवानतर्गत षष्ठमिश्रस्कन्धोक्त षोडशाऽध्यायास्त्र्य→

## ब्राह्मणोत्पत्तिमार्त्तण्ड-

भाषादीकांसमेत।

514 H

यह ग्रन्थ

57150

खेमराज शीरुण्णदासने चंगई

निज"श्रीवंकटेश्वर" स्टीम् मुद्रणयन्त्रालयमें

मुद्रितकः प्रकाशित किया ।

संबंत् १९७९, शके १८४४.

हुनसुरणादि सर्वाधिकार 'श्रीवेडू टेकर' मन्त्राख्याधीकाने स्वाधीन रक्काहै.

### अथं विज्ञापनपत्रिका।

स्वस्ति श्रीमत्सङ्गळविषुळजगन्महाडम्बरविरचनप्रयासव्यासविन्यासानुप्रासकार्य-धुर्यवर्यसमुत्पाद्यमानमानाहीनशास्त्रपारावारपरपारवीरतरणकरणचञ्चकञ्चकीभूतपरि-मितिविरहितमतिमत्तनिगदितमहानुभावत्वपरमपुरुषावंधानानिरतत्वप्रभृतिगुणकदम्ब -जैवालनिकुञ्जमध्यरञ्जितमञ्जुगुञ्जान्मिद्धिद्विकुरम्बायमाननानार्विकजनरसनारसन्र-सितजोष्डच्ममाणापरिमाणकीर्तिपत्यक्षश्रीतद्यतिमूर्तिविततपसन्नतापादकदीप्तिनिराज्ञी -कृतक्षीरिन्धिदिजराजनिघानोद्येषु समस्तिविद्याविरोधसीविद्छेषु पुनरि समस्तान -वधंवधेवदेविद्यानिरन्तरघोषपोषप्रोषितबहुदोषेषु विभवयेषु न पुनः स्वल्पाध्ययनसञ्जा-यमानाविवारदर्पभारानुकृततलस्पृष्टखलखलायमानजलन्यापारेषु, न्यायव्याकरणमीमां-सावदान्तशुद्धान्तपरिचरणपरिचारिकीभूतावशुद्धबुद्धिबृद्धवरवर्णिनीषु विद्वज्जनेषुनीचै-स्तनाभिधानस्य मे शतशः प्रणातिपुरःसरं प्रार्थनाः समुखसंतु । भोः पंडिताः इह हि खळु ब्रह्माण्डमण्डले वर्णधर्मकर्मणां सुशर्मणे चिरन्तनसमयमनुसःयापि विरंच-विष्णुविश्वश्वरविदेहतनयाहृदयसरोवरमरालप्रभृति देववरकण्वगौतमवालमीकिवालाख-ल्यादिमहिषवर्यावीचीनजयसिंहपभृतिमहीपालैर्धर्मार्थकारिभिजातिषुङ्गवेश्च वर्णसंकरो माभूतेन लोको मावसीददिव्येतदथ देशयामतीर्थक्षेत्रेषु बाह्मणानां जातीस्तिन्धन्धां-स्तत्सेवकांस्तद्ववृत्तीयथान्यायं प्रणीय प्रकल्प सर्वेकालमञ्याहतं समनुवर्वतादिति . व्यवस्थां चक्रे प्रन्तु-विकराङकिकालकरवालेन ताकृतज्ञातिमर्थादावसन्तमाधवी-लता चेच्छिद्यत इति समवलोच्य परमकारुणिकश्रीमद्भेद्व्यासेन समस्तपुराणेषुं वर्ण-धर्ममयीदा यथावकाशमनुप्रवेशयाञ्चको यतोऽयं जनो लब्धपतिपत्तिर्भूत्वा स्वीत्पत्ति स्वधर्म स्वकृतन्यं सुखेनं जानीयात्ताद्दवुसरेच ।

अत्र खल्ल मया भूयसा परिश्रमेण, स्थलमकाश १ श्रीमालपुराण (कल्याणखण्ड) २ ह्मोलपुराण (धर्मारण्यमाहात्म्य) ३ मेवालपुराण (धर्मारण्यमाहात्म्य) ६ कण्डोलपुराण (कण्वाश्रममाहात्म्य) ६ हिंगोलपुराण (हिंगुलादिखण्ड) ६ नागुरपुराण (नागरंखण्ड) ७ कोटचर्कमाहात्म्य ८ वालखिल्यखण्ड ९ सह्यादिन्खण्ड १० प्रभासखण्ड ११ तापिखण्ड १२ वायुपुराण १३ कायस्थमकाश १४ प्रभृतियन्थान् केद्रारमलयपुष्करोत्कलमिथिलागयादिमाहात्म्यानि, मनुष्यविराचित-प्राकृतपूर्वोतिहासयन्थांश्रसमालोक्यविराचितोऽयं यन्थः।एतद्यन्थविरचनप्रयासान् सम्भप्रयोजनं च अस्मिनसमये आर्यजनाःस्वस्वप्रकचीनवाहन्यव्यादाऽलस्यप्रतापाच विद्यातिगोत्राविचारप्रतिपादकयन्थावलोकनमपि न कुर्वन्ति । किंपुनरन्येषाम किं च

रवज्ञातिक्रलभेदावबोधनं मनुष्यत्वावाच्छित्रसक्रलजात्यतिकांतानामस्माकमवस्यमप्र-पुराणवचनानि प्रचोद्यंति स्थाचोक्तं "आचोर ब्यवहारे च प्रायश्चिक्तं विशेषतः ॥ ज्ञात्वा ज्ञातिविवेकं तु द्विजः पूज्यत्वमहैति ॥" इति तथाच सह्यादिखण्डें "कार्ढ कोऽहंकलं कि मे संबंधः कीहशो मम ॥ स्वस्वधमी न खप्येत तहींव चिन्तयेदुबुधिः ॥१॥ नारदो ब्रह्मबीजाय मम चेत्यूचिवान्बुधः ॥ '' तथा च पाझेऽपि-''द्विजन्मानो भवेयुःसम स्वात्मवृत्तांतवेदिनः॥आत्मनी ज्ञातिवृत्तांतं योन जानाति सन्पुमान्।।ज्ञातीनां समवायार्थे पृष्टः सन्मूकतां भजेत् ॥ स्वज्ञातिपूर्वजानां यो न विजानाति संभदम् ॥ संभवेत्युंश्रलीपुत्रसद्दशः पितृवेद्कः॥ गोत्रप्रवर्शात्वादिगोत्रदेवतस्य प्रह्म् ॥ स्थापनास्या नतादात्म्यं स्थापकंस्यादिलक्षणम् ॥ आत्मनः सर्ववृत्तांतं विज्ञेयामिद्माद्रात् ॥ गोत्र-शाखावटंकं च ज्ञातिप्रवरशर्मकम् ॥ देवीं गणपाति यक्षं नव जानाति वाँडवः ॥ " इत्यादीनि प्रमाणानि स्वस्वधर्मजातिगोत्रकुरु।नामवश्यक्तव्यतावज्ञानप्रचोद्वानि जागरूकाणि सन्ति । तस्मानमनुष्याणां स्वस्वज्ञातिज्ञानं विशेषतःकन्यापुत्रव्यवद्दार-पुरः सरगोत्रवंशवृद्धिप्रभृत्येद्दलेशिककःपारलेशिककार्वण्डसुरवावासंयेऽवस्यं संपादनीयतयाः पर्यवस्थितमिति मयाविचार्यं नानाविधपरिश्रमसन्दोईन विरचितोऽयं ब्राह्मणोत्पत्ति-मार्तिण्डनामा यन्थः सहदयहदयाह्वादकीभूतसचारित्रपवित्रकीतींनां विद्वज्ञनानां पुरतः पुष्पाञ्जलिरिव विकीर्णः स्वस्वेष्सितनजातिज्ञानमस्नग्रहणाघाणन सतां प्रमोद् संविध-त्तांतमाम् ॥ अत्रत्यविषयाश्च । विषयानुक्रमणिकायां प्रदर्शिताः सन्त्येव ते सुधीभिन ्रवधेया विधयं च तदवलोडनिमाति भूयोभूयः प्रार्थयामि ॥

ज्योतिर्विद्वेकटरामतनूजन्मा • हरिकृष्णशर्मा.



# अथ ब्राह्मणोत्पत्तिमार्तंडाध्यायविषयानुक्रमणिका प्रारभ्यते ।

|                                                            | " । । । नाउनमा जना प्रारम्यत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पृष्ठांकाः श्लो० विषयाः                                    | पृष्ठांकाः श्लो० विषयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १ १ मंगळाचरणमू                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " ४ प्रवाध्यायविषयवर्णनम्                                  | , रहन्यश्रीक्षणाः पद्धावधाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| र ६ अय परिभाषामकरणम्                                       | " १०३ स्वभावपरत्वेन दशविधब्राह्मण-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| '77 र असम्बे मार्मापानक रणान्                              | ि नीमान '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| " ८ आदी ब्राह्मणस्य एकाजातिः                               | ५०४ जातिमानमाना ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <sup>१</sup> १४ दशविधब्राह्मणेभ्यश्चतुरशीति                | ब्रो- ! <sup>१९</sup> १५० ९वजितियाचार्य वर्षात्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ह्मणा जाताः                                                | ूँ १११ स्वजातीयाचार्वपक्षमण <del>्यावः</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ३ १५ गोत्रश्चन्यब्राह्मणाः                                 | । • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १६ अयं दशास्त्रधन्नाह्मणनामानि                             | र्द १९९ स्त्पात्रबाह्मणवरीक्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ्रेंट चत्रशीतिब्राह्मणनामान                                | <sup>१९</sup> १९९ दोनफलम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ६ ५० सामान्यदेशादिनामकत्राह्मणन                            | ।-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| मान                                                        | " १२७ कुळनिरीक्षणमशंसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ७ ५४ सामान्यब्राह्मणाः स्वेस्वे देशे                       | ं १३८ अङ्ग्रीयम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| पुरस्ते नाम्यवेद्यान                                       | े १२८ अ <b>इ</b> लीनसर्ज्ञलीनलक्षणानि<br>१६ १३७ वटोक्या कार्यान्त्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ४५ उपब्राह्मणनामा न                                        | १६ १३७ वृद्धोक्त्या कुद्धाकुछनिरीक्षणे<br>अपवादः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ं ५६ द्वादशविभविभविभवः                                     | १७ १४४ ब्राह्मणानियम् के के स्टब्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| र्भ सर्वेभ्यभौदीच्या उत्तमाः सर्वे                         | The state of the s |
| कान्यकुव्जन्नाह्मणाः                                       | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| भ्राद्धयज्ञादिषु वर्णमासणाः<br>भ्राद्धयज्ञादिषु वर्णमासणाः | । प्राप्त भाषान स्टबंब लगान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " ५८ कोंकणवर्णनम्                                          | र १० शालभयमवश्यभावनीयिक्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ्रि पर मध्य देशकार्यं न                                    | १९९ श्रीक्षणाध्यक्षत्वनिसात्रज्ञ क्राप्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " ५९ मध्यदेशप्रमाणं सत्रस्यादेव-<br>ब्राह्मणाः             | र्र १८९ ज्ञातज्ञानप्रशासा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| uft =                                                      | १८३ ज्ञास्युत्पत्तिज्ञानमवश्यंकर्वज्ञाननम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| र्वे ६४ अभक्तनिर्वयजनवर्गनम्<br>राष्ट्रिकार्यस्य           | रेरे १९५ गोत्रादिनवपदार्था ब्रेयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| " ६५ कर्णाटककोकणते छगद्रविह्रदेश-                          | " १९६ अथ ज्ञातिशब्दस्यार्थः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| स्थितजनस्वभाववर्णनम्                                       | २५ २०८ गौडद्रविडब्राह्मणानां मिथो भो-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १९५५ पंचकोशात्मकदेशाचारभेद्वणनम्                           | जननिर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| " ६७ केद्विजैदेवप्रतिष्ठा न कार्या तदाह                    | 3 _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| . १० जनमञ्जूषावाचामान्यतः इत्यातः.                         | । १९ मानस्याज्यम् श्रीदाव वश्यास्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ● 역약하여                                                     | ા વા તાલવા                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| उद्याक्षणान्यान्य का था                                    | भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| . Zer aret alst alought the                                | पादियात त्रज्ञ जानेन नेन नेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                            | ं रेडर वाणजा शा. शहरप्रमेल्यक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| निदाकारणस्य चे निषेधः                                      | र रहर शास्त्राद दिवलो यसी व्यक्तिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १ ९३ अब्राह्मणळक्षणं तेभ्यो दाने                           | २१ - १४९ दुगाद्त्तकथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| अनिष्ठफलं चाह<br>अन्नाह्मणाः षडविधाः                       | ३२ २५० देशाचारकुळाचारज्ञात्याचार-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ९९ अज्ञाह्मणाः प्रृविधाः                                   | विचाए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •                                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## (४) ब्राह्मणोत्पत्तिमार्तण्डाध्यायविषयानुक्रमणिका ह

| •                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पृष्ठांकाः स्त्रो० विषयाः                                                     | पृष्ठांकाः. श्लो० विषयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ३३ २५३ ब्राह्मणानां मर्मानिष्ठितासुत्तरोत्त                                   | रि ५० ३५४ बाह्यणलक्षणम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| श्रष्ठत्वम् ः                                                                 | 11.0 21.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <sup>77</sup> रेप६ कर्मिभेरेव वर्णविभागे प्रमाणव-                             | ५१ ३५६ ब्राह्मणस्य मूळं संध्यावंदनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| चनानि                                                                         | ं भाग ने अर्था गतिमा हो पश्चातिमा ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " भागवतं भारतं वसिष्टगीता                                                     | <sup>२६०</sup> बाह्मणलक्षणम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ्रं चर्छमसूर्व मतुः                                                           | ५२ ३६८ स्वकर्मत्यागिनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ਵੇਖਾਂ ਵੇ <b>ੱ</b> ਵੇਰੀ <b>ਗ</b> ਲਾਹਰੰਸ਼ਨ ਚੰਦ ਲੁਆਮਤਿ                           | इति परिभाषाप्रकरणम् ॥ १॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| प्राणा निर्माप नेप एक्ट्रामान                                                 | ५३ १ श्रीहीच्यामहम्मानानानानाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ्रे अन्यानि च<br>३८ २९५ कमिम्बनमो नीवनां मानि नीक                             | ब ं गापा ज्यायस्य सिर्धात्मात्सा सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| संस्थान क्षेत्रमा कामसा आसि हाल                                               | ा गण्या वर्षा वर्षा । स्वाह्म वर्षा वर्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| उत्तमतां याति तद्धाक्यानि<br>४० ३१३ चतुर्वार्णातं केन चर्चन                   | ,, यिनाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| रेरर मध्यमाना वन कमणा ज्यष्ट्रत्व                                             | " सीयोरसंप्रदायिनां ने वासटंक-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| तदाह श्रुतिश्च<br>४१ ३१७ बाह्यणस्य स्थापना                                    | वक्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ं नाजगरन वायमावणमध मुख्य                                                      | चक्रम्<br>८० ११० औदीच्यानां हीनभेदाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| धम इत्याह श्रक्तिः                                                            | र टालक्यदिन्यबाह्यणीत्पत्ति प्र०३ः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ४२ ३१८ कर्मभिरेव वर्णप्राप्तौ प्राचीन-                                        | <b>ग</b> ्र नथ(दशपटक) छन्न क्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ·                                                                             | र र उपपाद्रभद्क्थनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ४४ ३२२ देवज्ञासणस्रभणम्                                                       | ८३ १ अथ श्रीमालिबाह्मणी-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ्रे रेरे मिनिकालाहरू<br>इस्टें                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • • • • । इजब्राह्मणलक्षण <del>क</del>                                        | रवित्रकर्णम् ॥ ४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| न्त्र राजवाराज्यका                                                            | ९८ १२४ इ.ळादनागडबाह्मणोत्पत्तिः *<br>९९ १२८ श्रीमालिपौरबालवणिगुत्पत्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| . २९६ वश्यबाह्यणस्थानम्                                                       | १०० १४९ पटवाज्ञात्युत्पत्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                               | a ' ' ' ' ' GAISHEARGIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| २२८ माजारबाह्याच्याच्या                                                       | a control of the cont |
| , , , <u> </u>                                                                | १११ ० श्रीमालिबाह्मणानांगोत्रावटंकादि<br>११५ २५८ भोजकज्ञात्युत्पन्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TTO TOTAL STREET                                                              | ११६ २६३ स्वर्णकारवास्त्रात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ्र <sup>ररा</sup> पाडालब्रह्मणलक्षणक                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777 MISTORY                                                                   | ं विश्वास्तिति । जान्यां विश्वासिक स्वास्ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                               | शेश रेश्वर दशक्तिकालेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                               | , , , ५५।।। पद्मान्य क्रियन् जन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| र्भः विभागकशालकासरपुरोहितलक्ष०<br>१३६ मूर्खबाह्मणनिदा<br>१८ १४२ ब्राह्मणमहिमा | ्र व व व वा वा द्वा द्वा ह्वा ह्वा शाह्म । ह्वा शाह्म ह्वा ह्वा ह्वा ह्वा ह्वा ह्वा ह्वा ह्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| भ नेश्वर बाजायाना ।                                                           | मकरण ॥ ५॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| " रे४६ बाह्मणनाम्नि अष्टौ विक्रल्पाः<br>" रे४६ जीनो — भे                      | १२० १ अथ तैईंगबाह्मणीतिःम् इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                               | १२६ ५३ षड्सभेद्यस्थनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| रेश रेश देहो बाह्मणी न भवति<br>रा रेश्य वर्णी बाह्मणी न भवति                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                               | // 4191466016161123124s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ५० अ. अ. अ. अने शहाणी न प्रवित                                                | १९ १ श्रीमहल्याः वर्षात्स्यः<br>१२९ १ श्रीमहल्याः चार्षणाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ग ३७० च्यालणा न भवास                                                          | - ''''वंश्चापायमादमादाग्राख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " ३५२ इष्टाण्डंभर्गेन न भवति                                                  | ३५ ३५ अथभद्दबाह्मणभेद्कथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <sup>37</sup> ३५२ इष्टाप्तधमेण ब्राह्मणो न भवति ?                             | ३७ १ अय द्रविडबाह्मणीत्पक्तिःप्र.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                               | ः कार्यालगात्पस्सःम्,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| षृष्ठांकाः इछी० विषयाः                                                          | lusi        | काः श्लो०                           | <u> </u>                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| १३८ ९ द्रिवडानां चतुर्विंशतिभे                                                  |             | · ·                                 | विषयाः                                         |
| १३९ १ महाराष्ट्रदेशस्यबाह्मणात्                                                 |             |                                     | ।।गरवणिःभेद्षथनम्                              |
| 4 14.11 44.11 44.111                                                            | अप्राप्तः । | र जाराठ                             | यासम्बाद्वादशयग्रामासिः<br>वर्णनम्             |
| प्रकरणम् ॥ ९ ॥<br>१४२ गोबोपनामचकम्                                              | ' २५७       | ३८० चित्रोड                         | ानागरभेदव्णनम्                                 |
| १४३ २० सार्द्धदादशज्ञूद्रजाति <b>क</b> श                                        | ३५८         | ३९१ बडनाग                           | राष्ट्राह्मणवर्णनम                             |
| १४५ ३० षण्णवतिकुलनामचक्रम्                                                      | . 2         | ३९२ बीखना                           | गरब्राह्मणवर्णनम                               |
| <sup>१)५</sup> ० षण्णवतिकरुभेटकथनम                                              | , , ,       | ४०१ साटाइरा                         | नागरब्राह्मणवर्णनम्                            |
| १५७ १ अथ हो। डब्राह्मणोत्पत्तिः प्र                                             | १० ३        | कुरणोरा                             | नागरब्राह्मणवर्णनम्                            |
| १५९ २० त्रैविद्यह्मोडब्राह्मणोत्पत्तिः                                          | 77          | क्षाचारा<br>४०४ बाउटना              | नागरज्ञाह्मण्डर्णनम्<br>गरज्ञाह्मणवणनम्        |
| १९४ '० गोन्नावटंकचक्रम                                                          | 77          | ४०५ प्रश्नोत्तरा                    | नरत्राक्षणवणन <b>म्</b><br>नागरत्राह्मणवर्णनम् |
| भूभे ८४ गामजवाजगत्वां सः                                                        | 77          | ४०८ नागरात                          | खडायतो भेदः                                    |
| L alasticial distribution                                                       | २६२         | ० नागराण                            | iगोत्रप्रवरनिर्णयचक्र <del>म्</del>            |
| १७७ २०१ चातुर्वेदिह्योडब्राह्मणोत्पत्ति<br>१८२ २३७ जेठिमछुद्योडब्राह्मणोत्पत्ति | तेः 📗 🤭     | १ अथ ख                              | डायताविमवीणगुत्प-                              |
| रूपार्वणासीडब्राह्मणास्पत्ति<br>,, रुष्ठ इंग्यार्वणासीडब्राह्मणोत्पत्ति         | <u>.</u>    |                                     | 11 28 11                                       |
| रधर धनुजह्योद्ध                                                                 | . 1493      |                                     | डाविमवाणिस्टर्सन्दे                            |
| १८४ ३५६ अहालजह्मोडवाणिग्रत्पत्तिः                                               | :           | म-॥ १५                              |                                                |
| १८५ २६३ मधुकरह्योद्धवणिकःप्रदिर                                                 | 15.0        |                                     | <br>(छित्राह्मणीत्पत्तिः                       |
| " रेहण दशाविसापाचाभेदकथनम्<br>१८८ १ अथ सारोजानाचाणोजाना                         |             |                                     | *                                              |
| • अने साराकाश्राक्षणात्पात्ताः                                                  | 2000        | मः॥ १६                              |                                                |
| भक्रणम् ॥ ११ ॥<br>१९५ ६३ अन्तरनेतिनानामेन्यन्                                   | २९५         | अथा गनाराइ                          | महाणोत्पत्तिः प्र. १७                          |
| १९५ ६२ अन्तरवेदिबाह्मणोत्पत्तिः<br>१२ ६३ जम्बुबाह्मणोत्पत्तिः                   | • ````      | ण गनाराङ्गाह<br>चक्र <b>म्</b>      | प्रणानां गोनावटकः                              |
| भ देश गुग्जलीभेदःसंक्षेपतः                                                      | २९७         | १ अथ कणहो                           | लबाह्मणोत्पत्तिः                               |
| १९५ १ जम्बुबाह्मणअन्तर्वे दिबाह्मणम                                             | ÷           | म०॥ १८                              | ।।                                             |
| <b>भवक्रम्</b>                                                                  | 30% 9       | १३ क्रपोलकोर                        | ।।<br>ध्वणिजा <b>मुत्पत्तिः</b>                |
| २०३ १ अथ गुग्लीयबाह्मणीलात्तः                                                   | ३१३         | ० कंडोलबाह्य                        | णानां गोत्राव <b>ंक</b>                        |
| म् ।। १२॥                                                                       |             | चक्रम्                              | #* <b>#</b>                                    |
| २१५ १ अथ नागरबाह्मणोत्पत्तिःष्र.१३                                              | 3 "         | १ अथ चित्तप                         | विनकोंकणस्थ्याः                                |
| र२५ ० नागरब्राह्मणानागीनयम्बर्धाःस                                              |             | म, ॥ १९॥                            |                                                |
| २३६ १९७ बाह्यबाग्डेनागग्रजाह्मणोत्पत्तिः<br>२४० २३१ गगतीर्थज्ञाह्मणोत्पत्तिः    | ३३०         |                                     | <b>मुपना मगोन्नप्रवर</b> ्                     |
| रेष्ठ रेण्ड अथ द्वितीयनागरभेद्वर्णनम्                                           | ३२४ ६०      | ज्ञानचक्र <b>म्</b>                 | -                                              |
| रहर २०६ कारिओकानामगः                                                            |             | ५ कृषः लज्ञातिभे<br>१ किस्स्टर्टे   | ₫:                                             |
| " <sup>२०७</sup> <b>अष्ट्रपष्टिक</b> स्टेबी वर्ण नम                             | 77 63       | १ कि छवन्तब्राह्म<br>९ समवरब्राह्मण | भणशातभद्रः<br>ज्ञातिभेटः                       |
| ५५० २५०अष्टकुल नागरब्राह्मणभेटनां वस                                            |             | भथ कऱ्हाडे                          |                                                |
| ३५५ नागरवणिग्भेद्कथनम्                                                          | 108         | पद्ययत्राह्मणभेद                    | कथनमः                                          |

### ब्राह्मणात्विमार्तण्डाध्यायविषयानुक्रमणिका ।

विषयाः प्रष्टांकाः स्रो० १ अथ देवहखब्राह्मणोत्पत्तिः २१ :384 १ अय आभीरअभिल्लबाह्मणो-388 त्वतिः प्र. ॥ २२ ॥ ३४९ / १ अथ शेणवीसारस्वतन्नाह्मणो० म. ॥ २३ ॥ एषामेव विहोत्रदश्गोत्रत्राह्मण इति नामांतरम् १ अथ पश्चिमदेशीयसिधिक-345 च्छिहालारिसारस्वतबाह्मणो-त्यत्तिः म्, ॥ २४ ॥ **₹**49 ३६ छषाणक्षत्रियोश्पत्तिः ॱ३६५ १ अथ दधीचसारस्वतपरोतन्नाः 即の田山からり ३५० १५४ ब्रह्मक्षत्रियज्ञात्युत्पत्तिः ३७२ ३७२ अन्यब्रह्मक्षत्रियज्ञातिभेदः १ अथ नर्मदीनरवासिसारस्वत-ब्राह्म० म. ॥ २६॥ ४१२ १ अथ कान्यकुब्ज्जाह्मणोत्पत्तिः म. ॥ २७॥ कर्ष ११ अथ सरयूब्राह्मणोत्पत्तिः २४ कान्यकुरजानां षटकुळवर्णनम् 516 ० कान्यकुःजानां गोत्रास्पदग्रामः ज्ञानकोष्टकम् अर्थ १ अथ आदिगौडब्राह्मणोत्प. म्र. ॥ २८॥ <sup>6</sup>र्थः '' अथ श्रीगौडब्राह्मणोत्पत्तिः मकरणम् ॥ २९ ॥ ३ तत्रनूतनक्रमे मास्वीयाः ¥33 रेश जीग्रंकमे माळवीयः 866 ३३ अथ मेद्रत्वालमाहाणभेदः ४० खारोळाखसादाश्रीगोडभेदी **2**33 ४१ देरोळाश्रीगीडभेदः 893 ०श्रीगौडबाह्मणानां गोबादिचक्रम् ४३५ १ अय शुक्रब्राह्मणोत्पत्तिमक-४९७ रणम् ॥ ३० ॥

. (६)

पृष्ठांकाः श्लो० विषयाः ४३७ १ अथ दधीचडायमाबाहाणी० म०॥३१॥ १०५ पराशरपारीखब्राह्मणभेदः **४५**९ १०५ सारत्वतब्राह्मणभेदः १०६ गौडब्राह्मणभेदः 17 १०६ गुर्जरगौडब्राह्मणभेदः 11 १०७ शिखवाल झाह्यणभेदः 840 ११३ मम्मम्लेच्छभेदः धपु३ ० द्वीचानां गोत्रशाखास्त्रम् ४५३ १ अथ दर्शनपुरवासिदिसाबाळ-ब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम् ॥३२॥ ४६१ १ अथ खेठकवासिखंडवाल-ब्राह्मणोरपत्तिप्रकरणम् ॥ ३३॥ 283 २५ बाह्याभ्यन्तरभेदकथनम् ४६५ ३६ लाडवणिग्भेदः 238 ० खेटकानां गोत्राषटंकचक्रम् ४६९ १ अथ रैक्यरायक्वालबाह्म प्रइ.०॥ ३४॥ ४७२ १ अथ रोयडाब्राह्मणोत्पात्तः मकरणम् ॥ ६५ ॥ ६७३ ६ नापळब हाणवोरसदाबाह्यण-णोरप० १९ हस्सोलेबाह्यणोत्पत्तिः ઇહઇ २१ हरखोळेचणिग्ज्ञातिः ध्रेष 77 २७ गोरबाळवाबीसाबाह्मणोत्पत्तिः 308 ३१ गरुडगलियाबाह्यणोत्पत्तिः १ अथ भागे बन्नाह्मणोत्पात्तेप्र-800 करवम् ॥ ३६ ॥

१ अथ तलाजियाब्राह्मणोत्र्य-

तिपकरणम् ॥ ३७॥

१ अथ मेदपाठब्राह्मणोत्पत्ति-

मकरणम् ॥ ३८ ॥

४० भट्टमेवाडाभेदः

४१ नागरभेदः

73

| पृष्ठा <del>ंव</del> | ાઃ સ્ટો૰  | वि <b>ष</b> याः                  | पृष्ठांक | ાા શ્રો      | ० विषयाः                                                 |
|----------------------|-----------|----------------------------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|
| 898                  | ४८ व      | णेक्शिहिपभेदः                    | ५२५      | 80           | सुखक्षेनगौडब्राह्मण/ः सुखक्षेन                           |
| 866                  | ५७ র      | गाडिमेवाडाभेदः                   |          |              | कास्थाः                                                  |
| 79                   | ५९ च      | रासीमेवाडाभेदः                   | לל       |              | भट्टनागरगौडाः भट्टनागर <b>क</b> ः                        |
| "" 8                 | ११/७६ बंध | युष्णज्ञातिचोवीसे पचीखे          | •        |              | मटनागरमा <b>डाः म</b> टनागर <b>काः</b><br>य <b>स्थाः</b> |
|                      |           | ह्मणभेदः                         | ५२६      |              | न्द्राः<br>तूर्यध्वज्गौडाःसूर्यध्वजकायस्थ                |
| <b>५०३</b>           |           | मे <del>ष</del> त्रप्रसंगः       | "        | ५७           | माथुरगौडबाह्मणाः माथुरकाः                                |
| ५०४                  | १०४ अ     | स्तिकनामस्मरणेन सर्पभयं          | ५२७      | ६३           | यस्थाःचं बगौडभेदः                                        |
|                      | न         | भवेदिति वरदानम्                  | "        |              | गयस्थानांगीडानां <b>मांड</b> च्यंशापः                    |
| <b>404</b>           | ११० न     | गिदहपुरस्थापनम् <u></u>          | ५२८      | <b>(90</b> ) | इति प्रथमचित्रगुप्तकायस्थभेदः                            |
|                      | ११४ मत    | रपाटानां विवाहविधिकथनम्          | 77       | ७५           | अथद्वितीयचित्रगुप्तकायस्थी-                              |
| ५०६                  | र२३ रा    | जसीवेमाडाब्राह्मणभेदः            | l        |              | त्पत्तिः                                                 |
| e40/0                | ० भह      | मेवाडाब्राह्मणानां गोत्रा-       | ५३०      |              | चांद्रसेनीयक्।यस्थोत्पत्तिः                              |
| f +                  |           | चक्रमू                           | ५३२      |              | संकरकायस्थोत्पत्तिः                                      |
| 906                  |           | थ मोताला ओरपालाशिर               | ५३३      |              | कायस्थवर्णनिश्चयः                                        |
| •                    | पर        | तनब्राह्मणोत्पत्तिप्र० ॥३९॥      | ५३४      |              | भ्य वालमीक बाह्मणो. प. ४३                                |
| ५१६                  |           | थि तापितीरस्थकाष्ठपुरवाः         | ५३६      |              | गोमित्रीयब्राह्मण् <b>भेदः</b>                           |
| ,                    | fa        | सेब्राह्मणोत्पत्तिमक-॥४०॥        | · ·      |              | <b>ल्याल्यब्राह्मण्</b> भेदः                             |
| 986                  | 9 20      | थऔदुं वरकापित्थवाटमूल            | 77       |              | वाल्मीकानां गोत्रादिनिर्णयः                              |
| 1,10                 | 2 ~1      | प्रजाद्धिमस्कापित्यवाटमुळ        | ५३८      |              | गोत्रप्रवरचक्र <b>म्</b>                                 |
|                      |           | गा छवाटी यत्राह्मणे त्वित्र-     | ५३९      |              | <b>भय</b> ्रुक्कयजुर्वेदीयपल्रशाकर                       |
|                      | क         | रणम् ॥ ४१ ॥                      |          | š            | વા. ત્રે. ॥ ४४ ॥                                         |
| ५२०                  | १ अ       | य द्वादशगौडब्राह्मफोत्पत्ति      | ५४१      | <b>१</b> :   | अथ शाकद्वीपिमगभोजक-                                      |
|                      | म्        | हरणम् ॥ ४२ ॥                     |          | 3            | बा. प्र.॥ ४५ ॥                                           |
| 77                   | રર શ્ર    | गौडबा० श्रीगौडकायस्थाः           | ५४४      | 8            | अथ अनावलाभारेलार्साइ                                     |
| ५३३                  | २५ श्रीव  | वास्तव्यकायस्थाः श्रीगौड-        |          |              | ब्रॉ. प्र. ॥ ४६ ॥                                        |
|                      | त्राह     | रणाः                             |          |              |                                                          |
| ५२३                  | ३९ हर     | र्षणागौडब्राह्मणाः हर्यांणाः     | ५५३      |              | अय सनाहेचबाह्मणो प्र. ४७                                 |
| 77                   |           | <b>ायस्थाः</b>                   | ५५३      | ? :          | अथानेकविधन्नाह्मणो. प्र.४८                               |
| ••                   | ३२ वा     | ल्मीकगौडबाझणाः वास्मी-           | 71       | ₹ :          | <b>डरक्</b> छब्राह्मणनिर्णयः                             |
| 1.9.5                |           | कायस्थाः                         | 77       |              | मैथिलब्राह्मणनिर्णयः                                     |
| ५२४.                 | ३७ वा     | चिष्ठगौडब्राह्मणा वासिष्ठका      | ५५५      | -            | माध्यंजनखिस्तिब्राह्मणनिर्णयः                            |
| 77                   |           | हथाः<br>                         | ५५५      | १८ इ         | ायाचास्त्रज्ञाह्मणनिर्णयः                                |
|                      | •० स      | रिभगौडबाह्मणाः सौरभका-           | ५५६      |              | प्रिंदीयब्राह्मणनिर्णयः                                  |
| "                    |           | स्थाः                            | 77       |              | तोमपुराब्राह्मणनिर्णयः                                   |
| •                    | ं ४५ द्   | ाळभ्यगौ <b>ढबाह्मणाः</b> दाळभ्य- | 7)       |              | ।तितपतियाणाब्राह्मणनिर्णयः                               |
|                      | 40        | ाय <b>स्</b> थाः                 | 77       | २८ ह         | हेटवासबाह्मणनिर्भयः                                      |

विषयीः यष्टांकाः श्लो॰ ५५७ ३९ नारदीयब्राह्मणनिर्णयः ३० नांदोर्याभारतीयानंदवाणानिणयः ३१ मेत्रायणीयनिर्णयः ३१ वग (वंगाळी) ब्राह्मणनिर्णयः १ अथदात्रिशदुयामवासिबाह्म० प्रा ॥ ४९ ॥ *'अ*द्धर १८ कारेडब्राह्मणाः १८ कर्काटीग्रामवासिब्राह्मणाः <sup>37</sup> १९ मरणग्रामिब्राह्मण**० का**नुनीब्रा० २० माडिग्रामवासिब्रा० मागषग्रामब्रा २१ मित्रनाडुब्रा० निर्मार्गेब्रा० **५५९: २२ ग्निमतुरब्रा० शि**ब्ह्रीब्रा० १३ अजपुरवासीबा० २४ क्टब्रा० २५ श्रीपाडिबा० कौडिलबा० २६ कारमुख्वा० उज्जयबा० २७ चीकोडीबा० २८ वामिजुरुबा० पुरग्रामीबा० बल्लमंजीबा० २९ हैनाडुबा० इचुकब्रा० ३० केमिजबा० पालिङ्गबा० शिरपा डिबा० <sup>भा</sup> ३१ कोडिपाडिबा० ( कोंकणदेशस्य ) १ अथपातितज्ञाह्मणप्रकरणः ५० १ गोलकबाह्मणाः पंचग्रामवासिनः ११ शूद्रवाहकबाह्मणाः १३ कुडालाकब्राह्मणाः पदिकब्रा० मद्विद्या० नागत्रा० प्रश्रादेशको मिथुनहरब्राह्मणाः देरळ्ड्रा० <sup>37</sup> २३ तुळवत्रा. हैगत्रा. कोटत्रा. नेषुरुत्रा. स्वयवराद्रित्रा० निर्णयः अथ पांचालबाह्मणो. प्र. ५१ ५६४ २१ शैवपांचाळभेदः " २२ ब्रह्मपांचाळभेदः ५६५ ३९ डपपांचाइभेदः ५६८ १ अयं कुंडगोलक्रमार्वेप०५२

प्रष्ठांकाः श्लो० ५७० १ अथ डिडूमाईभरीज्ञात्युत्प-त्तिप्र० ॥ ५३ ॥ ५७६ १ अय लेवाकहज्ञात्य्रत्पत्ति-No 11 48 11 ५७८ १ अथ भाटियाक्षत्रियोत्पत्ति-प्रा १५ ॥ ० भाटियानुखगोत्रशाखाद्यानस० ५८१ १ अगरवालावैद्यात्पात्तिमः ५६ ५८३ १ आचार्यमाद्रभीवक्यनप्रयो-जनप्र०॥ ५७॥ ५८५ १ जैनाचार्यपादु० प्र० ॥ ५८ ॥ ० जैनाचार्यवेशपुरुषज्ञानचक्रम् १ अथ भावकोत्पात्तेपक. ५९ १ श्रावकाणां कुळगोत्रज्ञान चक्रम् ६६३ ६०३ १ श्रीशंकराचार्यप्राद्ध. प्र. ॥६०॥ २ शिवरहस्योक्तंपा० " ३८ माधवकृतशकरिद्विजयोक्तमाः ६०६ ५८ सुधन्वराजजन्म० ६०७ ६८ भट्टणादजन्म० " ६१ शकरजन्म ६०८ ७५ पद्मपादजन्म " ७६ प्रभाकरजन्म " ७६ हस्तामळकजन्म ७७ तोट हाचायजनम " ७८ डदंकजन्म " ७९ सुरेश्वरमंडनजन्म " ७९ आनंदगिरिजन्म " ७९ संनदनजन्म " ७९ चित्सुखजन्म ६०९ ८४ अथ चतुर्मठनिर्णयः ६१३ १५० आनंदगिरिकृतशं करप्रादुर्भावः ६१५ १७५ अथ शंकराचार्यग्रुहपरंपरा

888

१ ग्रन्थाकंकारः

### ॥ श्रीगणेशाय नमः॥



अथ बृहज्ज्योतिषार्णवान्तर्गतषष्टमिश्रस्कन्धोक्त-

## षोडशाऽध्यायाच्य-ब्राह्मणोत्पत्तिसार्तण्ड।

पूर्वार्द्ध-भाषाटीकासमेत।

श्रीगणेशाय नमः ॥ वृषवाहनविष्नेशौ शिखिवाहां सरस्वतीम्॥ स्वेष्टं श्रीबदुकं नत्वा पितरं वेंकटं तथा ॥ १ ॥ श्रीगौतम-कुलोत्पन्नो ज्योतिर्विद्वचंकटात्मजः ॥ हरिकृष्णः करोत्यत्र ब्राह्मणोत्पत्तिनिर्णयम् ॥ २ ॥ दक्षिणाख्ये महादेशे हचौरंगा-बाद्संज्ञकम् ॥ नगरं बहुविस्तीर्णं चास्ति तत्र जनिर्मम् ॥ ३ ॥ अस्य प्रथस्य द्वौ भागौ पूर्वार्द्धं चोत्तरार्द्धकम् ॥ तत्र पूर्वार्द्धके प्रोक्तो विप्रादेविर्णनिश्चयः ॥ ४ ॥ सुविस्तरतया जातिविवेक-

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ बाह्मणोत्पत्तिमार्तण्डकी भाषा कहतेहैं ॥ अब यंथकत्ति अध्यायके आरंभका मंगलाचरण करतेहें वृष्ट वाहन जिनका ऐसे जो शिव उनको तथा विभेश गणपित उनको और सरस्वती और बटुकनाथजीको पिता वेंकटराम उनको नमस्कार करके ॥ १ ॥ माध्यादिनीय गौतमगोत्रीय गुर्जरबाह्मणऔदीच्यसहस्रज्ञाति-पंडित वेंकटराम उनका पुत्र शास्त्रवेत्ता हरिकृष्ण में स्वकृत चतुर्लक्षात्मक बृहज्ज्योति-पांडित वेंकटराम उनका पुत्र शास्त्रवेत्ता हरिकृष्ण में स्वकृत चतुर्लक्षात्मक बृहज्ज्योति-पांडित वेंकटराम उनका पुत्र शास्त्रवेत्ता हरिकृष्ण में स्वकृत चतुर्लक्षात्मक बृहज्ज्योति-पांडित वेंकटराम उनका पुत्र शास्त्रवेत्ता हरिकृष्ण में स्वकृत चतुर्लक्षात्मक बृहज्ज्योति-पांडित वेंकटराम उनका पुत्र शास्त्रवेत्ता हरिकृष्ण में स्वकृत चहुर्लक्षात्मक बृहज्ज्योति-पांडित वेंकटराम उनका पुत्र शास्त्रवेत्ता स्वाह्म सेरी उत्पत्ति महाराष्ट्रदेशमें औरंगावाद करके बडा शहर है वहां भई है ॥ ३ ॥ इस यंथके दो भाग हैं उसमें पहिलेभागों वणसंकर जातिका बहुत विस्तार दिखायाहै

स्यानुसारतः॥ वर्णसंकरजातीनां विशेषाद्यत्र निर्णयः ॥ ५॥ चतुरशीतिवित्राणामथ वक्ष्ये प्रभेदकम् ॥ पुराणे सुप्रसिद्धं वै वर्त्तते बहुविस्तरम् ॥ ६ ॥ लिखेद्यदि समग्रं तं भेद्मुत्पत्तिपूर्व-कम् ॥ सपादलक्षयंथो वै भवेदिति भयात्तदा ॥ ७ ॥ क्रैतेभ्यः सारांशमादाय संक्षेपाद्वर्णयाम्यहम् ॥ सृष्ट्यारंभे ब्राह्मणस्य जातिरेका प्रकीर्तिता॥८॥ उक्तं च भागवते--पुरुषस्य मुखं ब्रह्मक्षत्रमेतस्यबाहवः ॥ ऊवींवैश्यो भगवतःपद्धचां शूद्रोऽभ्य-जायत ॥ ९ ॥ अन्यद्विकल्पश्च-ब्रह्माऽसृजत्स्वसुखतो युष्मा-नात्मपरीप्सया॥छंदोमयतपोविद्यायोगयुक्तानलंपटान्॥१०॥ स्मृतौ-मुखबाहूरुपजातास्तस्य वर्णा यथाऋमम् ॥ त्राह्मणं क्षत्त्रयं वेश्यं शूदं च निरवर्त्तयत् ॥ ५१ ॥ श्रुतिश्च-न्त्राह्मणो-ऽस्य मुखमासीदित्यादि॥ १२॥ एव पूर्व जातिरेका देशभे-दाद्द्रिघाऽभवत् ॥ गौडद्राविडभेदेन तयोभेदा दश स्मृताः ॥ ॥ १३॥ चतुरशीतिविप्राश्च दिग्भेदाच ततोऽभवन् ॥ युगे युगे कार्ययोगात्कृता ब्रह्मादिभिः पुनः ॥ १४ ॥ ब्रह्मखंडे-वह पन्द्रहवां अध्याय है ॥ ४ ॥ ५ ॥ अब ग्रह सीलहवें अध्यायमें ची-याशी ८४ ब्राह्मणोंका उत्पत्तिभेद दिखाताहूं पुराणोंमें बहुत सविस्तर है।। ६॥ जो संप्रूर्ण क्यानक हिर्खे तो फक्त ब्राह्मणोंकी उत्पत्तिका सवारुक्ष ग्रंथ होजावे इस वास्ते॥७॥ उनमेंसे सारांस कथा भाग लेके वर्णन करताहूं। प्रथम सृष्टिके आरंभमें बाह्मणका मेद् एक था ॥ ८ ॥ उसका प्रमाण श्वाति स्मृति पुराणोंमें है कि, सृष्टिकर्ता जो पुरुष उनके मुखसे बाह्मण पैदा भये,वाहुसे क्षत्त्रिय पैदा भये, ऊरुभागसे वैश्य और ·**बां**बसे सूद ऐसे चार वर्ण भये ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ उसमें ब्राह्मणवर्णका भेद पहिले एक था बाद एकके गौंड और द्रविड ऐसे दो देशमें जाके जो रहे उसके लिये दों भेद भये। बाद दोके दश भेद भये ॥ १३ ॥ और दशभेदसे चौ=याशिभेद भये सो युगेयुगे नाम सत्य त्रेता द्वापर कार्छ ऐसे चारा युगेंगि ब्रह्मादिकदेवतावींने और आदिशब्दकरके गौतम कण्व वाल्मीिक गालवादि ऋषीश्वरोंने और मान्धाता,रामचंद्र मूलराना जयसिंह प्रभृति राजावोंने अपने अपने कार्यपरत करके स्थापना कियेहें ॥ श १४॥ और कितनेक ब्राह्मण, ब्रह्मदेके मुखसे कालांतरमें पैदाभये हैं वो-

<u>चभुवुर्ब्रह्मणो वक्रादन्या ब्राह्मणजातयः ॥ ताः स्थिता देशभे-</u> <u>देषु गोत्रश्चन्याश्च शौनक ॥ १५ ॥ अथ दशविधा ब्राह्मणाः-</u> कर्णाटकाश्च तैलंगा द्राविडा महाराष्ट्रकाः ॥ गुर्जराश्चेति पंचैव द्राविडा विध्यदक्षिणे ॥ १६॥ सारस्वताः कान्यकुब्जाः गौडा उत्कलमैथिलाः॥ पंचगौडा इति ख्याता विध्यस्यो त्तरवासिनः ॥ १७ ॥ अथ चतुरशीतिब्राह्मणनामान्याह हरिकृष्णः-चतुरशीतिविप्राणां नामानि प्रवदाम्यहम् ॥ गौडद्राविडमिश्राणां तथाऽन्येषां विशेषतः केवलं गुर्जराणां वा भेदमूचुः पुरातनाः ॥ तत्रादौ य्रंथ-कर्त्वें ज्ञातिह्यौदीच्यंसज्ञका ॥ १९ ॥ सहस्रशब्दसहिता टोलकाख्या दितीयका ॥ श्रीमालिब्राह्मणास्तद्रत्कलाद्-ब्राह्मणास्ततः ॥२० ॥ सिंधुदेशोद्भवा विप्रा ये शप्ता ऋषिभिः पुरा ॥ मोहेरक्षेत्रविप्राणां भेदं वक्ष्यामि सांप्रतम् ॥ २१ ॥ त्रिविद्यश्रातुर्विद्यश्च मह्रमोडस्तथेव च ॥ एकादशाश्रापरे च धेनुजाश्च ततः परम् ॥ २२॥ तत्रैव वणिजः गोभूजाट्टालजाः परे ॥ मोधुकरास्तथा चान्ये मंडलीपुरवा-गोत्ररहित वेदकर्भश्रष्ट देशान्तरों में प्रसिद्ध हैं ॥ १५ ॥ अब दशपकारके ब्राह्मणों के नाम कर्णाटक १, तैलंग २, द्रविड ३, महाराष्ट्र ४, गुर्जर ६, यह पंचद्रविड कहे जातेहैं विध्याचलके दक्षिणतरफ रहते हैं ॥ १६ ॥ और सारस्वत १, कान्यकुब्ज २, गींड ३, उत्कल ४, मैथिल ५, यह पंचगोंड़ कहेजाते हैं विध्याचलके उत्तरबाजू रहते हैं ॥ १७ ॥ अव चौप्याशीजातिकेः ब्राह्मणोंके नाम कहते हैं परन्तु ब्राह्मण अनेक हैं. तथापि वो चौ-याशिभेद द्रविड गौड मिलके हैं ॥१८॥ श्रीर कितनेक ऐसा भी कहते हैं कि, फक्त गुर्जरब्राह्मण और गुर्जरबनियोंक चौ-याशीभेद हैं सो सब आगे दिखा-बेंगे उसमें प्रथम प्रथकर्ता पुरुषकी जाति सहस्रोदीच्यब्राह्मण ॥१९॥ टोळक१, और औदीच्यर श्रीमालिबाह्मण ३,उनों केयजमानपोरवाल वनिये वैश्य श्रीमालिवैश्य आदि. छः न्याति हैं भागड़ ब्राह्मण ४॥ २०॥ सिंध ब्राह्मण ५॥ २१॥ त्रिवेदीम्होड ६ चातुर्वेदिम्होङ् ७. महामहोड ८. इग्यार्षणाम्होङ् ९, घेनोजा म्होड १० ॥२२॥ और **∓होड़ज़ाह्मणोंके सेवक बनिये गोभुज १, अहा**ळज**२, अधुकर३, मं**डलीपुरवासी ४ ऐस

सिनः ॥ २३ ॥ खंडायताख्यौ संप्रोक्तौ वणिग्विप्रौ ततः परम् ॥ खेटका बाह्यसंज्ञाश्च तथैवांतरवासिनः ॥ २४ ॥ तत्रैव लाडवणिजश्चोत्पत्तिर्विणिता मया ॥ झाल्योदरास्ततो ्विप्रास्ततश्चांतरवेदिनः । १ ॥ जंबूवतीनदीतीरवासिनो ब्राह्मणास्ततः॥ वायडाख्यो वृणिग्विप्रो कंडोलब्राह्मणास्ततः ॥ २६ ॥ कपोलवणिजश्चैव गालवबाह्मणास्ततः ॥ प्राग्वाङ-वणिजञ्जेव सौराष्ट्रापरनामकाः ॥ २७ ॥ ततश्च ब्राह्मणाः प्रोक्ताश्चोन्नतक्षेत्रवासिनः॥ गिरिनारायणा विप्रा गुग्गुलिन्ना-ह्मणास्ततः ॥ २८॥ श्रीगौडा गुर्जराख्याश्च जीर्णनूतनभेद-तः ॥ ततश्च ब्राह्मणाः प्रोक्ता नाम्नामेडतवासिनः ॥ २९ ॥ औदुंबराश्च कापित्था वटमूलीयंकाः स्मृताः ॥ सृगालवाटिया विप्रास्तापितीरोद्भवास्ततः ॥ ३० ॥ ततश्च ब्राह्मणाः प्रोक्ता ह्यरगक्षेत्रवासिनः ॥ मौक्तिकब्राह्मणाश्चेव शिरःपत्तनवासिनः ॥ ३१ ॥ कर्णाटकास्ततः श्रोक्तास्त्रैलंगा षड्विधास्ततः ॥ नियोगित्राह्मणाश्चेव तथाऽन्ये द्राविडाः स्मृताः ॥ ३२ ॥

महाराष्ट्रब्राह्मणाश्च तथा चित्पावनाः परे ॥ काराष्ट्रब्राह्मणाश्चेव
हैं॥ २३॥ खडायते ब्राह्मण बानये ११ बाजखेडावाळ १२ भीतरखेडावाळ उनके
यजमान लाड बानिये १३॥ २४॥ झारोळा ब्राह्मण बानिये १३ अंतर्वेदी ब्राह्मण
१५॥२५॥ जांबुब्राह्मण १६ बायडा ब्राह्मण बनिये १७ कंडोळब्राह्मण १८॥
॥ २६॥ कपोळ बनिये गालवब्राह्मण प्राग्वाडसारटे बनिये १९॥ २७॥ उनेवाळ
ब्राह्मण २०, गिरनारे ब्राह्मण २१, गुग्गुलिब्राह्मण २२॥ २८॥ श्रीगौड ब्राह्मण जूने
२३, श्रीगौड ब्राह्मण नवे २४, भेडतवाळ ब्राह्मण २५॥ २९॥ औदुंबर ब्राह्मण
२६, कापित्य ब्राह्मण २७, बटमूल ब्राह्मण २८; स्वगालवाटब्राह्मण २९॥ ३०॥
और पाल ब्राह्मण ३०, सोताले ब्राह्मण ३१, शिर पतन मोताला ब्राह्मण ३२॥ ३१॥ कर्णाटक ब्राह्मण ३३ छः प्रकारके तेलंग ब्राह्मण ३४ नियोगी ब्राह्मण ३५
पैदरा प्रकारके द्रीवडब्राह्मण ३६॥ ३२॥ महाराष्ट्र ब्राह्मण ३७ चित्पावन कोंकणस्थ

कोंकणांतरवासिनः ॥ ३३ ॥ त्रिहोत्रब्राह्मणाश्चेव दशगोत्राश्च ब्राह्मणाः ॥ द्रात्रिंशप्रामिवप्रश्च पातित्यप्रामन्नाह्मणाः ॥३४ ॥ मिथुनहराब्राह्मणाः वेलंजियामवासिनः ॥ पातित्यप्राममेदेन ब्राह्मणानां वित्रष्ट्यम् ॥३५ ॥ गोराष्ट्रब्राह्मणाश्चेव केरला-स्तुलवास्तथा ॥ नेंबुरुब्राह्मणाः हैवा यंबराद्रिद्धिजास्तथाः ॥ ३६ ॥ कंदाबराश्च कोटाख्या शिविष्ठित्राह्मणास्तथा ॥ ततश्च ब्राह्मणाः प्रोक्ता दर्शनक्षेत्रवासिनः ॥३७ ॥ तब्नाम्ना वणिजः प्रोक्ता मेद्पाटास्त्रिधा मताः ॥ भट्टहरास्त्रिपाठियाश्च-तुरशीतिकाः स्मृताः ॥ ३८ ॥ एतेषां स्रेवकाः प्रोक्ताः मेद-पाटवणिग्वराः ॥ नागराः पड्विधाः प्रोक्ताः चमत्कारपुरो-द्भवाः ॥३९॥ गौडाश्च द्वादश प्रोक्ताः कायस्थास्तावदेविह् ॥ तत्रादौ मालवी गौडा श्रीगौडाश्च ततः परम् ॥ ४० ॥ गंगा-तटस्थगौडाश्च हर्याणा गौड एव च ॥ वाशिष्टाः सौरभाश्चेव दा-लभ्याः सुखसेनकाः॥४९॥ भट्टनागरगौडाश्चतथा सूर्यध्वजा-ह्वयाः॥माथुराख्यास्तथागौडावाहमीकब्राह्मणास्ततः ॥ ४२ ॥

ब्राह्मण ३८ काराष्ट्रवाह्मण ३९ ॥ ३३ ॥ त्रिहोत्रवाह्मण ४० द्रागोत्रवाह्मण ४१ द्रातिंशद्यामवाह्मण ४२ पातित्ययामवाह्मण ४३ ॥ ३४ ॥ मिथुनहार ब्राह्मण ४४ वेळंजीयामवासिवाह्मण ४५ ॥ ३५ ॥ गोराष्ट्रवा० ४६ केरळवा० ४७ तुळववा० ४८
नेबुरुवा० ४९ हेववा० ५० यंवरादिवा० ५१ ॥३६॥ कंदाववा० ५२ कोढववा० ५३
शिवलीवा० ५४ दिशावाळवा० विनये ॥ ५५ ॥ ३७ ॥ भटमेवाडेवा० ५६ त्रवाडिमेवाडे वा० ५७ चो=पातीमेवाडे वा० ५८ ॥ ३८ ॥ उनके यजमान मेवाडे विनये हैं
और नागर ब्राह्मण छः मकारके वडनगरमें उत्पन्न हुवे वडनगरे ब्राह्मण ५९ विसनगरे
बा० ६० साठोदरे बा० ६१ चित्रोडे नागर बा० ६२ भारडनागर बा० ६३ प्रश्नोरे
नागर बा०६४ ॥ ३९ ॥ गोडबाह्मण १२ प्रकारके हैं उनके यजमान कायस्थ हैं उसमें
मालवी गोंड६५ श्रीगोड६५॥४०॥ गंगापुत्र गोड६६ हर्याणा गोड६८वाशिष्ठ गोड
६९ सोरमगोड ७० दाङम्य गोड ७१ मुलसेन गोड७२॥४१॥ भटनागर गोड ७३
सूर्यद्वत्र गोड ७४ मथुराके चैवे ७५ वालमीक ब्राह्मण गुर्जर संप्रदायी ७६ ॥४२॥

विप्राख्यालयाश्चेव गोमित्रियास्तथापरे ॥ दायमात्राह्मणा-श्चेव विप्राः सारस्वताभिधाः ॥ ४३ ॥ तेषां च सेवकाः त्रोक्ता लववंशसमुद्रवाः ॥ मित्रमोडाश्च कपिलास्तलाजया-मवासिनः ॥ ४४ ॥ खेदुवा नारदीयाश्च तथा चंद्रसराद्विजाः ॥ बलाद्राः गयाक्षेत्रवासिनश्चीत्कला दिजाः ॥ ४५ ॥ आभी-राः पश्चिवासाश्च लेटवासाः सनोडियाः ॥ पाराशराः कान्य-कुन्जास्तथा सोमपुरोद्भवाः ॥ ४६॥ कांबोदसिद्धा नादोर्या भारतीयाश्च पुष्कराः ॥गरुडीया भार्गवाश्च नार्मदीकाद्विजो-त्तमाः ॥ ४७ ॥ नंदवाणाभिधा विप्रास्तथान्यानप्रवदाम्य-हम् ॥ मैथिला ब्राह्मणाश्चैव तथा मैत्रायणीयकाः ॥ ४८॥ अभिन्ना ब्राह्मणाश्चेव तथा माध्यंदिनाह्वकाः ॥ गाटाश्चेव शतं पंचिवविधा धर्मचारिणः॥ ४९॥ प्रभासा भाछवा वल्का अन्योन्यं ते विभागिनः ॥ शौंल्का शैव्या बाद्राश्च तथा वै मांडका द्विजाः ॥ ५० ॥ क्रमुका देवलाश्चेव कांबोजा कोश-लास्तथा ॥ शुद्धाशुद्धास्तथा सिद्धाः .कापौंडाभीतचारिणः ॥ ॥५१॥श्रेणयः कौशिकानर्वावाडिका लज्जका आपि॥ नैगमाः खरपृष्ट्याश्वतथाप्रेतविलासिनः ॥५२॥ आवंत्याः कांचिका-श्रेव गोमांततीरवासिनः॥ एवं भूम्यामनेके च ब्राह्मणाः संति रायकवाल बा० ७७ गोमित्रि बा० ७८ दायमा बा० ७९ सारस्वत बा० ८०॥४३॥ उनके सेवक लोबाणे क्षत्रिय हैं मित्रगीड बा० ८१ कपिल बा० ८२ तलाजिये बा० ८३॥४४॥खेटुवे बा०८४नारदी बा०८५ चंद्रसर बा०८६ वलादरे बा०८७ गयावाल बा॰ ८८ ओडिये बा॰८९॥४५॥ आभीर बा॰९० पह्डीवासबा॰९१हेटवास बा॰९२ सनोडिया बा० ९३ पाराशर बा० ९४ कान्यकुब्ज बा० ९५ सोमपुरा बा०९६॥४६ कांचोदासिद्ध ब्रा०९७ नादोर्या ब्रा०९८ भारती ब्रा०९९ पुष्कर ब्रा०१०० गरुः डगिल्या बा० १०१ भार्गव बा १०२ नार्मदीय बा० १०३॥ ४७ ॥ नंदवाण बाक

१०४ मैथिइ बा० १०५ मैत्रायणी बा० १०६॥४८॥ अभिल्ल बा०१०७मध्यदिनिया अां० १०८ यह आदिलेके दूसरे अनेक हैं ॥४९॥५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ऐसे पृथ्वीकें

भूसुराः ॥ ५३ ॥ स्वैस्वे देशे प्रयुज्यंते नान्यदेशे विशेन षतः ॥ येषु तीर्थेषु ये देवा येषु तीर्थेषु ये द्विजाः ॥ ५४ ॥ पुजनीया विशेषण नावमान्याः कदाचन ॥ उपब्राह्मण-नाम्ना वै पांचलाश्च ततः परम् ॥ ५५ ॥ इति ज्ञातिनामानि॥ वणिजो द्वादशविधास्तथानेक विधाश्च वै॥५६॥ अथ एतेषां किंचित्रिर्णयः ॥ उक्तं ग्रंथांतरे-उदीच्या ऋषयः सर्वे न मोढा न च नागराः ॥ कान्यकुब्जा द्विजास्सर्वे माथुरैर्मागधे-र्विना ॥ ५७॥ अभीरकंका यवनाश्च भृंगा नाटास्तथा <u>माल-</u> वदेशविप्राः ॥ श्राद्धे विवाहे खलुयज्ञकर्मणि तेविजिता यद्यपि राभुतुल्याः ॥ ५८ ॥ सह्यादिखंडे-भुवाति योजनशतं राम-खंडं व्यवस्थितम् ॥ सप्तयोजनविस्तीर्णं ग्रुभकर्मणि तिष्ठति ॥ ५९ ॥ ते वै कोंकणजा विप्राः कथिताः सर्व एव हि नर्मदायाश्च कृष्णायाः देशो मध्यः प्रकीर्तितः ॥६०॥ तत्रैव अनेक प्रकारके बा० हैं ॥ ५३ ॥ सो अपने अपने देशमें पूज्य होते हैं अन्य देशमें विशेष करके नहीं हैं परन्तु विदान स्वकर्मीनिष्ठ, शुद्ध बाह्मण सब देशमें पूज्यहैं और जिस् तीर्थ क्षेत्रमें जो बाह्मण मुर्दे भी हैं तथापि पूज्य हैं अपमान नहीं करना ॥ ५४॥ और आगे शिवपांचाल, ब्रह्मपांचाल, उपपांचाल, नामक त्रिविध पांचाल उपब्राह्मणकी उत्पात कहेंगे ॥ ५५ ॥ अब बानिये बारा प्रकारके हैं श्रीमाली दशा विसा १ पौरवाळ दशा विसा २ नागर दशा विसा ३ मोहोड घोष्ठवा मांडलिया अडाड दशा विसाध खडायता ५ झारोला ६ दिसाबाल ७ लाड ८ वायडा ९ कपोल १० मेवाड ११सोर-टिये १२ ऐसे हैं और गुर्जरनमें अगारवाले आदिकरके बहोत भेद हैं अब ब्राह्मणका थोडा निर्णय कहते हैं ॥५६ ॥ उदीच्य सहस्र ब्राह्मण जो हैं सो सब प्राचीन ऋषि वंश हैं और महोड त्रागड आदि ब्राह्मण विष्णुशिवादिकोंसे उत्पन्न किये हुवे हैं और सूक्ष्म विचारसे देखें तो चौबे और गयावाल विना सभी ब्राह्मण कान्यकुटल हैं।। ।। ५७॥ अभीर ब्राह्मण कंकब्राह्मण यवन हुसेनी ब्राह्मण नाटा ब्राह्मण यह सब यद्यपि शिवसरीखे होवें, तथापि विवाह यज्ञ आद्ध कर्ममें नहीं छेना ॥ ५८ ॥ और पश्चिम समुद्रके तरसे चारसौ कोसका कोकणदेश है वहांके लोग दुर्जनस्वभाववाले हैं॥५९॥ नर्मदा कृष्णा बीचमेंके ब्राह्मण देवसगीखे हैं॥ ६०॥ और नर्मदाके पूर्व पश्चिमं

वासकारी च भूदेवो देववद्भवेत्॥तस्यापि पूर्वदेशे च अंतर्वेदी च जायते ॥ ६१ ॥ केवलाः शिवभक्ताश्च सर्वबुद्धिविशार-दाः॥ तस्य चोत्तरभागे तु उत्तमक्षेत्रराजसाः ॥ ६२ ॥ सर्व-लोका महा श्रेष्ठा रामभक्ताश्च केवलाः ॥ तस्याश्च पूर्वभागे वै त्रिहोत्रपुरपृष्टुनम् ॥ ६३॥ तत्र वासकरा वित्रा केवला देव-रूपिणः ॥ तस्याश्च पश्चिमे भागे गौडश्चेव् तु जायते ॥६४॥ मानवस्तत्र लोकाश्च राजसाश्च प्रकीर्तिताः ॥ अन्यत्र राक्षसा ज्ञेया ह्यभक्ता निर्देया जनाः ॥६५॥ कर्णाटा ं निर्दे-याश्वेव कोंकणाश्चेव दुर्जनाः॥ तैलंगा द्वविडाश्चेव दयावंतो जना भुवि ॥ ६६ ॥ पंचकोशे तु विवधा आचाराश्च व्यव-रिथताः ।। भाषाश्च विविधा ज्ञेयाः सर्वत्र इतिवर्त्तते ।। ६७ ॥ आग्नेयपुराणे-प्रतिष्ठां हि द्विजः कुर्यान्मध्यदेशादिसंभवः॥ न कच्छदेशसंभूतः कावेरीकोंकणोद्भवः ॥ ६८ ॥ कामरूपक-िलंगोत्थकांचिकाश्मीरकोशलाः ॥ सह्याद्रिखंडे-आचारत्या<u>-</u> गिनः केचित्सत्कर्मत्यागिनः परे ॥ ६९ ॥ सन्मार्गस्योप-देष्टारः स्वयं सन्मार्गशालिनः ॥ उन्मार्गप्रतिहर्त्तारो ग्रुरवस्ते समीरिताः ॥ ७० ॥ सन्मार्गमुपदिश्यापि स्वयमुन्मार्गव र्तिनः ॥ तस्करा इव नित्राह्मा निर्वास्या विषयाद्वहिः ॥७९॥

उत्तरके सब ब्राह्मण देवताके भक्तराजसी हैं ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ अन्यत्र कहते दूसरे कच्छ, काइमीर केरल, कर्नाटक, कांबोज, कामरूप, किंलग, सीराष्ट्रादि देशोंमें लोक अभक्त निर्दय हैं राक्षसतुल्य हैं यह ब्राह्मणांसे देवप्रतिष्ठा यज्ञ याग नहीं करवाना ॥ ६५ ॥ तेलंग द्रविड द्यावंत हैं और पांच पांच कोसके ऊपर आचार और भाषा सब ठिकाने फिरती है ऐसा जानना ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ यह पूर्वोक्त देशोंके जो ब्राह्मण हैं उनमें कोई आचारश्रष्ट हैं कोई सत्कर्मसे श्रष्ट हैं ॥ ६९ ॥ कोई सन्मार्ग-का उपदेश करके आप भी सन्मार्गसे चलते हैं और दुष्टमार्गको खंडन करते हैं सो ग्रंड जानने ॥ ७० ॥ और जो दूसरेको सन्मार्गका उपदेश करके आप कुमार्गमें

जातीनां निर्णयश्चापि धर्माधर्मविवेचनम् ॥ अधिकारमनावृत्य कृतं कर्म विगर्हितम् ॥ ५२ ॥ अधिकारमनावृत्य कृतं कर्म विगर्हितम् ॥ महद्गिनवदोषाय लोकोपकृतिहेतुना ॥ ५३ ॥ अगस्तिर्भक्षयामास वातापि जनकंटकम् ॥
दोषी न हि कृतो लोके मांसमक्षणकारणात् ॥५४॥ यथाचारं
यथाकालं स्वस्वधर्मानुवर्तिनः ॥ जनास्ते नावमंतव्या दोषाः
सर्वानुवर्तिनः ॥ ५५ ॥ गुणा एव विचेतव्या दोषा नैव च नैव
च ॥दोषास्तु सन्ति बहवो यथाशक्ति वदाम्यहम्॥५६॥ स्त्रीत्वं
प्रस्त्वं द्वयोर्जातिरितरा श्रांतिमूलका ॥ वेदाः प्रमाणं नेच्छंति
द्यागमं नैव चापरे ॥ ५० ॥ मरवीतंत्रमालंब्य जातिसंकरकारिणः ॥ संकीर्णबुद्धयः केचिद्योनिसंकरकारिणः ॥ ५८ ॥
गरदा ब्राह्मणाः केचिद्विवाहस्य च कंटकाः ॥ वृत्तिच्छेदकराः
केचित्परदोषावमर्शिनः ॥ ५९ ॥ मंत्रवादरताः केचिछोकोपकृतिहेतवे ॥ कृटसाक्षित्रवक्तारः सस्नेहास्ताहशेषु च ॥

चलतेहें वो चोरत्वय देशके बाहर करदेने चाहिय ॥ ७१ ॥ जातिका निर्णय धर्माधर्मका विचार और यह पदार्थ खाना- या नहीं खानाइसका विचार और सत्पात्र
कुपात्र देखना यह सब अवश्य हैं ॥ ७२ ॥ तथापि अपना अधिकार छोडके बढे
छोगोंने जो निंद्य कर्म किया लोकोपकारके वास्ते दोष नहीं है ॥ ७३ ॥ जैसा अग
स्त्यऋषिने वातापि दैत्यको भक्षण किया सो कुछ मांसमक्षणदोष नहीं हुवा ॥ ७४ ॥
इसवास्ते जो कालमें और जो देशमें अपने अपने धर्मसे जो चलते हैं उन लोकोंको
अपमान नहीं करना काहसे जो दोष सभी देशमें थोडा थोडा व्याप्त है ॥ ७५ ॥
इसवास्ते सज्जनपुरुषेंनि देशदेशका ग्रण ग्रहण करना दोषको छोडदेना अब दोषकहतेहें ॥ ७६ ॥ कोई देशमें नास्तिकलोक ऐसा कहतेहें कि, जातिविचार व्यर्थ है स्त्री
और पुरुष यह दो जाति हैं बाकी जाति चित्तभ्रम लानेका मूल हैं और कोई देशमें
वेद प्रमाण नहीं मानते ॥ ७७ ॥ कोई देशमें बाम मार्गमें तत्पर रहतेहें कोई देशमें
अगम्यागमनवाले विचारराहित लोक हैं ॥७८॥ कितनेक ब्राह्मण स्वार्थके वास्ते विष
देते हैं कोई विवाह जुडाहुवा तुडाते हैं कोई वृत्तिका उच्छेद करतेहें ॥ ७९॥ कितनेकमें
ब्राह्मण लोकोपकारके वास्ते शावरी मंत्रसाधनमें तत्पर रहते हैं कितनेक द्रव्य लोभके

॥ ८० ॥ अनंता गणशो दोषा उदाहर्तं न चक्षमाः ॥ न तैस्सह वसेद्धीमात्रावमन्येत किहिंचित् ॥ ८९ ॥ प्रामे प्रामे द्वराचारा लोकाः संति ह्यनेकशः ॥ धम्यांन् प्राम्याञ्जनप्रदान् विरुद्धात्र तथाचरेत् ॥८२॥ धर्मा निद्या अनिद्याश्च कुल्प्रामावभेदकाः ॥ जगन्नाथे मत्स्यभोजी मद्यपीति सपूर्वगः ॥ ८३ ॥ उत्तरे मांसभीगश्च पिक्षमे त्वरजलाहितः ॥ मातुले विपरीणायो नर्मदादक्षवािसनः ॥ ८४ ॥ महा जन गृहीतत्वाद्धर्म एषोच्यते बुधेः ॥ ईतरेषामधर्मोसौ पातित्यात्पातको मतः ॥ ८५ ॥ स्वस्वकर्मण्यसिरताः सिद्धि विद्ति मानवाः ॥ समानकुलगोत्राणां कन्यासंबंधमाचरेत् ॥८६॥ विषमाणां नेवकार्य कुलक्षयं करोतियः ॥ कलौयुगे संप्रवृत्ते धर्माधर्मविपर्ययः ॥ ८७ ॥ दाक्षिण्याद्र्थलोभाद्या भयाद्वापि भविष्यति ॥ इंद्रसृष्टा जातयस्तु पाखंडा इति कीर्तिताः ॥ सावष्यति ॥ इंद्रसृष्टा जातयस्तु पाखंडा इति कीर्तिताः ॥ साथटा विश्वामित्रा गर्गजाश्च अभिरंत्या इतीरिताः ॥ काश्य-

वास्ते खोटी साक्षी भरतहें और वैसे लोकके साथ प्रीति रखते हैं ॥ ८० ॥ एस सब देशोंमें अनेक दोष हैं सो कहनेको समर्थ नहीं हूं परंतु बुद्धिमान पुरुषने वो अधर्मी पुरुषके साथ संगित नहीं करना और उन्होंका दोषभी वर्णन नहीं करना ॥ ८१ ॥ और गांवगांवमें दुराचारी लोक बहुतहें सो॥८२॥ धर्मको अधर्म मानके उसका त्याग करेक अधर्मको धर्म जानके चलाते हैं इसवास्ते सामान्य धर्म आचरणसे उत्तम धर्मका आचरण करना श्रेष्ठ है ॥ ८३ ॥ जैसा पूर्व जगन्नाथ जिलेमें और बंगालेमें मत्स्याहारी मध्या बाह्मण हैं वैसा उत्तर नेपाल जिलेमें महिषमांस भक्षण सब करते हैं पश्चिममें चमींदकपान दक्षिणमें मातुलकन्यासे बिवाह ॥ ८४ ॥ यह मार्ग वृद्धपरंपरासे लोकोंने यहण क्या है उसको धर्म कहते हैं परंतु इतर लोकोंको महापातक अधर्म है ॥ ८५ ॥ जो अपने अपने कर्ममें तत्पर हैं सो सिद्धि पावते हैं ॥ ८६ ॥ और कन्यासंबंध अपनी जातिमें कुल गोत्र देखके करना अन्यजातिमें नहीं करना ॥ ८७ ॥ और कल्यियुगमें बाह्मणलोक द्रव्यलेमसे वा मुलाहिजेसे वा भयके लिये अपने यजमानोंमें और राजानवामें धर्मका विपर्यय करेंगे नाम वैश्य क्षत्रियोंको शुद्ध और शुद्धोंको वैश्व क्षात्रियवर्ण

पा ब्राह्मणाः सर्वे मानजातिविभेदाकाः ॥ ८९ ॥ अथ ब्राह्मण दोषोद्घाटनस्य निंदायांश्च निषेधः न निंद्याद्वाह्मणां छोके कथं वापि चरंति ते ॥ ग्रुरुरात्मवतां शास्ता राजा शास्ता दुरात्मवाम् ॥ ९० ॥ इह प्रच्छव्रपापानां शास्ता वैवस्वतो यमः ॥ य लोकाः परदोषांश्च व्याहरंत्यविचारिणः ॥९९॥ मिथ्या च द्विग्रणं पापं सत्यं चेत्समभागिनः ॥ अतएव न वक्तव्यं कलो कर्त्तेव लिप्यते ॥ ९२ ॥ अथ आब्रह्मणलक्षणं तेभ्यो दानेऽनिष्टफलं चाह स्कांदे संध्यास्नानपरिश्रष्टो सालस्योनिजकर्मणि॥वेदा-ध्ययनहीनश्चयूतकर्मरतश्च यः ॥९३॥ दासीप्रियोऽनृतालापी विधुरः कुष्टसंयुतः ॥ हीनांगः पतितो यश्च तथा ज्ञातिबहिष्कृतः ॥ ९८ ॥ राजसेवापरो यश्च कय विक्रयकृत्तथा ॥ द्विजः कुपात्रभूतोयं तह्नं निष्फलं भवेत् ॥ ॥ ९५ ॥ यथा दासीसुतैर्दत्तं आद्धं वध्यासु मेथुनम् ॥ निष्फलं च तथा दानमपात्रे वेदवर्जिते ॥ ९६ ॥ विष्णः सत्पात्र-दानतः काते बहवः सत्पदं गताः ॥ कुपात्रदानतस्तद्वह्हवो दानतः काते बहवः सत्पदं गताः ॥ कुपात्रदानतस्तद्वह्हवो

स्थापन करेंगे ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ और ब्राह्मणोंकी निंदा और उनका दोष पकट नहीं करना वो ब्राह्मण कीनसेभी रस्तेसे चलों वो भिक्तभाव ज्ञानी होवे तो उनका शास्ता गुरु है और दुष्टका शास्ता राजा है ॥ ९० ॥ और जो ग्रुप्तपाप करनेवाल हैं उनकों शिक्षा करनेवाला यमराजा है इसवास्त जो मूर्ख पुरुष दूसरेका मिथ्या पापकर्भ प्रख्यात करताहै तो दुगना पाप प्रख्यात करनेवालेको होताहै और सची बात होवे तो वो पापीके समान इसकोभी पाप लगता है इसवास्त अपने मुखसे दूसरेका पाप वर्णन नहीं करना कालियुगमें कर्ता पुरुष लिप्यमान होता है ॥ ९२ ॥ ९२ ॥ अब अपात्रका लक्षण कहते हैं जो ब्राह्मण स्नान संध्या करता नहीं है अपने स्वकर्भमें आलस्य रखता है वेदाभ्यास करता नहीं जुवा खेलता है ॥ ९३ ॥ वेस्था के साथ संग करता है सदा मिथ्या भाषण करता है जो राजाका सेवक है । जो कथितकय व्यापारीकी दूकान लगाताहै और जो ज्ञातिबहिष्कृत हुवाहै जो विधुरवियोगी (ख्राहीन) है कोढ़ी अंगहीन पतित हैं ऐसे ब्राह्मणोंको कुपात्र कहना इन्होंको दान देनसे निष्फल

नरकं गताः ॥९७॥ ब्रह्मबीजसमुत्पन्नो मंत्रसंस्कारवर्जितः ॥ जातिमात्रोपजीवी च भवेदब्राह्मणस्तु सः ॥९८॥ अब्राह्मणस्तु षट् प्रोक्ता शातातपमहर्षिणा ॥ आद्यो राजधृतस्तेषां द्वितीयः क्रयविक्रयी ॥९९॥ तृतीयो बहुयाज्यश्रचतुर्थोत्रामयाज्ञकः ॥ पंचमस्तु भृतस्तेषां प्रामस्य नगरस्य च ॥१००॥ अनागतां तु यः संध्यां सादित्यां चैव पश्चिमाम्॥ नोपासिता द्विजः संध्यां स षष्टोऽब्राह्मणः स्मृतः ॥१०१॥ असिजीवी मसीजीवीदेमलो देवयाजकः ॥ धावकः पाचकश्चित्र पडेते श्रुद्धवद्विजाः ॥१०२॥ देवो म्रुनिर्द्धिजो राजा वैश्यः श्रुद्धो विडालकः ॥ पञ्चम्लच्छश्च चांडालो दश विप्राः प्रकीर्विताः ॥१०३॥ अथ जातिमात्रब्राह्मणप्रशंसामाह ॥ अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो मामकी तन्तुः ॥ ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान् पूज्यः सर्वैः सदैव हि ॥ ४॥ ब्रन्थांतरे- क्रुत्सितोऽपि द्विजः पूज्यो नैव श्रुद्दो जितेद्वियः॥अद्वर्धापिवरा

होताहै॥ ९४॥ ९५॥ ९६॥ ९०॥ अब अबाह्मणका छक्षण कहते हैं अब जो जातिमात्र ब्राह्मणहें जिसके गर्भाधानादि संस्कार समंत्रक नहीं हुवे उसको अबाह्मण कहना ॥९८॥ ज्ञातातपऋषि छः प्रकारके अबाह्मण कहे हैं राजसेवक १ क्रयांकिय-कर्ता २ द्रव्यलोभसे वोहोत यज्ञ करनेवाला ३ सारे गांवका आचार्यत्व करनेवाला ४ पांचवां उनका सेवक ५ सार्थ प्रातः जो संध्या नहीं करता सो ६ ऐसे छः अबाह्मण जानेन ॥ ९९ ॥ १०० ॥ १०१ ॥ अब जो शक्ष पास रखेक नौंकरी करता है सो १ हाई बेचनेवाला २ अष्टादशः वर्णापवर्णका आचार्यत्व करनेवाला ३ देव याजक कहते हैं तीन बरमतक द्रव्य लेके देवपूजा करनेवाला ४ ग्रामांतरोंका समाचार पत्रादि लेके जानेवाला धावक ५ पेसा लेके रसोई करनेवाला पाचक ६ यह छः शहूद सरीखे ब्राह्मण जानना ॥ १०२ ॥ दश विप्रका अर्थ स्पष्ट है ॥ १०३ ॥ अब 'जाति-मात्र ब्राह्मण जानना ॥ १०२ ॥ दश विप्रका अर्थ स्पष्ट है ॥ १०३ ॥ अब 'जाति-मात्र ब्राह्मण जानना ॥ १०२ ॥ दश विप्रका अर्थ स्पष्ट है ॥ १०३ ॥ अब 'जाति-मात्र ब्राह्मण जानना ॥ १०२ ॥ दश विप्रका अर्थ स्पष्ट है ॥ १०३ ॥ अव 'जाति-मात्र ब्राह्मण काने प्रशंसा कहते हैं भगवाने कहा है कि ब्राह्मण मूर्ल हो वाज्ञानी पंडित हो परंतु सव वर्णोंको पूज्य नहीं होता जैसी ग्राह्मण क्रित भी पूज्य नहीं होता जैसी ग्राह्मण क्रित भी द्राह्मण च्राह्मण क्रयाप पूर्व हो वाज्ञानी पंडित हो तो भी पूज्य नहीं होता जैसी ग्राह्मण क्रव्य हो ते वाणि पूज्यही है शहूद

धेनू रासभी न घटाश्रया ॥५॥ ब्राह्मणा जंगमं तीर्थ न तद्वच-नमन्यथा ॥ ६ ॥ अथ स्वज्ञातीयाचार्यप्रशंसा स्कांदे बाल-खिल्यखण्डे--स्वज्ञातिनं द्विजं मुक्का आहूयान्यं द्विजोत्त-मम्॥ करिष्यंति च ये मृहास्तद्भविष्यति निष्फलम्॥ ॥ ७॥ यो मोहाद्वा प्रमादाद्वा चान्यैः कर्म समाचरेत् ॥ धर्मघाती स विज्ञेयः स नरः पंक्तिदूषकः ॥८॥ उच्छिष्टोऽपि वरो दभीं न काशो जाह्नवीतटे ॥ स्वज्ञातीयो वरो यूर्चो न चान्यो वेदपारगः ॥९॥ सोमसंस्कारसंबन्धं श्राद्धं शांतिक-मेव च ॥ ज्ञातिभिः सह कर्तव्यमन्यथा निष्फलं भवेत् ॥ ॥ १० ॥ अथ स्वज्ञात्याचार्यप्रशंसापवादमाह स्कांदाधि-कमासमहातम्ये-कुलपूज्योऽपि संत्याज्यो दुर्वृत्तश्चेद्द्रिजः प्रिये॥ रनेहेन वाथ लोभेन तस्मै दानं ददाति यः ॥११॥ रौरवं नरकं याति यावदाभूतसंष्ठवम् ॥ महादाने विशेषेण कुर्यात्पात्रवि-चारणम् ॥ १२ ॥ अथ सत्पात्रब्राह्मणलक्षणं तेभ्यो दानप्रशंसां चाह ॥ जन्मना जायते शृहः संस्काराद्द्रिज उच्यते॥वेदाभ्यान साद्रवेदिप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः ॥ १३ ॥ सह्यादिखण्डे-वैदिके कर्मणि रता ह्यनाचारविवर्जिताः॥ ब्राह्मणा इति विज्ञेया रासभीक वहात दूध है तथापि अपूज्य है॥५॥इसवास्ते पृथ्वीमें ब्राह्मण जंगमतीथ हैं, उनोंका वचन मिथ्या नहीं है ॥६॥ अब अपने ज्ञातिस्य उपाध्यायकी प्रशंसा कह-तेहैं अपनी ज्ञातिका मूर्ख आचार्य है उसको छोडके दूसरे ज्ञातिस्य पंडित ब्राह्मणकी बुलायके कर्म करेंगे तो उनका ही कर्म व्यर्थ होवेगा ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ ११० ॥ परंतु यह बात है कि अपना कुलपूज्य बाह्मण पारब्धयोगसे विद्यामें इति है परंतु शांतबुद्धि और दुष्कर्मराहित है उसका त्याग करके दूसरेको नहीं बुछाना और जो कोधी ईर्षुक दुर्बुाई दुष्टकर्मकर्ता होवे तो कुलपुज्य है तो भी त्याग करना जो कभी उस-को भीतिसे या काम करनेके लोभसे दान देवेगा तो नरकमें पढ़िगा॥ ११॥ १२॥ अव सत्पात्र ब्राह्मणका रुक्षण कहतेहैं ब्राह्मण जन्मकरके सूद्र सरीखा है बाद गर्भा-थानादि संस्कार मंत्र करनेसे द्विजाव प्राप्त होताही फिर वेदके केवल अभ्यास करनेसे

ब्राह्मणीं योनिमाश्रिताः॥१४॥गायत्रीमुख्यतो मूलंवैश्वामैत्रीति नः श्रुतम् ॥ तत्राधिकारिणो ये वै ते वै विप्राःप्रकीर्तिताः॥ १५॥ ब्राह्मणस्यैव देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते ॥ चीर्णाय तपसे वेह प्रेत्यानन्तसुखाय च ॥ १६ ॥ पात्रभूतो हि यो विप्रः एवानिशमर्च्यते ॥ वस्त्ररत्नेर्दक्षिणाभिर्मान्यः श्रयोऽधिः भिनैरैः ॥ १७ ॥ सत्पात्रेषु च यद्तं वर्द्धते शुक्कचन्द्र-वत् ॥ क्रुपात्रेषु च यदत्तं स्वल्पं वा बहुलं धनम् ॥ १८॥ तत्सर्वं निष्फलं ज्ञेयं इविभस्महुतं तथा ॥ सदाचारपरो धीरो निरालस्यः स्वकर्मणि ॥ ३९ ॥ वेदशास्त्रेषु संपन्नः शांतो दान्तो जितेंद्रियः ॥ श्रोत्रियो मम भक्तश्च पात्रभूतो द्विजः स्मृतः ॥ १२० ॥ शीलं संवसनाज्ज्ञेयं शौचं संव्यव-हारतः।।प्रज्ञा संकथनाज्ज्ञेया त्रिभिः पात्रं परीक्ष्यते ।। २५ ॥ याज्ञवल्क्यः-सर्वस्य प्रभवो विप्राः श्रुताध्ययनशालिनः ॥ तेभ्यः क्रियापराः श्रेष्ठास्तेभ्योऽप्यध्यात्मवित्तमाः ॥ २२ ॥ न विद्यया केवलया तपसा वापि पात्रता ॥ यत्र वृत्तमिमे-विप्र होताहै बाद वेदके गृढार्थ जाननेसे और स्वकर्म करनेसे ब्राह्मणयोगिस ब्राह्मण होता है।। १३॥१४॥१५॥ और ब्राह्मणका देह केवल तुच्छ संसार कार्यके वास्ते और लडाई कजियेके वास्ते नहींहै किंतु तप करके अन्तकालमें मोक्ष प्राप्ति होनेके वास्ते है ॥ १६ ॥ सत्पात्र ब्राह्मणकी वस्त्रालंकार दान दक्षिणा अन्नादिकसं पूजा कर-नेस और उनका पालन करनेसे उनको दान देनेसे बहुत पुण्य होताहै ॥ १७ ॥ क्रपात्रको देनेसे निष्फल होताहै ॥ १८ ॥ जो ब्राह्मण अपने आचारमें सम्पन्न है अपने ब्रह्मकर्ममें आलस्य करता नहीं है ॥ १८ ॥ वेदशाख संपन्न है जिंतद्विय है श्रीतस्मार्त्तर्भयुक्त है और देवभक्त है उसको सत्पात्र ब्राह्मण कहना ॥ १२०॥ और पास रहनेसे स्वभाव माछम पडता है व्यवहार करनेसे शुद्धता माछम होता है ॥ २१ ॥ वर्णमें ब्राह्मण श्रेष्ठ है ब्राह्मणेंम शास्त्रज्ञ श्रेष्ट्रहै उससे ज्ञाननिष्ठ श्रेष्ठ जानता 🖪 २२ ॥ केवल विद्यावलसे सत्पात्रता अथवा केवल कर्म करनेसे सत्पात्रता नहीं है कार्यसे जो कितनेक लोक विद्याभ्यास वाद्विवाद करनेके वास्ते करतेहैं वाकी जातस कर्म भ्रष्टकुकर्भ करतेहें समत्सर कोधी रहतेहें उनको सत्पात्र नहीं कहना कर्म करनेसे

चोभे तद्धि पात्रं प्रचक्षते ॥ २३ ॥ बृहन्नारदः सत्कर्भनिर-तेभ्यश्र श्रोत्रियायाहितामये ॥ वृत्तिहीनाय वै देयं दरिद्राय कुटुम्बिने ॥ कुलीनाय विनीताय वृत्तस्थाय तपस्विने ॥२४॥ मनुः-सममत्राह्मणे दानं द्विगुणं त्राह्मणब्रुवे॥ सहस्रगुणमाचार्ये स्वनंतं वेदपारगे ॥ २५ ॥ ब्राह्मणब्रुवलक्षणं-गर्भाधानादिभि-र्युक्तस्तथोपनयनेन च ॥ न कर्मचित्तो नाधीते स भवेद्वाह्मण-ब्रुवः ॥ २६ ॥ अथ सत्कुलहीनकुललक्षणं तन्निर्णयं चाह ॥ तत्र कुलनिरीक्षणप्रशंसा ज्योतिर्निबन्धे ब्राह्मणस्य कुलं शह्यं न वेदाः सपद्कमाः ॥ कन्यादाने तथा श्राद्ध न विद्याचात्र कारणम् ॥ २७ ॥ उदीच्यप्रकाशप्रन्थे मुनय-उचु:-जातिरेकाहि विप्राणां किया तत्र गरीयसी॥ यत्र यत्र किया श्रेष्ठा तत्र तत्र कुलीनता॥ २८ ॥ विद्यावंतः किया-वंतः सत्यवंतो जितेंद्रियाः ॥ पूजिता मूलराजेन तथाप्यत्र महामुने ॥ २९ ॥ दृश्यंते तु द्विजाः स्वामिन् सद्सत्कुल-जाश्च ये॥ एकस्मिन्नेव गोत्ने च तत्र नः संशयो महान्॥ ॥ १३० ॥ सुमेघा उवाच-अकुलीना कुलीनाश्च पूर्वमेव हि

जो सत्पात्र कहे तो घनछोभी कर्म करनेवाछ और दंभसे कर्भ करनेवाछ बहुत हैं इस वास्ते वो भी सत्पात्र नहीं कहे जाते इसवास्ते ज्ञान्त इंद्रियजित ज्ञास्त्रज्ञ स्वकर्मनिष्ठ ज्ञानी भक्त जो है उसे सत्पात्र जानना॥ २३॥ २४ ॥ पूर्वोक्त छः प्रकारके जो ब्राह्मण कहे हैं उनको दान देनेसे जितना दिया उतना पुण्य होता है ब्राह्मण बुवके देनेसे दिगुण पुण्य होता है कर्मठ ब्राह्मण गुरुको देनेसे सहस्रग्रणित पुण्य होता है वेदपारंगको देनेसे अनंतपुण्य होता है। जिस ब्राह्मणके गर्भाधानादि संस्कार हुवे हैं परन्तु कर्ममें जिसका चित्त नहीं है और वेदशास्त्राध्ययन करता नहीं है उसको ब्राह्मण- ब्रुव कहना॥ २५॥ २६॥ अब सत्कुछ और हीनकुछका छक्षण कहते हैं कन्यादानमें और श्राद्धमें कुछकी परीक्षा अवस्य है वहां विद्वानका प्रयोजन नहीं है॥ २७॥ परन्तु यह शंका है कि एकही जातिमें एक कुछवान और एक कुछहीन केसा जानना॥ २८॥ २९ और उसका क्या कारण है सो कहो १३०तव सुमेधा ऋषि कहते हैं कि अपनी र ज्ञातिमें

संति ते ॥ सुवृत्ताध्ययनासक्तास्तस्माद्भूपेन चार्चिताः ॥३१॥ तपसा केवलेनैव विद्यया वा न पात्रता ॥ यत्र वृत्तमिमे चोभे तद्धि पात्रं विचक्षते ॥ ३२॥ येषां वे सप्त भूयांसस्त्वविच्छि-ब्राश्च वै पुरा ॥ कुले च कुलजा जाता वृत्ताध्ययनसंयुताः ॥ ॥ ३३॥ सामिहोत्राश्च सर्वज्ञा यज्ञकर्मरतास्तथा ॥ ते भवंति सदा विप्राः कुलीना मुनयः शुभाः ॥ ३४ ॥ वृत्ताध्य-यनशीलैश्र येषां छिन्ना तु संतितः ॥ जाता कुले सिपंडांतम-कुलाश्च तु ते स्मृताः ॥ ३५॥ इत्युक्तः प्रवराध्याये भेद-श्चातिकुलाकुले ॥ परंपराक्रमेणैव विज्ञेयः स महोत्तमेः ॥ ॥ ३६ ॥ वृद्धोत्तयापि हि जानंति पार्वतीया यथौषधीः ॥ तद्रत्कुलाकुलज्ञानं ज्ञायते दिज्युंगवैः ॥ ३७ ॥ अथ-वृद्धपरंपरागतकुलाकुलनिरीक्षणे अपवादमाह ॥ ग्रंथांतरे-न जारजातस्य ललादशृंगं कुलप्रसृते न च भालचंदः॥ यदा यदा मुंचित वाक्यबाणं तदा तदा जातिकुलप्रमाणम् ॥ ॥ ३८॥ सहादिखंडे--जाता जननतदंशा निंदामूलं तु ये गताः ॥ सदंशजा अयोग्याश्च निद्यां एव न संशयः ॥ ३९॥ धनुर्वशेविशुद्धोऽपि निर्गुणः किं करिष्यति ॥ योग्यो दुर्वश-सभी ब्राह्मण समान हैं परनतु जिनके सात पुस्तसे विद्या और यज्ञ याग सत्कर्मनीति चली आईहै उनको कुछवान कहना ॥३१॥३२॥३३॥३४॥ ३५॥ और जिनके सात मुस्तसे पूर्वोक्त गुणहीन और दुष्टकर्म होता आया है उनको हीनकुछी कहना॥ ॥ ३६ ॥ परन्तु हालके बखतमें जिनको वृद्धपरंपरासे कुलवान कहते आये हैं उनको कुलवान् जानते हु ॥ ३७ ॥ अब वृद्धपरंपराके कहनेसे कुलवान् मानना उनको दूषण देते हैं उसक शिस्तपर कुछ शींग नहीं हैं और जो कुछवान है उसके कपाछमें कुछ चंद्र नहीं है इसवास्ते जैसा जैसा इस मनुष्यका वचन गिरताहै वैसा वैसा जातिकुलका भेद जानना ॥३८॥ कुलवान्के वंशमें पैदाहोके अपनी जातसे दुष्ट कर्म करते हैं और मूर्व दुष्ट रहमाव हैं तो उनको हीनकुछीन अयोग्य जानना उनको कृत्यादान श्राद्ध भोजन नहीं दना ॥३९॥ इसके उत्पर दृष्टांत देते हैं कि मनुष्यका वंश कहते वांसकी छडी जातोऽिप शस्यते सर्वसजनैः॥ १४०॥ मुक्ताकस्तूरिकादीनि शक्तया रजतकान्यि ॥ देवादिसर्वयोग्यानि योगश्चेवात्र कारणम्॥ ४१॥ जलौकाः स्तनसंसक्ता रक्तं पिबति नामृ-तम् ॥ एवंभावा जनाः सर्वे दोषमात्रैकदृष्टयः॥ ४२॥ कि ब्रूमः कस्य वा ब्रूमः कति ब्रूमो जना वयम्॥ सच्छास्न-दृषकाः सर्वे दुःखशास्त्रविचितकाः॥ ४३॥ अथ ब्राह्मणा-दीनां धर्माः॥ श्रीभागवते-संस्कारा यत्राविच्छित्रा स्र द्रिजोऽजो जगाद यम्॥ विप्रस्याध्ययनादीनि षडन्यस्या-प्रतिग्रहः॥ ४४॥ राज्ञोवृत्तिः प्रजागोप्तुरविप्राद्रां करादिभिः॥

वो ग्रुद्ध है परंतु निर्गुण है नाम उसकी डोरी जो बँधी नहीं है तो वो धनुष्य व्यर्थ है इसवास्ते ग्रुण मुख्य है ॥३९॥ १४० ॥ और मोती कस्तूरी आदि पदार्थ दुष्ट ठिकाणे पैदा होते हैं परंतु अपनी जातिसे गुणवान हैं तो देवतादिकके उपभोगमें आवते हैं इसवास्ते स्वगुणकी मुख्यताहै और स्मृतिमें भी कहाहै 'वेदः क्रियासु सबंधो मूमि-रिप्रसमिन्वताः।।क्षमा सत्यं तपश्चेति अष्टांगं कुलमुच्यते॥''इति ॥४१॥ अब जो इलके लोक हैं उनकी दृष्टि केवल द्रोषके उत्पर है ग्रुणग्रहण नहीं करनेको जैसी पानीमेंकी जोख है सो स्तनको लगावे तो रक्तका पान करेगी दूधको नहीं ॥४२॥ इसवास्ते है सज्जनलोको क्या कहना किसको कहना कितना कहना सब लोक अच्छे शास्त्रको दूषण देतेहें और दुःखकारक शास्त्रका पापकर्मद्रेष वृद्धिके कर्मका रात्रिदिन विचार करते हैं ॥ ४३ ॥ अव ब्राह्मण क्षत्रिय वैर्ह्म शूदका धर्म और वृत्ति कहते हैं । ब्राह्मणने मन इंद्रियाँ स्वाधीन रखना स्वधर्म स्नान सैंध्या करना शुद्धतासे रहना संतोष द्या आर्ज-वता रखना ज्ञानाभ्यास रखना सत्य भाषण करना गर्भाधानादि षोडश संस्कार जिसके बराबर हुवे होर्बे ती ब्राह्मण उसके षट्कर्म यज्ञ कंरना १ करवाना २ वेद्शा-स्वाध्ययन करना ३ करवाना ४ दान करना ५ दान: लेना ६ यह षट् कर्म हैं उनमें तीन स्वधर्म और तीन उपजीविकार्थ हैं जो कभी याजन अध्ययन प्रतिग्रहमें दोष देखें तो अयाचित वृत्तिसे वा प्रतिदिन धान्ययाश्चासे उपजीविका करना और हो कभी कोई भी मार्गसे संसार न चले और दुःखी होने तो सुरालवणादि निषिद्धपदार्थ रहित योग्य पदार्थके क्रयाविकयसे निर्वाह करना अथवा क्षत्रिय जातिके वृत्तिसे उप-जीविका करना परंतु नीचसेवा नीचकर्म नहीं करना और वो कष्टके दिन गये बाद अपने स्वप्नमंत्रे चलना ॥४४॥ क्षत्रियको मतिग्रह विना पंचकर्मका अधिकारहै और वेश्यस्तु वार्तावृत्तिश्च नित्यं ब्रह्मकुलानुगः ॥ ४५ ॥ कृषि—
वाणिज्यगोरक्षाः कुसीदं तुर्यमुच्यते ॥ श्रद्रस्य द्विजशुश्चमा
वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत् ॥ ४६ ॥ शमो दमस्तपः शौचं
संतोषः क्षांतिरार्जवम् ॥ ज्ञानं दयाच्युतात्मत्वं सत्यं च
ब्रह्मलक्षणत् ॥ ४७ ॥ शौर्य वीर्यं धृतिस्तेजस्त्याग आत्मजयः क्षमा ॥ ब्रह्मण्यता प्रसादश्च स्क्षा च क्षत्त्रलक्षणम् ॥
॥ ४८ ॥ देवगुर्वच्युते भिक्तिश्चिर्यं परिपोषणम् ॥ आस्तिक्यमुग्रमो नित्यं नेषुण्यं वेश्यलक्षणम् ॥ ४९ ॥ श्रुद्धस्य
संनितः शौचं सेवास्वामिन्यमायया ॥ अमंत्रयज्ञो ग्रस्तयं
सत्यं गोविप्रलक्षणम् ॥ १५० ॥ सीदन् विप्रो विणग्वत्त्या
पण्येरेवाणदं तरेत् ॥ खद्भेन वा पदाकांतो न श्ववृत्त्या कथंचन ॥ ५० ॥ वेश्यवृत्त्या तु राजन्यो जीवेन्यृगययापदि ॥
चरेद्रा विप्ररूपेण न स्ववृत्त्या कथंचन ॥ ५२ ॥ श्रुद्धवृत्तिं
भजेद्धश्यः श्रुद्धः कारुकटिकयाम् ॥ कृच्छ्रान्युक्तो न
गर्ह्मेण वृत्ति लिप्सेत कर्मणा ॥ ५३ ॥ अथ सत्पुरुषं

रूर्वणा पराक्रम धेर्य तेज दान मन स्वाधीन क्षमा ब्राह्मणके उपर दया अनुमह रक्षण यह क्षत्रियके लक्षण जानना ब्राह्मण विना मजाका कर लेना दंडादिकसे राज्यसे निर्वाह करना विणित्तिकालमें वैश्योक्त वृत्तिसे चलना नीचकर्म नहीं करनी ॥ ४५ ॥ अब वैश्यने देव ग्रुरु विष्णुकी भाक्ति करना, धर्मार्थ कामका पालन करना विश्वास बुद्धि रखना निर्य उद्यम करना, नीति मार्गसे चलना और उपजीविकाकेवास्ते लेती व्यापार गोरक्षण व्याज बहा यह चार उद्योग करना विपात्तिकाल में ग्रुद्रवृत्तिसे निर्वाह करना ॥४६॥ ग्रुद्रने ब्राह्मणकी सेवा करना' नम्रता रखना, मनमें घात बुद्धि नशें रखना, चोरी नहीं करना, सत्य भाषण करना, गौब्राह्मणकी सेवास जो मिले उसमें निर्वाह कुटुंबका करना ग्रुद्धकमलाकरोक्त कर्मानुष्ठान करना ऐसा चार्यणका संक्षेपसे धर्म बताया॥ ४७॥ ४८॥ ४९॥ ४९ ॥ १५०॥६१॥६२॥६३॥ अब व्यवनी २ जातिमें अच्छे प्रस्थका देष करते हैं उस बातके उपर विभीषणको रावण कहताहै कि हे भाई में ज्ञातिके लोकोंका स्वभाव जानताह कि ज्ञातिकाले ज्ञातिकालेको दुःखी देखके हर्षित

ज्ञातिनं हष्ट्वा स्वीया एव ज्ञातिनः तद्रिष्टं चितयंति तत्र प्रमाणमाह विभीषणं प्रति रावणः-जानामि शीलं सर्वलोकेषु ाशसस् ॥ हृष्यंति ज्ञातीनां ज्ञातयः सदा ॥ ५४ ॥ प्रधानं साधनं वैद्यं धर्मज्ञं स्वजनिष्यम् ॥ ज्ञातयोप्यवसन्यंते ऋरं परिभवंति च ॥ नित्यमन्योन्यसंहष्टा व्यसनेष्वाततायिनः॥ प्रच्छन्नहृद्या घोरा ज्ञातयो नो भयावहाः ॥ ५६ ॥ अथ जातिभयमवश्यं भावनीयमित्याह वाल्मीकीये-नचाभिन च शस्त्राणि न पाशा न परश्वधाः ॥ जनयंति भयं घोरं यथा ज्ञातिकृतं भयम्॥५७॥ घोराः स्वार्थप्रधाना हि ज्ञातयो नो भयावहाः॥ उपायमेते बक्ष्यंति महणे नो न संशयः॥६८॥ मुर्वेभये ब्रातिभयं सदा कष्टतरं महत् ॥ विश्वस्यातर्कितं शक्तया मायया प्रहरंति यत् ॥ ५९ ॥ संभाव्यं गोषु संपन्नं संभाव्यं ब्राह्मणे तपः ॥ संभाव्यं चापलं स्त्रीषु संभाव्यं ज्ञाति-तो भयम ॥ ६०॥ गुगवात्रिग्रेणो वापि ज्ञातिव्यसन-मागतः ॥ पूज्यो भवति मान्यश्च लोकेष्वेका गतिः परा ॥

होतहें॥ ५४॥और प्रधान अथवा वडा धनवान और वैद्य धमें जगत्में जो सबको प्रिय और वडा प्रतापी ग्रूर विदान ऐसे प्रुरुषको देखके अतः करणमें दुष्टता रखके वो प्रुरुषकी आवह्न छेनेका उद्योग करतेहें ऐसा ज्ञातिके छोकोंका स्वभावहें परंतु सत्पु-रुष है वो दूसरेको दुःख देता नहींहें और दूसरेका उपद्भव सहन करताहें ॥५५॥५६॥ अब अपने अहंकारसे जातिका भय नहीं रखना सो ठीक नहीं है अवस्य रखना चाहिये नहीं रक्ते तो वहुत कष्ट पावोगे अग्निस शक्षादिकसे जैसा भय नहीं होता इतना भय ज्ञातिसे होताहै॥५०॥ और जगतेंम किसीकोभी अपनी ग्रुह्म वात न साद्य होने उस बातका पक्का शोध करके ज्ञातिवाले उस मनुष्यको दुवानेका उद्योग करतेहें ॥ ५८॥ ॥ ५९॥ इसवास्ते ज्ञातिका भय अवस्य रखना चाहिये ॥ १६०॥ जो कोई प्रक्ष गुणवान या मूर्व और दिखी होने परंतु जातिसे मिलकर रहे तो वह मनुष्य प्रज्य और मान्य होता है इसवास्ते छोकमें जातिभय एक मुख्य मार्ग है परंतु यह वात संसारी

॥६१॥ अथ कौलपत्यं नाम ब्राह्मणाद्यध्यक्षत्वनिंदा । त्राह्मणेन देवत्राह्मणानामध्यक्षत्वं तद्रव्यप्रहणं च न कर्तव्य यतो जन्मांतरेश्वानजन्मदायकम् । तदुक्तं वाल्मीकीयरामाय-णस्योत्तरकांडे-सर्वाथसिद्धविप्रकथाप्रसंगे-हङ्घा द्वारि स्थितं श्वानं रामोऽपृच्छत्कथं स्थितः ॥ तदा श्वानस्तु नम्रेण राम वचनमत्रवीत् ॥ ६२ ॥ इदं तु विज्ञाप्यकृतं श्रूयतां मम राघव ॥ भिक्षुः सर्वार्थसिद्धस्तु ब्राह्मणावसथेऽवसत् ॥ ६३॥ तेन दत्तः प्रहारो मे निष्कारणमनागसः ॥ एतच्छुत्वा तमाहूय रामो वचनमब्रवीत् ॥ ६४ ॥ त्वया दत्तः प्रहारोऽयं सारमे-यस्य वै द्विज ।। किं ते ह्यपकृतं वित्र दंडेनाभिहतो यतः ॥ ॥ ६५॥ सर्वार्थसिद्धविप्र उवाच ॥ मया दत्तः प्रहारोऽस्य कोधेनाविष्टचेतसा ॥ भिक्षार्थमटमानेन काले विगतभिक्ष-के ॥ इइ ॥ रथ्यास्थितस्त्वयं श्वा वै गच्छगच्छेति भाषि-तः ॥ स्वैरेणागच्छतश्चास्य रथ्यांते विषमे स्थितः ॥ ६७ ॥ क्रोधेन क्षुधयाविष्टो दत्तवानस्मि राघव ॥ प्रहारं राजराजेंद्र शाधि मामपरिधनम् ॥ ६८ ॥ अवध्यो ब्राह्मणोऽदंड्य इति साभिमानीकी है निरभिमानी ज्ञानीकी नहीं है ॥ ६२ ॥ अब जो है चौधरी वा देव गौब्राह्मण अधिकार रखताहै उसका बहुत दोष है सो कहतेहैं गुर्जर भाषामें पटेल कहतेहैं चौधरी वा सेट महाराष्टादिकमें धर्माधिकारी महाजन नगरनायक हिन्दु-स्थानीमें पंच सरदार जो कहतेहैं सो बडा भविष्यश्वान जन्मका अधिकार है उसके ऊपर कथा-एक समयमें अयोध्यामें स्वान राजद्वारमें जाके बैठा तब रामने किमर्थ बैठाहै पूछा तब श्वान कहताहै कि ॥ ६२ ॥ हे राम सर्वार्थासिद्ध नामके ब्राह्मणने मरेको विना कारण दंडमहार किया ॥६३॥६४॥सो सुनके श्रीरामने उस ब्राह्मणको बुलायके पूछा तुमने किस कारण इस सारमयको मारा ॥ ६५ ॥ तब ब्राह्मणने कहा कि, महाराज में क्षुधातर भिक्षा मांगनेको निकलाया॥ ६६॥ सो मार्गके बीचमें यह श्वानको गच्छगच्छ कहा तोभी गया नहीं ॥६७॥ तब क्रोधसे मैंने दंढ प्रहार किया। वरंतु अब शिक्षा आप मुझको कीजिये ॥ ६८ ॥ तब रामचंद्र विचार करने

शास्त्रविदो विदुः ॥ इति रामे प्रवद्ति श्वा वै वचनमत्रवीत् ॥६९ यदि तृष्टोऽसि मे राम यदि देयो वरो मम॥प्रयच्छ ब्राह्म-णस्यास्य कौलपत्यं नराधिप ॥ कुलानां ब्राह्मणादिकुलानां पतिः कुलपतिः कुलपतेर्भावः कौलपत्यम् ॥ १७० ॥ कालि-जरे तु रामेण कौलपत्येऽभिषेचितः ॥ प्रययौ ब्राह्मणो हृष्टोः गजस्कन्धेन सोऽर्चितः॥ ७१.॥ अथ ते रामसचिवाः स्मय-मानावचोऽब्रुवन्।।वरोऽयं दत्त एतस्य नायं शापो महात्मनः ॥७२॥ एवमुक्तः स्वसचिवै रामो वचनमत्रवीत्॥न यूयं गति-तत्त्वज्ञाः श्वा वै जानाति कारणम् ॥७३॥ अथ पृष्टस्तु रामेण सारमेयो अवीदिदम्॥ आसीद्हं कुलपती राम शिष्टात्रभोजनः ॥ ७४ ॥ देवद्विजातिपूजां च दासीदासेष्ठ राघव ॥ संवि-भागी ग्रुभरतिर्देवद्रव्यस्य भक्षिता ॥७५ ॥ विनीतः शील-संपन्नः सर्वसत्त्वहितेरतः॥सोऽहं प्राप्त इमां घोरामवस्थामध-मां गतिम् ॥ ७६ ॥ एष कोधान्वितो विप्रस्त्यक्तधर्माऽहिते-रतः ॥ क्रूरो नृशंसः पुरुषो विद्रन्मानी न धार्मिकः ॥ ७७ ॥ कुलानि पातयत्येव सप्त सप्त च राघव ॥ तस्मात्सर्वास्वव-

छगे कि ब्राह्मण अदंड्य है कैसा करना उतनेमें श्वान कहता है कि ॥६९॥ हे राम ! जो आप मेरेपर प्रसन्न हो तो एक वरदान देव वह ऐसा कि इस ब्राह्मणको कार्टिजर प्रांतमें की छपत्य देव ॥ १७० ॥ तब रामचन्द्रने की सलपत्यका आभेषेक किया । पूजा किये तब वो ब्राह्मण हाथींक ऊपर बैठके बड़े आनन्द्रेस कार्टिजरको चलागया॥७१॥ तब सभाके लोक आश्चर्यकरके पूछनलगे कि हे राम ! आपने यह कुछ दंड नहीं दिया॥७२॥ तब राम कहते हैं कि तुम इस तत्त्वको नहीं जानते कुत्ता खूब समझता है॥७३॥ अब रामजीने कुत्तेसे पूछा तो वह श्वान कहने लगा हे राम ! पूर्व जन्ममें में कुलपित था देव ब्राह्मण पूजाका दासीदासके धनका विभागी था देवद्रव्यका भोग करताथा सो में उस दोषसे यह अधम श्वान योनिको प्राप्त भया इस वास्ते यह ब्राह्मण बड़ा कोधी विद्वत्ताका अभिमानी अधर्मी अपनी इक्कीस पीडीको इवाता है उसवास्ते ब्राह्मणादिकके ऊपर आधिकारीपना नहीं करना और जिस

स्थास कौलपत्यं न कारयेत् ॥ ७८ ॥ य इच्छेन्नरकं गन्तुं सपुत्रपञ्चबांघवः॥देवेष्विधिकृतः स स्याद्रोष्ठ वा ब्राह्मणेष्ठ च ॥ ॥ ७९ ॥ ब्रह्मस्वं देवताद्रव्यं स्त्रीणां बालघनं तथा ॥ दत्तं हरित यो भूय इष्टेः सह विनश्यित ॥१८०॥ इत्येवं निदितं शास्त्रे विप्राध्यक्षत्वमेव हि ॥ वंशपरंपराप्राप्तं कर्तव्यं नीति-मार्गतः ॥८१॥ अथ ज्ञातिज्ञानप्रशंसा—आचारे व्यवहारे च प्रायित्रते विशेषतः ॥ ज्ञात्वा ज्ञातिविवेकं च दिजः पूज्यत्व-मईति ॥ ८२ ॥ अथ ज्ञात्युत्पत्तिज्ञानमवश्यं कर्तव्यं तत्राह-सह्याद्रिखंडे—काहं कोऽहं कुलं कि में संबंधः कीहशो मम ॥ स्वस्वधमों न लुप्येत ह्यंवं संचिन्तयेद्वुधः ॥ ८३ ॥ नारदो ब्रह्मबीजाय मम चेत्यूचिवान् बुधः॥ वर्णावरं जनं हष्ट्वा लोकिशक्षिधुद्यतः ॥ ८४ ॥ पाद्मे पातालखंडे—श्रुत्वा जानाति शास्त्रार्थं पूर्वापरिववेचनात् ॥ पूर्वपक्षमपाकृत्य सिद्धांतार्थांव गाहनात् ॥८५॥ स्वतो वा परतो वापि प्रत्यक्षाद्यनुमानतः ॥

-को सकुटुम्ब नरकमें जाना होवे उसने गींदेव ब्राह्मणका अधिकारपना और उनका करका धनलेना। ७४॥ ७६॥ ७६॥ ७७॥ ७८॥ ७८॥ ७९॥ देव ब्राह्मण खी बालक इनको दियाहुवा धन फिर हरण करेगा तो नष्ट होवेगा॥ १८०॥ ऐसा शास्त्र-में ब्राह्मणाध्यक्षत्वका दोष है परंतु वंशपरंपरासे आया होवे तो करना सो केवल नीति से करना। कैसा सब ज्ञातिवालोंने तो ऐसा जाननािक सबोंके छपर ये अपने अधिकारी हैं इनके कहनेमें चलना वो अधिकारीने अहंकार न लायके सबोंका जिसमें कल्याण होवे ऐसा विचार करके सबोंकी अर्ज बता करके काम चलाना अपने अधिकारसे अहंकारसे दंड या ज्ञातिबहिष्कारािद्रक नहीं करना सबके अधीन रहनेसे ब्राह्मणाध्यक्षत्व दोष नहीं होनेका॥ ८१॥ अर्ब ज्ञातिकी उत्पात्त जानना अवश्य है सो कहते हैं धर्म शास्त्रके आचार व्यवहार प्रायाश्चित्त इनके निर्ण-योंके वास्ते जातिबिवेक जानना अवश्य है और वो ब्राह्मण पूज्य होता है॥ ८२॥ और में कहांका हूं १ कीन ज्ञातीका हूं १ मेरा कुल कैसा है १ और सम्बन्ध कैसाहै १ यह सब पंडितको अवश्य विचार करना चाहिय॥ ८३॥ ८४॥ ब्राह्मणने अपनी बुद्धिसे वा दूसरेके कहनेसे वा प्रत्यक्ष अनुभव देखके वा अनुमानसे शास्त्रकर्ण समुद्रका मंथन

पष्टाव्धितत्त्वमंथानं प्राप्तुयाच अतेर्वलात् ॥ ८६॥ दिज-न्मानो भवेद्यः स्म स्वात्मवृत्तांतवेदिनः॥ आत्मनो ज्ञातिवृ-त्तान्तं यो न जानाति सत्युमान् ॥ ८७॥ ज्ञातीनां समवा-यार्थं पृष्टः सन्मुकतां व्रजेत् ॥ तस्माद्सत्त्वसंघानभिया भव्यत्वहेतवे ॥ ८८॥ आत्मनः सर्ववृत्तान्तं विज्ञेयमिद्माद-रात्।। स्वज्ञातिपूर्वजानां यो न विजानाति संभवम्।। ८९।। स भवेत्पुंश्रलीपुत्रसदृशः पित्रवेद्कः ॥ पित्रज्ञानकुलीनानां सतीयुत्रप्रसंगिनाम् ॥ १९० ॥ अवश्यं ज्ञातिविज्ञानमिव तत्र-स्थदेहिनाम्।।ततस्तादातम्यविज्ञानं यो विजानाति पंडितः।। ॥ ९३ ॥ पूर्वजानाम संज्ज्ञातिसम्भवः स भवेन्महान् ॥ उन्मुखः समवायेषु परस्वेषु च संभवेत् ॥ ९२ ॥ कृते प्रश्ने वदन्स्वेषास्तरं पंडितो जनः ॥ गोत्रप्रवरशाखादिगोत्रदैवत-संग्रहम् ॥ ९३॥ स्थापनास्थानतादातस्यं स्थाषकस्यादिलक्ष-णम्। विज्ञातव्यं स्वशुद्धचर्थं सद्भिः सुकृतहेतवे॥ ९४॥ तथा स्थलप्रकाशे-गोनशाखावटंकं च वेदं देवीं गणाधिपस्॥ शिवभैरवशमेंति नैव जानाति वाडवः ॥ ९५ ॥ अथ ज्ञाति-शब्दार्थः प्रतिपाद्यते पाचे एकलिंगिमाहात्म्ये सूत उवाच ॥ मुनीश जातयः प्रोक्ता धर्मशास्त्रेषु सर्वतः ॥ सपिंडा गोत्रसंन

करके पूर्वापर विचार करके अपना वृत्तांत अवश्य जानना चाहिये ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ और जो अपना उत्पात्त वृंतांत नहीं जानता सो ज्ञातीकी प्रश्न सभामें मूकत्व द्शाकों पाताहै और जारिणी पुत्रकी योग्यता उसकी होताहै इसवास्ते अपने तरफ अज्ञानता आवेगी उस भयके छिये और ज्ञातिसंबंध जाननेसे बडापना होगा इस हेतुके छिये अवश्य यह उत्पत्ति प्रसंग देखना ॥ ८७ ॥ ९२ ॥ और सुकृत होनेके वास्ते गोत्र १ अवर रशाला ३ अवरंक ४ कुछदेवी ५ गणपति ६ शिव ७ भरव८ शम ९ स्थापनाका कारण १० स्थानका माहात्म्यं ११ स्थापन करनेवालेका छक्षण १२ इत्यादि सब अवश्य देखना यह जाननेसे ब्राह्मण जानना ॥ ९३ ॥९४॥ ९५ ॥ अव ज्ञाति शब्दका अर्थ

बन्धप्रवरस्थानदायिनः ॥ ९६ ॥ येषां जन्मविरामादिसृत-काशौचवृत्तयः॥ दायित्वेन भवेयुस्ते ज्ञातयश्चैकवंशजाः॥ ।। ९७॥ ब्राह्मणो ब्राह्मणस्य स्यात्क्षत्त्रं क्षत्रस्य सर्वदा।। वैश्यो वैश्यस्य विज्ञेयो ज्ञातिः शुद्रस्य शूद्रकः ॥९८॥ सामान्येन पारिज्ञेयःसदाचारादिलक्षणेः ।। परज्ञातिरनाचारिस्वज्ञातिरपि सर्वथा।। ९९।। अनेकवंशंजातानां ज्ञातित्वमतमुच्यते।। सपिंडसंभवस्यादिरादित्वसरगोत्रजः ॥२००॥ समवायःपरि-ज्ञेयो ज्ञातिधर्मेण यः सदा ॥ धर्माः समानवृत्तीनां ज्ञातीनां न कदाचन॥१॥ तत्राऽसमानधर्मेषु यौनपिंडो निषिध्यते ॥यौन-पिंडात्सपिंडस्योपादानस्यानुसंभवात् ॥ २ ॥ तस्मातु यौनेपिंडो विधीयते ॥ स्थापितस्थलवृत्तीनां ज्ञाति-भेदः कलौ युगे ॥३॥ संकरत्वनिषेघाय वर्तते शिष्टसंत्रहात्॥ अज्ञातोत्पत्तिभावानां भ्रयस्त्वे सति सान्वयः सांकरव्यद्वारोऽत्र मास्तु तस्मात् स्थितिः कृता ॥ स्थान-स्थानस्थापकनामभिः स्थापितभेदेन 11 & 11 वायो भवेज्ज्ञातिः सज्ज्ञातिः स्यात्कलौ युगे ॥ अतो विधिविधानार्थ **धर्म**जिज्ञासया स्वयम् ॥ ६ ॥ गौडद्रविडब्राह्मणानां भोजनिर्णयः । केचना-प्रस्परं धुनिकाः शास्त्रमतमनवलंब्य स्वबुद्धचैव भोजने योग्यायोग्यं

क हते हैं धर्मशास्त्रमें ज्ञाति शब्दसे सापंड सगोत्र संबंध जिनका एक है।।९६।।सूतक वा अशीच जिनका होताहै जिनका दायविभाग है एक वंशस्थ हैं उनका ग्रहण करते हैं ९७ और सामान्य मत दूसरा यह है कि ब्राह्मणकी ज्ञाति ब्राह्मणहें क्षत्रिय क्षत्रियकी वैश्य बैश्यकी शूद्ध शूद्धकी ज्ञाति जानना ॥९८॥९९॥२००॥१॥२॥ परंतु किल्युगमें वर्ण-संकर दोष होगा सो न होना उस भयके लिये ॥३॥ शिष्ट संप्रदायसे स्थान और स्थापना करनेवालेक भेदसे ज्ञातिशब्द व्यवहार स्थापन कियाहै सो विवाहमें ग्रहण करना॥४॥९॥॥६॥ अब गौह द्रविड जो ब्राह्मणहें उनके परस्पर भोजनका निर्णय कहते वें वर्तमान कालमें कितनेक लोक जो हैं सो शास्त्रमतका विचार न करके केवल अपनी बुद्धिकी

कल्पयंति तन्न युक्तं किंतु शास्त्रमतेनैव व्यवहारः कर्तव्यः॥ उक्तं पाद्मेपातालखण्डे -परज्ञातिद्विजानां यः कुरुते भोजनं गृहे ॥ सोऽपि दंड्यः प्रयत्नेन मर्यादारक्षणाय च ॥ ७ ॥ यत्र कन्या प्रदातव्या तत्र कार्यं हि भोजनम् ॥ पूर्वं समाश्रितो. मार्गः कलौ त्याज्यः प्रयत्नतः ॥ ८ ॥ पूर्वमेवं प्रसंगोऽभूत्सर्व-जातिषु मोजनम् ॥ वृद्धपरंपराप्रांप्तं कलौ त्याज्यं द्विजोत्तमैः॥ ॥ ९ ॥ भेदो यद्यपि न प्रोक्तो धर्मशास्त्र द्विजोत्तमैः॥तथापि भोजनं कार्यं स्वज्ञातिषु सदा बुधैः ॥ २१० ॥ यथा मन्वा-दिभिः प्रोक्तं चातुर्वर्ण्यस्य वाडवैः ॥ कन्याप्रतिप्रहं कार्य तद्रज्यं कलियोगतः ॥ ११ ॥ तथा भोजनसंसर्गः स्वज्ञा-तिषु विशिष्यते ।। ज्ञातिशब्दस्यार्थःपूर्वं कथितःतत्रापि पंचद्र-विडमध्ये परस्परं भोजने न दोषः न प्रायश्चित्तं परंत्वाचार-शुद्धिः परीक्ष्या ॥ १२ ॥ एवं हि पंचगौडानां मिथो भोजन-मिष्यते ॥ तथापि तत्र वैचित्र्यं दृश्यते बहुधा भुवि॥ चातुर्यतासे इस जातीके साथ असिंगे वो जातीके साथ नहीं जीमेंगे ऐसा निर्णयकरते हैं, परंतु वो निर्णय बरोबर नहीं है आगि सविस्तर कहतेहैं अपनीजातिकी मर्यादारक्षण करनेके वास्ते परज्ञातिके घरको जो ब्राह्मण भोजन करेगा तो वो दंड योग्यहै॥७॥ इसवास्ते मुख्य शास्त्रार्थ यह है कि जहाँ कन्या देना वहां भोजन करना अन्यत्रनहीं पूर्व तीन युगोंमें दश ब्राह्मणोंका परस्पर भोजनका व्यवहार था परंतु कलियुगोंम नहीं है ॥ ८ ॥ ९ ॥ यद्यपि धर्मशास्त्रमें ब्राह्मणने ब्राह्मणके घर भोजन करनेसे दोष नहीं कहा तथापि स्वजातिमें भोजन करना ॥ १०॥ जैसा ब्राह्मणने चारोंवणोंकी कन्यांके साथ पाणियहण करना ऐसा मन्वादिकोंने कहाहै परंतु कछियुगमें नहीं ११॥ वैसा भोजनका व्यवहार जानना तत्रापि कर्नाटक तैलंग द्वविड महाराष्ट्र गुर्जर इनका परस्पर पंक्तिभोजन हुवा तो दोष नहीं है फक्त आचार शुद्धि देखना ॥ १२ ॥ और वैसा सारस्वत मैथिल कान्यकुब्ज गौंड उत्कल आदिगौडोंका प्रस्पर भोजनका दोष नहीं है परंतु उनका कचीपकीका व्यवहार बहुत चमत्कारिक है जैसे सारस्वत अन्य ब्राह्मणके द्रायका सिद्धान्न नहीं छेनेके और यजमान छोवाणे जो हैं उनके द्रायका सिद्धान सब टेवेंगे वैसे पुष्कर ब्राह्मणकाभी पक्कीका व्यवहारहै और सनाहंचादिकों-

॥ १३ ॥ गौडानां द्रविडानां च न मिथो भोजनं स्मृतस् ॥ कृतं चेहोप एवात्र तेषां पातित्यदर्शनात् ॥ १४ ॥ अनाचार-प्रसंगेन मांडन्यस्य च शापतः ॥ १५॥ तथा चोक्तं पाद्मे । कायस्थोत्पत्तिप्रसंगे-कलौ शापो सया दत्तः सर्वेषां संभवि-ष्यति ॥ ३६ ॥ माथुराणां विशेषेण तेषां धर्मः प्रणश्यति ॥ एवमेव हि गौडानां कायजानीं च शौनक ॥ १७ ॥ ऋषि-शापा सिमृतानां पातित्यं च कलौ युगे ॥ १८॥ इति तत्र च स्वेस्वे पत्तने केचनाविद्वांसो श्रामसिंहाः स्वार्थलोभेन पंचद्र-विडमध्येऽपि कैश्चित्सह भोजनं कुर्वंति कैश्चित्सह भोजनेन मत्सराः इंडं कुर्वन्ति न तु तत्त्वविदश्चते ॥ ३९ ॥ सांप्रतं व्यवहारस्य दर्शनात्प्रव्रवीम्यहम् ॥ यथा गुर्जरदेशे महाराष्ट्र-हस्तेन ग्रुजेसः भोजनं कुर्वन्ति न महाराष्ट्राः॥ २२०॥ एवं महाराष्ट्रदेशे गुजैरहस्तेन महाराष्ट्रा भोजनं कुर्वति न गुजिराः कर्णाटकद्रविडांध्रदेशेषु कर्णाटकद्रविड-॥२१॥ किंच तैलंगगुर्जराणां सर्वेषां भोजनव्यहारो दृश्यते ॥ २२ ॥ गुर्जरदेशे तैःसह भोजनव्यवहारः कृतश्चेजज्ञातयो दंडं कुर्वति॥ ॥ २३ ॥ श्रीमालिनः भागवत्रैविद्याः नागराश्र स्वस्वसमृह-मध्ये तिष्ठंतः संतः अन्यज्ञातिना सह भोजनेन दण्डं कुर्वंति ॥ मुम्बापुरीपुण्यपत्तनौरंगाबादभागनगरादिशामेषु काभी विचित्र मार्भ है शूदने रोटी आदि तैयार करके चुलेपर रखदेना अपने अपने हायते उतारहेना ऐसे अनेक मार्ग हैं प्रथविस्तार भयसे नहीं हिखता ॥ १३ ॥ उस वास्ते गौड द्रविडका परस्पर भोजन व्यवहार नहीं है किये तो दोषहै कायसे जो एक अनाचार दूसरा कर्मभ्रष्ट पातित्यता ऐसे कारणसे भोजन व्यवहार नहीं करना॥१४॥ और सांपतकालमें अपने अपने गाबोंमें पंडितेतर बामींसह पुरुष जो हैं सो धनकें लोभसे और अन्नभोजनके लोभसे पंचद्रविडमेंभी कितनेक ज्ञातिके साथ भोजन करतेइ आर श्रेष्ठता मानतेहें कितनेकके साथ भोजन करनेसे दंड करतेहें वे तत्त्ववेता प्नहीं जानने हालमें जो व्यवहार चल रह्या है सो गद्यपद्य श्लोकसे स्पष्टार्थ है ॥१५॥

स्वस्ववर्गस्याल्पत्वात्सवेंस्सहः सवेंभोजनं कुर्वन्ति ॥ २६॥ इत्याद्यनेकविधविधिर्यं स्वाभाविकः नत्वत्र प्रमाणमस्ति ॥ ॥ २६॥ अतएव वि सारांशं प्रवक्ष्यामि शृणुष्व तत् ॥ द्रविडेर्द्रविडेष्वेव गौडेगींडेषु चैव हि॥ २७॥ तथा स्वज्ञाति मध्येऽपि यत्र षट्कर्मशुद्धिता ॥ तथाचारपरत्वं च तद्धस्तेन च भोजने ॥ २८॥ कृते न कोऽपि दोषोऽत्र इति मे निश्चयो मतः ॥ यत्र कन्याःतत्र हविः पक्षः श्रष्ठतरः स्मृतः ॥ २९॥ अथ वणिक्शब्दस्यार्थमाह हिरकृष्णः—सांप्रतं वणिजः सर्वे न्राह्मणा द्रव्यलोभिनः ॥ वणिक्शब्देन वैश्यत्यं वणिजां स्थापयंति हि ॥ ३०॥ केचित्सच्छूद्रकत्त्वं च तत्प्रमाण-द्रयस्य च ॥ निर्णयं संप्रवक्ष्यामि पूर्वशास्त्रानुसारतः ॥ ३९॥ वाणिक्शब्देन वेश्यत्वे कि प्रमाणमितिस्थिते ॥ ग्रन्थांनतरीय

॥१६॥१७॥१८॥१९॥२२०॥२०॥२१॥२३॥२४॥२६॥ २६॥ अब सारांश मोजनका यह है कि पंचद्रविद्धों पंचद्रविद्धों पंचगोंड पंचगोंडों में ॥२०॥ और स्वस्वज्ञातिमें भी जहां ब्राह्मण अपने स्वक्षमित्र आचार सम्पन्न होवें उसके हाथसे भोजन करनेका दोष नहीं है ॥ २८॥ परंतु जहां कन्या देना वहां भोजन करना बहुत शुद्ध मार्ग शास्त्रोक्त है ॥ २८॥ परंतु जहां कन्या देना वहां भोजन करना बहुत शुद्ध मार्ग शास्त्रोक्त है ॥ २८॥ अब विणक शब्दका अर्थ कहतेहें सांप्रतकालमें विणकशब्दसे सब बनियें और द्रव्यलोभी ब्राह्मण बनियों के दिकाने वैश्यवर्ण स्थापन करते हैं ॥ २३०॥ और कितनेक सच्छूद्रवर्ण स्थापन करतेहें परंतु विणक शब्दसे केवल सच्छूद्र है ऐसा भी नहीं है ॥ और वैश्य भी नहीं है जो जो जाति हैं उनके उत्पत्तिशन्थ देखनेसे स्पष्ट मालुम होता है उसमें भी जैनमतकी प्रबलतासे वणाश्रम धर्म नष्ट हुआ उस दिनसे क्षित्रिय वैश्य शुद्धोंका संकर होगया है। बाद्ध श्रीशंकराचार्य और श्रीगोस्वामी श्रीवल्लभाचार्यजींक प्राकटचसे इन तीनोंका कुल योड़ा धर्म चला है। अभी मा जी अपना वर्ण धर्म करनेकी इच्ला होवे तो बृह- ब्रारद्ध प्राणोक्त प्रतिसावित्रीका विधान करनेसे अधिकार होवेगा॥ ३१॥ विणक

श्लोकादीन् वक्ष्यामि शृणुताद्रात् ॥ ३२ ॥ श्रीवाल्मीकीय रामायणे बालकांडे वर्णपरत्वेन अवणफलकथनप्रस्तावे श्री-वाल्मीकि:-पठन् द्विजो वागृषभवत्वमीयात्स्यात्क्षत्रियो भूमि-.पतित्वमीयात् ॥ वणिग्जनः पण्यफलत्वमीयाज्जनश्च शुद्रोऽपि महत्त्वमीयात् ॥ ३३ ॥ स्कांदोपपुराणे कल्याणखण्डे पोर-वालश्रीमालिवणिजो वैश्यत्वं प्रत्यक्षतया प्रतिपादितं वर्तते॥ ॥ ३४ ॥ वणिक्शब्देन सच्छूद्रास्तत्प्रमाणमथो बुवे ॥ ब्रह्म-वैवर्ते ब्रह्मखण्डे-गोपनापितभिङ्काश्च तथा मोट्टककूबरी ॥ ॥ ३५ ॥ तांबृलिस्वर्णकाराश्च तथा विणक्जातयः ॥ इत्येद-माद्या विश्रेन्द्र सच्छूद्राः परिकोर्तिताः ॥ ३६ ॥ तथा च शूद्र-कमलाकरे-शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा तयाजीवन् वणिक् स्मृतः ॥ स्कांदोक्तवालिखल्यादिखण्डेषु च प्रकीर्तितम् ॥३७॥ बाल-खिल्यादिखण्डेषु झारोलादिशावालादिवणिजां सच्छूद्रत्वं प्रतिपादितमतः केवलवणिक्शब्देनैव वैश्यत्वं शुद्रत्वं वोत्प-त्तिप्रन्थमविज्ञाय ये कल्पथिष्यंति तेऽपिपंडितेतरशिरोमणय इत्यलमतिविस्तरेण ॥ ३८ ॥ किं च ब्राह्मणाः स्वधर्म-त्यागिनः वणिजश्च स्वमुखेनैव वैश्यत्वं प्रतिपाद्यति । तत्र न तेषां दोषः किन्तु कलिदोष एव ॥ ३९॥ तदुक्तं पादमे-अतः परं भविष्यं यच्छुण्वंतु मुनयः कलौ ॥ ब्राह्मणा वेद रहिताः शिष्टाचारविवर्जिताः ॥ २४० ॥ श्रुद्राचार्या लोभ-युक्ताः परस्परविरोधिनः ॥ त्राह्मणा वृत्तिहीनाश्च शूद्रसेवा-

परायणाः ॥ ४१ ॥ विणिजो देशेदेशे च गमिष्यति धना-थिनः ॥ वैश्यवृत्तियुताः सर्वे द्विजसेवनवर्जिताः ॥ ४२ ॥ अथ गुर्जरादिवणिक्षु शाशब्दस्य प्रयोजनमाह हरिकृष्णः । गुर्जरादिषु शाशब्दः किमथ प्रोच्यते चुधेः ॥ तस्याहं कारणं वक्ष्ये श्रुत्वा लोकमुखादिदम् ॥ ४३ ॥ कलौ श्रीराजनगरे पादशाहस्य योगतः ॥ श्रीलक्ष्मीश्र प्रसन्नाभुच्छाशब्दस्थिर

होवेंगे ऐसा भविष्य कथानक कहाहि ॥ २४०॥ ४१ ॥ ४२ ॥ अव गुजराती आहि बनियोंमें शा० किसनदास शा० रणछोडदास ऐसा जो कहतेहैं उसमें शा कहनेका क्या कारणेंहें सो कहतेहें शा कहते साहुकार धनवान धनका व्यापार करताहै उसकी कहतेहैं। तन "जागो जागो साहुकार" यह चार अक्षर लिखनेका आलस्य आतीह इसवास्ते उस चार अक्षरमेंसे सा अक्षर पिहेला लियाहै इससे सा कहतेहैं।। ४३ ॥ इस कलियुगके अंद्र राजनगरमें एक बाद्शाह हता उसने शा० ईश्वरदास ऐसा वनियेका नाम सुनके मनमें विचार किया जो में तो पादशाह कहते चतुर्थांश शाः कहा जाताहूं और यह बनिये पूरे शाह कहे जातेहें इसवास्ते इनका शाहपना छुडालेना ऐसा विचार करके सब वनियोंको बुलायके कहा कि में पादशाह और तुम शाह पूरे इसवास्ते में जो कहूं वो शिक्षेके छप्पन करोड रुपये लायेंक देव तो तुमारा शापना खरा है नहीं तो शा कहना छोडदेव वो सुनके अच्छा कहके सब बनियें इकट्टे भिलके बडा विचार करने लगे कि राजा कौनसा शिका मांगेंगे और इम कहांसे लायके देवेंगे ऐसा जगह २ विचार करने लगे तो वहां एक तेलीकी दुकान लोहासा शिरमाली वनिर्धे की थी। वो लोहासाने उनका विचार सुनके पूछा कि भाई मुझको कही तुम लोग सब क्या विचार करते हो तब वो लोग हँसनेलगे कि जिसकी दुकानमें बूँद भर तेल तो है नहीं और अपना विचार पूछताहै इस वास्ते इसको क्या कहना फिर वह तेली और पूछने छगा तब वो छोकोंने सब वृत्तांत कहा सी सुनके छोहासा कहनेलगा कि तुम सब पाइले मेरे घरको जीमनेको आवी बाद तुम्हारा काम मैं कलँगा।वी बात सुनके सब आश्चार्य करनेलगे कितनेक कइने लगे कि देखों तो सही क्या होताहै सर्वोंका एक विचार होके लोहासाके पिछाडी सब लोग गये लोहासाका घर गांवके बाहर एकांतमें था सो सब बनियोंको बिलमें लेंग्या वहां देखे तो लाखों मनुष्य बैठे ऐसी बडी सुन्द्र जगा है सो देखके सब आश्चर्य करने लगे बाद दूसरे दिन सारे शहरके बनियं जीमने-को आये अमृतसरीले पदार्थ जीमे लोहासाको महालहेंमी प्रसन्नश्री अपने स्वहस्तसे महालक्ष्मीने सबोंको भोज्य पदार्थ परोसे थे। भोजन किये बाद सबोंने प्रार्थनाकी तब

ंकारिणी ॥ ४४ ॥ अथ शास्त्रदृष्टिंबलीयसीत्यस्य निर्णय-माह श्रीकृष्णः-विवाहत्रतंबधादिकमसु बाह्मणादयः॥ शास्त्र-यांगे परित्यज्य रूढिमार्गपरायणाः ॥ ४५ ॥ कार्यं कुर्वति तेषां वै प्रार्थना मम चादरात् ॥ पापाधिक्यकरां रूढिं त्यका पुण्यविवृद्धिदाम् ॥ ४६॥ कुर्वेतु सजनास्सर्वे येन कोहासाके घरसे राजदरबारतक गाडे लगादिये और एक शिंकेके छप्पन: करोड च्चिय देके कहा कि और दूसरा कीनंसा रिशका चाहिये। तब पादशाइने वो कोरे जिकिके रुपये देखके हाथ जोडके कहा कि तुम पूरे शाह हो मुझको मान्य है ऐहा गुजराती आदि बनियोंमें शाह कहनेका जो कारण सो फिर कोई कारणके छिये महालक्ष्मीका कोप भया सो यह धर्मीवनियोंको छोडके श्रावकी वनियोंके दर्मे विराजमान भई ॥ ४४ ॥ अब ब्राह्मणादिक छोकोंमें विवाह व्रतवेंचादिक कर्म होते हैं उनमें शास्त्र समत पुण्यकारक कर्मको छोडके जिसमें द्रव्य खर्च वहत होंने पुण्य थोंडा होने और कर्म अष्टता होने ऐसे काममें जो लोक प्रवृत्त होते हैं ॥ अर्थ। और पूछे तो 'रमशानविवाहयोर्थामः प्रमाणिमिति श्वातिः' 'शास्त्राद्विर्विद्यीयसी इति स्मृतिः ऐसा प्रमाण बोलते हैं और यह वचनसे भी रूदिमार्ग बल्वान् है पर्न्त जो रूढि शाखिस विरुद्ध न होके अधर्म न होके जिस रूढिमें पुण्यकर्मकी वृद्धिहोंने वो रूडिमार्गको सज्जन छोकोंने मान्य करना वाकी जिस रूडिमें पुण्य श्रीण होके पाय वृद्धिंगत होवे वहां "शास्त्राद्रादिवेलीयसी" यह वचन प्रवृत्त करना नहीं और ऐसे हिकाने जो वो वचनकी प्रवृत्ति करेंगे तो इस वचनकामूल इनने देखा नहीं ऐसा जानताहूँ "शास्त्राद्विविद्यायसी" यह वचन कहां प्रवर्तक होताहै उसके ऊपर एक दृष्टांत कहताहूँ कि पंक जशब्दका अर्थ शास्त्रसे देखे तो 'पंकात्कदमाज्जातं पंकजं' की चडसे जो पैटा ह्वा उसको पंकज कहना तब कीचडसे तो दर्दरी अदक हलदी अरवी कमल शाली धान्य इत्यादि पदार्थ होताहै परन्तु उनको पंकज नहीं कहते फक्त कमलको पंकज कहतेहें । और दूसरा दृष्टांत 'त्रिफलं त्रयाणां फलानां समाहारः त्रिफलं' इसका अर्थ यह है कि तीन फल एक ठिकाने जहां होवें उसको त्रिफला कहना परन्तु वैसा नहीं है फक्त रूढिमें त्रिफला शब्दसे हैंडे बहेडे आंवले लेना। ऐसे शास्त्रमें अनेक पद हैं सो शास्त्रसे अर्थ होता होवे परन्तु जो रूढिमें प्रवृत्त होवे वो छेना जैसा पंकज कहते कमल लेना शालिधान्य नहीं लेना। इस वास्ते कह्या है कि 'शास्त्राद्रहिर्वलीयसी' यह वचन प्रमाण है परन्तु वर्तमानकालमें जो लोक हैं सो अपने स्वार्थके वास्ते "शास्त्रा-द्वार्टर्वेळीयसी" यह पद भिन्नाविषयपातिपादक हैं। तथापि स्वार्थमें ग्रहण करके अच्छे शाख्रज्ञ पुरुषको दूषण देतेहैं ॥ ४६ ॥ इस वास्ते वह सज्जन छोकोंको हाथ जोडके

वाष्नुयः ॥ इति मे प्रार्थनाऽमीक्षणं प्रसायं करसंपुटौ ॥ ४७॥ इिमागेस्य सूक्ष्मत्वमिवचार्याऽबुधा जनाः ॥ कर्म कुर्वति तेषां वे वेषत्स्यं भवति ध्रुवम् ॥ ४८॥ ज्ञानदेवस्य विप्रस्य दुर्गाः देवीप्रसादतः॥ पुत्रे जाते भूषणं च दूषणं वापि योगतः ॥ ४९॥

मेरी प्रार्थना है कि जिस रूढिसे इह लोक परलोकमें खुख होने और जैसा पूर्वदेशी ब्राह्मण मत्स्याहार करतेहैं गुर्भरमें चमेंदिक पान करते हैं यह परंपरागत मार्ग है परंत्र इसके त्याग करनेसे पाप नहीं होनेका पुण्य होगा॥ ४७॥ और दितनेक पंडित नर-शिरोमणि जो हैं वी अपने दंशकी रूढिका सूक्ष्म विचार न करके रूढिमार्ग करे जातेहैं। उसमें घात होताहै ॥ ४८ ॥ उसपर एक कथा कहताहू एक ज्ञानदेव बाह्मण था उसके संतान नहीं होती थी। सो विरक्त होके गांवके बाहर एक दुर्गदिवीका मंदिर था और उसके सामने पानीकी बादडी थी दहां स्नान करके नित्य देवीका पूजन कर-ताथा। सो एकदिन देवीकी प्रार्थना किया कि मेरा पुत्र जो होगा तो उसका विवाह कव करूंगा कि पहिले आपकी पूजा करके यह वावडिक ऊपरसे क़दाऊंगा ऐसी मानता लेके वरको गया । बाद देवीकी कुपासे पूजाके पुण्यसे बरस ५ के अंडर वो ज्ञानदेवके पुत्र चार भये वह देवीकी मानता फक्त पहिले छोकरेकी थी सो वापको मालुम थी दूसरेको मालुम नहीं थी । फिर वापने मनभें विचार करके उस बर्ड छोकरेको दौडके कुदानेका अभ्यास करवाया ऐसे नित्य अभ्यास:करनेसे वारह वरसका वो लडका हुवा तब दस हाथीकी बावडीसे चार हाथ ज्यादा कूदे वैसा पक्का हुवा फिर जिस बखत विवाहका समय आया उस बखत चार ज्ञाति भाइयोंके हाथ जोड़के कहा कि भेरा कुलाचार करने देव बाद लग्न लगाना ऐसा कहके वो दुर्गादेवीके पास जायके छोकरेके हाथसे पूजा करवाये वो बावडी कुददायके लग्न लगाये फिर थोडे दिनमें वो बाप तो मरगया पीछे वो बडा छोकरा अपने छोटे भाईका विवाह करने लगा तब जैसा कुलाचारकी करताथा वैसा कुलाचार करने गया और वो बावडीकी क़दाने गया सो वो छोटा भाई अंदर गिरके मरगया सो सारे गांवमें हाहाकार होगया कि कुलाचारकी कुछ रीत मूलगये उससे छोकरा मरगया परंतुः छोकरेको कुदनेका अभ्यास नहीं था ऐसा कोईने जाना नहीं और कईकदिन गये बाद तीसरे भाईके और चौथे भाईके विवाहके वखत वो कुळाचार करनेगये सो तीनों भाईका प्राणगया बाद वो ज्ञानदेवका वडा जो लडका या उसको एक पुत्र या उसका विवाहका समय आया उस बखत गावमें वडा विचार पडा उतनेमें एक पंडित ज्ञातिमेद क्कलाचार भेद यंथोंकी जाननेवाळा आया उसने उस ज्ञानदेव ब्राह्मणका सब आदंत वृत्तांत सुनके खुलाता

## देशाचारः कुलाचारोः ज्ञात्याचारो विशेषतः॥कर्तव्यो विदुषा तत्र सारासारं विचार्य च॥२५०॥ तस्माद्रुह्हि परित्यज्य

किया कि फक्त पहिले छोकरेकी यह मानता थी और अभ्याससे बावडी कूदी जाती है इसवास्ते तुमको जो भक्तिसे करना होवे तो फक्त दुर्गादेवीका पूजन करो यह बात सनके वैसा किये बाद वंशकी वृद्धि हुई ॥ ४९ ॥ पंडित ब्राह्मणने देशका आचार कुलका आचार अपनी ज्ञातिका आचार करना परंतु उससे आगे अपनेको सुख होगा या दुःख होगा इसका विचार करके करना उसमेंभी हलके लोक शब्दका अर्थ भी बरा-बर करते नहीं जैसा कोई दक्षिणी ब्राह्मणने गुजराती ब्राह्मणसे पुछा कि तुम्हारी स्त्रियां कच्छ नहीं करतीं (बाँधतीं ) और तुम शूदोदक पान करते हो यह बडा अनाचारहै तब वह लोक उनको उत्तर ऐसा देते हैं कि हमारा देशाचार है तब यह बात सुनके वडा आश्चर्य होताहै कि देशाचार कहते देशका जो आचार धर्म उसको देशाचार कहना तो यह शुद्रोदकपान तो अनाचार है तब देशाचार कहना उनका भाषण व्यर्थ है कुछाचारमें जो दुष्ट रूढि उसका लक्षण तो ज्ञानदेवकी वार्तीमें पूर्वमें कहा वैसा ज्ञातिका अनाचार किसीमें ऐसा है कि विवाहमें नव ज्ञाति जिमाना और अवांतरभी दूसरे कर्म उससे द्रव्य खर्च बहुत करना परंतु विवाहकी वेदोक्त विधि क्या है ? और उसमें क्या चाहिये ? अपनी जाखा कौनसी है ? क्या सूत्र है ? उसका विचार न यजमान करता है और न उपाध्याय करताहै।वैसा मरणमें एकादशाहादि तीन दिनों में १०० रुपयेसे हजार तक खर्च भोज-नमें करतेहैं परंतु वह मृतप्राणीके अडतालीस ४८ श्राद्ध यथा सांग हुये या नहीं उसका विचार नहीं करते तब विवाह यज्ञोपवीत मरणादिक कर्ममें रूढिके लिय द्रव्य बहुत लगता है और कर्ममें हीनता होतीहै और कर्ज करके जो ज्ञाविकी रूढि संपादन किये बाद वह कर्ज फेडनेको फिर अपना ब्रह्मकम छोडके द्रव्यके वास्ते घातपाता-दिक करता है उसमेंभी जो मृत होगया तो ऋणमें रहताहै इसवास्ते ज्ञानी पुरुषने अपनी ज्ञाति रूवि बरोबर न हुई तो दूषण नहीं है परंतु अपना ब्रह्मकर्म वेदोक्त संस्का-. रादिक कर्ममें दूषण नहीं छेना तब ज्ञातिवाले नाम रक्खेंगे तो उन छोर्कोको मूर्व सम-ञ्चना क्योंकि जो वो निंदक पुरुषको पूछना कि अपनी ज्ञातिमें रीति सब देशमें यहीहै ना फिरतीहै जो सब देशमें उस ज्ञातिकी रीति एक होने तो वह रीति करना अवस्यहै और ज्ञाति एक और प्रत्येक गांवमें अपनी बुद्धिसें जो रूढि चलाईहै वह अवस्य त्याग करना और जो ज्ञातिव्यवहार करके वडा अहंकार मानता है तब उसका अहंकार व्यर्थहै क्योंकि जो ऐसा जगतमें कीन है कि फक्त अपनी संपूर्ण ज्ञातिका मान्य करेगा और भोजन देगा ॥ २५० ॥ इस वास्ते यह होक परहाकर्में जो दुःख शोक दुःखशोकादिदायिनीम् ॥ इहामुत्र च भो विप्रः स्वकर्मनिरतो भव ॥ ५३ ॥ कर्मणैवहि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ॥ इत्युक्तत्वात्सदा विप्रैः कर्तव्यं स्वस्वकम च ॥ ५२ ॥ श्रीभा-गवते-कर्मनिष्ठा दिजाः केचित्तपोनिष्ठा नृपाःपरे ॥ स्वाध्या-येऽन्ये प्रवचने एके च ज्ञानयोगयोः॥ ५३ ॥ ब्राह्मणेष्वपिः वेदज्ञो ह्यर्थज्ञोऽभ्यधिकस्ततः ॥, अर्थज्ञः संशयच्छेता ततः श्रेयांश्र कर्मकृत् ॥ ५४ ॥ हरिकृष्णः-कर्मणोत्तमतां यांति कर्महीताः पतंत्यधः ॥ अत्रापि मूलवाक्यानि संलिखामि शृणुष्व तत् ॥ ५५ ॥ अथ कर्मभिरेव वर्णविभागे प्रमाण-माह-श्रीभागवतम्-आदौ कृतयुगे वर्णो नृणां इंस इती-रितः ॥ कृतकृत्या प्रजा जात्या तस्मात्कृतयुगं विदुः ॥ ॥ ५६ ॥ भारते शांतिपर्वणि--न विशेषोऽस्ति वर्णानां सर्वत्रा-ह्ममिंद् जगत् ॥ ब्रह्मणा पूर्वसृष्टं हि कर्मभिर्वर्णतां गतम् ॥ ॥५७॥ विसष्टस्मृतौ--योगस्तपो दमो दानं सत्यं शौचं द्या श्रुतम् ॥ विद्याविज्ञानमास्तिक्यमेतद्ब्राह्मणलक्षणम् ॥ ५८ ॥ भगवद्गीतायां-शमोदमस्तपः शौचं क्षांतिराजवमेव

दनेवाली कार्ट उसका त्याग करके अपने स्वकर्ममें निष्ठ होके रहो ॥५१॥ कर्ममार्गसे जनकादिक सिार्ट पाये हैं ऐसा कहाह इससे हे बाह्मणो ! तुमने अपना स्वस्वकर्म करना ॥५२॥५३॥ श्रीमागवतमें कहाह कि स्वकर्म करनेवाला सबसे श्रेष्ठ है ॥ ५४ ॥ कर्मकी प्रावल्यसे क्षित्रयादिक बाह्मणताको पाते हैं और कर्म त्याग करनेसे बाह्म णादिक वर्ण क्षित्रयादि हीनवर्णको पाते हैं इसके ऊपर मूलवचनभी आगे लिखता हूँ ॥५९॥ अब कर्मसे वर्णका निश्चय कहते हैं। पहिले सर्व लोक एकही जातिके थे, परंतु फिर कर्मके भेदसे चारवर्ण भये ॥५६॥ जातिका वस्तुतः भेद नहीं है यह सब वगह बाह्म है। कायसे जो ब्रह्महारा प्रथम उत्पन्न भया कर्महारा जातिभेद भया है।।५७॥ जिस मनुष्यमें जिस प्रकारके गुण होवें उनका लक्षण धर्मशास्त्रभेत लिखते हैं।योग तप इंद्रियदमन दान सत्य शोच दया बहुअवण विद्या विज्ञान आस्तिक्य यह सब बाह्म एक लक्षण हैं।। ५८॥ शम दम शोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिक्य

च ॥ ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ ५९ ॥ सद्धमसूत्रे ३।४३--आचार्या अध्यापका याजकाः साधवो मनयश्च ब्राह्मणाः ॥ २६० ॥ भारते मोक्षपर्वणि-कामभो-गित्रयास्तिक्ष्णाः क्रोधना प्रियमाहसाः॥त्यक्तस्वधर्मारकां-गास्ते दिजाः क्षत्त्रतां गताः ॥ ६१ ॥ भगवद्गीता-शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपळायत्रम् ॥ दानमीश्वरभावश्च क्षात्त्रं कर्म स्वभावजम् ॥ ६२ ॥ सद्धमसूत्रे-राजानो राजाकर्मचारिणो रक्षकाश्च क्षत्त्रयाः ॥६३ ॥ भारते मोक्षधर्मे-गोभ्यो वृत्तिं समास्थाय पीताः कृष्यपजीविनः॥स्वधर्मान्नानुतिष्ठति ते दिजा वैश्यतां गताः ॥ ६४ ॥ भगवद्गीता-कृषिगोरक्षवा-णिज्यं वैश्यकम स्वभावजम् ॥ ६५ ॥ सद्धमसूत्रे-वित्तो-पार्जककृषकिरालिपवाणिज्यादयो वैश्याः ॥ ६६ ॥ भारते मोक्षधर्मे-हिंसानृतिकयाळुब्धाः सर्वकर्मोपजीविनः॥ कृष्णाः शौचपरिश्रष्टास्ते दिजाः ग्रूद्धतां गताः॥ ६७॥ भगवद्गीता—परिचर्यात्मकं कर्म ग्रूद्धस्यापि स्वभावजम् ॥ ६८ ॥ सद्धर्म-

यह ब्राह्मणके स्वाभाविक कर्म हैं ॥ ५९ ॥ आचार्य अध्यापक याजक साधुमुनि ब्राह्मण कहे जाते हैं ॥२६०॥ विषयभोगमें आसक्त उत्र और कोपन स्वभाव साहस-शिय स्वधर्मच्युत रजोगुणाविशिष्ट ब्राह्मण क्षत्रियभये ॥ ६१ ॥ झूरता तेज धेर्य पटुता युद्धमेंसे नहीं भागना दान और प्रभुता यह क्षत्रियके स्वाभाविक कर्म हैं॥६२॥ राजा राजकर्म करनेवाले और रक्षक क्षत्रिय कहेजाते हैं ॥ ६३ ॥ जे सर्व दिन रजोगुण और तमोगुण मिश्रित पशुपालन वसी कृषी जिनकी उपजीविका और स्वधर्मका अनुष्ठान करते नहीं वे ब्राह्मण वैश्य भये॥६४॥ वेती करना गौको पालन और व्यापार करना यह वैश्यका स्वाभाविक कर्महें ॥६५॥ अन्नादिककी उत्पन्न करनेवाले खेडत शिल्प विण-कादिक वैश्य कहे जाते हैं ॥६५॥ जे सर्वादिज हिंसा और मिथ्या कर्ममें छुव्य जीविकाके वास्ते सर्वकर्म करते हैं और तमोगुणिवशिष्ट वैसे शौचाचार स्रष्ट हैं वे ब्राह्मण झुद्ध सर्थे ॥६७॥ सेवारूपकर्म गृद्धका स्वाभाविक कर्म है ॥६८॥ शारीरिक सेवा करनेवाले

सुत्रम् ३। ४६ । सेवकाः श्रृदाः ॥६९॥ भगवद्गीता-चातुर्वण्यं मया सृष्ट-गुणकर्भविभागशः ॥ २७० ॥ महाभारते शांतिप-र्वणि १८८ अध्याये भरद्वाज उवाच-चातुर्वर्ण्यस्य वर्णेन यदि वर्णो विभिद्यते ।। सर्वेषां खळु वर्णानां दृश्यते वर्णस-करः ॥ ७१ ॥ कामः कोघो भयं लोभः शोकश्चिता श्चघा-श्रमः ॥ सर्वेषां च प्रभवति क्रम्माद्वणों विभज्यते ॥ ७२ ॥ जंगमानामसंखेयाः स्थावराणां च जातयः ॥ तेषां हि विधि-वर्णानां कुतो वर्णविनिश्चयः ॥ ७३ ॥ भृगुरुवाच ॥ न विशे-षोऽस्ति वर्णानां सर्वं ब्रह्ममिदं जगत्॥ ब्रह्मणा पूर्वसृष्टं हि कर्मभिवर्णतां गतम् ॥ ७४ ॥ मनुसंहितायां दशमे अध्याये-शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम् ॥ अत्रियाचातमेवं हि विद्याद्वेश्यात्तथैव च ॥ ७५ ॥ युधिष्ठिरं प्रति वैशम्पायन-वचनम्-क्षांत्यादिभिर्गुणेर्युक्तस्त्यक्तदंडो निरामिषः॥ न हित सर्वभूतानि प्रथमं ब्रह्मलक्षणम् ॥ ७६ ॥ यंदा सर्वं परद्रव्यं पथि वा यदि वा गृहे॥ आदत्तं नैव गृह्णाति दितीयं ब्रह्मलक्ष-शुद्र कहेजाते हैं॥६८॥गुण कर्मके विभागसे चार वर्णका धर्मभैने किया ॥२७०॥ ऐस ऊपर लिखेहुये प्रमाणोंसे स्पष्ट मालूम होताहै कि पूर्वमें गुण ऊपरसे जातिभेद हुआ है स्यु ऋषिने प्रथम ऐसा कहा कि ब्रह्मदेवसे चारि जाति पैदा भई उसके वर्ण भिन्न भिन्न थे तब भरद्वाजने पश्च किया कि चार वर्णोंका भेद जो रंगऊपरसे होवे सो सव जातिमें वर्ण संकर रंगकी मिलनता दिखती है।। ७१ ॥ ऐसी काम वासना कोध भय लोभ शोक चिंता क्षुधा श्रम यह सबोंके समान हैं तब जाति कैसी पिछाननी ॥ ७२॥ पशु पक्षी वृक्ष पाषाणादिक अनेक जातिहैं तब वर्णानिश्चय कैसा होता है सो कहो ॥७३॥ तब भृगु कहते हैं। जातिभेद भूछसे नहीं है। सब जगत् ब्रह्महै कायसे जो ब्रह्मद्वारा उत्पन्न भयाहै कर्मके योगसे वर्णभेद भया है॥७४॥ पूर्व कर्म और चरि-त्रगुणसे ब्राह्मण शूद होतेहें शूद ब्राह्मण होतेहें। उस ऊपर मनुसंहिता प्रमाण स्पष्ट है ॥७५॥क्षांति इत्यादि ग्रुणोंसे युक्त दंड और आमिषभोजन जिसने त्याग किया कोई जीवकी हिंसा करता नहीं यह ब्राह्मणका प्रथम लक्षण है ॥ ७६ ॥ और

जो दूसरेके द्रव्यको रस्तेमें होवे या घरमें होवे परन्तु दिये विना छेवे नदीं यह

णम् ॥७०॥ त्यक्तवा क्रूरस्वभावं तु निर्ममो निष्परिष्रहः ॥

मुक्तश्चरित यो नित्यं तृतीयं ब्रह्मलक्षणम् ॥ ७८ ॥ देवमानु
पनारीणांतिर्यग्योनिगतेष्विप ॥ मेथुनंहिसदात्यकञ्चतुर्थब्रह्मलक्षणम् ॥ ७९ ॥ सत्यं शौचं द्या शौचं शौचिमिन्द्रियनिलक्षणम् ॥ ७९ ॥ सत्यं शौचं तपः शौचं च पंचमम् ॥ २८० ॥

पंचलक्षणसंपन्न ईहशो यो भवेद्द्रिजः ॥ तमहं ब्राह्मण ब्रूयां
शेषाः ग्रुद्रा युघिष्ठिर॥८९॥ न कुलेन न जात्या वा कियाभित्राह्मणो भवेत् ॥ चांडालोऽपि हि वृत्तस्थो ब्रह्मणः स

युघिष्ठिर ॥ ८२ ॥ एकवर्णमिदं पूर्णं विश्वमासीद्युघिष्ठर ॥

कर्मिकियाविशेषेण चातुर्वर्ण्य प्रतिष्ठितम् ॥ ८३ ॥ सर्वे वै
योनिजा मर्त्याः सर्वे सृत्रपुरीषिणः ॥ एकेंद्रियद्रियार्थाश्च

तस्माच्छीलगुणो दिजः ॥ ८४ ॥ ग्रुद्रोऽपि शीलसम्पन्नो गुणवान् ब्राह्मणो भवेत् ॥ ब्राह्मणोऽपि कियाहीनः ग्रुद्रात्प्रत्यवरो

भवेत् ॥८५॥ पंचेन्द्रियाणवं घोरं यदि ग्रुद्रोऽपि तीणवान्॥

ब्राह्मणका दूसरा लक्षण है ॥७०॥ कूर स्वभावको त्याग करके ममता और परिग्रह रहित होयके मुक्तवन्ध होयके चलता है यह ब्राह्मणका तीसरा लक्षण है ॥७८॥ जिसने सदा मेथुन त्याग कियाह वो ब्राह्मणका ४ चौथा लक्षण है ॥ ७९ ॥ सत्यशौच १ द्या शौच २ इन्द्रिय जीतना शौच ३ सर्व जीवों के उपर दया शौच ४ और स्वधर्मानु ष्ठान तप शौच ५ ॥२८०॥ ऐसा पांच शौच लक्षण संपन्न जो दिज है उसको ब्राह्मण कहता हूं। वाकी के शुद्र जानना ॥८१॥कुल और जाति और कियासे ब्राह्मण होता नहीं चंडालभी जो उत्तम गुणयुक्त होवे तो वो ब्राह्मण है ॥८२॥ हे युधिष्ठिर! एकवर्ण से यह विश्व पहिले भरा हुवा था कर्म और कियाकी विशेषतासे चार वर्णका धर्म स्थापित भया॥८३॥ सर्व मनुष्य योनिस पदाभये हैं और विषय भी सबके एकही तरहके हैं। और एकही प्रकारकी सबकी इंदियां हैं और विषय भी सबके एकही तरहके हैं। इस वास्ते शील और गुणसे ब्राह्मण होता है ॥८४॥ शिल्वान और गुणवान शूद्रभी होवे तथापि ब्राह्मण होता है ॥ ४८॥ प्रित्म का स्वाप होता है ॥ ४८॥ प्रित्म का होता है ॥ ४८॥ प्रित्म का स्वाप होता है ॥ ४८॥ प्रित्म का होता है ॥ ४८॥ प्रित्म का होता है ॥ ४८॥ प्रित्म का होता है ॥ ४८॥ प्रित्म की कम होता है ॥ ४८॥ प्रत्म की तो हे युधिष्ठर! उसकी

बस्मै दानं प्रदातव्यमप्रमेयं युधिष्टिर ॥ ८६ ॥ न जातिर्ह-श्यते राजन् गुणाः कल्याणकारकाः ॥ जीवितं यस्य धर्मार्थे परार्थे यस्य जीवितम् ॥ ८७ ॥ अहोरात्रं चरेत्क्रांतिं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ परित्यज्य गृहावासं ये स्थिता मोक्षकांक्षिणः॥ ॥८८॥ कामेष्वसक्ताः कौंतेय ब्राह्मणास्ते युधिष्ठिर ॥ अहिं-सानिम्ममत्वं वा सतः कृत्यस्य. वर्जनम् ॥ ८९ ॥ रागद्वेव-निवृत्तत्वमेतद्वाह्मणलक्षणम्।। क्षमा द्या दुमो दानं सत्यं शौचं स्मृतिर्घृणा ॥ २९० ॥ विद्या विज्ञानमास्तिक्यमेतद्वास्ण-लक्षणम् ॥ यदा न कुरुते पापं सर्वभूतेषु दारुणम् ॥ कायेन मनसा वाचा ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ९९ ॥ महाभारते वनपर्वणि अजुगरोपाल्याने-शूद्रे तु यद्भवेछक्ष्म द्विजे तच्चन विद्यते ॥ न वे शूद्रो भवेच्छूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः ॥ ९२ ॥ श्री-भागवते सप्तमस्कंधे-यस्य यहक्षणं श्रोक्तं पुंसां वर्णाभिव्यंज-कम् ॥ यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत् ॥ ९३ ॥ भारते आनुशासनिके पार्वतीं प्रति शिवः-चात्यं न चातको दान देव ॥ ८६ ॥ जाति देखनेमं आती नहीं गुण जो हैं वोई कल्याणकारक हैं जिसका जीना धर्मके वास्ते, जिसका जीना परोपकारके वास्ते, रात्रिदिन जो अच्छे काम करताहै उसको देवता ब्राह्मण जानतेहैं ॥ ८७ ॥ घरका निवास छोडके सुमुक्ष नाम भेरा मोक्ष होवे ऐसी आज्ञा करके जो बैठेहें कामतृष्णासे जो आसक्त नहीं हैं है राजा ! वे ब्राह्मण हैं ॥ ८८ ॥ हिंसा और ममताका त्याग और समान भावमें स्थिति दुष्टकर्मका त्याग रागदेषकी निवृत्ति यह ब्राह्मणके लक्षण हैं ॥८९॥ क्षमादिक ग्यारह पदार्थ सेवन करना यह भी ब्राह्मणके लक्षण हैं॥२९०॥ जिस वखत जीवमात्रके विषे अपने देहसे सनसे वाणींसे पापकर्का नहीं तब ब्रह्मगातिकी प्राप्त होताहै॥९१॥ पूर्वीक कक्षण शूद्रमें होवे और ब्राह्मणमें न होय तो वह शूद्र शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण .ब्राह्मण नहीं है।।९२।। जिस पुरुषका जो वर्ण घोतक लक्षण कहनेमें आया है वो लक्षण जो कभी अन्यमें देखनेमें आधे तो उसकी उस लक्षणानुसार जातिनिर्देश करना ९३ धीर खी प्रत्र धन आबह्र इत्यादिकका अनेक मार्गसे घातकरनेवाला जो शत्रु उस रतके ऊपर अपनी तरफले बदला हेनेके बास्ते जो घात करता नहीं उसको ब्राह्मण वित्र क्षित्रयो रिष्ण्घातकः॥ विश्वासघातको वैश्यः श्रूद्धःसर्व-स्वघातकः॥९४॥ एभिस्तु कर्मभिदेवि शुभराचरितस्तथा॥ श्रूद्धो त्राह्मणतां याति वैश्यः क्षित्रियतां त्रजत् ॥ ९५ ॥ एतैः कर्मफेलेदेवि न्यूनजातिकुलोद्भवः॥ श्रूद्धोऽप्यागमसंपन्नोद्धिजो भवित संस्कृतः ॥९६॥ त्राह्मणो वाप्यसंपन्नो सर्वसंकरभोजनः॥ त्राह्मण्यं समनुत्सृज्य श्रूद्धो भवित तादृशः॥ ९७॥ कर्मभिः श्रुचिभिदेवि श्रुद्धात्मा विजितेद्धियः॥श्रूद्धोऽपि द्विजन्वत्सेव्य इति ब्रह्मानुशासनम् ॥ ९८॥ स्वभावं कर्म च श्रुभं यत्र श्रूद्धेऽपि तिष्ठति॥ विशिष्टः स द्विजातेर्वे विज्ञेय इति मे मितः॥९९॥ न योनिर्नापि संस्कारो न श्रुतं न च संतितः॥ कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव तु कारणम् ॥ ३००॥ सर्वो-ऽयं त्राह्मणो लोके वृत्तेन च विधीयते॥ वृत्ते स्थितस्तु श्रूद्धो-ऽपि ब्राह्मणत्व निगच्छति॥ १॥ त्रह्मस्वभावः कल्याणि समः सर्वत्र मे मितः॥ निर्गुणं निर्मलं ब्रह्म यत्र तिष्ठति स द्विजः

कहना । शत्रुको मारनेवाला क्षत्रिय कहना व्यापारमें विश्वासघात करनेवाला वैश्य जानना अनेक तरहसे जो घात करनेवाला उसको शृद्ध कहना ॥ ९४ ॥ हे देव ! यह कम्मोंसे और अच्छे आचारसे शृद्ध ब्राह्मण हो जाताह वैश्य क्षत्रिय हो जाताह ॥ ९५॥ हे देव ! यह कमोंके फलसे नीच जातिक लमें पैदा हुवा शृद्धभी वेदसंपन्न संस्कार विशिष्ट ब्राह्मण हो जाताह ॥ ९६॥ और ब्राह्मण हो यह और सर्वसंकर मोजन करताह तो वो अपनी ब्राह्मणताको त्यागकरके शृद्ध हो जाता है ॥ ९७॥ पित्र कमसे शुद्ध हुवाह अंतः करण जिसका और जितेंद्रिय ऐसा शृद्ध भी ब्राह्मण सरीक्षा सेवा योग्य है ऐसा ब्रह्मान कहाह ॥ ९८॥ जिस श्रूद्धमें अच्छा स्वभाव श्रुद्ध कर्म है वह ब्राह्मणजातिसे श्रेष्ठ है ऐसी मेरी समझहै॥ ९९॥ ब्राह्मणयोतिसे उत्पत्ति ब्रह्मोत्वादि संस्कार वेदशास्त्र पाठ ब्राह्मणवंशीय संतान होना यह सर्व ब्राह्मणत्वका कारण नहीं हं सचरित होना यही कारण है॥ ३००॥ इस लोकमें जो ब्राह्मणत्वका विधान है सो सब सचरित्रसे है श्रूद्धभी सद्द्यत्तिमें स्थित होने तो ब्राह्मणत्वका पात्र होताहै॥ १॥ ब्रह्मका स्वभाव है कल्याणि ! में सब ठिकाने समान जानताहुं निर्श्वण

॥ २ ॥ एतत्ते गुद्धमाच्यातं यथा ग्रुद्धो भवेद् द्विजः ॥ त्राह्मणो वाच्युतो धर्माद्यथा ग्रुद्धत्वमाप्तृते ॥ ३ ॥ आपस्तंबधर्म- सूत्रे-अधर्मचर्यया पूर्वो जघन्यवर्णमापद्यते जातिपरि- वृतो धर्मचर्यया जघन्यो वर्णः पूर्वपूर्ववर्णमापद्यते जाति- परिवृत्तेः ॥ ४ ॥ मनुसंहितायां-तपोबीजप्रभावैस्तु ते गच्छंतु ग्रुपेयुगे ॥ उत्कर्षं चापकर्षंच मनुष्येष्विह जन्मतः ॥ ६ ॥ शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्त्रियजातयः ॥ वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणादर्शनेन च ॥ ६ ॥ श्रीभागवते-विप्राद्धिषड्गुण- ग्रुतादर्शवंदनाभपादार्शवंदिवमुखाच्छ्यपचं वरिष्ठम् ॥ ७ ॥ एवं पद्मपुराणेऽप्युक्तं महाभारते वनपर्वणि-शृद्धयोनौ हि जातस्य सद्धणानुपतिष्ठतः ॥ वैश्यत्वं लभते ब्रह्मन् क्षत्त्रियत्वं तथेव च ॥ आर्जवे वर्तमानस्य ब्राह्मण्यमभिजायते ॥ ८ ॥ तस्योपरि नीलकण्ठी टीका ग्रुणकृत एव वर्णविभागो न जातिकृत इति ॥ ९ ॥ कामान्माता पिता चैनं यदुत्पाद्यतो

निर्मल बहा जिसके हृदयमें स्थित है सो बाह्मण है ॥ २ ॥ शृद्ध जिस प्रकार से बाह्मण होता है और बाह्मण स्वथम श्रष्टता से जैसा शृद्ध होता है यह ग्रप्त बात मेंने तरेको कही ॥ ३॥ अधर्मके आचरणेस उच्च वर्णका मनुष्य नीच वर्णमें जाता है और धर्मके आचरण करनेसे नीच जातिका मनुष्य उच्चवर्णमें आजाता है ॥ ४ ॥ मनुष्योंमें जिस जातिमें जन्म होता है उस जातिसे उत्तम वा किनष्ट ऐसी जो जाति उसमें मनुष्य अपने तप और बीजके सामर्थ्य प्रमाणसे पाता है ॥ ५ ॥ और आगे उत्पत्ति प्रकरणमें कहें में जो क्षात्रियजाति सो अपने कर्मले। पेता है ॥ ५ ॥ और आगे उत्पत्ति प्रकरणमें कहें में जो क्षात्रियजाति सो अपने कर्मले। पेत्र हो परन्तु उसको भाक्ति न हो बे तो उससे अति श्रेष्ट शृद्ध समझना ॥ ७ ॥ शृद्ध जातिमें जन्म हो वे उसको वैश्यत्व क्षत्रियत्व बाह्मणत्व सत्कर्मसे आता है ॥ ८ ॥ ग्रणसे वर्ण प्राप्त होता है मातािपतासे वर्ण मिलता नहीं ॥ ९ ॥ सृष्टिनियमानुसार मावापसे यह मानव देहमें जो जन्म होता है सो यह प्राणी उत्पन्न भया इतनाही समझनेका है परन्तु उसकी जाति कौनसी कहै तो देहोत्पादककी जो जाति संस्कार करनेवाले उपदेश ग्रक्की जो जाति यथाशास्त्र वेदादिक अध्ययनमें निष्ठासे

मिथः॥ संभूतिं तस्य तां विद्याद्यद्योनावभिजायते ॥ ३१०॥ आचार्यस्त्वस्य यां जाति विधिवद्वेदपारगः ॥ उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या साजरामरा ॥ ११ ॥ न हायनैर्न पलि-तैर्न वित्तेन न बंधुभिः॥ ऋषयश्रकिरे धर्मं योऽनूचानः स नो . महान्॥१२॥विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्टचं क्षत्त्रियाणां तु वीर्यतः॥ वैश्यानां धान्यधनतः शृद्राणामेव जन्मतः ॥ १३ ॥ न तेन वृद्धो भवति येनास्य पिळतं शिरः ॥ यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ १४ ॥ यथा काष्टमयो हस्ती यथाचर्म मयो मृगः॥ एवं विश्रोब्नधीयानस्रयस्ते नामधारकाः॥१५॥ ऐतरेयब्राह्मणम् ॥ १९ ॥ ऋषयो वै सरस्वत्यां सत्रमासत ते कवशमैलुषं सोमादनयन् दास्याः पुत्रः कितवोऽब्राह्मणःकथं नो मध्ये दीक्षिष्टेति तं बहिर्धनवोदवहन् तत्रैनं पिपासाहं तु सरस्वत्या उदकमापादितो स वहिर्धनवो दुलहः पिपासाया वित्तये तद्यो न प्लीयमपश्यत प्रदेवत्रा ब्रह्मणे गातुमरेत्विति तेनापाप्रियं धामो पागच्छतम्मापोऽनुदायस्तं सरस्वती समतं पर्यधावतस्माद्वाप्यपि येतरहिपरिक्षारकमित्याचक्षते सरस्वतिसमन्तं परिसारने वा ऋषयोऽब्रुवन् विदुषा इमं देवा उपेमं ह्वयामह इति तथिति तसुपाह्वयंतसुपहूयैतद्पो नहीयम् पूर्वोक्त ब्रह्म लक्षण धर्म निष्ठतासे जो जाति वही उसकी खरी स्थायी जाति होवे १० बहुत वय होनेसे बाल ६फेद होनेसे अथवा द्रव्यके वैभवसे अथवा बंड कुटुंब परिवारसे इलवानेक बढेपनेसे महत्व आता नहीं तब ऋषियोंने ऐसा सिद्धान्त किया है कि जो अध्ययन संपन्न वहीं हमलोगोंसे महान् है ॥११॥१२॥ ब्राह्मणोंका वडप्पन ज्ञानकेऊपर है।क्षत्रियोंका बडप्पन झूरपनसे है वैश्योंका बडप्पन धनधान्यसपत्ती पर है। झूदका बड-प्पन जन्मकी अवस्था ऊपरसे हैं ॥ १३ ॥ जिसके सिरके बाल सफेद हुवे उससे वह चुद्ध होता नहीं परन्तु तरुण होके जो ज्ञान संपन्न होवे उसको देवता वृद्ध कहते हैं ॥१४॥ जैसा छकडीका इस्ती सुखे चर्ममें घास भराहुवा चर्मका हरिण उसमें हरिण-पणा वेसा विद्याहीन ब्राह्मण यह तीनों नामधारक हैं॥ १५॥ एक समयमें ऋषि-

कुर्वतः प्रदेवत्रा ब्राह्मणे गोतुमैरेत्विति तेनापोप्रियं धामोपा-गच्छनुपदेवानुपापांत्रियं घाम गच्छत्युपदेवानां जयति परम लोकं ययेवंवेदंचैनविद्धांस्तदपोऽनाप्लीय कुरुते॥१६॥छान्दो-ग्योपनिषदि-सत्यकामोह जाबालो जबलां मातरमामंत्रयां-चक्रे ब्रह्मचयं भवति विवित्स्यामि किंगोत्रोऽहमस्मीतिसाहैनमु-वाच नाहमेतद्वेद तात यद्गोत्रस्त्वमसि बह्वहं चरंतीपरिचारिणी यौवने त्वामलमे साहमेतन्नवेद यहोत्रस्त्वमसि जावाल तु नामाइमरिम सत्यकामो नाम त्वमसि स सत्यकाम एव जाबा-लो ब्रवीथा इति२ सहहारिद्रमंतं गौतममेत्योवाच-त्रह्म-चयं भगवति वत्स्याम्युपेयां भगवंतिमिति ३ तं होवाच किंगोत्रो नु सोम्यासीति सहोवाच नाहमेतदेद मो यद्गोत्रोऽ-ह्मस्यपृच्छं मातरथसामाप्रत्यद्भवीद्वहंच्रंती परिचारिणी यौवने त्वामलभेसाहमेतन्नवेदयद्गोत्रस्त्वंमिस नामऽइमस्मि सत्यकामो नात्मत्वमसीति सोऽह सत्यकामो जावालोस्मि भोइति ४ त ७ होवाच नैतदाब्राह्मणो विवक्तुमई-तिइति ४॥१७॥इति गुणकर्मभिरेव जातिविभाग प्रमाणानि लगे सरस्वती नदीके किनोर ऊपर यज्ञ करतेहुवे । उसमें एक कवश अडणाव यलुका

उस नामका शृद्ध तैसा निच दासी पुत्र इसका ऋषिमं डल्डमें प्रवेश भया तब उसके ऊपर सबोंने कोध किया और उसको दूर निकाल दिया फिर उसने तपिकया और ब्राह्मणभया इस दृष्टांतका मूल यह है कि ब्राह्मणका ब्रह्मत्व तपादिकसे है इसवास्ते स्वर्धम अवश्य करना ॥ १६ ॥ जावाल नामका एक छोकरा था तो ग्रुहके यास विद्या सीखनेको गया । ग्रुहने उसको पूला तेरी जात कौन है सो तेरी माको पूलके आ तब वह माके पास जायके पूला सो माने कहा कि में स्वामीकी विना इच्छापमाणसे फिरती हुई उससे तू हुआ तुझसे तेरे वापका नाम कह सकती नहीं वह उत्तर छोकरेने जैसाका वैक्षा ग्रुहसे कहा तब ग्रुहने कहा कि है छोकरे ! तू सत्य प्रियहे उसवास्ते तेरी जात में समझा तू ब्राह्मण है इस वास्ते तेरा नाम आजसे सत्यकामजावाल ऐसा ठहराया है । तू ब्राह्मणमें अध्ययन करता जा ॥ १७॥ ऐसा ग्रुण कर्मसे जातिभेद जाननेके जो प्रमाण वचन सो पूरे हुए

समाप्तानि॥अथतत्र कानिचिद्दष्टान्तान्याह भारते अनुशासनपर्वणि—ततोहि ब्राह्मण्यं यातो विश्वामित्रो महातपाः ॥ क्षित्रयः
सोऽप्यथं तथा ब्राह्मवंशस्य कारकः ॥१८॥ विष्णुपुराणे—चतुथेशे कह्मात् काह्मा महाबलाः क्षित्रिया बभुवुः ॥ नाभागो
दिष्टपुत्रस्तु वैश्यतामगमत् पृषप्रस्तु ग्रुरुगोवधाच्छूद्रत्वभगमत्
॥१९॥ हरिवश—एतं त्वंगिरसः पुत्रा जाता वंशेऽथं भागवे ॥
ब्राह्मणाः क्षित्रियावैश्याः शूद्राश्वभरतर्षभ॥एवमन्यानि वचनप्रमाणानि श्रीभागवतादिषुराणेषु बहुनि संति श्रंथविस्तरभयान्नोच्यते एवं पूर्वोक्तवचने रुत्तमो हीनतां झिटत्येव प्राप्नोति

अब उसके ऊपर थोडे द्रष्टांत भी लिखतांहूं वो बडे तपस्वी विश्वामित्र क्षत्त्रिय थे ! पछि ब्राह्मण हुए उनसे ब्राह्मणका वंश होता भया ॥ १८ ॥ वैवस्वत मनुके पुत्रों मे का करूष जो था उससे बलवान कारूष क्षत्रिय पैदा मये और दिष्टका पुत्र नामाग कर्मसे वैश्य भया और पृषध्र ग्रहकी गायका वध करनेके दोषसे ग्रद्धत्वकूं पाया ॥१९॥ भृगुवंशीय अंगिराके पुत्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध भये हैं क्षत्रिय जो ऋषभदेव उनके पुत्र १०० थे उनमें नव महायोगी भये ८९ ब्राह्मणोत्तम भये ९ खंडपित क्षित्रय भये मुख्य भगवद्भक्त भरतराजा भया ऐसे दूसरे अनेक वचन श्रीभागवत आदि **त्रंथोंमें हैं श्रंथ**विस्तार भयसे यहां नहीं लिखता । ऐसा इस श्रंथमें: पूर्वोक्त जो वचन कहेंहैं वह प्रमाणसे उत्तम वर्ण जो ब्राह्मणादिक व हीन कर्मसे तत्काल हीनत्व दशाकी माप्त होताहै और हीन वर्ण जो शुद्धादिक वह तो कवि उनके अंतः करणमें इर्षान होवे (नाम ये ऐसा है तो मैंभी उसके सारीखा देखूं)और मत्सर न होवे (नाम ब्राह्मणके जगदंचादिक गुण देखके सहन न होवे उसको मत्सर कहते हैं वह न होवे ) और देह-के ऊपर मान अहंकार न आवे ( नाम इस कालमें ब्राह्मण. गुणरहित कर्म भ्रष्ट हो गयहि और मैतो सवनिर्णय अच्छा जानताहूं मैं इन ब्राह्मण-छोकों से उत्तम हं ऐसा देहमें अहंकार न होवे ) तो वह शुद्र अपने गुणकर्मके प्रतापसे कालांतरमें ब्राह्मण्यको पाताहै । विश्वामित्रादिक सरीखा इस विना कोई शूद्र जाने कि मैं विद्यागुणसे ब्राह्मणहों सो होनेका नहीं कारण रामायणादिकमें प्रसिद्ध कथा है कि विश्वामित्र बडे गुणी विद्यामें संपन्न थे। तब एक समयमें वसिष्ठके पास गये वंदन किया तब बसिष्ठने आव राज-ऋषि ऐसा कहा सो सुनके अंतःकरणमें इषी उत्पन्न भई कि अब अपने तपोव उसी वासिष्ठको जीतके ब्रह्मार्थिपना पैदाकरना ऐसा संकल्प करके जगत्में जितनी शस्त्रास्त्र हीनस्तु यदा ईषीमत्सरमानादिरहितश्चेद्धणकर्मभिः कालां-तरेणोत्तमतां याति विश्वामित्रादिवत् । अन्यथा नेति निश्च-यः । अत एवाविच्छिन्नसंस्कारसंस्कृतः स्वकर्मकृदेव ब्राह्मण

विद्या थी उससे वसिष्टके साथ युद्ध करनेलगे परंतु निर्विकार वसिष्टने एक गायत्री ब्रह्मदंडसे जब शस्त्रास्त्रको जीतालया फिर विश्वामित्रने बहुत तप किया जिनने दूसरी सृष्टि निर्माण की ऐसे प्रतापी थे परंतु वसिष्ठने, उनको ब्रह्मां व कहा फिर विश्वा-मित्र एक वखत विरक्त उदास होके बैठे और अहंकार छोडके वसिष्ठके पांव पडे तब वसिष्ठने उनकी निर्विकारता देखके कहा कि आप बडे ब्रह्मीर्थ हमसेभी श्रेष्ठहो इस वास्ते कारण यह है कि शुद्धांतः करणसे कर्मादिकके गुणसे उत्तम गतिको पाता है अलम् इह सृष्टिमंका कोई भी एक आधा सृष्ट पदार्थ उत्तम स्थितिमें लाना सो कियाका अर्थ संस्कार ( सं-उत्तम प्रकार कृति ) वह प्रमाणते मनुष्य प्राणी उत्तम रिथतिको प्राप्त होने अर्थात् इसजगतेमें उसका जीवित्व जीये तहांतक निरोगी सुदृढ सतेज दीर्घायुषी रहे और उत्तम ज्ञान गुणको प्राप्त होयके सुखसे और निर्विव्नतासे व्यान वहारिक और पारमाधिक काम साधन होवे । उस वास्ते वे दोनों व्यवहारादि षोडश संस्कार ( सम्यक् नियमित आचार ) दिखाय दियहें और उन् सर्वोका स्पष्टीकरण प्रत्येक वेदके गृह्यसूत्रादि प्रन्थोंमें अच्छी तरहसे कियाहै और उसीके प्रमाणसे पूर्वके आर्य लोक सब कर्म आचरण करतेथे और शरीरसे निरोगी सुदृढ सतेज दीर्घायुष रहतेथे । वैसा उत्तम ज्ञान ग्रुणको प्राप्त होयके निर्विद्यतासे व्यावहारिक और पारमा-थिंक कर्म करके आनंदमें रहतेथे परंतु पूर्वलोकमें सत्य और हितकारक कर्म जो गरीव-से छेके श्रीमंत तक एक सरीखी रीतिसे होसके ऐसे थे। सो बद्छ होके और रूपांतर करके उसपर वेद्विरुद्ध मनमें आवे वैसी दुर्घट रचना करनेमें आई उससे अपने सब आर्य लोक हालके वखतमें संपूर्ण कर्मभ्रष्ट हो गये हैं और वैसा होनेका मुख्य कारण मात्र इतनाहै कि पुरोहिता और यजमान दोनोंने परस्पर एक एककी दित और रक्षण करनेकी श्रद्धा छोड दी उससे दोनों ऐसे दुर्घट स्थितिमें आयफसे है वैसे कर्मभ्रष्टभी भयेहें इसमें किसीका अपराध निकालना रहा नहीं जैसा पुरोहितने यजमानकी ।हित करनेकी इच्छा छोडी वैसा दूसरा तरफ यजमानने उनका प्रतिपालन करनेके शुभ नियम और भक्ति छोडादिये। जैसे जैसे छूटतेगये वैसी वैसी पुरोहित लोकोंकी स्थिति खराब होनेलगी और निर्वाह होना भी मुश्किल होगया फिर उससे वह यजमानोंके शाससे धन निकालनेके लिंध और उससे अपना निर्वाह चलानेके वास्ते नाना प्रका-रकी युक्ति रचके नवीन अन्य बनाने लगे इस रीतिस सत्यकर्मका अन्तर्भाव होने

इति ॥ ३२० ॥ अथ प्रत्येकब्राह्मणज्ञातिमध्ये दशविधत्व-

माह हिन्दलादिखण्डे-देवो मुनिद्धिजो राजा वैश्यःशृद्धो विडा-लकः ॥ कृतन्नो म्लेच्छचांडालौ विप्रा दशविधाः स्मृताः ॥ ॥ २१ ॥ अथेषां लक्षणानि-भिक्षासनोऽध्यापकश्च सुन्तुष्टो येनकेनचित् ॥ वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो विप्रो देवः प्रकीर्तितः ॥ ॥ २२ ॥ अकृष्टफलमूलाशी वनवासरतः सदा ॥ रहः कर्म स वित्रो मुनिरुच्यते॥ २३ ॥ तपः सत्यमहिंसा च षट् कर्माणि दिनेदिने ॥ न भवेत्काललोपश्च स वै द्विज इहो-लगा । और उस जगह ऊपर हाल असत्य कर्म रूढीका तमाम पसारा हो रहाहै, उससे इरीर बल और बुद्धिबल इनकी वृद्धि करनेके साधन जो पोडरा संस्कार कर्म छूट जानेसे दोनोंकी बलहानि होंगई है और होती जाती है इस वास्ते अबसे वैसा न होवे। सब साहेबोंने साक्धान होके प्राचीन ग्रुभ कमोंके ऊपर आनेका अयत्न करना रूढिका लक्षण पहिले भैंने वर्णन कियाँहै । और हालके यजमान-पुरेगिइत कैसे हैं ॥ (तिष्ठनमूत्रो यजमानः धावनमूत्रः पुरोहितः इति ) ऐसे हैं परन्तु यजमान होकोंने एक बात मुख्य ध्यानमें रखना चाहिये कि जो प्ररोहित यजमान के हितके वास्ते यह वेंद्र प्रणीत सत्य कर्म करावे उसको तन मन धनसे सदा प्रसन्न रखना चाहिये अर्थात् अन्न बस्नादिकसे उसको बारवार प्रतिपालन करना पडता है वैसा प्ररोहितनेभी यजमान के कल्याणार्थ सत्य कर्म करानेका बोध करना यह मुख्य धर्म है हदके वाहर लोभ करना उसको घटता नहीं हैं (अमन्त्रकस्य यागस्य महिषी शतदक्षिणा । तवार्धं च ममार्धं च मौनं सर्वार्थसाधनम्॥ ) ऐसा करना नहीं । अर्थात् यजमान पुरोहित दोनोंने परस्पर हित साधक होना प्रत्येक कार्यम छेनेदे-नेका सदा निभे वैसा नियम रखना इस वास्ते यजमानके षोडशंसस्कार यथार्थ करना और जिसके सब संस्कार बरोबर हुये होर्वे वही ब्राह्मण जानना ॥३२०॥अब अत्येक ज्ञातिके जो ब्राह्मण हैं उस एक ज्ञातिमें भी दश दश प्रकार हैं सो कहते हैं देवनामके ब्राह्मण १ सनि ब्राह्मण २ द्विजब्राह्मण ३ क्षात्रिय ब्राह्मण ४ वैइयब्राह्मण ५ ्यूद्रबाह्मण ६ मार्जारब्राह्मण ७ कृतन्नब्राह्मण ८ म्लेच्छ ब्राह्मण९ चांडाल ब्राह्मण९० ऐसे दश प्रकारके बाह्मण कहे हैं॥ २१॥ अब यह दश बाह्मणके लक्षण कहते हैं भिक्षामांगके निर्वाह करता होवे, वेद पढता होवे, जो मिले उतनेमें सन्तोष रखता होंने, वेदशास्त्रार्थका तत्त्व जानता होंने उसको देव ब्राह्मण कहना ॥ २२ ॥ २३ ॥ अाह्मण तप करता है सत्य भाषण करता है जीवमात्रकी हिंसा करता नहीं है नित्य अपना षट्कमं साधन करता है त्रिकाल संघ्यादिकमें तत्वर रहता है काल लोप च्यते ॥ २४ ॥ अश्वादिवाहने दक्षः संप्रामे निर्मयः सदा ॥ राजविद्यास निर्ज्ञाता स राजा ब्राह्मणः स्मृतः ॥ २५ ॥ कुसीदको वार्ष्विषकः पञ्चनां परिपालकः ॥ कृषिवाणिज्यकर्ता च स विप्रो वैश्य उच्यते ॥ २६ ॥ स्नेहलाक्षातिला नीली क्षारं क्षीरं घृतं मञ्ज ॥ निशादिविकयं कृत्वा ग्रूह इत्युच्यते तदा ॥ २७ ॥ स्तेयप्रियोऽदयाष्ठ्रश्च दांभिको लोकवंचकः ॥ कन्याविकयकारी च विप्रो मार्जार उच्यते ॥ २८॥ भक्ष्या-भक्ष्यसमो यस्तु परदाररतोऽपि च ॥ कृत्याकृत्यं न जानाति कृतन्नो ब्राह्मणः पञ्चः ॥ २९ ॥ वापीकृपतडागानां क्षेत्राणां च विनाशकः ॥ स्नानसंध्याविहीनश्च स विप्रो म्लेच्छ उच्यते ॥ ३३० ॥ क्रो लुव्यः प्रहर्ता च परद्व्यापहारकः ॥ निर्देयः सर्वभृतेषु विप्रश्चांडाल उच्यते ॥ ३१ ॥ अथ ब्राह्मन

करता नहीं है उसको दिज बाह्मणं कहना ॥ २४ ॥ जो ब्राह्मण घोडा हाथी रथ वगैर-इके ऊपर वाइन करनेको वडा कुशल और लडाई करनेको जो सदा निर्भय रहता है राजनीति विद्यामें जो कुशल है उसको क्षित्रिय ब्राह्मण कहना ॥ २५ ॥ जो ब्राह्मण द्रव्यका ब्याज उत्पन्न करताहै गाय वैछ घोडोंका पालन करता है खेती और व्यापा-रकी दुकान लगाताहै उसको वैश्य बाह्मण कहना ॥ २६ ॥ जो बाह्मण तेल लाख तिल नील क्षार दूध घृत मधु ( सहत ) हरिद्रा आदि शब्द करके अनेक औषधी यह सब पदार्थीका अगर इनमेंसे कोई एक भी पदार्थका विकय करताई उसको झुद्ध ब्राह्मण कहना ॥ २७ ॥ जो ब्राह्मण चोरी करने में प्रीति रखताहै अन्तः करणमें दयह नहीं है और दंभ दिखाताह लोकोंको दगा देता है कन्याका धन लेताहै उसको माजीर ब्राह्मण कहना ॥२८॥ जो ब्राह्मण नियानिय सब पदार्थ भक्षण करताहै परस्त्रीतः संग करता है करना न करना उसका विचार करता नहीं है और उपकार मानता नहीं है उसको-पशु कृतझ ब्राह्मण कहना ॥ २९ ॥ जो ब्राह्मण बावडी कुवां तालाव वाट तीर्थ क्षेत्रका नाश करताहै स्नान संघ्या कर्मसे हीन है उसको म्लेच्छ बाह्मण कहना ।। ३३० ॥ जो ब्राह्मण स्वभावसे बडा कूर होताहै और लोभी दूसरेको मारनेवाला परद्रव्यको चुरालेता है सर्व प्राणियोंके ऊपर निर्दय रहताहै उसको चांडालः बाह्मण कहना ॥ ३१॥ अव बाह्मणके वारइ बडे व्रत कहते हैं ज्ञानाम्यास १ मत्य-

णस्य द्वादशमहावतान्याह सप्तमस्कथव्याख्यायाम्-ज्ञान च सत्यं च दमः श्रुतं च ह्यमात्सर्यं ह्रीस्तितिक्षाऽनुसूया॥यज्ञ-श्च दानं च धृतिः शमश्च महात्रता द्वादश ब्राह्मणस्य ॥ ३२ ॥ अथ सत्प्रोहितलक्षणमुक्तं हिंगुलादिखंडे-प्रोहितः कथं भाव्यो वेत्ति भूतं भविष्यकम् ॥ शापानुप्रहकारश्चस पुरोहित उच्यते ॥३३॥ 'स एव आचार्य इत्युच्यते ॥ अथवा आचा-र्यशब्देन यजमानस्यापि प्रहणं भवति तदुक्तं कुंडसिद्धिव्या-ख्यायाम् । आचिनोति अर्थान् कर्मफलह्रपानिति पारस्कर-वाक्यबलाद् व्युत्पत्तिबलाद् दानवाचनान्वारंभणवरणव्रत-प्रमाणेषु यजमानं प्रति दयतीति कात्यायनवचनाच आचार्यो यजमान एव । अथ स्मार्ते कर्मणि कथं श्रौनकर्मावसर इति नाशंक्यं यथा श्रौतेप्यिविहोत्रादौ-सदोपवीतिना भाव्यं सदा वद्धशिखेन चेत्याद्यविरुद्धं स्मार्तमंगीकियते तद्वत्तस्मात्तेऽप्य-स्मिन्कर्मणि श्रौतं श्राह्मभेवति ॥ ३४ ॥ अथ वर्तमानकाली-नासत्पुरोहितलक्षणमाह शार्क्वचरपद्धतौ-पुरीपस्य च रोषस्य भाषण २ इंद्रिय स्वाधीनरखना ३ शास्त्राभ्यास करना ४ दूसरेके उत्कर्ष देखके

भाषण २ इाद्रय स्वाधानरखना ३ वास्त्राभ्यास करना ४ दूसरेके उत्कर्ष देखके हिंबत होना ५ छजा रखना ६ सुखदु:खसहन करना ७ ईषो करना नहीं ८ यज्ञ करना कराना ९ दान देना छेना १० धेर्य रखना ११ मन जीतना १२ ऐसे बारह आहाणके जानना ॥३२॥ अब उत्तम पुरोहितका छक्षण कहते हैं अपना पुरोहित कैसा चाहिये मृत भविष्य पदार्थको जानता होवे और शापदेनको अनुप्रह आशीर्वाद देनेको समर्थ होवे उसको पुरोहित कहना ॥ ३३ ॥ पुरोहितको आचार्य भी कहते हैं और कोई आचार्य शब्दसे यजमानका प्रहण करते हैं ॥ ३४॥ परंतु इसकालमें पुरोहित हैं उनका लक्षण कहते हैं घाता जो ब्रह्मदेव छन्होंने जो पुरोहित नाम स्थापन कियाहै सो चार पदार्थोंके प्रथम चार अक्षरेलके पुरोहित अब्द निर्माण कियाहै । सो चार पदार्थ कौनसे सो कहते हैं । पुरीष नरकको कहते हैं वो पुरीष पदार्थका प्रथमाक्षर पु लिया । बाद दूसरा अक्षर रोष कहते हैं को धका नाम है उस पदार्थका प्रथमाक्षर रो लिया । अब तीसरा अक्षर हिंसा कहते हैं जो जीववातकरनेका नाम है उस पदार्थका प्रथमाक्षर रो लिया । अब तीसरा अक्षर हिंसा कहते हैं जो जीववातकरनेका नाम है उस पदार्थका प्रथमाक्षर रो लिया । अब तीसरा अक्षर हिंसा कहते हैं जो जीववातकरनेका नाम है उस पदार्थका प्रथमाक्षर रो लिया । अब तीसरा अक्षर हिंसा कहते हैं चोरका

हिंसायास्तस्करस्यच ॥ आद्याक्षराणि संगृद्ध चाता चके पुरोहितम् ॥ ३५ ॥ अथ मूर्खन्नाह्मणनिंदा हिंगुलादिखंडे—मूर्खपुत्राद्पुत्रत्वं वरं वेदविदो विदुः ॥ तथापि न्नाह्मणो मूर्खःसर्वेषां
निद्य एवहि ॥ ३६ ॥ पशुवच्छूद्रवच्चेव न योग्यः सर्वकर्मसु ॥
यथा शूद्रस्तथा मूर्खन्नाह्मणो नात्र संश्वयः ॥ ३७ ॥ न च
यूज्यो न दानाहों निद्यश्च सर्वकर्मसु ॥ कर्षकस्तु द्विजः कार्यो
न वित्रो वेदवर्जितः ॥ ३८ ॥ विना वित्रेण कर्तव्यं श्राद्धं
पित्रोश्चटेन वे ॥ न तु मूर्खण वित्रेण श्राद्धं कार्यं कदाचन ॥
॥ ३९ ॥ आहाराद्धिकं चान्यं न दात्व्यमपंडिते ॥ दाता
नरकमाप्नोति प्रहीता तु विशेषतः ॥ ३४० ॥ सुमूर्खस्य च
वित्रस्य यस्यात्रमुद्रे गतम् ॥ पच्यंते नग्के घोरे सर्वे वे तस्य
पूर्वजाः ॥ ४९ ॥ धित्राज्यं तस्य वै गज्ञो यस्य देशे ह्यपंडिताः ॥ पूज्यंते न्नाह्मणा मूर्खा दानमानादिकैरपि ॥ ४२ ॥

नामहै उस पदार्थका प्रथमाक्षर त लिया ऐसा प्रशिह्त शब्द पूरा भया इस वास्ते बहुत करके इस कालमें किदनेक प्रशिह्तोंमें उपर लिखेड्डए चारों पदार्थोंका ग्रुण हैं परन्तु सभी वैसे नहीं हैं ॥ ३५ ॥ अब मूर्ख ब्राह्मणकी निंदा कहते हैं । वेदवेत्ता प्रुरुष ऐसा कहते हैं कि मूर्ख प्रब्र होवे उससे तो अपुत्र रहना अच्छाहै उसमें ब्राह्मण-जाति मूर्ख होवे तो सर्वकाल सर्वोंको निंद्यहै ॥ ३६ ॥ वह मूर्ख ब्राह्मण पशु सरीखा खद्द सरीखा सब कर्ममें अयोग्य है । जैसा शूद्ध वैसा मूर्ख ब्राह्मण जानना ॥ ३७ ॥ वह ब्राह्मण ग्रुजा करनेमें और दान देनेमें योग्य नहीं है । कोई अडचन वखतमें खेती करनेवालेको ब्राह्मण करलेना परन्तु वेदमन्त्रराहित ब्राह्मणका त्याग करना बोग्य है । पिताका श्राह्म धर्मका चट (क्रुशिनिमित ब्राह्मण) रखके ब्राह्मण विना करना योग्य है । परन्तु मूर्ख ब्राह्मण करके श्राह्म कभी करना नहीं ॥ ३९ ॥ मूर्ख ब्राह्मणको जो दान देना सो आहार परिमित अन्नमात्र दान देना । दूसरे दान कुछ देना नहीं देनेसे नरक प्राप्त होवेगा ॥२४०॥ और जो श्राह्मका अन्न मूर्ख ब्राह्मणके उदरमें गया तो वे पितृगण नरकमें पडतेहैं॥४१॥इसवास्ते उस राजाके राज्यको स्वकार है कि जिसके देशमें मूर्ख अपंडित ब्राह्मण दानमानादिकोंसे पूज्य होते

ब्राह्मणमहिमा-पृथिव्यां यानि तीथांनि तानि तीथांनि सागरे ॥ सागरे सर्वतीथांनि पादे विप्रस्य दक्षिण ॥ ४३ ॥
चेत्रमाहात्म्य-तीथांनि दक्षिणे पादे वेदास्तन्मुखमाश्रिताः ॥
सर्वाङ्गेष्वाश्रिता देवाः पूजितास्ते तद्च्या ॥ ४४ ॥
अव्यक्तरूपिणोः विष्णोः स्वरूपं ब्राह्मणा भुवि ॥ नावमान्या
नो विरोध्या कदाचिच्छुभिष्ठिता ॥ ४५ ॥ ब्राह्मणो नाम
कि तत्राह वज्रमच्याम् – ब्राह्मणाः क्षत्त्रिया वैश्याः सूद्राश्रत्वारो
वर्णास्तेषां वर्णानां ब्राह्मणो गुरुरित वचनात् निरूपितं स्मृतिभिरुक्तं तत्र चोद्यमस्ति को वा ब्राह्मणो नाम कि जीवः १ कि
देहः २ कि वर्णः ३ कि कम ४ कि जातिः ५ कि पांडित्यम् ६
कि धर्मः ७ कि धार्मिक्यम् । इत्यष्टौ विकल्पाः प्रथमं जीवो
ब्राह्मण इति चेत्तर्हि सर्वस्यापि जनस्य जीवस्यैकरूपत्वात्तस्माजीवो ब्राह्मणो न भवत्येव ॥ १ ॥ ४६ ॥ अन्यच देहो

हैं ॥ ४२ ॥ अब उत्तम ब्राह्मणोंकी माहिमा कहते हैं पृथ्वीमें जितने तिर्थ हैं वे सब तिर्थ समुद्रमें भिलते हैं समुद्रमें जितने तीर्थ हैं वे सब तीर्थ ब्राह्मणके दक्षिण पादमें हैं ॥ ४३ ॥ और चारों वेद उसके मुखमें हैं और अंगमें सब देवता आश्रय करके रहते हैं इसवास्ते ब्राह्मणकी पूजा करनेसे सब देवोंकी पूजा होती है ॥ ४४ ॥ पृथ्वीमें ब्राह्मण जो हैं वह विष्णुरूप हैं इससे जिसको कल्याणकी इच्छा होंके उसने ब्राह्मणांका अपमान नहीं करना देष नहीं करना ॥ ४५ ॥ चारवणोंमें ब्राह्मण मुख्य है सब वर्णोंका ग्रुरु है । अब ब्राह्मण नाम करके क्या जीवको ब्राह्मण कहना १ या देहको ब्राह्मण कहना ३ या रंगको ब्राह्मण कहना ३ या कर्मको ब्राह्मण कहना ४ या जातिको ब्राह्मण कहना ५ या पांडित्यको ब्राह्मण कहना ६ या धर्मको ब्राह्मण कहना ७ क्या धार्मिक्यको ब्राह्मण कहना एसे आठविकल्प हैं । तब कौनसे विकल्पसे ब्राह्मण कहना सो कहो अब पिहले जीवको जो ब्राह्मण कहना तब सब लोक प्राणिमात्रका जीव एकरूप है इससे जीव मात्रसे ब्राह्मण नहीं होताहै ॥ ४६ ॥ अब देहको जो ब्राह्मण कहना तो चांडाल पर्यंत मनुष्यांके देहको जरामरण देख पडताहै और देहको ब्राह्मण कहना तो मरणांतको मातादिक हे देहको दहन करनेसे पुत्राादिकोंको ब्रह्महत्यादि दोष होवे इससे दह

ब्राह्मण इति चेत्तर्हि चांडालपर्यतानां मनुष्याणां देहस्य जरा-मरणदर्शनात्तस्मादेहो ब्राह्मणो न भवत्येव । पुनर्देहो ब्राह्मण इति चेत्तर्हि पितृमातृशरीरदहनात्पुत्राणां ब्रह्महत्यादिदोष-संभवः, तस्माइहो ब्राह्मणो न भवत्येव २॥ ४७॥ पुन-र्वणों ब्राह्मण इति चेत्तर्हि ब्राह्मणः श्वेतवर्णः क्षत्त्रियो रक्तवर्णः वैश्यः पीतवर्णः शूद्रः कृष्णवर्णः इति नियमे इदानीं ब्राह्मणवर्णदर्शनाभावात्संकरदर्शनात् । तस्माद्वणीं ब्राह्मणो न भवत्येव ३ ॥ ४८ ॥ अन्यच । कर्म ब्राह्मण इति चेत्तीई ब्राह्मणः शतवर्षाणि जीवति क्षत्त्रियस्तद्धं वैश्यस्तद्धं शूद्रस्तद्धीमिति नियमाभावात् तस्मात्कर्म ब्राह्मणो न भव-त्येवश ॥ ४९॥ अन्यच । जातिर्बाह्मण इति चेत्तार्हे अन्यजातौ समुद्रवा बहवो महर्षयःसंति ऋष्य शृंगोमृग्यांजातःकौशिकः कुशस्तंबात् गौतमः शशपृष्ठे, वाल्मीकिर्वल्मीक्यां, व्यासः कैवर्तकन्यायां, पराशरश्चांडालिगर्भोत्पन्नः वसिष्ठो वेश्यायां विश्वामित्रः क्षत्रियायामगस्त्यः कलशाजातो मांडव्यो मांडु-किगर्भोत्पन्नः मातंगो मातंगीपुत्रः अनुचरो हस्तिनीगर्भो-त्पन्नःभरद्वाजः शूद्रीगर्भोत्पन्नो नारदो दासीपुत्रः, इति श्रूयते

ब्राह्मण नहीं होताहै ॥ ४७ ॥ अब रंगसे जो ब्राह्मण कहना तो ब्राह्मणका इवेत वर्ण क्षित्रियका रक्त वर्ण, वैश्यका पीतवर्ण, शृद्धका कृष्ण वर्ण ऐसा शास्त्रनिश्चय है । परंतु इस वस्त शृद्धादिक श्वेत वर्ण हैं और ब्राह्मण कृष्णादिक वर्ण हैं इससे ब्राह्मण नहीं होताहै ॥४८॥ अब कर्मसे ब्राह्मण कहना तो ब्राह्मण श्वतवर्षायु क्षित्रयका पवास वर्ष वैश्यका पवीस, शृद्धका बारह वर्ष ऐसा नियम है परंतु यह निश्चय हार्लेन नहीं है इससे आयुष्यक्ष कर्मसे ब्राह्मण नहीं होताहै ॥ ४९ ॥ अब जातिसे जो ब्राह्मण कहना तो अन्यजातिमें उत्पन्न हुये बहुत ऋषीश्वर हैं ऋष्यश्चेग ऋषी हरिणीसे पदामये काशिक ऋषि दर्भके गुच्छेसे पदामये गौतम ऋषि शशके पीठसे पदामये विस्थ ऋषि वेश्यास वैवर्व्यास वैवर्त्वन्यासे भरदाज शृद्धीसे विश्वामित्र क्षत्रियास्त्रीसे नारद दासीपुत्र

षुराणे तेषां जाति विनापि सम्यग्ज्ञानविशेषाद्वाह्मण्यमत्यंतं स्वािक्रयते तस्माज्ञात्या ब्राह्मणो न भवत्येव॥३५०॥अन्यच्च पांडित्यं ब्राह्मण इति चेत्ति क्षित्रियवेश्यग्रद्भाद्योऽपि पद्पदार्थवाक्यप्रमाणविज्ञाना बहवः संति तस्मात्पांडित्येन ब्राह्मणो न भवत्येव॥५१॥ अन्यच्च धर्माद्वाह्मण इति चेत्ति क्षित्रियन्वेश्यग्रद्भाद्वय इष्टापूर्ताद्धिमेकारिणो बहवः संति तस्माद्धमीद्वाह्मणो न भवत्येव७॥५२॥ अन्यच्च धार्मिको ब्राह्मण इतिचेत्तिर्द्धित्रियवेश्यग्रद्भाद्वयोऽपिकन्यादानगजदानगोदान- हिरण्यदानमहिषीदानपृथ्वीदानादिदातारोबहवः संति तस्माद्वार्मिकोब्राह्मणोनभवत्येव ८॥५३॥ किंतु करतलामलकमिव पश्यत्यपरोक्षे ब्रह्मकृतार्थतयाकामरागद्वेषादिरहितः शमद्माद्विद्यत्यपरोक्षे ब्रह्मकृतार्थतयाकामरागद्वेषादिरहितः शमद्माद्विद्यन्यते न तु वेषधरः। तथाहि-जन्मना जायतेश्चदः व्रत्वंधाद्विजोत्तमः॥वेदाभ्यासी भवेद्विप्रो ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणोभवेन्त्वाधात्रत्याकामरागदेवादि ति निश्चयः ५४

हिसे पुराणोंमें प्रसिद्ध हैं। इनकी ब्राह्मणजातिमें उत्पत्ति नहीं है तथापि उत्तमज्ञानके िछये और कर्मप्रावल्यंसे अत्यंत ब्राह्मणताको पाये हैं इसवास्ते केवल जातिसे ब्राह्मण होता नहीं है।। ३५०।। अव पंडिततासे जो ब्राह्मण होता होवे तो क्षत्रिय वैश्य श्रुद्धादिक पद पदार्थ वाक्य प्रमाणके जाननेवाले बहुत हैं। इससे पंडितपनेसे ब्राह्मण नहीं होता है।। ५१।। अब धर्म ब्राह्मण होता होवे तो क्षत्रिय वैश्य श्रुद्धादिक यज्ञ (याग) वापी कृप तडागारामादिक धर्म बहुत करवाते हैं इससे धर्मसे ब्राह्मण नहीं होता है।। ५२।। अब धार्मिक ब्राह्मण होता होवे तो अन्य वर्ण भी कन्यादान गजदान गोदान भूमिदान सुवर्ण दानादिक बहुत दान देनेवाले हैं इससे व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता है।। ५३।। तब ब्राह्मण कौन होता है सो कहते जो पहिले ब्राह्मण जातिमें जनम लेके वेदोक्त संस्कारयुक्त होके स्वकर्म करता होवे अभदमादिग्रणयुक्त काम कोध लोभ मोह मद मात्सर्य तृष्णा ईषा हिंसा निर्दयतादि रहित होके जो वेद वेदार्थ जानके उपनिषदमितपाद्य ब्रह्मको जाने नित्य उसका मनन

किंच-वित्रो वृक्षो मूलकं तस्य संध्या वेदाः शाखा धर्म्मकर्माणि पत्रम्॥ तस्मान्मूलं यत्नतो रक्षणीयं छिन्ने मूले नैव पत्र न शाखाः॥ ५६ ॥ अथ चतुरशीति ज्ञातिगणने कस्यचित्पद्यम् च्यांतत्रयं चाष्टदशैव रांता डांताष्टकं सप्तदशैव वान्ताः॥ यांता-अलांताश्च नवेव टांतकांतद्रयं गांगयुगं च वांतौ ॥५६॥ णां-तत्रयं तांतयुगं रुमोसौ वृटा च यांताश्चतुराशिवित्राः॥ विण-ग्वराणां च तथेव संख्या श्रीमालिकाद्याः प्रवदंति तज्ज्ञाः ५७ विप्राणांविणगादीनां भेदाः संति ह्यनेकधा॥ तेषां विस्तरतोवक्तं माहात्म्यं चात्र न क्षमः ॥५८॥ एके तु ब्राह्मणाः प्रोक्ताः किंकिं ब्राह्मणलक्षणम्॥ एतदिच्छामि विज्ञातुं तन्मे कथय सुव्रत ५९ सत्य ब्रह्म तपो ब्रह्म ब्रह्म इंद्रियनिष्रहः॥ सर्वभूतद्या ब्रह्म एतद्वाह्मणलक्षम्॥ ३६०॥ श्रूहोऽपि शीलसंपन्नो गुणवान्त्रान्ह्मणो मतः॥ ब्राह्मणोऽपि कियाहीनः श्रूहाद्य्यधमो भवेत् ॥६९॥ सर्वजातिषु चांडालाः सर्वज्ञातिषु ब्राह्मणाः॥ ब्राह्मणो व्रह्मणो चांडालश्चांडालेव्यपि ब्राह्मणः॥ ६२॥ ब्राह्मणो ब्रह्मण्विप चांडालश्चांडालेव्यपि ब्राह्मणः॥ ६२॥ ब्राह्मणो ब्रह्मणे चांडालश्चांडालेव्यपि ब्राह्मणः॥ ६२॥ ब्राह्मणो ब्रह्मणे चांडालश्चांडालेव्यपि ब्राह्मणः॥ ६२॥ ब्राह्मणो ब्रह्मणे चांडालेव्यपे व्याद्यांचाः॥

करे सो ब्राह्मज ब्राह्मण दूसरा नहीं होता है ॥ ५४ ॥ और ब्राह्मण जो है वह वृक्षरूप है वो वृक्षका मूछ संध्याहै चार वेद उसकी शाखा हैं धर्म कर्म उसके पत्र हैं मोक्षें उसका फछहे इसवास्ते बड़े प्रयत्नसे मूछका रक्षण करना मूछनाश पाया तो शाखापत्र फछ सर्वोकी प्राप्ति कहांसे होगी इसवास्ते ब्राह्मणने त्रिकारू संध्या अवस्थ करना ॥ ५५ ॥ इन तीन श्लोकोंमें ब्राह्मण और विनयोंके नाम हैं सो चक्रमें स्पष्ट छिलेहें चक्र प्रथके अंतमें छिलेहें ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ कौन कौन ब्राह्मण और क्या क्या क्या क्या कहा ॥५९ ॥उत्तम एक सत्य ब्रह्म एक तप ब्रह्म, एक इंद्रियजय ब्रह्म, एक सर्वभूतद्या ब्रह्म यह चार पदार्थ जिसने पैदा किये वह ब्राह्मणका छक्षण पूर्ण जानना ३६० ॥ शूद्ध होके शीछ ग्रुण संपन्न होवे तो ब्राह्मणको वह मान्य है और ब्राह्मण स्वक्में भ्रष्ट है तो शूद्ध मी अधम होताहै ॥ ६१ ॥ सब जातिमें ब्राह्मण और सब जातिमें चांडाल हैं। ब्राह्मणोंमें भी कर्मयोगसे चांडाल हैं। और चांडालोंमें कर्मयोगसे ब्राह्मण हैं ॥ ६२ ॥ इसवास्ते ब्राह्मणने अपना स्वध्म पालन करना

धर्मेण यथा शिल्पेन शिल्पकः ॥ अन्यथा नाममात्रं स्यादि-न्द्रगोपककीटवत् ॥ ६३ ॥ अवताश्च दुराचारा यत्र भिक्षाचरा दिजाः ॥ तं ग्रामं दण्डयेद्रजा चोराभयप्रदायकम् ॥ ६४ ॥ ऋष्य शृंगः शुको व्यासो विसष्ठोऽगस्तिरेव च ॥ कौशिको गौतमो द्रोणो विश्वामित्रादयः परे ॥ ६५ ॥ विप्रजातिकुला-भावेऽप्येते तावद्विजोत्तमाः ॥ तस्माद्रो ब्राह्मणाः सर्वे शृण्वंतु वचनं मम ॥ ६६ ॥ यूयं तु ब्रह्मजातिस्थाः स्वधमपरिपाल-काः ॥ भवेर्युयदि तत्रैव चोत्तमोत्तमता भवेत् ॥ ६७ ॥ गीता--यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः ॥ न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥ ६८ ॥

इति श्रीज्योतिर्वित्कुलावंतस्वेंकटरामात्मजहारिकृष्णाविनामिते बृह-ज्ज्यो भि० षो० बा० मार्त्रडाध्याये परिमाषा प्र०ना०प्र०समातम् ॥ स्वधर्म बिना नामधारक जानना ॥ ६३ ॥ जिस ग्राममें दुराचारी अधमी ब्राह्मण भिक्षा छेके निर्वाह करतेहें वह ग्राम चोरछोकोंको आश्रय देनेवाछाहै इसवास्त राजाने उस ग्रामछोकोंको अवस्य दण्डदेनायोग्य है ॥ ६४ ॥ऋष्यश्रंगादिक जो ऋषिहैं उनकी उत्पत्ति देखो तो ब्राह्मण जाति विना होनवर्ण पश्चपक्ष्यादिक योनिसेहें परंतु (तपसा ब्राह्मणा जातास्तस्माज्ञातिरकारणम्)यह शास्त्रशितेस तपोवछसे ब्राह्मण कुछमेनहीं थे तथापि ब्राह्मणोत्तम होगये ॥ ६५ ॥ इस वास्ते हे ब्राह्मणों ! तुम मेरा सब वचन अवण करो ॥ ६६ ॥ तुम तो ब्राह्मणजातिमें पैदाभयेहो और जो स्वधर्मका परिपाछन करोगे तो उत्तमोत्तम हो वोगे ॥ ६७॥ और जो स्वधर्मका त्याग करोगे तो क्या फछ होवेगा सोगीतामें कहाँहै जो पुरुष शास्त्रविधि जो व्यपना वर्णाश्रमधर्म उसको छोडके अपनी इच्छाप्रमाण अन्यवर्णका व्यापार करके संसारमें निर्वाह करेगा तो पहिछे छामसरीखा दीखेगा परन्तु आगे इसमें धनप्राप्ति और सुखप्राप्ति होनेकी नहीं और मरे बाद परमगतिकी प्राप्ति भी होनेकी नहीं ॥ ६८ ॥

इति बाह्मणोत्पीत्तमार्तंडाध्याये परिभाषाप्रकरणं समासम् ॥

अथौदीच्यसहस्रवाद्मणोत्पत्तिमाह ॥ उक्तं पुराणसारसंप्रहे श्रीस्थलप्रकाशंप्रथे – शिष्या उच्चः ॥ स्वामिच् श्रुता कथा दिव्या विस्मयानन्दकारिणी॥न वयं तृप्तिमापत्रास्तथापि च महामुने ॥ १ ॥ वृत्ताध्ययनसंपत्रा द्विजवर्याः सुमेधसः॥ कथमत्र समानीताः कृतः केन च नो वद् ॥ २ ॥ सुमेधा उवाच ॥ न च प्रज्ञाभिमानेन ममायं वक्तुमुद्यमः ॥ किंतु वाडवभक्तिर्मा विवशं समचूचुदत् ॥ ३ ॥ गुर्जरे विषये चास्ति पुरं रत्नमनोहरम् ॥ पत्तनाख्यं हि मुनयः सरस्वतिनदीतटे ॥ ४ ॥ तत्रासीत्क्षात्रवंशस्थश्चामुंडाख्यो नृपोत्तमः ॥ अथै-कदा नदीतीरे चागतौ मुनिवेषकौ ॥ ५ ॥ राजवीजाभिधौ पुत्रौ पूर्वदेशस्य भूपतेः ॥ गंगायाः सिललं स्कंघ वहमानौ क्षणात्तदा ॥ ६ ॥ सगभी वडवाराज्ञो जलपानार्थमागता ॥ जलं पीत्वा यदा त्रस्ता ताडिता रक्षकेण सा॥ ७ ॥ ततस्तौ राजवीजौ तां दृष्टा रक्षकमूचतुः ॥ सगभी वडवा दृष्ट मिथ्या संताडिता त्वया ॥ ८ ॥ अस्यां यः पूर्णगभोंऽस्ति स

अब ओदीच्य, सहस्र ब्राह्मणोंकी उत्पति कहतेंहें कि हे ग्रुरु! सिद्धपुर क्षेत्रका माहातम्य हमने सुना परंतु तृप्ति नहीं भई ॥ १॥ इस वास्ते वा क्षेत्रमें सत्पात्र ब्राह्मणोंकी
स्थापना किनोंने किया और कहांसे आये सो कहो ॥ २ ॥ तब ग्रुरु सुमेघा ऋषिकहतेंहें कि केवल ब्राह्मणकी भक्तिसे कहताहूं सो सुनो ॥ ३ ॥ ग्रुजरात देशमें सरस्वती
नदींके किनारेपर पाटणकरके बड़ा नगर है ॥ ४ ॥ वह पाटण शहर विक्रम सवंत ८०२
के सालमें चायडा वनराजाने वसाया वाद उसके वंशमें अठवीं सोलंकी क्षित्रयंकी
चामुंडराजा राज्य करता भया संवत १०५३ के सालमें इसका प्रमाण जनमतके
प्रवंध चितामणिमें कहा है अब एक दिन सरस्वतीके किनारे ऊपर मुनिका वेश धारण
करके ॥ ५ ॥ पूर्व देशके राजाके पुत्र २ राज और बीज ऐसे नामके २ गंगाजलकी
कावड लेके प्राप्तमये ॥ ६ ॥ इतनेमें चामुंडराजाकी घोडी गर्भवती हती सो जलपान
करनेको आई जल पिके कावडको देखके चमकने लगी उस बखत रक्षक सईसने उस
को लकडी मारो ॥ ७ ॥ तब वह राजबीज रक्षकको कहने लगे कि तुम व्यर्थ घोडीको तो ताडना किया और ॥ ८ ॥ इसकी कुक्षीमें गर्भ है उसको नेत्रहीन अधा किया तब

हग्घीनः कृतोऽधुना ॥ रक्षकोह्यतदाकर्ण्य नृपात्रेऽकथयत्तदा ॥९॥ श्रुत्वा चिरं विमृश्याथ स भूपो विस्मयान्वितः॥राज-बीजो समाहूय वृत्तांतं पृष्टवांस्तदा ॥ १० ॥ ततस्तौ नम्रवा-क्येन राजानं सम्यगाहतुः॥ सौराष्ट्रे सोमनाथाख्यो महेशश्चा-पि कामदः ॥ ११ ॥ कृत्वा वा दर्शनं तस्य तृतीये मासि वै नृप ॥ द्शीयिष्याव आगत्य नेत्रहीनं हयात्मजम् ॥ १२ ॥ इत्युक्तवाथ गतौ तत्र यात्रां कृंत्वा समागतौ ॥१३॥ कालेना-ल्पीयसा बालश्रोक्तलक्षणलिक्षतः ॥ जातो दृष्टस्ततो राज्ञा पृष्टं जात्यादिकं तयोः॥ १४॥ प्रत्युक्तं भूमिपालाभ्यां कुल वर्णादिकं स्वयम्॥ ततस्तौराजपुत्रौ द्वौ ज्ञात्वा तेन विवाहितौ ॥ १५ ॥ अथ कालेन युद्धेऽस्मिन्बीजसंज्ञो मृतस्तयोः ॥ तस्यभार्या गर्भयुक्ता पति श्रुत्वा मृति गतम्॥ १६॥ असि-पुत्र्योदरं भित्त्वा तया गर्भः प्रकाशितः॥मूलक्षें जन्मयोगत्वा-न्मूलराजाभिधं सुतम् ॥१७॥ दत्त्वा तं भ्रातृवर्गेभ्यो गृहीत्वा पतिवस्नकम् ॥ पतिलोकं गता साध्वी मूलराजोऽप्यवर्द्धत ॥१८॥ अथ दैववशाद्राजा चामुंडाख्यो मति गतः ॥ चामुं-

रक्षकने वह बात सुनके राजासे कहा ॥ ९ ॥ राजाने आश्चर्य करके कारण पूछे ॥ १० ॥ तब वह राजवीज कहने छंगे कि अभी तो सोमनाथ ज्योतिर्हिंगके दर्शनकी जाते हैं ॥ ११ ॥ तीसरे महीने यहां आयके घोडेके बाहककी नेत्रहीन दिखावेंगे ॥ ॥१२॥ ऐसा कहके यात्राको गये बाद थोडे दिनोंमें चामुंडराजाके पास आये राजाने वह चमत्कार देखके उनका ज्ञाति कुछ वर्णका भेद पूछके॥१३॥१४॥उनका विवाह करवायंके अपने पास रक्खे ॥ १५ ॥ पीछे कुछ दिन गये बाद बीज नामक जो राजपुत्र था सो युद्धमें मृत्युको पाया ॥ १६ ॥ तब उसकी खी गर्भवतीथी सो छुरी से अपना पेट चीरके गर्भको उसने बाहर निकाला मूल नक्षत्रमें, उसका जनम हुवा इस बासते मूलराजा उसका नाम रखके ॥ १७ ॥ बंधुवर्गको सुपुर्द करके पतिका वख लेके उसने देहत्याग किया और वह सती भई । आगे मूलराजा दिन दिन वडा होते चला ॥ १८ ॥ बाद प्रारब्ध योगसे वह चामुंड राजा मृत्युको पाया पिछे

डस्य सुता दुष्टा द्वेषाहंकारसंयुताः ॥ १९ ॥ कलिह्रपा महा-रौद्रा मूलराजवधोद्यताः ॥ साधवः क्वेशिता नित्यमनेका ध्वंसिताः स्त्रियः ॥ २० ॥ तथापि तैः स्वकं राज्यं न लब्धं पापसंयुतैः ॥ अथं तं स्वल्पकालेन यौवनोद्दामगर्वि-तम् ॥ २१ ॥ मूलराजं परं हङ्घा जनाः सर्वे प्रहर्षिताः ॥ एतस्मिन्नंतरे लोकान्वाग्रवाचाशरीरिणी॥ २२॥ शृण्वंतु भो जना यूयं मूलराजाभिधो नृंपः॥ युष्मेद्देशाधिपः सर्वैः कर्तव्यो माविलंबितम् ॥ २३ ॥ तच्छृत्वा च जनाः सर्वे चक्कः पट्टाभिषेककम् ॥ प्रतापी मूलराजेन्द्रो राजासीत्पत्तने तदा ॥ २४॥ तस्य राज्ये सुखं चासीद्रामराज्ये यथा पुरा॥ अथैकदा नृपो दुष्टान्मातृवंशभवान्निशि ॥ २५ ॥ लोककष्ट-करान्मत्वा स जघान ततः स्वयम्॥ राज्यं निष्कंटकं कृत्वा चांते वैराग्यमागतः ॥ २६ ॥ एकदा निशा राजेंद्रश्चितया-मास चात्मिन ॥ भुक्तं राज्यं प्रियान्हत्वा कथं शुद्धिर्भवेनमम ॥ २७ ॥प्रायश्चित्तमतोऽहं वै चरिष्यामीति निश्चितम् ॥ गत्वा सरस्वतीं तत्र स्नात्वा पश्यदृषीश्वरान् ॥ २८ ॥ स गत्वा

चांमुंड राजांके पुत्र जो थे सो बडे दुष्ट देषके लिये ॥१९॥ और राज्यपदके लोभके लिये मूलराजांको मारनेका उद्योग करतेभये। और साधुओंको दुःख देनेल लियोंको भ्रष्ट करनेलगे ॥२०॥ परंतु उन पापी लोगोंको राज्य नहीं मिला फिर थोडे दिनों में प्रजान गण मूल राजांको तरुणता और श्रेष्ठता युक्त देखके हिषंतहुए॥ २१ ॥ उतने में आकाश वाणी भई हे लोको ! मूलराजांको राजगादीके उपर जलदी पहाभिषेक करो ॥२२॥२३॥ वह बात सुनते सब लोगोंने तत्काल पहाभिषेक किया तब उसके राज्यमें लोकों बहुत सुदी भये एक दिन मूलराजांने वह मातृवंशीय दुष्ट भाई जो लोकोंको दुःख देतेथे उनकों मारके ॥२४॥२५॥ निष्कंटक राज्य करने लगा ॥ २६॥ फिर बहुत दिन गये बाद राजा विरक्त होके चितन करनेलगा कि मैंने अपने संबंधियोंको मारके राज्यसुख भोग किया सो मेरी शुद्धिकसे होगी ॥२७॥ इस वास्ते प्रायक्षित्त करूंगा ऐसा निश्चय करके तटऊपर जायके अन्यऋषि सह वर्तमान ॥ २८॥ अपने गुरु जो थे उनकों

ं दूरतः स्थित्वा नमस्कृत्य स्वकं गुरुम् ॥ मौनमास्थाय संवि-प्रस्तदा प्रोवाचं सद्भरः ॥ २९ ॥ किंमद्य वत्स दूरे त्वमुपवि-ष्टस्तु दैन्यधृक् ॥अतस्त्वन्मानसं दुःखं मां वदाथ च सोऽब्र-वीत् ॥ ३० ॥ मया संसारिणा स्वामिन् भुक्तं राज्यसुखं महत् ॥ राज्यांते नरके वास इति पूर्वं मया श्रुतम् ॥ ३१ ॥ न कारण लक्षणं च त्वत्तः सर्वे श्वतं मया ॥ इताश्च बहवो द्वष्टास्तस्मान्मुक्तिं वदा्शु में॥३२॥गुरुखाच॥काशी गोदा कुरुक्षेत्रं नैमिषं श्रीस्थलाह्वयम्॥प्रयागं मथुरा सेतुः प्राभासं द्वारकादिकाः ॥ ३३ ॥ एतत्तीर्थाटनं कुर्याच्छ्रद्वाभक्तिसम-न्वितः॥ स नूनं मुच्यते पापादाजन्ममरणांतिकात् ॥ ३४ ॥ राजोवाच॥स्वामिन् कलौ नरारोगप्रस्ताश्चाल्पायुषोऽलसाः॥ तस्मात्तेषां हितार्थाय तीर्थमेकं प्रचक्ष्व मे ॥ ३५ ॥ गुरुरु-वाच ॥ श्रीस्थलं सर्वतीर्थानां पुण्यं प्रोक्तं महर्षिभिः ॥ स्नानं दानं जपो होमः श्रीस्थले चैव यत्कृतम्॥ ३६ ॥ सर्वं कोटि-गुणं तच यत्र प्राची सरस्वती ॥ पिण्डप्रदानात्स्वर्णादिदाना-रस्वर्गेमहीयते ॥ ३७ ॥ तस्मात्त्वं च नख्याघ्र श्रीस्थले च मनोरमे ॥ वेदशास्त्रपुराणज्ञानाहितामीन्द्रिजोत्तमान् ॥३८॥

नमस्कार करके मौन रखके बैठा॥ २९॥ दब ग्रुरु पूछने छगे हे राजा! आज मौन उदास कैसे बैठे हो। तुम मनका दुःख कहो तब राजा कहते हैं ॥ ३०॥ हे ग्रुरु! मैंने राज्यका सुख बहुत किया परंतु राज्यके अंतमें नरकवास: होता है ऐसा सुना है इस वास्त मुक्तिका मार्ग मुझसे कहो ॥ ३१॥ ३२॥ ग्रुरु कहते हैं हे राजा! काशी आदिक जो बडे क्षेत्रहें उनकी तीर्धयात्रा करने से मनुष्य सब पापसे मुक्त होता है ॥३३॥ राजा कहते हैं हे स्वामिन्! किछ्युगमें मनुष्य अल्पायुषी रोगी और आलस्ययुक्त होंगे उनके छिये सब तीर्थों की यात्रा होना कितन है इससे एक मुख्य तीर्थ कहो ॥३४॥३५॥ ग्रुरु कहते हैं हे राजा! श्रीस्थल जो सिद्धपुर क्षेत्रहै वह बडा पुण्यक्षेत्र ऋषियों ने कहा है जीसा वहां सल्कर्म करने से कोटिगुणित पुण्य हो दा है।।३६॥ ३७॥ इसवास्त हे राजा!

मुनिपुत्रान्समाह्य नानागोत्रान्सुवर्चसः ॥ यदिच्छसिञ्जभं क्षिप्रं कुरु दानं महोत्तमम् ॥ ३९॥ राजोवाच ॥ किं दानं तत्र दातव्यं स्वर्गमोक्षप्रसाधनम् ॥ देशेदेशे त्वसंख्याता विप्राः संति महोत्तमाः ॥ ४० ॥ केभ्यस्तत्र प्रदेयं तद्रद सर्वं द्विजो-त्तम ॥ गुरुरवाच ॥ आचारह्मभते धर्ममाचाराह्मभते धनम् ॥४१॥ सदाचारेण देवत्वमृषित्वं च धरापते ॥न जातिर्न कुलं राजन्न स्वाध्यायः श्रुतं न च ॥ ४२ ॥ कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव हि कारणम् ॥ स्रष्टाऽसृजत्तपस्तन्वा विप्रान्निगमगु-प्तये ॥ ४३ ॥ उदीच्यां स्थापयामास ते सुरा न तु मानुषाः ॥ उदीच्या ऋषयः सर्वे सदा स्वाचारवार्तनः ॥ ४४ ॥ श्वतिस्मृतिपुराणेषु प्रोक्तमस्ति धरापते ॥ राज्ञः घोरमुदीच्यास्ते विषोपमम् ॥ ४५॥ तथापि तान्समाह्य कुरु दानं मयोदितम् ॥ भाजनानि विचित्राणि जलपानान्यनेकशः ॥४६॥ घृतक्षीरस्य पात्राणि पेयस्य विधिधस्यच ॥ श्रामांश्च नगरान्धेनूर्देहि सम्यग्विधानतः ॥४७॥ सुमेधा उवाच ॥ एवं गुरुमुखाच्छृत्वा मूलराजा प्रणम्य तम् ॥ गृहमागत्य चोह्यासा-द्रणान्सर्वानवोचत ॥४८॥ भोमोः प्रयात शीघ्रं हि उदक्खंडे

तुम सिद्धपुर क्षेत्रमें श्रेष्ठ मुनिपुत्रोंको बुलायके बडा दानदेना ॥ ३८॥ ३९॥ राजा पूछनेलगे हे ग्रुर ! क्या बडा दान करना और देशोंमें असंख्यात ब्राह्मण हैं ॥ ४०॥ इसवास्तें कौनसे ब्राह्मणोंको देना सो कहो ग्रुरु कहते हैं हे राजा ! धर्म और धन॥४१॥ और देवपना ऋषिपना वह संब सदाचार रखनेसे प्राप्त होताहै वहां ज्ञाति कुल शास्त्र कारण नहीं है ॥ ४२ ॥ ब्रह्माने तपोबलसे वेदरक्षण करनेके वास्ते ब्राह्मणोंको उत्पन्न करके ॥४३॥उत्तर दिशामें स्थापन किया है वह मनुष्य नहीं हैं वह ऋषिहें देवसमान हैं ॥४४॥ और हे राजा! राजप्रतिग्रह उनको बडा विष तुल्य है॥४५॥तथापि तुम उनको बुलायके नगर ग्राम वस्त्रालंकार पात्रों तथा गौका दान विधिसे देव सुमेधा कहतेहैं कि मुलराजाने गुरुके वचन सुनके घरमें आयके अपने दूतोंको कहाकि ॥४६॥ ४७॥ ४८ ॥तुम जल्दीसे उत्तरखंडमें जायके विवाह कियेह ए श्रेष्ठ ऋषिपुत्रोंको

ं त्वतंद्रिताः ।। तत्र वेद्वतस्राताः कृतोद्राहाः प्रियैषिणः ॥ ॥ ४९ ॥ तानानयत संपूज्य मुनिपुत्रानसुवर्चसः ॥ इत्या-दिष्टा गताः सर्वे समानेतुं द्विजानगणाः ॥ ५० ॥ गतेष्वथ गणौघेषु मूलराजो नृपोत्तमः ॥ कुप्याकुप्यधनैराब्यः पुत्रदा-. रसमन्वितः ॥ ५१ ॥ आगमच्छ्रीस्थलं क्षेत्रं पत्तनाद्द्विजहे-तवे॥ दानार्थ तत्र सामग्रीं कारयामास भूपतिः॥ ५२॥ अथ भूपगणास्ते च तृनं भ्रमणयोगतः॥ आपश्यन्तृषिपुत्रांश्च तदा प्रोचुश्च सेवकाः ॥ ५३ ॥ नमस्यामो द्विजश्रेष्टाः शृण्वंतु प्रार्थना हि नः ॥ गुर्जरे विषये चास्ति तीर्थं श्रीस्थलसंज्ञ-कम् ॥ ५४ ॥ वयं संप्रेषिताश्चात्र मूलराजेन भूभुजा ॥ युष्मदर्शनलाभाय चागंतव्यमतो दिजाः ॥ ५५ ॥ सुमेघा उवाच ॥ तेषां वाक्यं द्विजाः श्रुत्वा तीर्थद्शनलालसाः ॥ विमानेषु समारुह्य प्राययुः श्रीस्थलं गणैः ॥ ५६ ॥ गङ्गायमु-नयोः संगाद्यामं पंचोत्तरं शतम्॥च्यवनस्याश्रमात्पुण्याच्छतं वै सोमपायिनाम् ॥ ५७ ॥ सरय्वाः सिंधुवर्यायाः शतं च धृतपाप्मनाम् ॥ वेदशास्त्ररतानाञ्च कान्यकुब्जाच्छतद्वयम् ॥ ५८ ॥ तिग्मांशुतेजसां तद्दत्तच्छतं काशिवासिनाम् ॥ कुरुक्षेत्रात्तथा द्वाभ्यामधिका सप्तसप्ततिः॥५९॥ समीयुर्मुनि सन्मान करके लाओ ॥४९॥ऐसा रीजाका वचन सुनके वह दूत गये ॥५०॥ बाद मूल-राजा स्त्रीपुत्रसह वर्तमान पाटनेस सिद्धपुरमें आयके दानकी सामग्रीकी तैयारी करतें। भये॥ ५१ ॥ ५२ ॥ सब वह राजदूत उत्तरखंडमें जायके ऋषियोंके आश्रमोंका शोध करतेकरते ऋषिपुत्रोंको देखके॥ ५३॥नमस्कार करके कइने छगे कि हे महाराज 🕻 गुजरात देशमें सिद्धपुर क्षेत्र है। वहांका राजा मूलराजा है उन्होंने आपको दुर्शन लामके वास्ते बुलायाहै और इमको भेजा है सो आप चलो ॥ ५४ ॥ ५५॥ऐसा दूतका वचन सुनके तिर्थके दर्शनकी लालसासे विमानोंमें बैठके सिद्धपुरक्षेत्रमें आये ॥५६॥ अयागक्षेत्रमें ते १०५ च्यवनऋषिके आश्रमसे १०० सरयूनदीके तीरसे १०० कान्यक्र-ब्जदेशसे २०० काशीसे १०० क्रहक्षेत्रसे ७२॥५७॥ ५८॥ ५९ ॥गगाद्वारसे १००

पुत्राश्च गंगाद्वाराच्छतं द्विजाः ॥ नैमिषाच समीयुर्वे शतं च कतुवेदिनाम् ॥६०॥ तथा चैवकुरुक्षेत्राद्द्रात्रिंशद्धिकंशतम् ॥ इत्थं समागता विप्राः सहस्राधिकषोडश ॥ ६१ ॥ अथ तानागताञ्छत्वा गणेभ्यो नृपतिस्तदा ॥ पुरोधसा समायुक्तः प्रययो संमुखं द्विजान् ॥ ६२ ॥ सभामंडपमासाद्य प्रणम्य विधिवद्द्विजान् ॥ दत्त्वार्घ्यं मधुपर्कं च तथा हैमासनानि च ॥ ६७ ॥ स्वागतं वोऽस्त्वित प्रोच्य तत्रोपावेशयद्द्विजान् ॥ अथाविष्टेषु विप्रेषु कृताञ्जलिरुवाच तान् ॥६४॥ राजीवाच ॥ दर्शनेन हि युष्माकं मुक्तोऽहं भवसागरात् ।। अतस्तीर्थेऽत्र नित्यंहि करिष्यामि महत्तपः॥६५॥सुवर्णं वा गजाश्वं वा राज्यं सकलमेव वा ।। भवद्भचः संप्रदास्यामि यहुचिस्तत्प्रगृद्धताम् ॥६६॥ मुनिपुत्रा ऊचुः ॥ तीर्थयात्राप्रसंगेन वयमत्रसमा-गताः॥ सद्यःप्रक्षालकाः किन्नो राज्येन विभवेन किम् ॥६७॥ तस्मात्त्वं गच्छ राज्यं स्वं स्वधमेंण प्रपालय ॥ एवमुक्तवा च तत्रैव तपश्चकुर्मुनीश्वराः ॥६८॥ ततस्तु भूमिपो विप्रैर्गिनिषद्धः स्वगृहं ययौ ॥ चकार पूर्ववद्राज्यं चिंतयश्च दिवानिशम्॥ ॥ ६९ ॥ कथं तेषां दिजेंद्राणामुपकारो भविष्यति ॥ अथै-नौमेषारण्यसे १००॥ और कुरुक्षेत्रसे १३२ ऐसे एक हजार सोलह बाह्मण आये ॥ ॥६०॥६१ ॥ उनको देखके गुरुसह वर्तमान मूळराजा सन्मुख जायके ॥ ६२ ॥ सब ब्राह्मणींको सभामंडपमें छायके प्रणाम करके अर्घ मधुपर्क पूजा करके सुवर्णके आसनोंपर बिठायकर॥ ६३ ॥हाथ जोडके मूलराजा पूछते हैं ॥ ६४ ॥ हे मुनिपुत्री 🎗 आपके दर्शनसे मैं संसारसमुद्रसे मुक्तहुआ अव इस तीर्थमें नित्य तपश्चर्या करूंगा ॥ ६५ ॥ इसवास्ते आपको सुवर्ण हाथी घोडे और संपूर्ण राज्यदेताहूं सो आपकी जो इच्छा होवे सो छेव॥६६॥तब मुनिपुत्र कहतेहैं राजन् !हम तथि यात्राके निमित्तसे यहां आयेहें हमको राज्यादिकसे क्या प्रयोजन है ? ॥६७॥ हे राजन् ! तुम जाओ और स्वध्नते राज्यका पालन करो ऐसा कहकर वह मुनीश्वर तपश्चर्या करने लगे ॥ ॥६८॥तद्नंतर वो राजा बाह्मणोंसे तिरस्कार पाया तब पूर्व सरीखा राज्य करनेलगाः ॥६०॥परंतु रात्रादेन मनमें यही विचार करने छगा कि उन ब्राह्मणोंका उपकार कैसाः

कदा द्विजाः सर्वे दधीच्याश्रमसन्निधौ॥७०॥ स्नातुं गतुं कृत-घियः स्त्रियो :वचनमबुवन् ॥ पंचरात्रं तु वतस्यामो वयं तत्र समाहिताः ॥ ७३ ॥ तस्माद्रह्निषु वै नार्यो रक्षा कार्या प्रय-त्नतः ॥ एवं ते समयं कृत्वा गता यावद्द्विजोत्तमाः ॥७२॥ ंतावद्भपतिना ज्ञातं कश्चित्तत्र न तिष्ठति॥तदा प्रोवाच स्वां पत्नीं गच्छ भद्रेऽधुना तटे ॥ ७३ ॥ सरस्वत्या यत्र पत्न्यो मुनीनामागताः स्वयम् ॥ पूर्वं यासां न पतयोऽस्माकं चकुः प्रतिग्रहम् ॥ ७४ ॥ अतः कथंचित् सुश्रोणि लोभनीया हि भूरिशः ॥ स्त्रीणां भूषणजा चिंता सदा चैवाधिका भवेत् ॥ ॥ ७५ ॥ एषं एव भवेत्तेषामुपकारस्य सम्भवः ॥ सा तथेति प्रतिज्ञाय विचित्राभरणानि च ॥ ७६ ॥ गृहीत्वा हर्षसंयुक्ता त्राचीतीर्थं समाययौ ॥ अथोपोष्य सरस्वत्यास्तटे भूषणपर्व-तम् ॥ ७७ ॥ कृत्वा स्नानं यदा चके तापस्य आगतास्तदा ॥ धन्येयं नृपतेर्भार्या यस्य रूपमनूपमम् ॥ ७८ ॥ अथ राज्ञी नमस्कृत्य कृतांजलिपुटाब्रवीत् ॥ ममायं भूषणस्तोम उद्दिश्य गरुडध्वजम् ॥ ७९ ॥ कल्पितोऽद्य दिने तस्मात्तापस्यः प्रति-

होगा। तब एक दिन वह ऋषिश्वर सब द्धीच ऋषिके आश्रम नजीक स्नान करनेको यांच रात्र वहां रहेंगे तुमेंन अग्निका रक्षणकरना ऐसा खियोंको कहके गये ॥७०-७२॥ इतनेमें मूलराजाने सुना कि क्षेत्रमें ऋषि कोई नहीं है फक्त खियां हैं। ऐसा सुनके अपनीखीको कहनेलगा कि हे खी! सरस्वतीके तटके ऊपर जायके॥ ७३॥ जिन्होंने पाहेले मेरा प्रतिग्रह नहीं किया उन ऋषियोंकी खियां अकेली हैं।। ७४॥ उनको लोभायमान करके वखालंकार देव॥ ७५॥ तब ऊपरका प्रारंभ होगा तब राणी अच्छा कहके प्राची सरस्वतीके किनारे जायके अलंकारका बड़ा पर्वत करके॥ ७६॥ ॥७६॥ ॥७६॥ तमने त्राची सरस्वतीके किनारे जायके अलंकारका बड़ा पर्वत करके॥ ७६॥ ॥७६॥ सामने देखके प्रशंसा करनेलगीं॥७८॥ तब राणी सबोंके पांव पड़के हाथ जोड़ के कहने लगी कि यह बखालंकारका पर्वत विष्णुके प्रतियर्थ स्थापन कियाहै॥ ॥ ७९॥ आप सब लेव ऐसा राणीका विष्णुके प्रतियर्थ स्थापन कियाहै॥

गृद्यताम् ॥ राज्ञीवचनमाकर्ण्य तापस्यो भूषणानि च ॥ ॥ ८० ॥ वस्त्राण्यंगेषु संघार्य हृष्टा ब्रुयुस्तदाशिषः ॥ आगता मुनयः सर्वे दधीचेराश्रमात्तदा ॥ ८१ ॥ सालंकाराः स्त्रियो हष्ट्रा ऋषयो वाक्यमबुवन् ॥ ब्राह्मणा ऊचुः ॥ कस्मात्प्राप्तानि वस्त्राणि भूषणानि वराणि च ॥ ८२ ॥ अथ ताः सर्ववृत्तांतसू-चुस्तापसयोषितः ॥ राइयादत्तं 'समाकर्ण्य कुद्धाः प्रोचुर्धुनी-श्र्याः ॥ ८३ ॥ राजप्रतिष्रहो निंद्यो युष्माभिर्गार्हितं कृतम् ॥ इत्युक्त्वा नृपनाशार्थं यावत्ते जगृहुर्जलम् ॥ ८४ ॥ तावदृचु-स्त्रियो रुष्टाः शापो देयो न भूपतेः ॥ वयं दारिद्यदोषेण सदा युष्मद्गृहे स्थिताः ॥८५॥ न सुखं मर्त्त्येजं भुक्तं गृहस्थाश्रम-संभवम् ॥ तस्माद्गृह्णतु भूपालाद्भृतिं वृत्तिं च वांछिताम् ॥ ॥ ८६ ॥ नो चेत्र्राणपरित्यागं करिष्यमो न संशयः॥ तच्छुत्वा ब्राह्मणाः सर्वे गतकोपा द्धुर्मतिम् ॥ ८७ ॥ गाईस्थ्ये कर्मणि तदा मूलराजोऽपि चागतः ॥ ततः प्रणम्य तान्सर्वा-न्कृताञ्जलिरुवाच ह ॥ ८८॥ युष्मदीयप्रसादेन संप्राप्त जनमनः फलम् ॥ एतद्राज्यं च देशश्च हस्त्यश्वादि तथापरम्

ईिएसत धारण करके ॥८०॥ प्रसन्न होयके आज्ञीवीद दिये इतनेमें द्धीचिके आश्रमः से वह ऋषि आयके ॥८१॥ घरमें स्वस्त्रियोंको सालंकार देखके पूछने लगे हे स्त्रियों! यह वस्त्रालंकार कहांसे मिले ॥ ८२ ॥ तब स्त्रियोंने सब वृत्तान्त कहे सो सुनके ॥ ॥८३ ॥ कोधायमान होके मूल राजाका नाज्ञ करनेके वास्ते हाथोंमें चल लिया ॥ ॥ ८४ ॥ तब स्त्रियां कोधायमान होके कहने लगीं कि राजाको ज्ञाप मतदेव मनुष्य जन्ममें आयके तुमारे घरमें गृहस्थाश्रमका सुख मुक्तमान नहीं किया अतः राजाके पाससे इच्छितपदार्थ ग्रहण करो ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ नहीं तो हम प्राणत्याग करेंगी ऐसा स्त्रियोंका वचन सुनके कोध त्याग करके राजपतिग्रहकी इच्छा करने लगे ॥८७॥यह वृत्तान्त मूलराजाने सुनते ही मुनियोंके पास आयके नमस्कार करके हाथ जोडके कहा ॥८८॥ हे मुनिश्वरो! आपके अनुग्रहसे आज जन्म सफल हुवा। यह राज्य देश वाह

॥८९॥ यतिकचिद्रोचयते मत्तस्तद्गृह्णंतु द्विजोत्तमाः॥ ब्राह्म-णा उचुः ॥ नृपते यदि ते श्रद्धा विद्यते दानसंभवा ॥ ९० ॥ श्रीस्थलाख्यमतो देहि वेन सौख्यं प्रजायते ॥ सुवर्णमणि-मुक्तादिपदार्थेरपरैरपि ॥ ९१ ॥ पूरितान्देहि राजेंद्र चान्या-न्त्रामांश्च शोभनान् ॥ सुमेधा उवाच ॥ तच्छुत्वा पार्थिवः सर्वान्मंडपे समवेशयत्॥ ९२॥ सर्वान् प्रणम्य साष्टांग मधु-पर्कार्घमाद्दत् ॥ अथ हैमासनेष्वेषु चोपविष्टेषु भूपतिः ॥ ९३ ॥ ध्यात्वा मंत्रैः समाहूय शिवं संपूज्य चात्रवीत् ॥ राजोवाच ॥ अशेषभुवनाधार सर्वज्ञाननिकेतन ॥ ९४ ॥ एतेषु सन्निविष्टेषु कथं कर्म प्रदीयते ॥ रुद्र उवाच ॥ उपहारै-र्द्विजान् पूर्वं संपूज्य विधिवत्ततः॥९५॥दानं कुरुष्वेत्युक्त्वाथ रुद्रःसूक्ष्मवपुर्हरः ॥वारिधान्यामपोमय्यां प्रविवेश यथार्थवित ॥ ९६ ॥ अयो नृपः स्त्रिया सार्धं निविष्टो वेदिकांतरे ॥ सुमु-हूर्ते शुभे लग्ने कार्त्तिक्यां चाग्निसे शुभे ॥ ९७ ॥ देवहुन्हुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिरभूद्दिवः ॥ अथैतर्हि महाराजः कुशानादाय वारिणा ॥९८॥ सर्वोपस्करसंयुक्तं श्रीस्थालख्यपुरं महत् ॥ एकविंशतिविप्रेभ्यो द्दौ स्वश्रेयसे मुदा ॥ ९९ ॥ ततः सिद्ध-ग्रुरं नाम पदार्थेविविधेर्युतम् ॥ ददौ स द्विजवर्थेभ्यो दशभ्यो

नादिक जो चाहिये सो छेव ॥८९॥तव ब्राह्मण कहनेल गे हे राजन् ! तेरी दान करनेकी श्रद्धा होवे तो॥९०॥सिद्धपुरक्षेत्रका दान कर जिससे सुख प्राप्तहों वे ॥९१॥और स्वर्ण-रलादिक सिहत दूसरे भी प्रामोंका दान कर ऐसा वचन सुनतेही मंडपमें सब ब्राह्मणोंको सुवर्णके आसनोंपर विठायके साष्टांग नमस्कार करके मधुपर्कार्थ पात्र हाथमें छेक ९२ ॥९३॥हद्रका आवाहन करके पूछने लगा कि दान कैसा करना॥९४॥ तब रुद्रने कहा कि पिहले ब्राह्मणोंकी यथाविधि पूजा करके पीछ दान देव ॥९५॥९६॥तब राजा स्त्री-सहर्वतमान वेदिकामें आयके हाथमें कुश जल लेके कृतिका नक्षत्र युक्त कार्तिक पूणि-मांके दिन इक्कीस ब्राह्मणोंको सब पदार्थ सहित सिद्धपुरका दान किया ॥९७॥१००॥

दक्षिणान्वितम् ॥१०० ॥श्रीस्थलाद्ष्टकाष्टासु प्रामांश्च विविधानितथा ॥ चन्द्रसप्तैक १७१ संख्याकान् ब्राह्मणेभ्यो द्दौ नृपः ॥ १०१ ॥ इत्थं पञ्चशतेभ्यश्च दानार्थं पुनरुद्यतः ॥ अथ सिंहपुराद्ष्टकाष्टासु स्वर्णसंयुतान् ॥ १०२ ॥ एकाशी-तिशुभान् प्रामान् ब्राह्मणेभ्यो द्दौ ततः॥ इत्थं पञ्चशतेभ्यश्च भूसुरेभ्यो नृपोत्तमः ॥ १०३ ॥ दानानि विविधानीह दत्त्वा हर्षण संयुतः ॥ राज्ञा पदादिदानेश्च सहस्रं तोषिता द्विजाः॥ ॥ १०४ ॥ ततो जाता द्विजेंद्रास्ते सहस्राख्या महर्षयः ॥ उ०६ ॥ उ०६ ॥ विवधानतत्र चान्ये य सुनिपुत्राः सुबुद्धयः ॥ १०६ ॥ ऐकीभूत्वा स्थिताः सर्वे तस्मात्तं टोलकाः स्मृताः॥ गोत्रादि नवभेदाँश्च चक्रे स्पष्टं प्रकीर्तितान् ॥ १०६ ॥गोत्रशाखाऽव-टंकाश्च वेदो देवगणिधपौ ॥ शिवभैरवशमेति नव जानाति वाडवः ॥ १०७ ॥ इत्थं समग्रं चरितं द्विजेंद्राः श्रोष्ट्यंति य विप्रसहस्रकस्य ॥ यास्यंति ते पुण्यजनाधिवासं त्रिविष्टपं विप्रवरप्रसादात् ॥ १०८ ॥

तदंनतर दश ब्राह्मणोंको सिंहोर प्राम जो काठियावाडमें है उसका दान किया १०१॥ फिर सिद्धपुरके अष्ट दिशाओं में जो अनेक प्राम हैं उनमें १७१ एक सी एकहत्तर प्रामका दान ४७९ ब्राह्मणोंको किया ऐसे यह पांच सी ब्राह्मण सिद्धपुरसंप्रदायी सहस्र औदीच्य भेय फिर सियोरेके आठ दिशाओं में जो उत्तमप्राम एक्यासी थे सो ४९० ब्राह्मणोंको दान दिये यह पांच ब्राह्मणसियोर संप्रदायी कहे जाते हैं १०२२ ऐसा वह इजार ब्राह्मणोंको और भी अनेक दान देके प्रसन्न किया॥ १०४॥ सहस्र औदीच्य ब्राह्मणोंको और सोलह ब्राह्मण जो रहे सो राजप्रातेष्रह नहीं करना ऐसी इच्छासे अपनी टोली बांधके बैठे सो टोलक औदीच्य ब्राह्मण भये गोत्रादि नवभेद पिछे चक्रमें लिखेहें सो देखछेना॥ १०५॥ अपना गोत्र १ अपनी शाखा २ अवटंक ३ वेद ४ कुलदेवी ५ गणपात ६ शिव ७ भेरव ८ शर्म ९ यह नव पदार्थ जो जानता है उसको ब्राह्मण कहना॥ १०६॥ १०७॥ यह सहस्र औदीच्य ब्राह्मणका चरित्र जो अवण करेंगे उनको स्वर्ग प्राप्ति होवेगी॥ १०८॥

श्रम

श्रीस्थलस्य लोके सिद्धपुरस्य २१ पदस्य कोष्टकम्।

| ) .    | •                        |                                                       | निमात्तप्ड ।                    |             |          |
|--------|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------|
| स्रोम. | विष्णु.<br>दत्त.<br>सोम, | प्राचीन सरस्<br>में में में में<br>प्रोक्त के प्रोक्त | वता नदा।<br>ति हुन्।<br>स्प्रेम | सोम,<br>दन, | या भे या |
| ,<br>, | मेरब<br>मेरब<br>गंग      | <b></b> E                                             | ন্থ                             | तांग        |          |

सोमेश्वर सोमेश्वर नीरेश्वर क्रोमेश्वर सोमेश्वर सोमेश्वर सोमेश्वर नोमेश्वर सोमेश्वर महोद्र महोद्र महोद्र विघ्नविमाः महोद्र महोद्र महोद्र वक्रंदुंड महोद्र सहोद्र सहोद्र प्रक्रंविमाः शाखा
आखळायनी
आखळायनी
कौथुमी •
आश्वछायनी
माध्यंदिनी
माध्यंदिनी भू भू में के त्याम क पंबर संख्या शहक गोत्र प्रमर् १ देव भागेव.

१ देव भागेव.

१ देव भागेव.

१ देव के शिक्ष हे अवस्तिती. पित्रेदंत हे वाक्ष के वाहा के शिक्ष हे उपाध्याय कर्यपं हे देवे भारद्वाज ११ पंड्या शीनक श्रे वाहा भीन स्था है उत्तर मीन स्था श्रे ज्यानि गंगे श्रे देवे क्रिक्य हिन्य.

१८ देवे क्रिक्या भोतिक श्रे देवे क्रिक्या भोतिक श्रे देवे क्रिक्या श्रे हिन्य.

१८ देवे क्रिक्या भोतिक श्रे देवे क्रिक्या भीतिक श्रे देवे क्रिक्या भीतिक श्रे देवे क्रिक्या भीतिक श्रे देवे

|                                              | <u>ज</u> स्                                           | <i>5</i> ° | •         | 12                |        | fator                 | <u>.</u>      |           | aj<br>H        | L          | fator    | अधि        | सोम      | आधि             | 7,       | सोमश्रमा   | 2H        | मित्र      | in the           | H.           | सोम                       | <b>*</b> |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------|--------|-----------------------|---------------|-----------|----------------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|------------|-----------|------------|------------------|--------------|---------------------------|----------|
|                                              | भूरव                                                  | <u>х</u>   |           | काल               | 3      | असितांग               |               |           | आनंद           | असितांग    |          |            | IİT      |                 | 77       | सोमश्रमां. |           | भीषण.      | एक               | भीषण.        | काल.                      | •        |
|                                              | <b>मह</b> ्यवाशिव                                     | er<br>er   | •         | वीरेसर.           | )<br>; | सोमेसर                |               |           | सोमेखर.        | 77         |          | दुर्ग्यमस् |          |                 |          | कालमे, सं  |           | **         | £ 44             | 77           | गंकर                      |          |
| नेष्ट्रकम् ।                                 | गणप्रि                                                | ٩,         |           | . महोदर           |        | महोदर                 | ,             |           | विष्नविनायक    | बहुदा      |          |            |          |                 |          | 33         | विष्मराज, | विप्राह्म. | महोदर            | विष्नविनायक  | एकदंत                     |          |
| स्तिषां ब                                    | कुलदेवी                                               | 66         |           | शकटांबिका.        |        | विसेयरी               |               |           | बहुस्मरणा      | नेत्रेयरी  | गौरी     | •<br>ख     |          |                 |          | क्षेमप्रदा |           | II.        | उमा              | न्त्रपूर्णा. | मप्रदा.                   |          |
| सिद्धुराद्नेतर १७१ मामा द्तास्तेषां कोष्टकम् | याखाः                                                 | 90         |           | माध्यंदिनी        |        | आभ्रलायनी             |               |           | आम्बलायनी      | माष्यंदिनी | "        | 22         | 23       | 77              | 72       | 22         |           | क्रीधुमी   | Œ.               | r.           | मार्घ्याद्दनी क्षेमप्रदा. |          |
| なののな                                         | गोत्र प्रवरसंख्या. वेद                                | s,         |           | यजुर्वेद          |        | म्हावेद               |               |           | ऋग्वेद         | यजुवेद     | 4.4      | 1,1        | 46       | 44              | "        | 22         | 9.2       | साम        | •<br>•<br>त      | 56           | यज्ञेत्.                  |          |
|                                              | प्रवरसं                                               | V          |           | or                | "      | m                     | 76            | 66        | nr<br>lor      | กษ         | m        | m          | m<br>hs  | 7,              | , page 1 |            | m         | m          | w                | m            | m                         |          |
| रादन                                         | मोत्र                                                 | 9          |           | गौतम.             | 7,     | ा <b>-कौ</b> शिव      | 7,            | . 33      | ानिउपमन्यु     | मोतम.      | गीतम.    | गीतम.      | भारद्वाज | -               | भारद्वाज | शांडिल.    | कुच्छस    | गोतम.      | मग               | गीतम         | , श्रीनक                  |          |
| सिंह्यु                                      | अरंक                                                  | w          | 9 आचार्य  | २ पंड्या ॥। गौतम. | ३ रावल | -१ व्यासत्रीजा-कौशिक. | पद्वालापंड्या | ते र जोशी | ध्यार.पदेज     | रावल       | ब्यास    | मेहेता     | द्वे     | १ पंडचा २ व्यास | ३ जोशी   | रावल       | रावल      | त्रबाडी    | द्य              | आचार्य       | 9 रावलरपं.                | A Andrew |
|                                              | यामनाम                                                | سو         | पुष्पदलञ- | णभागे ३           | 7,     | करंटाबङाथेभा-१        | تجاء          |           | क्नोडुपूर्वेउप | ४ बोकडवाला | हिमाणु.  | ६ मणियारी  | डवाडु    | <b>जेसागर</b>   | 景        | ९ मणुद्र.  | ंडल.      | र्व        | गीरमगाम.         | बोङ          | कमलीवादु                  | -        |
|                                              | अनुकम्,<br>संख्या.                                    | >          | σ         |                   |        | œ                     |               |           | m              | >          | ۱۴۰      | w          | গ        | ハ               | <u> </u> | <b>~</b>   | १० स      | 2          | 32               | ₩<br>₩       | ر<br>ام                   | •        |
| •                                            | ्रेजित<br>किया<br>क्रिया<br>क्रिक्स<br>मान<br>क्रिक्स | m          | पशुवाल    | iter              | "      | कीरंड                 |               |           | काषोडक         | 23         | चंद्रभाण | मणिहाय     | वहवाड.   | 7,              | "        | 9          | मांडली    | 0          | ٥                | •            | 0                         |          |
|                                              | हिशा सिद्ध                                            | n^         | C-WT      | か                 |        | <u> </u>              |               |           | 41c            | iv         | glu      | air        | شقا      | ņt.             | "        | ثوط        | 4tt       | 415°       | gi <del>s.</del> | ait          | ird                       |          |
|                                              | ५<br>जोजन्                                            | 0          | desol     |                   | "      | =                     |               |           | ×              | 5          | ۳        | ≫          | =        | 6               | 46       | =          | ď         | >>         | 0                | س            | =                         |          |

| ( , , , )                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| शमे.<br>१५<br>सत.<br>सत.<br>हत्त.<br>सव.<br>हत.<br>हत.                                                                           | भव.<br>सोम.<br>विष्णु.<br>: सोम.सरस्वतीनदी<br>सोम.<br>विष्णु.असरावतीनदी<br>.सोम.                                                                                                                                                                                                   | तान, परस्याम्<br>इन्द्र<br>अनंदकीनदी<br>निष्णु,                                          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                            | काल मब.<br>असितांग सोम.<br>आनंद. विष्णु<br>असितांग दत्त.<br>महाकाल सोम.<br>भीषण सोम.<br>आनंद. विष्णु.                                                                                                                                                                              | নানু<br>নানু                                                                             |
| यक्षवाधिव मेरव<br>१३ १४<br>सोमेन्यर भीषण<br>सोमेन्यर, आनंद<br>मृत्युंज्यय. काल<br>वृष्णभञ्जल "<br>ग्रे महाक<br>ग्रे असित         | · " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                            | •<br>গৈ                                                                                  |
| कुलकेदेवी गणपति<br>१९<br>अन्नपूर्णा, विध्नराज,<br>विध्नहरी, वन्नदुण्ड<br>चामुण्डा, विध्नरूप,<br>उमा, लेबोदर<br>अन्नपूर्णा, महोदर | , प्रसन्नवद्ता,विष्पहर.  , क्षेमप्रदा, वकतुंड.  , हुर्गा-वहि. छंबोदर.  , बहि. क्षेम. महोदर.  क्षेषुमी. उमा. विष्पविनाय भाष्म.मा.क्षेमप्रदा.महोदर  कौधुमी.माध्ये ' वकतुंड.  माध्यंदिनी. गौरी.बहुरूप.                                                                                | अन्यूषात्मकाप्तः<br>"<br>गौरी, विष्मविनाश<br>चामुण्डा वक्नेतुंड                          |
| भूषाखा है।<br>१, १, १, १, १, १, १, १, १, १, १, १, १, १                                                                           | "<br>"<br>"<br>ब्रीधुमी<br>कौधुमी<br>माध्यंति                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |
| <b>元</b><br>発<br>る<br>に<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、                | "<br>"<br>"<br>सामवेद<br>सामवेद<br>साम अर्जु.<br>य अर्थुवेद.                                                                                                                                                                                                                       | ; ; ;                                                                                    |
| ۲ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س                                                                                          | `                                                                                                                                                                                                                                                                                  | or or or <u>or</u>                                                                       |
| मोत्र<br>कृष्णात्री.<br>गौतम.<br>क्रौडिन्य<br>भारद्वाज<br>उदवाह.                                                                 | कौशिक. १<br>भागंव १५<br>१भागंवभारद्वा.६११<br>की. पा. अत्री६११११<br>कोश्यिप. १<br>कोशिकपारा.१११<br>गर्ग. ६                                                                                                                                                                          | कर्यप<br>पराश्वर<br>मारद्वाज.<br>क्रीशिक<br>भारद्वाज.                                    |
| अटंक गीत्र<br>६                                                                                                                  | ३ भागे. छ ३ जोशी. की की की की की की की की के हहाण २४ डेहाणु. २ जोशी२ मेहता. १ मे १५ पंचकबाहु३१ पं.दवे३ जो. की १६ छोटपूर, तरवाङी. की १० खंभाळी२ १० व्यास २ जोशी भ. वहासिती २९ वहासण रावळ. | उपाध्याय,<br>१ उपाध्याय<br>१ व्यास<br>१ वपंडित २<br>जोशी.                                |
| अ.सं. ग्रामनाम<br>४ ५<br>१५ डाल्बाणु २<br>१६ घंचाणु २<br>१६ वंचाणु २<br>१८ देशा. २<br>१९ अत्रांसणु<br>२० नायकु                   | ३ भागे. २२ ब्रह्मपुरा. २३ घारियाला. २४ डेडाणु. २ २५ पंचकबाहु ३२६ लोटपूर, २६ लोटपूर, २८ विचणीयु.                                                                                                                                                                                    | ३॰ चंद्रासण. उपाध्याय,<br>३१ दनासन १९ उपाध्याय<br>१ व्यास<br>३२ वरखोछ २९पंडित २<br>जोशी. |
| # m 0 0 0 0 0 0                                                                                                                  | त में.                                                                                                                                                                                                                                                                             | चंद्रसर<br>पूर्णोसन<br>बारिखिळ                                                           |
|                                                                                                                                  | ल वा में बा वा में वा में                                                                                                                                                                                                                                                          | ्र<br>ब्रु                                                                               |
| 食・豊かっこりょ                                                                                                                         | ल वी की वी वी का<br>ल = र = = ट र र                                                                                                                                                                                                                                                | • • •                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मापाटाकासमत ।                                                                      | ( ६७ )                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| गशिव भैरव शर्म. 1३ १४ १५ 1, वहुक सोम. 1 अक्षितांग. भव. सरस्वतीनदी. 1 भीषण. दिख्ण. समर्दकीनदी. 1 महाकाळ सोम. 1 जानंग ग्रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | दुग्धेयर.<br>नाणांगा<br>अचलेखर्                                      |
| वाशिव भैरव<br>1, १४<br>1, बदुक<br>1, अधितांग, मच<br>भीषण, विष्णु,<br>1, महाकाळ सीम,<br>वज, भीषण, दत्त.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | र, दरा.<br>म. इन्द्र.<br>विष्णु.<br>भव.                                            | ोम.<br>वि.<br>सोम.                                                   |
| निर्मा<br>स्यास्य<br>स्यास्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | " स्र<br>वहा                                                                       | े' आनंद स्<br>ग काल्क भ<br>ग भीषण, द<br>ग अस्तितांग, भ<br>ग भीषण,    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 410 10                                                                             | डमा. एकदंत.<br>विश्वमाता. महोदर.<br>सिद्धमरी. बहुरूप.<br>कतें, १, १, |
| कुळदेवी  <br>११<br>महागौरी.<br>महीयानकरी<br>थारदेवी.<br>उमा<br>महागौरी.<br>उसा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ंगौरी.<br>"<br>बहुधा<br>महापौरी.<br>कल्याण.                                        | डमा.<br>विष्यमाता.<br>सिद्धंबरी.<br>केतें बरी.<br>"                  |
| शाखा १० % % % % % % % % % % % % % % % % % %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पिप्पलायनी गौरी.<br>मार्घ्यंदिनी. बहुधा<br>", महागौरी<br>मार्घ्यंदिनी. कत्याण.     |                                                                      |
| त. बेद<br>१<br>११<br>समुदेद.<br>समुदेद.<br>सजुवेद.<br>१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अधर्व.<br>यद्यं.<br>यद्यं.<br>भ                                                    | 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7                             |
| and a man and a man on the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | and we are we we                                                                   | m m m m m m m                                                        |
| ्र क्षेत्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रकष्णात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रकष्णात्रक्षात्रक्षात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | गंग.<br>गोतम.<br>आत्रीय.<br>गंग.<br>पीरिशंछ.<br>कीशिक.<br>राहिल्य                  | मारद्वाज,<br>गौतम,<br>कश्यप,<br>शांडिल्य,<br>गौतम,<br>मारद्वाज       |
| अदंक<br>१ ६<br>रावल.<br>१ पेडित.<br>२ त्रवाडी.<br>व्यास.<br>१ व्यास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३ महता,<br>९ पंचेत्वी.<br>९ जोशी.<br>२ मेहेता.<br>मेहेता<br>१ आचार्य.<br>२ पंड्या. | सबरु<br>पंडित<br>९ व्यास.<br>१देव२व्यास<br>१ पंडित.<br>१ सबरु        |
| अमनाम<br>जगाणा,<br>गुजरबाढ<br>ताडीयुभी<br>मे. २<br>बजाणा.<br>बिद्धवाढा.<br>खोदबाढु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मानमोर.<br>भागे २<br>जंबराळ.<br>सेहावी.<br>कल्याणु.<br>३ भागे                      | बडावली<br>पिप्पलाण<br>भीलोड<br>कीतैरा. २<br>कार्लरा.<br>२ भोग.       |
| The man man of the man | m > > >                                                                            | のうりのたと                                                               |
| ाद.<br>२<br>२<br>प. वाडास्थ्य.<br>वा. ताविडिया.<br>न.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मात्मार<br>क्रह्यण                                                                 | वाडालवी<br>पिप्पलाण<br>कातरा<br>कालह                                 |
| की क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                                                                                  | ्रिक कि के <sub>लि</sub> स                                           |

| (,             | ५८         | ,                   |               |          |                     | •                 |                          |                | -1                  | 161                                 | -11       |                                          | •• •    | • ••                | •                      | •             |                          |                               |              |                         |          |                           |                                          |
|----------------|------------|---------------------|---------------|----------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------|---------------------|------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|----------|---------------------------|------------------------------------------|
| शमं.           | <u>5</u>   | इन्द्र. सरस्वतीनदी. | सोम.          | द्ता.    | विच्यु.             | दत्त. सरस्वतीनदी. | इत.                      | भव.            | दत्त.               | सोम                                 |           | भव                                       |         | भव                  | भव                     | ग दत्त.       | दत्त. साभमतीनदी          | सोम.                          | अडवेडभरनदी   | भव.                     |          | (                         | विच्छु.                                  |
| यक्षवाशिव भैरव | × <b>6</b> | बदुक                | काल           | भीषण     | असितांग             | आनंद              | असितांग.                 | भीषण           |                     | काल                                 |           | र यक्ष                                   |         | असितांग, असितांग भव | भीषण.                  | असितांग दत्त. | কান্ত.                   | भीषण.                         |              | महाकाल.                 |          | ,                         | भीषण.                                    |
| यक्षवा         | יים<br>מיי | वटे सर              | ę.            | 9.9      | 7.                  | 2                 |                          | 7,             | 23                  | ब्टिसर                              |           | बटे भर                                   |         | असित                | 22                     | 7,            | 7.7                      | 11                            |              | 2                       |          |                           | £                                        |
| गणपति          | ٩          | विनायक.             | एकदंत.        | वह स्वत  | Œ                   | सन्मुख.           | सर्वसिद्धदा, विष्नविनायक | सन्मुख         | महोद्र.             | माध्यंदिनी सबेसंपत्तिकरी गणाध्यक्ष. |           | यजुवेंद माध्यंदिनी, सर्वसिद्धिकरी महोदर. |         | गजकर्ण              |                        | धूमकेतु.      | गणा ध्यक्ष.              | भालचन्द्र                     |              | महोदर,                  |          |                           | गर्यवावि                                 |
| कुलदेवी        | 9.9        | उमा.                | उमा.          | मैरी.    | दुगांवहिस्ररी महोदर |                   | ो सर्वसिद्धिदा           | ने मोरी.       | कौथुमी, सर्वसिद्धि. | नी सर्वक्षंपत्ति                    |           | र्ल. सर्वसि                              |         | मौरा.               | हिंगलाज.               | बहुया         | मीरी.                    | सुवा                          |              | सप्तश्रद्धी             |          |                           | माच्यंदिनी शुभा.                         |
| शाखा           | 90         | 22                  | 33            | 7.6      | 42                  | कौधुमी            | माध्यंदिनी               | माध्यंदिनी     | कौधुमी.             | माध्यंदि                            |           | द माध्यंति                               |         | 7.6                 | 23                     | 7.6           | 23                       | 7.3                           |              | कौथुमी.                 |          |                           | माच्यं                                   |
| (lo            | <b>⋄</b> ˆ | 33                  | 2             | 33       | 46                  | साम               | त्व<br>श्र               | ले<br>स        | साम                 | त्व<br>व्य                          |           | यजुर्भे                                  |         | 7,                  | 7,6                    | 72            | 7                        | 93                            |              | सामनेद                  |          |                           | 100                                      |
| प्रवरसंख्या    | v          | m²                  | ٠ ، •         | · m      | •                   |                   |                          | t.             |                     | ••                                  |           |                                          |         | ~                   |                        |               |                          |                               |              | HIP                     |          |                           | यज्ञेंद                                  |
| मोत्र          | 9          | पाराशर.             | वच्छस         | कत्र्यप. | शी करयप 📑           | कत्रयप् ३         | इत पाराशर, ३             | मौतम ३         | पिप्पलादे ३         | बच्छस. ६                            | २ मेहेता  | भारद्वाज                                 |         | सांकृत्य. ३         | २ १ दवे २ मेहेता.मौतम३ | सांकृत्य. ३   | २ ९ जोशीरदेवे भारद्वाज ३ | ३ १ व्यास २ आ गौतम ३          | चार्य मंडया, | हरण्यमभ् ३              | बत्तस. ६ | न्यपगौतम३                 |                                          |
| अरंक           | ·w         | ∕ib                 | व्यास.        | पंडित    | 1 पंडितरज           | उपाध्या           | गि9रावल२पं               | ठाकर           | उपाध्याय.           | पंडित                               | 9 व्यास.  |                                          | ३ जोशी. | जोशी,               | र १ दिवे र             | जोयी          | २ ९ जोशीर                | रूपाल्य. ३ १ व्यास २ आ गीतम ३ |              | 9 त्रवाडी २ हिरण्यगर्भ, | महेता ब  | 9 जोशी २ व्यासकर्यपगौतम ३ | i de |
| यामनाम         | ۍ          | देवली,              | तंबोलिय       | विसरोड   | बोधण २              | घणोदर             | खावडीश्म                 | भूबली.         | वीरता.              | सोणका.                              | दहियोद्र. |                                          | ३ भागे  | मठ                  | मलाणा.                 | मौटी.         | मुदाणु                   | स्पाल.                        |              | सुबाला.                 |          |                           | ſ                                        |
| क              | ×          | >>                  | ×<br>>        | 3        | , 5                 | , y               | , m                      | مر<br>کړ<br>کړ | 3°                  | w<br>T                              | 9<br>3    |                                          |         | 5                   | 5                      | 6             | ω                        | m,                            |              |                         |          |                           |                                          |
| dæ'            | m          | ,                   | नाव किस       |          | distal              |                   |                          | भुवला.         | ,                   |                                     | द्बोद्र.  |                                          |         | मांडि.              |                        |               | महाणा.                   | ,                             |              | सुआला                   |          | ,                         |                                          |
| यो. दि         |            | . <del>.</del>      | عام<br>ج<br>ا | alt.     | - lo                | Х п д             | נ                        | بر<br>بر       | lo<br>m             | lo'                                 | ल<br>१९   |                                          |         | ф<br>«              | (d<br>%                | ६॥ अ          | ko'                      | લ                             | ¥            | de<br>V                 | ,        |                           |                                          |

S S

मंग्रे .

|                                                                                                                                 | भाषाटाकासमेत ।                                                                                                                 | ( ६९ )                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ाक्षेवा भेरव शर्म.<br>१३ १४ १५<br>" असितांग, मव.<br>साभ्रमतीनदी.<br>"क्र. विष्णु. साम्रमतीनदी.<br>" मोषण, अप्रि.<br>" काल, सोम. | विष्णु.<br>विष्णु<br>"<br>असितांगः दत्त<br>भीषणः दत्त.<br>काल्भैरवःअभि                                                         | सीषण दत्त.<br>हरू. दिल्लु.         |
| प्रस्ति ।                                                                                                                       | दर " भीषण विष्णु.  त " महाकाल इंद्र, वटेम्बर भीषण, विष्णु " " " " त बहुरूप वटेश्तर असितांगः दत्त सन्मुख " भीषण. दत्त,          | ٠ .<br>*                           |
| कुल्देवी गणति २<br>११ १२<br>सर्वेसिद्धि महोदर.<br>उमा. "<br>नेत्रेवरी लम्बोदर<br>त्रियुरा. मालबन्द                              |                                                                                                                                | सिंद्रेयरी. एकदंत<br>शुभा. लेगेदर. |
| साखा क्रांखा क                  | " भिरांतका, कंबोद्र<br>भ भ भिरांतका, कंबोद्र<br>यञुर्वेद मार्थ्यदिनी दुर्गा गजक्णे. व<br>भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ | 55                                 |
| <b>अवर</b> संख्या, वेद<br>२२ २२ १९<br>२२ ३३ ३३<br>१३ ३३ ३३                                                                      | स्त्र स्                 |                                    |
| . fr                                                                                                                            | शिष्ठ.<br>गौतम.<br>भारद्वाज.<br>ग<br>नौडिन्य ः<br>भारद्वाज.                                                                    | भारद्वाज. इ<br>गौतम .:             |
| अटंक गोत्र<br>१ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                             |                                                                                                                                | २ जोशी.<br>१ पंडित.<br>२व्यास.     |
| श्रामनाम<br>५<br>गलपह २<br>नानोषण.<br>युंघरा. २<br>भकांबाह्                                                                     | बोरीसाणु.<br>२ भागे.<br>जामला, २<br>भागे.<br>विठलधुरा<br>भागे ३<br>अक्षाणा. २<br>लोहर.                                         | २ भागे.<br>नागरासण.<br>२ भागे.     |
| # 5 W W W W                                                                                                                     | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                                                                                          | <i>5</i>                           |
| सं.<br>श्रे<br>गलभा.<br>प्रथा.                                                                                                  | मलाणा,<br>विठल्युर,<br>सिहर.                                                                                                   | नगरासन,                            |
| ्रेस<br>इ. इ. इ                                                                                | के वार्त के कि को<br>के कि के कि की                                                                                            | इ.                                 |

| •                       |         |                |                          |                |                 |                    |                |          |            |              |       |          |             |       |               |            |         |            |         |             |                      |
|-------------------------|---------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|----------|------------|--------------|-------|----------|-------------|-------|---------------|------------|---------|------------|---------|-------------|----------------------|
| याम्                    | يخ<br>م | विच्छ.         | मीषण.                    | सोम            | द्रता.          | मित्र.             | हरु. भव,       |          | भव.        | lox<br>hav   |       | विष्णु   | j.          | ć     | आंम.          | द्रा       | द्त     |            | भवं     | is.         | बाणगंगा सरस्बतीनद्री |
| भरव                     | ×<br>•  | भीषण.          |                          | भीषण           | नीषण.           | हाकाल.             | <b>5</b> 5.    |          | बदुक       | महाकाल.      |       | असितांग. | भीषण.       |       | महाकाल        | भोषण.      | आचाय    |            | बटुक.   | महाकाल.     | गंगा सर              |
| य्सेनाशिन               | er<br>6 | 4              | "                        | 5              | "               | वटेश्वर. म         | "              |          | 7.         | "<br>**      |       | ۲<br>رو  | '#<br>2     | :     | <b>T</b>      | ۲۳<br>۲    | औ       |            | ر<br>وا | " मह        | बाण                  |
| गणपति य                 | 55      | एकदंत.         | विष्नविनायक              | गजकर्ण.        | बहुस्प.         | एकदंत              |                |          | वहिस्त     | विष्नविनायक  |       | लंबोद्र  | महोद्र      | ć     | गजकण.         | एकदंत.     |         |            | महोदर.  | बहुरूप.     |                      |
| कुलदेवी                 | 6 8     | नागेसरी        | ्सर्वसंपत्तिकरी          | सर्वसिद्धिकरी  | क्षेमप्रदा.     | उमा.               | वटेश्वरी.      |          | नियुरा.    | नेत्रेत्वरी. |       | त्रियुरा | मौरा.       |       | माहेख्वी.     | अन्तर्युणा |         |            | दुमां.  | तृसेखरी.    |                      |
| शाखा                    | 0       | £              | **                       | £              | "               | ध्यंदिनी           | . "            |          | 2          | 1,1          |       | Ç        | 22          | ı     | 44            | 11         |         |            | 77      | 7.6         | •                    |
| या, वेद                 | ✓       | 72             | ť                        | 1,             | 7,              | यज्ञेंद माध्यंदिनी | ·<br>''        |          | 7,         | 23           |       | ,,       | ,,          |       | ,             | 17         |         | 77         | 77      | "           |                      |
| गोत्रे प्रवरंसख्या, वेद | V       | भारद्वाज. ३    | वसिष्ठ.                  | जोशी भारदाज. ३ | कर्यप. ३        | पराशर. ३           | चंदात्री, ३    |          | मारीव, ६   | मौतम. ३      |       | बच्छस. ६ | शांडित्य. ३ |       | शांडिल्य. ३   | पाराशर. ३  |         | भारद्वाज ३ | ሰንተ     | भारद्वाज. ३ |                      |
| न्त                     | 9       | L <sup>2</sup> | т.<br>. २ जोशी.          | र जोशी         |                 |                    |                | نے       | h <b>i</b> | <br>         | 4     |          | n'          |       |               |            |         | ক          |         |             |                      |
| अंटक                    | w       | 9 महता.        | २ पंडित.                 | क स्थाप        | जोंसि           | ब्यास              | पंडित          | 9 जोशी.  | रु पंडित.  | 9 पंडित      | जोशी  | मेहेता,  | १ सबल       | जोशी. | वि र जोशे.    | । उपाध्याय | र जोशी. | 9 आचार्य.  | २ जोशी. | रावल २      | जोशी.                |
| ग्रामनाम                | ۳       | उदेला २        | भागे <b>.</b><br>टीयजामी | हारवाणा.       | तालाबर.<br>गोबन | अस्राक्त्य         | अपित्रभाषु.    | कालाडा२  | भागे       | नस्लाण.      | मागे. | परवाड    | कोट. २      | मी.   | मातरबाड़ २ व  | वाघोल्प. २ | भागे.   | अडपोदा. २  | #]      | तीहोज २     | HJ.                  |
| क्ष                     | ×       |                | 9                        |                | ر<br>د د        | , ,                | ; <b>5</b>     | 3        | •          | m<br>V       | · ~   | ,<br>V   | 5°<br>V     |       | ω<br>V        | ์<br>ง     |         | <b>7</b>   |         | Š           |                      |
| ·Þ                      | m       | ,              |                          |                | मालातर          |                    |                |          |            | डगोर.        | ,     | Diame    |             |       | सातरोडा.      |            |         |            |         |             |                      |
| यो. कि                  | . e.    | ्रह<br>अ       |                          | ار<br>ان       |                 | ; i                | ار سی<br>مارسی | ्या<br>च |            | ght.         | ;<br> | sh<br>e  |             |       | ط<br><b>د</b> |            |         | 5<br>3     | :<br>-  | hů<br>,3    | -                    |

| ्य राजापात्राम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | G T                                            | ( 98 )                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यक्षवाशिव भैरव शम. १३ १४ १५ ११ १६ ११ वहक भव. वहेक्वर असितांग. मित्र. वहेक. मित्र. स्त. ११ वहक. मित्र. स्त. ११ महाकाळ भव. ११ महाकाळ भव. ११ वहक सोम.अभंदकीनदी ११ वहक सोम.अभंदकीनदी ११ वहक सोम.अभंदकीनदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | द्युत:<br>बिध्यु,<br>मित्र                     | भव.<br>सीम.<br>मित्र.<br>सोम.                                                                                           |
| यक्षवाक्षिव भैरव<br>१३ १४<br>११ १४<br>११ वहुक<br>वहेक्त संहार, द्<br>११ वहुक, ि<br>११ महाकाल<br>११ महाकाल<br>११ महाकाल<br>११ अस्तांग<br>बहुक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | काल.<br>असितांग<br>महाकाल                      | भीषण.<br>आनन्द.<br>सरु.<br>काल.                                                                                         |
| कदत विदेश स्था । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55<br>55<br>55                                 | "<br>"<br>"<br>वटेश्वर्                                                                                                 |
| कुल्देवी गणपति<br>११ १२<br>उमा, एकदन्त.<br>जपूणां एकदन्त.<br>दागौरी विष्मराजएकदंत<br>प्रा. विष्मरूप<br>१. विष्मरूप<br>१री. एकदंत<br>सी. एकदंत<br>सी. एकदंत<br>सी. एकदंत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सन्जुख,<br>एक्दंत,<br>विष्नविनायक              | विष्मविनायक<br>महोदर<br>एकदंत<br>सम्मुख.<br>विष्महर.                                                                    |
| ह शाखा कुल्केदेव<br>१° १°<br>१° १९<br>उमा,<br>समाध्यंदिनी, क्षेमप्रदागौरी<br>११ विपुरा.<br>११ महागौरी.<br>११ महागौरी.<br>११ महागौरी.<br>११ महागौरी.<br>११ महागौरी.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | महाविद्या<br>गौरी<br>क्वेश्वरी                 | तत्राविका.<br>गौरी.<br>वहिस्वरी<br>वहिसरी.<br>तत्रांविका                                                                |
| भेत्र<br>११ १० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | ",<br>"<br>"<br>माध्यदि <b>नी</b>                                                                                       |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | w w w                                          | स्त्र स्          |
| अटक<br>६<br>१ को. में<br>१ को. गर्म १<br>१ र को. गर्म १<br>क्रियप.<br>क्रियप.<br>मारद्वाल<br>पाराशर.<br>केरिशक.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मारद्वाज,<br>शांडिल्य,<br>३ मारद्वाज.<br>जोसी. | र वच्छत.<br>भारद्वाज.<br>बसिष्ठ<br>भारद्वाज.                                                                            |
| प्रामनाम<br>प्रस्<br>जा वी<br>जा वी<br>जा वा<br>न वा<br>र भ र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | १ दवे २ ठाकर वच्छत.<br>१ पंडित २जोशी शांडिल्य<br>पंडित. भारद्वाज.<br>दवे वसिष्ट<br>१जोशी२रावल भारद्वाज.                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ी॰१ वावळी.<br>१०२ छमीछु३                       | 99 में. १०३ सहोर २<br>90 में. १०४ वर्लांड २<br>१६ द. १०५ वर्णसम्<br>90 में. १०६ अगस्तिया.<br>1111.ई. वालडी, १०७ वावडी २ |
| and the second s | •                                              | 906                                                                                                                     |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | ११ में<br>१६ व.<br>१६ व.<br>१९६१ में                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m ==                                           | 300                                                                                                                     |

| नाम                                               | अरंक                         |                   | मोत्र    | प्रबरसंख्या | io      | शाखा       | कुलदेवी           | गणपति            | यक्षवाशिव |                       | शमं.               |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------|-------------|---------|------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------------|--------------------|
|                                                   |                              |                   |          | v           | •^      | 96         | 66                | o-               | er<br>o   |                       | <u>م</u>           |
| ९०८ शपाबाडु २ १मेहेता. २ भारद्वाज.<br>गबस्र       |                              |                   |          | ny          | . 24    | 73         | उमा.              | एकदंत.           | ۲¢        | संहार,                | सरस्वतीनदी,<br>मोम |
| १०९ कामछी. राबस्य भारदाज                          | रावल भारदाज.                 | भारदाज.           |          | ρ.          | 7.      | 2.2        | क्षेमप्रदा        | एकदंत.           | 7.6       | महाकाल                | Ha .               |
| सनस्नळपूर.                                        | पंडित भारद्वाज               | भारद्वाज.         |          | , m         | 3       | "          | दगीवहिस्वर        | रोबिश्वह्म.      | 1,        | आनंद                  |                    |
| १९९ महाबहा, पंडित, भारद्वाज.                      | पंडित. भारद्वाज.             | भारद्वाज.         |          | m           | "       | , ,        |                   | ,                | 2         | महाकाल                |                    |
| ११२ डबरी.मागेर १रावलरजोशी माग्द्राज               | २ १रावलरजोशी भाग्हाज         | जोशी भाग्हाज      |          | י מצי       | £       | "          | शाकंभरी           | . एकदंत. बटेरवरी | बटेश्वरी, | आनन्द.                |                    |
| ११३ ठायरी. २ १ ज्यासरपंडित, बच्छस.                | १ व्यासरपंडित, बच्छस.        | डित, क्च्छस.      |          | w           | यजुमेद  | माध्यंदिन  | मैस.              | एकदंत.           | ٤         | आनन्द.                |                    |
| ११४ गोरतोली. व्यास. भारद्वाज.                     | व्यास. भारद्वाज.             | भारद्वाज.         |          | m           | 72      | 22         | तुष्पा.           | विष्मिबिन        | ायक"      | आनन्द.                |                    |
| ११५ सोशाषण. मेहेता, शांडिल्य.                     | मेहेता,                      |                   |          | m           | 66      | 79         | अम्बा.            | वक्तुण्ड         | 33        | काल.                  |                    |
| पंडित.                                            | पंडित.                       | मर्ग,             |          | w           | 2       | 7.6        | त्रियुरातिक       | , महोद्र,        | ٠,        | महाकाळ,               |                    |
| ११७ जालीसाज.२ १व्यास २ जोशी,भारद्वाज.३            | २ १ व्यास २ जोशी,भारद्वाज.   | जोशी,भारद्वाज.    | j.       | m           | 33      | "          | तत्रांविका.       | बहु रूप          | 7.6       | रुर.                  |                    |
| ११८ त्रेहेटय. रमागे.१पंडित र जोशी.मारद्वाज.३      | गे. १पंडित २ जोशी.भारद्वाज.  | जोशी.भारद्वाज.    | hs       | and a       | 23      | 7.6        | अत्रपूर्णा,       | बहुरू व          | "         | भीषण.                 |                    |
| ११९ खेरघुर.रमागे. १मेहेता रजोशी भारद्वाज.         | गे. १मेहेता रजोशी भारद्वाज.: | रजोशी भारद्वाज.   | ja.      | m.          | •       | 7,         | नन्देश्वरी.       | एकदंत            | F.        | आनन्द.                |                    |
| द्भमराराम,१२०सरसाव्य. १ व्यासम्बोद्या. भारद्वाज.३ | व्यासम्मोद्याः भारद्वाजः     | मारद्वाज.         | 15       |             | Ç       | 22         | दुर्गा.           | वकतुंड           | 72        | असितांग.              |                    |
| १२१ विद्यणी. व्यास भारद्वाज.३                     | म्यास भारद्वाज. ३            | भारद्वाज. ३       | is:      |             | यजुवेद. | माध्यंदिनी | दुर्गाषहित्र्वरी. | बहुरूत.          | वटेश्वर.  | काल.                  |                    |
| १२२ बहुवा, रावल. भारद्वाज, ३                      | रावल. भारद्वाज, ३            | भारद्वाज, ३       | μ.<br>ω, |             | 33      | 6:         | तमेश्वर.          | गजकर्ण.          |           | बहुक,                 |                    |
| १२३ गीमु. मेहेता, कर्यप. ३                        | मेहेता, कर्यप. ३             | कर्यप. ३          | m        |             | 7,      | 72         | तत्रांविका        | विष्नहर.         | ۲,        | हैं<br>हिंदी<br>हिंदी |                    |
|                                                   |                              | गर्ग, ६           | w        |             | 22      | 61         | मोरी              | एकदंत            | 13        | आनंद.                 |                    |
|                                                   | मेहेता. कर्यप. र             | कर्यप. ३          | m        |             | "       | 22         | क्षेमप्रदा.       | विनायक.          | 7,        | आनंद.                 |                    |
| १२६ देलील. २ १ त्यासरजीबीबच्छसगर्ग, ३।३           | १ व्यास२जोबीबच्छसगर्गं, ३।३  | यीवच्छसगर्गं, ३।३ | m        | ~~          |         | ۲,         | बहिश्वरी.         | विनायक.          | 77        | आनंद.                 |                    |
| १२७ बाडही भागेर १पेडितरमेहेता.मारद्वाज. ३         | १पंडितरमेहेता.भारद्वाज. ३    | ता.भारद्वाज. ३    | የአ       |             | 2       |            | उमा.              | एकदत.            | ۲,        | आनंद,                 |                    |
| •                                                 | ।रावळ२जोद्यीकइयपभारद्वाज६।   | किश्यपमारद्वाज६।  | w        | مزرر        | . 77    | "          | त्य <u>न</u> ,    | एकदंत.           | 71        | £6.                   | दत्त.              |
| <b>१२९ वाराहि २</b> १मेहेता२जोशीपराशर, ३          | ९ मेहेता र जोशीपराशर,        | शिपराशर, ३        | W        |             | 23      | 22         | विश्वेश्वरा       | विष्नहंस,        | . 79      | संहार,                | विस्णु,            |

| सन् दे                                 | मत्.<br>त्ताः<br>मित्रः                                | मित्र.<br>विष्णु.<br>इन्द्र.<br>सोम. हिरण्यनदी<br>मन.<br>सोम.                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मेरव<br>१४<br>मीषण.                    | भीषण <b>.</b><br>बदुक<br>आनेंद्                        | महाकाल<br>हरू.<br>सहार.<br>भीषण.<br>सहरू<br>आनंद्                                                                        |
| ा यक्षवाशिव<br>१३<br>"                 | "<br>"<br>बटेभ्स्.                                     | बटेबर.<br>"<br>""<br>""<br>क "                                                                                           |
| गणपति<br>१२<br>एकद्ते                  | बहुक्ष.<br>एकदंत.<br>एकदंत.                            | . भालचंद्र. व<br>महोदय.<br>धूम्रकेतु.<br>शालचंद्र.<br>विक्तविनायक<br>एकदंत.<br>विक्वविनायक<br>महोदर                      |
| . कुल्देवी<br>११<br>शिवा               | तत्राविका.<br>गरे                                      | ाध्यदिनीपुष्पमाला. , तसेश्वरी. , अन्नपूर्णा. , विश्वरूप. , वहुषा. , उमा, । , नदी. , नासुंडा म                            |
| स्थाखा<br>१,                           | ", " तत्र्यां<br>" " गंभी<br>गजुबद्मार्घ्यंदिनी, गौरी. | .माध्यंदिनं<br>"<br>"<br>"<br>"<br>"                                                                                     |
| 10 ° 5                                 | ,,<br>जनत्म                                            | म् में                                                                               |
| प्रवर्तसंख्या.<br>८<br>३               | en en en en<br>P                                       | מי                                                                                            |
| गोत्र<br>७<br>भारद्वाज.                | उपमन्युकौ शि<br>कौ शिक.<br>मारद्वाज.<br>भारद्वाज.      | भारद्वाज,<br>भारद्वाज,<br>भारद्वाज,<br>भारद्वाज,<br>भारद्वाज,<br>भारद्वाज,                                               |
| अटंक<br>६<br>९<br>उपाथ्याय,<br>राजगुर, | पंडित मेहेता २<br>मेहेता.<br>रावल. २<br>ठाकर.          | रावलर मेहेता.<br>गक्तर ररावळ.<br>ठाकरररावळ इमे<br>गिरितरमेहेता,<br>ठाकररमेहेता.<br>हित.<br>पंडित.रावळ.<br>मेहेता. ४जोशी. |
| अ.सं. शामनाम<br>४ ५<br>१३० साद्रा.     | 9 ३१ व द्यांस.<br>१३२ शेवाला.<br>१३३ मशाल.<br>२ भागे.  | ा १० ८ ५५। २ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ ६ मगलाङ् ३ मा. १ १ १ ६ मगलाङ् ३ मा. १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १           |
| T m                                    | - g- y-                                                | 0.02                                                                                                                     |
| the water of                           | , p p p                                                | ें तार कि कर <sub>तीर</sub> दिसे तार के                                                                                  |
|                                        |                                                        | ラニ かく = かか                                                                                                               |

९४२ मागभ्य १७१ पर्यंत ३० यामानशेषविषेभ्यो द्दाँ तषां गात्र भारद्वाजं यजुवेदः अवश्केश्च रावळ मेहेला जाशांति वे दुर्भिक्ष-स्यात् स्वस्थानं त्यक्ता मारवाडदेशे गतास्ततः स्वाचारेस्रष्टा जाताः सांपतं मारवाडी आदेन्ध्य इति नाम वर्तते । इत्यं पंचशतेभ्यश्च विष्मभ्यो हि विधानतः ॥ यामान्द्त्वा मूळ्राजो दानार्थे प्रनस्द्यतः ॥ सिंहारेसंप्रदायानां

८१ यामा द्वास्तेषां कष्टिकम् । इति सिद्धुरसंप्रहायः ।

| ब्राह्मणोत्पात्तम | त्रवीस ।   |
|-------------------|------------|
| ब्रोक्षणात्पाय•   | 11/12/20 1 |

भीषणविष्णु. सुमुष्टानदी विष्णु. सुर्मधान. ११

महागीरी,

महागौरी. एक्ट्ंत

सामवेद, कौधुम.

साम.यजुवेद् सौथुम माध्यं " साम यजुवेद मार्चिदिनी "

३ रावक ४न्नवा.भारद्वाज शांब्दि।३ ५ पंडित ६ दवे शांबि, गौतम.३।३

9 ठाकर.

९ फानडा.

, = ⊲

८ वलमीपुर, ६ त्रवाडी रच्यास कुच्छ.चंदात्री ३। ३

911 G.

९ द. मगलाणा ७ देगमाणु ३ मागे १ आचार्थ, पं.२ गामायन ३।३

३ भागे. २मेहेता३उपा.शांडि.गौतम६।३

१ पंडित.

६ भिमलाणा.

7,7

्र बा

२ पाठक.

गौतम. ३ मारद्वाज. ३

9 आचार्य.

५ पिंपरास्त्री २

| यो. दि.<br>= सीरा | E S | ं<br>चो. दि. इ. अ. से. प्रामनाम<br>१ १ १ ५<br>॥ सीराष्ट्र देशेसिंहपुरशिसहोरश भागे | नामनाम अटंक गोत्र<br>५ ६ ७<br>१९०मागे।।२६वे६।४६वे कष्णात्री                                                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | प्रवरसंख्या, वेद<br>८ ९<br>३।३ ऋग्वेद,य | स्सिस्या, वेद शाखा<br>८ ९ १०<br>३।३ ऋग्वेद्,यजु, आस्पन्ना, | बावा<br>१०<br>आचन्ना,    | कुरुदेवी<br>११<br>माध्ये देवी. | गणपति<br>१२<br>बक्रतेह्न. |             | भैरव<br>१४<br>सोम | शर्म.<br>१५<br>नीलकेंट |   |
|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|------------------------|---|
| ুক্ট<br>১         |     | ९ बटबाण ७ सा                                                                      | ५।३जानार्शत्जान्तः,भारक्षापरा २<br>९।१०जोशी. साक्रत्य, ३<br>ण ७ भा०१ पंड्या.२ पंड्या वसिष्ठगौतम३।३<br>३ दवे ४ जोशी गौतम. ३।३ | ा,भारक्ष<br>ग्राकुत्य,<br>वृत्तिष्ठभँ<br>गौतम.   | म्<br>स्<br>मितमश्<br>स्राह्म           | <b>č</b> .                                                 | 200                      | ्रात्र्याः<br>इयाः विभिन्ना    | "<br>भिष्महर.             | ,<br>संहार. | विधि              | ्रम्<br>स्म            |   |
| :<br>:            | 2.  | त्राप्त व महा                                                                     | प् जानी इरावल भार वृच्छस. ३।६<br>७ दवे<br>१ पंडया २ से. वसिष्ठ. व ३                                                          | 5 भार बच्छस.<br><b>कौ</b> डिन्य.<br>1. बसिष्ठ. ब | स. याह<br>य य य                         | 73                                                         | 66                       |                                | g-,                       | 9.9         | ,                 |                        |   |
| f<br>F            |     |                                                                                   | हेता ब                                                                                                                       | वच्छ्स.                                          | . 652                                   | Ž                                                          |                          |                                | नमत्द                     | 7. cc       | भीषण              | मं मं                  | 4 |
| ાં છે<br>જ ત      | t t | ३ वाटही.<br>४ गौहिलवीड.                                                           | व्यास. उपमन्यु. इ<br>रुभागे१पं.२मेहेताशांडिल्य.३                                                                             | डपमन्यु.<br>ताथांडिल                             | <i>~</i>                                | म्हुग्वद्, आश्वल्यायन<br>यजुत्रेद्, मार्व्यदिन्त.          | ग्रिष्टलायन<br>त्यंदिना. | हिगर्थाज.<br>उमा.              | एकद्त<br>एकद्त            | ٠٤ '        | सहार<br>आनंद.<br> | ्त:<br>मित्र:          |   |

(88)

यजुवेंद माध्यंदिनी, भद्रकाली, महोदर, महोद्र. २ दवे ३ जोशी भारद्वाज. ३ ९० घावली.२ ९ पंडित२ मारद्वाज की ३ यजुनेद.मःध्यंदिनी भद्रकाली. पराश्वरगीतम. ३।३

बटुक, सीम.

| यामे<br>सो <b>म</b> ्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सोम,                           | विष्णु.<br>सित्र<br>इंद्र                                                                   | मालेख <b>्ता.</b><br>मित्र.<br>मित्र.                                                    | सोम,<br>इंद्र,                                                           | भव.                                                        |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| हवाशिव ैंसरच<br>१४<br>१४.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | असितांग,                       | आनंद<br>''<br>महाकाळ,                                                                       | "<br>आनंद्<br>आनंद                                                                       | भीषण.<br>सहाकाल                                                          | भीषण.<br>मित्र                                             | दिर आनंद ''<br>मीषण मित्र                                      |
| गणपति यक्षवाशिव<br>१२ १३<br>एकदंत ''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | एकदंत "                        | " " " "<br>सन्मुख "<br>एक्दंत, "                                                            | ", ",<br>सन्मुख • ''<br>सन्मुख ")                                                        | नराज "<br>क्रितंड "<br>"                                                 | । धूमकेतु "<br>एकरंत काल                                   | डा. महे<br>एकदंत                                               |
| कुछदेवी<br><b>३.९</b><br>महेरवरी,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | गौरा.<br>। शाकंभरो.            | उमा.<br>मालेभशे.<br>गौरी.                                                                   | ,,<br>माथ्यंदिनी-शाकसरी सन्सुख<br>मार्थ्यंदिनी '' सन्मुख                                 | आम. दुर्गामहे. विन्तराज<br>माध्येदिनी, अन्नरूगां वक्तुंड<br>"            | त्रोपत्रवर्<br>उमा.                                        | " वासं<br>उमा,                                                 |
| वेद साखा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "<br>मार्घ्यंदिनी              | 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7                                                    |                                                                                          |                                                                          | ",<br>माध्यंदिती.                                          | 4 : 4                                                          |
| प्रवस्तिह्या,       अस्तिह्या,       < | त्री हैं।<br>स्था भी           | मांडव्य ३।३ <sup>77</sup><br>३                                                              | २। ३ यजुर्वेद<br>१ यजुर्वेद                                                              | कीश्विक, ३ यजुर्वेद,<br>गौतम. भरद्वा.३१३ यजुर्वेद,<br>यासकश्यप.भार३१३, " | m m m                                                      | 18 E                                                           |
| , गोत्र<br>,<br>बसिष्ट.<br>।य. मोंडव्य.<br>।. शोडिल्य.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (= <u>.</u>                    | भे मेहेता रजोशी शौनक, मांडव्य ३।३<br>पंडित, गौतम, ३<br>१ रावल २ पं <u>भागेव,</u> ६<br>डया " | सेवडद्रा २ मा. १ पंडवा २ मेहे, वच्छत्<br>हाथशीण २ १ पंडवा. २ उ. पराशर.<br>भागे उगाव्याय, | 16<br>20                                                                 | शांहि<br>गर्भ.                                             | ज.<br>१० सार <i>०</i> कर्यप<br>चंदात्री                        |
| लाम अटंक<br>६<br>१ पंडित<br>गे. २ उपाध्वाय<br>३ मेहेता.<br>४ व्यास.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>e</sup>                 | ર ૧.<br>ત્રાં. ૧<br>મામે                                                                    | ारभा, १ पंडव<br>णिर् १ पंडव<br>उसाध्याय,                                                 |                                                                          | धारपूर १ पड्या १<br>मागे. मेहेता.<br>इशामळी, १ जोशी २ मेहे | ३ माग, ता ३ ठाकर<br>वारसिंग ३ व्यास, उपा०<br>प्राक्ष्याङ्क दवे |
| सं. यास<br>पाटण,<br>४ भा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १२ सोनपुर<br>१३ मलाणा<br>भागे. | १४ वरेली. २<br>१५ रामाठरी.<br>१६ फराआद्रां.<br>२ भागे                                       | ९७ सेवडह<br>१८ हाथर्थ<br>भागे                                                            |                                                                          | रा धारपूर<br>भागे.<br>२२ हशासर्व                           | र भाग.<br>२३ वारसिंग<br>२४ मालवाडु                             |
| थी, दि. सं. थे.<br>१९ १ १ ४ ४<br>१९ प. सीमनाथ १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | III प. सोनपुर.<br>३ ड.         | ⊭ ਦੇ ਦੇ<br>∨ <i>ਨ</i> ਵ                                                                     | ช่า เช้า<br>๙ >>                                                                         |                                                                          | હ કુ.<br>સુલમા                                             | ्क्र,<br>सरोवा                                                 |

| क्षे प्र      | <b>'</b>   | <b>.</b>   | सं प्रामनाम | म अरंक                             | क गोत्र         | प्रवरसंख्या.                    | <u>जि</u>   | साखा           | कुलदेवी             | गणपति       | यसवाधिक      |          | in.       |
|---------------|------------|------------|-------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|--------------|----------|-----------|
|               | m          | <b>*</b>   |             | (L)                                | 9               | v                               | 6           | 8              |                     | e e         | 2.6          |          |           |
| ۲,            | <b>Y</b> ; |            | - (         | •                                  | ,               | ,                               | , ·         |                |                     | _           | 77°          | >0<br>5~ | 5°        |
| ~             |            |            | चिर्दिस्    | १ उपा०                             | उपा॰ परोत कर्यप | m                               | 4           |                |                     | महोद्र      | भीषण         | CH CH    | ,,        |
| 76            |            | U.         | गमीदा४भा    | गमीदा४मा० १ मेहेता २ पंडे वच्छत.   |                 | शां० ६। ३। ३। ३ सामनेद, कीथुमी. | । रेसामंबद् |                | उमा.                | एकर्त       | काल          | विष्ण    | 4.6       |
| ,             |            |            |             |                                    | ४ त्रवा भार     | भारक                            |             |                |                     |             |              | )        |           |
| ьы<br>Э       |            | 9          | झापोद्र २   |                                    | ने भागव         |                                 | सज़िंद      | माध्यदिनी      | , विश्वेश्वरी,      | वकतंड.      | महाकाल       | HX       | 77        |
| مان و         |            | 8          | देलवाडु     |                                    | पाठक. गौतम ३    | •                               | ۲,          | " सिंद्रश्वरी. | सिंद्र श्वरी.       | महोक्र      | <u>কান্ত</u> | is,      | , 66      |
| oni<br>or     |            | 6          | शाउली.      |                                    | भारद्वा         | m                               |             |                | आषंगपुरी.           | वक्र        | આંદ          | to.      | सात्रमती. |
|               |            |            |             | र रावल.                            |                 | w-                              |             |                |                     |             |              |          |           |
| را<br>ر       |            | m          | शाणवा.      | 9 मेहेता                           | गर्ग.           | w                               | £ .         | 77             |                     |             |              |          |           |
|               |            |            |             |                                    |                 |                                 |             | ,              | सिंद्रिश्वरी. महोदर | महोदर       |              |          | भव        |
| ;             |            |            | डार २ भागे  | मागे रावल.                         |                 |                                 | 33          |                | •                   | ;<br>!      | •            |          | •         |
| عام<br>0      |            |            | लाडुना २ १  | लाहुवा २ 9 मेहेता २ कौं डिन्य, ३।३ | हिन्य, ३।३      | य मुंबद.                        | माध्यंदिनो  | दिनों.         | क्षेमकरा            | वित्रविनायक | संहार        |          | इत.       |
|               |            |            | माने.       | ्त्र<br>च                          |                 |                                 |             |                |                     |             |              |          |           |
| ्राष्ट्र<br>व |            | W.<br>U.   | ३२ नगर      | त्रवाडी गोमिल. र                   | ोमिल.३          | साम.                            | कौथुमी      |                | अन्नर्युण           | एकदंत.      | ह<br>इ.      |          | सोम,      |
| eno.          |            | w.<br>w.   |             | १ मेहतारद्वे बसिछ, ३               | नसिष्ठ, ३       | यजुनेद                          | माध्यदिनी   | _              |                     | विसल्म.     | आनंद         |          | मित्र,    |
|               |            |            |             | ३ पंडित.                           | T.              |                                 |             |                |                     |             |              |          |           |
|               |            | (D)        | ा़्घराळी    | ठाकर, व                            | वच्छस ३         | 44                              | 11          |                | शुभा,               | एकदंत.      | बदुक,        |          | मंत्र.    |
|               | • •        | ٠ظ٠<br>سو  | बोली २१     | २१ पाठक.रजोक्कर्यप                 | हर्यप ३         | 7,2                             | 9.9         |                | Ē.                  | 6.6         | आंनेद        |          | मित्र.    |
| Fig.          |            | ريا<br>ريا | खवाडु३ भः   | 9मेहेतारदवे लौगाक्षी               | माक्षी ३        | 77                              | 9.5         | •              | महागीरी             | महाकाल      | सहाकाल       |          | 41.       |
|               |            | क          | भागे.       | ३ जोशी                             | भारद्वाज ३      | 7,                              | 56          |                |                     | ,           | •            |          |           |
| 10 Sept.      |            | 9<br>(**   | तरक २       | १ पंडित २ शांडित्य.                | शांडित्य. ३     | 22                              | 23          |                |                     |             |              |          |           |
|               |            |            |             | जोशी.                              |                 |                                 |             |                |                     |             |              |          |           |
| ( 185°        |            | N. A.      | शेलांगु ३   | १ पंडित २ मेहेता                   | हेता            |                                 |             |                |                     |             |              |          |           |

| क की                                   |                      |                                                            |                                                    |                                                                                            |                                              | •                                                                                 | मतनक             |
|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| भरव<br>भव.                             | विष्णु               | भूव ।                                                      | मित्र.                                             | विध्युः<br>सीम.<br>सब.                                                                     | मित्र,<br>विख् <b>र</b>                      | दत,<br>भिन्न,                                                                     | मित्र साभमतीन ही |
| यक्षवाशिव<br>१३<br>बहुक                | असितांग              | बदुक.<br>आनंद्                                             | आनंद<br>भीषण                                       | अस्तिांग<br>संहार<br>आनंद<br>भीषण                                                          | s <sup>2</sup>                               |                                                                                   | सहार १           |
| गगपति<br>१२<br>सन्मुख.                 | एकरंत                | वक्तुंड.<br>महोदर.<br>ग,                                   | ए <b>कदं</b> त                                     | ग,<br>बकतुग्ड<br>एकद्त                                                                     | t, t                                         |                                                                                   | 4.050            |
| ा कुलदेनी<br>११<br>विष्महरी            | मौते.                | सामवेद. कौधुमी. अंग्रा.                                    | उमा.<br>क्षमप्रदा                                  | औरो<br>लश्मी.<br>सिद्धम्ति र                                                               | करी<br>क्षेमप्रदा.<br>उमा.                   | सर्वसिद्धिकरी महोदर.<br>"<br>"<br>सर्वेसपतिकरी महोदर<br>उसा.                      |                  |
| साखा<br>१•                             | 11                   | क्रीधुमी.<br>गाच्यंदिन                                     | मार्ख्दाद्दनी.<br>"                                | 22 66                                                                                      | 77<br>78<br>88                               | भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ                                             |                  |
| प्रवरसंख्या. वेद<br>८<br>३ "           | <b>5</b> .           | सामवेद. कौधुमी. अंग.<br>: यजेवद. मार्घदिनी. हि<br>१ " "    |                                                    | E E E E                                                                                    | m.                                           | ३ ग ग ग<br>३ ग ग<br>थहाँ इ.स.च्या विज्ञी                                          | :                |
| प्रव                                   | m,                   | (h, 142, 144                                               | m                                                  | le fe                                                                                      | w m w                                        | m m m m w                                                                         | j                |
| अटंक गोत्र<br>६ ७<br>पाराशर<br>३ जोशी. | 9 रायकरजोशी गौतम.    | 9 मेहता २ त्र॰ वच्छत.<br>9 मेहता २ मौतम.<br>जोशी. भरद्वाज, | व्यास. विसष्ट.<br>१ मेहेतारजोशी मारद्वाज,<br>ठाकर. | १ पाठक२मेहेता. भारद्वाज<br>१पंडित१मेहेता. वसिष्ट.<br>मेहेता. सारद्वाज<br>१रावळ२पंडि. कऱ्यप | अ<br>अ                                       | रावल. मारद्वाज.<br>१ ठाकर२पं. "<br>ं डित<br>१ जोशी.२रावलमारद्वाज.<br>रावल भार्गव. | deviation 1      |
| अ.सं. शामनाम<br>४                      | ३९ कटलाणा २<br>भागे. | ४० गुंडछरमागे.<br>४१ दाघवाह २<br>भागे.                     | ४२ सपाह.<br>४३ उवरावछो,<br>३ भागे                  | ४४ जांबुयार<br>४५ सांजंद २ मा,<br>४६ मगोडी.<br>४७ नीच्चा.                                  | भाग<br>४८ बाढोरमाये.<br>४९ बोदाली ३<br>भागे. | ार वर्षकपूर.<br>५९ अदाळाय २<br>भागे<br>५२ सारधारु२ मा.<br>५३ सीहोदर.              |                  |
| +b <sub>pe</sub>                       |                      |                                                            | · 6                                                | तलेहा                                                                                      | 77 77                                        | ধেত                                                                               |                  |
| . *                                    |                      | ાં જે                                                      | <b>.</b>                                           | e b chi to                                                                                 | preint p                                     | प, आद्रथल<br>पू.                                                                  |                  |
| The second                             | ڼ                    | s,                                                         | ^ =                                                | * & & &                                                                                    | , % ac 0                                     | m m                                                                               | ۴                |

### (७८)

| •            |           |            |               |          |               | साभमतीनहो.   |                     |       |              |              |             |       | •         | साभ्रमतीनदी. |            |       |            |            |          |             | म्            | • 1,,,,    |          | -        |              |
|--------------|-----------|------------|---------------|----------|---------------|--------------|---------------------|-------|--------------|--------------|-------------|-------|-----------|--------------|------------|-------|------------|------------|----------|-------------|---------------|------------|----------|----------|--------------|
| शुम्         | 3         | •          |               |          |               | HIM          |                     |       |              |              |             |       |           |              |            |       |            |            |          |             |               | • _        | <u>:</u> | , Ex     | <u>.</u>     |
| भेरव         | <u>ئر</u> | भव         | सोम.          | मित्र.   | 1             | अप्रि        | मित्र               |       | सोम.         | सोम.         |             | 33    | मित्र.    | भव           | मित्र      | •     | भव         | सोम.       |          | it.         | E E           |            | 5 2      | अधि      | अप्रि.       |
| क्षवाशिव     | E 6       | भीषण.      | काल           | आंनंद.   | भीषण          | महाकाल       | आनन्द.              |       | काल          | महाकाळ       | •           | 22    | आनंद      | भीषण.        | आनंद       | •     | भीषण.      | मीषण.      | 22       | गदासास      | भीषण.         | Salida     | 3        | ब्रुड्स. | आनंद         |
| गणपति        |           |            |               |          | विष्नहर.      | एकदंत        | सन्मुख              |       | एकदंत        | विष्नराज.    |             | ç     | महोदर.    | , , ,        | एकदंद      |       | विष्मराज,  | 7.         | 3,3      | उवरी        | वक्तितंद      | भालचन्द    | 7.5      | एकदंत.   | गजकण         |
| कुलदेवी      | 66        | महीपानकरी. | उमा.          | मोरी     | क्षेमप्रदा.   | शिवा.        | चामुण्डा            |       | उमा          | ग्रभा        | ſ           | 22    | तप्रभारी. | शुभा.        | उमा.       |       | महालक्ष्मी | क्षेमप्रदा | ۲,       | गहिनी असे   | अबा.          | सिंदेश्वरी |          |          | सिंद्रश्वरी. |
| शाखा         | •         | 5          | 77            | 22       | 73            | 23           | £4 .                |       | 11           | 73           |             | 11    | 72        | ۲,           | 5.         |       | *          | 23         | 77       | जेवेद माध्र | :<br>'7       | "          | 22       | 7.2      |              |
| व            | s,        | 7,7        | 2             | 7        | 52            | 6            | 2                   |       | ř.           | 33           |             | 33    | 72        | č            | 11         |       | 7          | 23         | 33       | 3           | <u>.</u>      | 7,7        | 33       | 12       | ŗ            |
| प्रवरसंख्या, | v         | w          | m·            | m        | 3 3           | m            | nr                  |       | w            | <u>m</u>     |             | m     | m         | <u>m</u>     | 30         |       | n-         | m          | m²       |             | m             | . m        | י חי     | m        | ሁን.<br>*     |
| गोत्र        | 9 '       | गा         | शांडिल्य.     | पाराशर,  | जों.शांडिल्य. | ा. कर्त्रप.  | भारद्वाज            |       | पंडें कर्यप. | २ कर्यप,     | 3           | कर्यप | पाराशर.   | भारद्वाज.    | पाराश्चर.  |       | सारद्वाज.  | शांडिल्य,  | भारद्वाज | r.          | ,             | 7,         | पाराशर   | कर्यप.   | मारद्वाज.    |
| अरंक         | w         | उपाध्याय.  | 9 जोशीर मेहे. | दीक्षित. | . भपंडित २    | १ दवेर मेहेत | दीक्षित २ भारद्वाज. | दवे   | १ ठाकर २     | १ पंडित,     | ठाकर.       | ठाकर. | व्यास.    | १ पंडयार्जो. | १ राबल २मे | हेता. | न्यास.     | पंडित.     | मेहेंता. | , (1        | 9 मेहेता रजो. | जोशी.      | 11       | पंडया    | <u>त्वे</u>  |
| श्रामनाम     | ی         | डीडमी,     | वाकवाश्याः    | ककावी.   | असराड.२भा     | कोठडी २•     | पणसोह २             | भागे. | देवगाम२ भा   | त्राह्म पागा | <b>मा</b> . | टकवा. | त्रवाडी.  | असलाली २     | खोखडु      |       | मालज.      | पाठकाला,   | अनंतपूर  | कंटडी.      | रेंगड़ी. २    | जिगमी.     | रेवनपूर. | सोनरल.   | पाकला.       |
|              |           |            |               |          |               |              | 3                   |       |              |              |             |       |           |              |            |       |            |            |          |             |               |            |          |          |              |
| ·#j          | us        |            |               |          |               |              |                     |       |              |              |             |       |           |              |            |       |            |            |          |             |               |            |          | ***      |              |
| فطي          | œ         | b          | , P.          | 4.       | chr           | ą li         | क                   |       | व            | व्रा.        |             | بط    | char      | chis         | <b>.</b>   |       | æ,         | ख          | ь:       | <b>5</b> .  | ьš            | 100        | 'ਲ       | ÷        | in in        |
|              |           |            |               |          |               |              | . (y.               |       |              |              |             |       |           |              |            |       |            |            |          |             |               |            |          |          |              |

| श्रीम             | -       | ~        | ,         |                                          |           |          |         |               |                    |
|-------------------|---------|----------|-----------|------------------------------------------|-----------|----------|---------|---------------|--------------------|
|                   |         |          | Ė         | 4                                        | ÷ 43°     | ÷ 4      | 4 T     |               | <del>ر</del><br>س  |
| यक्षवाधिव         | er<br>G | , ,      | ie<br>ie  | 184                                      | जानक<br>न | بالموا   | तहार    | *1114         | ٠<br><u>١</u><br>٥ |
| गणपति             | 66      | Trace I  | Section 1 | , A - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - | 5444°     | X to the | 23 es   | 1185          |                    |
| कुलदेवी           | 6       | विद्यहरी | क्षमप्रदा | उमा •                                    | विध्नहरी  | 1 HE     | " "     | जमा.          |                    |
| शाखाः             | ç       | 44       | ř         | 11                                       | 42 .      | t.       | 6.      | ۲.            |                    |
| <u>موا</u><br>دار | s^      | 7.6      | 23        | 22                                       | *         | 22       | 77      | . 46          |                    |
| प्रवरसंख्या,      | v       | m        | ' m       | · m·                                     | ' m       | · m·     | , W     | द्राज ३।३।३   | •                  |
|                   |         |          | 72        |                                          |           |          | 1       | २ रावल भार    |                    |
| अटक               | w       | मेहेता   | रावल.     | जोशी.                                    | मेहेता    | जोशी     | 9 रावलर | १ जोशी        | अ मेहेताः          |
| 711-11            | سو      | क्रकहर   | सिंहपूर   | उपलोट.                                   | देहेगांम. | जीहवा.   | टीटोडी. | घाडाडशरी      | m                  |
| נ"ם<br>מים        | ±0      | 3<br>2   | w<br>S    | 99                                       | 29        | ý        | ٥7      | ۳<br><b>۷</b> |                    |
|                   |         |          |           |                                          |           |          |         |               |                    |

# एवंप्रकारेण मूलराजेन ५०० ब्राह्मणेभ्यः सिहो-रदानानंतरं ८१ ग्रामाश्च दत्ता इति सिहोर-१ संप्रदायः।

स्वमतमाह-हरिकृष्णः ॥ उद्दीच्यानां त्रयाणां च कन्यासं-वंधभोजने ॥ कर्तव्ये नैव वाधोऽत्र सांप्रतं मार्गदर्शनात् ॥ ॥ १०९ ॥ अन्ये भेदाश्च ह्यभवन्नौदीच्यानां विशेष्तः ॥ आचार्यत्वस्य योगेन स्वाचारादेशभेदतः ॥ ११० ॥ एषां पूर्वत्रयाणां च समूहानां परस्परम् ॥ भोजनादिकसंबंधः कर्तव्यो नेति मे मतिः ॥ १११ ॥ एतेषां सर्वविप्राणासुपना-मानि ब्रमहे ॥ पदवीगोत्रप्रवरान् सर्वेषां च पृथक् पृथक् ॥

इन तीनों बाह्मणोंका परस्पर भोजन और विवाहसंबंध किया तो रूढीसे और शास्त्रसे बाधक नहीं है और कीई पुरुष जो बाधक कहेंगे तो हलके बखतमें गुजरातप्रांतमें औदीच्यकी कन्या. टोलकियोंमें और टोलकियोंकी कन्या औदीच्योंमें हैं कितनेक प्रत्यक्ष औदीच्यके घर टोलकियोंमें आयगयेहें ॥ ९ ॥ और औदीच्य जो पहिले १०१६ आये उनको दान पुण्य दिये । बाद थोडे दिन ुगये पीछे और उनके संबंधी इष्ट मित्र लोग आये वह हीन जातीका आचार्यत्व करनेलगे उनके लिये पूर्वीक्त तीन अदिनिच्योंके साथभोजनादिकका संबंध नहीं रहा जैसे कुणवी गीर गीला गीर काछि-या गोर; श्रंथप गोर, दरजी गोर, कोलीगोर, मोचीगोर ऐसे भये।और काच्छ बाग-डिया पारकरिया खरडी संवा झालावाडी संवा, सुखसंवा। ऐसे जो जो जिलेंभें जाकर रहे और आचार सर्वोंका एक नहीं मिला उसके छिये संवा कहेत समूह जुदा भया और मारवाडी औदिन्य भये और गुर्जर देशमें रहे उनको छोटी संवा कहते हैं। और जो मारवाड अंखर्वेदी मध्यदेश मालव यह देशमें रहे उनको वडी संवा कहतेहैं। ॥१११॥ अब आगे चक्रमें जो शब्द छिखे हैं उनका अर्थकहतेहैं राजाने जो दिया हुइा, सो उपनाम उसको पदवी अथवा अबटंक कहतेहैं धर्मीपदेश जो करनेवाले थाचार्य उनको आचारज कहतेहैं अध्याय समीप बैठके जो पढनेवारे उनको उपा ध्याय कहतेहैं। गोत्र कहते ऋषिका कुल, प्रवर कहते एक गीत्रमें जो ऋषि हो

### भाषाटीकासमेत।

॥ ११२ ॥ आचार्य उपाध्यायश्च याज्ञिको ज्योतिषी तथा ॥

<u>ठक्करश्च त्रिपाठी</u> च द्विवेदी दीक्षितस्तथा ॥ ११३ ॥ पुरोहितः पंडितश्च पाठकश्च महत्पदः ॥ पंचकुली भट्टसंज्ञो

व्यासः शुक्कश्च रावलः ॥ ११४ ॥

गयेहें उनकी संख्या ॥ १२ ॥ बागड पारकर यह दो परगणे कच्छेदेशक उत्तर वाज्रहें यज्ञ करना करवाना उनको याज्ञिक कहतेहें ज्योतिः शास्त्रका जो ज्ञाता उसको जोशी कहतेहें प्रामका जो मुख्य राजा अधिकारी उसको उक्कर (ठाकर) कहतेहें तीन वेदका जो पाठ करनेवाला उसको त्रिपाठी (तरवाडी) कहतेहें दो वेदके जो पाठ करनेवाल उनको द्विवेदी (दुवे) कहतेहें दीक्षा देनेवालेको दीक्षित कहतेहें ॥ १३ ॥ शास्त्र पढे दुए और पढानेवालेको पंडित पंडचा कहतेहें गांवका जो गुरु उसको पुराहित कहतेहें वेदशास्त्रका जो पारायण करनेवाला उसको पाठक कहते हैं सरकारका जो काम करनेवाला उसको महत्यदा (मेहेता) कहते हें पंचकु लमें जो मुख्य उसको पंचीली कहतेहें बढे दुशियार बहादुर मनुष्यको भटकहते हें पुराण वाचनेवालेको पौराणिक व्यास कहते हैं शुद्ध उपजीविका करनेसे शुक्क (शुकल) कहतेहें राजाके गुरुको राज्यकुल्य रावल कहते हें ॥ ११४॥

इति औदीच्य बाह्मणकी उत्पत्ति समाप्त भई प्रकरण २ ।

## अथ टोलकाख्यौदीच्यब्राह्मणोत्पत्तिमाह।

औदीच्यप्रकाशे मुनय उचुः॥ ॥ स्वामिन् श्रुता कथा रम्या सहस्राणां द्विजन्मनाम्॥ न वयं तृप्तिमापन्ना-स्तथाप्यत्र महामुने॥ ३॥ टोलकाख्याश्च विप्रद्रा उदीच्या ये प्रकीर्तिताः॥ सुधर्माणश्च तेषां वे माहात्म्यं विस्तराद्वद् ॥ २॥ सुमेधा उवाच ॥ दानांतावसरे विप्रा नित्यं

### अथ टोलकाल्यौदीच्यब्राह्मणोत्पत्तिः।

ऋषि पूछते हैं कि हे स्वामिन ! औदीच्य सहस्र ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति श्रवण किये परंतु तृप्ति नहीं भई इसवास्ते ॥१॥और टोलक ब्राह्मण जो हैं उनका माहात्म्य कहो ॥२॥ तब सुमेधा ऋषि कहतेहें सहस्र ब्राह्मणोंको ग्राम दान हुवे बाद ब्राह्मणका स्वरूप धरके

विष्णुपरायणाः । धृत्वा विप्रततुं शभुः प्रोवाच पृथिवीश्वरम् ॥ ३॥ श्रीरुद्र उवाच ॥ ब्रह्मवर्चसकामाश्र केचिन्सुनिकुमा-रकाः ॥ एकांते चोपविष्टाश्च संति तान् विधिवन्नुप ॥ ४ ॥ नत्वा सर्वाश्च साष्टांगं प्रगृद्धाशीर्वचः परम्॥श्रेष्टमंडपमासाद्य ं सम्यक् संपूज्य चोक्तवान् ॥६॥ तथेत्युक्तवा महीपालस्त्र्वा-गच्छिद्धधानतः॥ श्रुत्वासी मधुरैर्वाक्यैः प्रणिपत्य मुहुर्मुहुः ॥ ६॥ श्रेष्टमंडपमासाद्य स्वर्णपीठेषु तान् द्विजान् ॥ उपवे-श्याथ विनयात्कृतांजलिरुवाच तान् ॥ ७ ॥ युष्मदीयप्रसा-देन संप्राप्त जन्मनः फलम् ॥ मया दर्शनमात्रेण तस्माद्वै द्विज-सत्तमाः ॥ ८ ॥ एतद्राज्यं च देशश्च हस्त्यश्वादि परं तथा ॥ यत्किचिद्रोचते वित्तं तद्गृह्णन्तु द्विजोत्तमाः ॥९॥दीनस्येप्सा-व्यक्तिस्य विरतस्य विशेषतः ॥ यम चानुप्रहार्थाय मत्तो गृह्णं-तु वाञ्छितम् ।। १० ।। सुमेधा उवाच ।। इत्थं भूपेन विप्रेंद्राः स्तुतिवाक्यैर्वशीकृताः ॥ मतिं यज्ञे प्रकुर्वतः प्रोचुस्ते पृथिवी-श्वरम् ॥ ११ ॥ विप्रा उचुः ॥ ब्रह्मवर्चसकामा हि वयं भूपात्र संस्थिताः ॥ तथा चाप्यद्य ते श्रद्धा विद्यते दानसंभवा ॥ ॥ १२ ॥ अस्मभ्यं देहि राजेंद्र शुभान् ग्रामान् सदक्षिणान् ॥

हिश्वजी मूलराजाको कहतेहें ॥ ३ ॥ हे राजा ! िकतनेही मुनिपुत्र दान प्रतिप्रहके भय-से एकांत बैठेहें उनको ॥ ४ ॥ नमस्कार करके मंडपमें लाके पूजा करो ॥ ५ ॥ तब राजा तथारित कहके ॥ ६ ॥ उन ब्राह्मणोंको मंडपमें लाके सुवर्णके आसनपर विटा-यके हाथ जोडके कहनेलगे ॥ ७ ॥ हे ऋषीश्वरो ! आपके अनुप्रह दर्शनते जनम सफल हुवा ॥ ८ ॥ यह राज्य और देश प्रामादिक जो चाहिये सो प्रहण करो ॥ ॥ ९ ॥ १० ॥ ऐसा राजाका वचन सुनके नम्न वाक्यते प्रसन्नभये सो मनमें यज्ञ करनेकी इच्छा रखके राजाको कहनेलगे ॥ ११ ॥ हे राजा ! हम तो ब्रह्मतेज-की वृद्धिकी तृष्णासे यहां बैठे हें परंतु तेरी दान करनेकी इच्छा है ॥ १२ ॥ तो हे राजा! लोकमें जिसको खंबात कहतेहें वो स्तंभतीर्थसह वर्तमान अच्छे प्रामोंका दान पदार्थेर्विविधेः पूर्णास्तंभवीर्थान्विताञ् शुभान् ॥ १३ ॥ तच्छुत्वा पार्थिवो हृष्टस्तथेत्युक्त्वा ततः परम् ॥ पूजियत्वा यथान्यायं श्रामांस्तेभ्यो ददौ द्विजाः॥ १८ ॥ स्तंभतीर्थं पुरा त्रादाङ्घोके खम्बातिसंज्ञकम् ॥ सोमपानरतेभ्यश्चषड्भयः षष्टि हयान्वितम् १५स्तं भतीर्थाद्ष्टदिश्चन्नाह्मणोऽल्पादिकाञ्ज्ञुभान्।। ब्राह्मणेभ्यो ददौ ग्रामांश्चतुर्दश नृपोत्तमः॥ १६॥ एवं ते मूल-राजेन नृपेण दिजसत्तमाः ॥ पूजिताष्टोलकारुयास्तु संतोष परमंगताः॥१७॥एकीभूत्वा स्थिताः पूर्वं लोके तस्मात्तु टोल-काः ॥ उदीच्यास्ते ध्रुवं जाता मुनिपुत्राः सुमेधसः ॥ १८ ॥ टोलकानां गोत्रशाखा वेदश्रोपपदानि च ॥ श्रामनामानि सर्वाणि चके चोक्तानि चायतः॥ १९॥ ततो राजा सहस्रा-ख्यान् : टोलकाख्यान्सदारकान् ॥ वैड्र्यमणिसंच्छन्नेर्मुक्ता-हेमविभूषणैः ॥ ३२० ॥ तानलंकारयामास वस्राधैश्र नृपो-त्तमः ॥ चतुर्लक्षश्चमा धेनूईत्वा पुत्रातुवाच वै ॥ २१ ॥ एते पुरौ मया दत्ते प्रामैरेभिः समन्विते ।। तस्माद्रक्षा प्रकर्तव्या यथा न स्यात्सतिः क्वचित् ॥२२॥ यः पुनर्द्धंषसंयुक्तः संतापं

देव ॥१३॥ तब राजा वह वचन सुनके सबोंकी पूजा करके ॥ १४॥ छः ब्राह्मणों-को साठ घोडे सह वर्तमान स्तंभतीर्थका अच्छीतरहसे दानिकया ॥ १५॥ फिर वह खंबातके अष्टिद्शामें ब्राह्मणोंकी आदि करके चौदह ब्रामोंका दान ॥ १६॥ ऐसा मूलराजने उन सोलह ब्राह्मणोंकी दान दिया सो वह प्रसन्न भये ॥ १७॥ सब इकटे होके बैठेथे इस वास्ते वह टोलक औदीच्या ब्राह्मण भये ॥ १८॥ उनका गोत्र शाखादि भेद चक्रमें स्पष्ट लिखाहै सो देखना ॥ १९॥ फिर राजाने उन टोलिकये ब्राह्मणोंको और सहस्र ब्राह्मणोंको उनकी स्त्रियोंको भी वस्त्रालंकार बहुत दिये ॥ २०॥ और चार लक्ष गो दान करके अपने प्रत्रोंको कहेने लगे ॥ २१॥ हे राजपुत्र ! यह दो बडे नगर और प्रामोंका दान किया है इस वास्ते रक्षा करना ॥ २२॥ और जो कभी देशकरके उन ब्राह्मणोंको संताप दुख देगा तो उसका वंद्म

# ोलकास्यविप्राणां १२ पदकोष्ठकम्

| मदीशिव.               | महीसागरसंगम                     | नीलकंडकोटेश्वरी                      |                                    | दत्त. वात्रखेडीसंगमेवात्रक्रमदी | ा. महीनदी                                      | भव. महेश्वरनदी.                      | वात्रक्तत्वी                     | खेडीवासलीमही                     | वात्रक्रनदी                 | मनोहरमदी                          | महीनदी                         | खंडीनदी                       | 12              | साम्रात्री,           |                                            |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|                       |                                 |                                      |                                    | विद्योसमा                       | द दत्त मित्र                                   | H                                    | गु. वात्रब                       |                                  |                             |                                   |                                |                               |                 |                       |                                            |
| श्रम                  | स्मेम.                          | मित्र                                |                                    | दत्त. वा                        | रुरु, आनंत                                     | भव.                                  | ल. विष                           | मित्र                            | Ė                           | मित्र                             | भव                             | मित्र,                        | ू<br>स          |                       |                                            |
| भरव                   | काल.                            | आनन्द                                | ŗ                                  | संहार                           | एकदंत                                          | भीषण                                 | महाक्रा                          | आनं द.                           | संहार                       | आनं द.                            | भीषण.                          | श्रम्                         | भीषण,           | 22                    |                                            |
| मणपति.                | नकतुण्ड.                        | एकदंत.                               | ۲,                                 | विद्याराज                       | मा बक्रतुं                                     | एकदंत.                               | गजकर्ण                           | महोदर.                           | विद्यराज                    | महोदर.                            | गजक्ण.                         | दुंडीराज.                     | 11              | एकदंत.                |                                            |
| शाखाः फुळदेवी. मणपति. | ग्रुमा.                         | ਤਸਾ.                                 | ਤਸ਼                                | क्षेमग्रदा.                     | भद्रकाळी५३                                     | गौरी                                 | श्रोभा.                          | चामुंडा                          | क्षेमकरी                    | अन्नपूर्णा                        | महाळक्मी,                      | शिवा.                         | मोरी.           | डमा.                  |                                            |
| 10                    |                                 |                                      |                                    |                                 |                                                |                                      |                                  |                                  |                             |                                   |                                |                               |                 |                       |                                            |
| <b>F</b> •            | 531                             | lb:                                  | 10                                 | TES                             | ΠĢ                                             | ĮĿ,                                  | <u>alb</u>                       | HIS                              | مالي                        | 玛口                                | <u>હેશ</u>                     | Ыè                            | र्गेह           | E                     | īP;                                        |
| व्य<br>व्य            | <br>531                         | <u>64</u><br>12€                     | 旅                                  | TE.                             | llè<br>Èi                                      | ışî<br>Îrj                           | हि।<br>शिष्ट                     | s İŋ<br>sıft                     | FITO<br>FITO                | 151<br>151                        | हड़े<br>इड़                    | PJS<br>PJS                    | इति<br>इति      | e<br>E                | ip;<br>ip;                                 |
| 10                    | œ                               | lb±<br>nv                            | us<br>Hp                           | w<br>ale                        | e<br>e<br>e                                    | غر <u>ظ</u> و<br>س                   | m<br>E                           | ur<br>5 İl                       | ur<br>FIIO                  | ur<br>151                         | ur<br>FP                       | or<br>PIG                     | e<br>Pir<br>Pip | E                     | jb.                                        |
| 10                    | श्रां० ३                        | मश्यप. ३ ए हा                        | us<br>Hp                           | m<br>m                          | विशिष्ठ. बच्छ. शेरे हिं                        | पोलस्य. ६ ह                          | शांडित्य. ३ जि                   | भारद्वाज ३.५                     | अंगिरस. ३ ह                 | क्र्यप.                           | सांकृत्य. भूष                  | क्रश्यप.                      | 211<br>211      | वच्छत. ६ मि           | jb.                                        |
| प्रवस् वेत            | १ कृष्णात्री. शां० ३            | क्सश्यव. ३ ए                         | क्रायप. अर्                        | m<br>m                          | विशिष्ठ. बच्छ. शेरे हिं                        | पोलस्य. ६ ह                          | शांडित्य. ३ जि                   | भारद्वाज ३.५                     | अंगिरस. ३ ह                 | क्र्यप.                           | सांकृत्य. भूष                  | क्रश्यप.                      | er<br>Elt       | वच्छत. ६ मि           | jb.                                        |
| अटंक गोत. प्रवर. वेद. | र १ पंड्या १ कृष्णात्री. शां० ३ | ली. पंड्या. कश्यप. ३/10              | ी. पंड्या, कश्यप. भर्              |                                 | सिंधुवा र १ पंड्या विशिष्ठ. बच्छ. शरे हि       | . व्यास. पीलस्य. ६ है                | मातर. जानी. शांडिल्य. ३ 📂        | डमाण. डपाध्याय. भारद्वाज २ 🖰     | च्यास. आंग्रिस. ३ हि        | ह्यास. क्रियप. ३ हि               | जोशी. सांकृत्य. रे हि          | सश्यप. सश्यप. २ गुप           | 211<br>211      | ं ज्यास. बच्छास. ६ मि | मंक्ताव ३ यह तीन उपपादरहें. ह              |
| अटंक गोत. प्रवर. वेद. | र १ पंड्या १ कृष्णात्री. शां० ३ | क्सश्यव. ३ ए                         | ३ हरियाली. पंड्या, क्श्यप. २ हे    | भ खेडा.                         | ५ सिंधुवा २ १ पंड्या विशिष्ठ. बच्छ. श३ हि.     | ६ क्रनीज. व्यास. पीळराय. ६ हु        | ७ मातर. जानी. शांबिल्य. र 🕅      | ८ डभाण. उपाध्याय. भारद्वांज ने 🖰 | ९ भरकंड. ह्यास. अंगिरस. ३ ह | १० मह्याः च्यासः क्र्यपः ३ हि     | ११ ऋगुण. जोशी. सांकृत्य. ३ हि. | १२ दरेवो १ कश्यप. कश्यप. ३ हा | पुरोहित " ३/ए   | ं ज्यास. बच्छास. ६ मि | । सरखेल, र अंक्लाव २ यह तीन उपपादरहें, हिं |
| अटंक गोत. प्रवर. वेद. | र १ पंड्या १ कृष्णात्री. शां० ३ | ली. पंड्या. कश्यप. ३/10              | ३ हरियाली. पंड्या, क्श्यप. २ हे    | भ खेडा.                         | ५ सिंधुवा २ १ पंड्या विशिष्ठ. बच्छ. श३ हि.     | ६ क्रनीज. व्यास. पीळराय. ६ हु        | ७ मातर. जानी. शांबिल्य. र 🕅      | ८ डभाण. उपाध्याय. भारद्वांज ने 🖰 | च्यास. आंग्रिस. ३ हि        | १० मह्याः च्यासः क्र्यपः ३ हि     | ११ ऋगुण. जोशी. सांकृत्य. ३ हि. | १२ दरेवो १ कश्यप. कश्यप. ३ हा | पुरोहित " ३/ए   | ं ज्यास. बच्छास. ६ मि | । सरखेल, र अंक्लाव २ यह तीन उपपादरहें, हिं |
| गोत्र. प्रवर. वेद.    | र १ पंड्या १ कृष्णात्री. शां० ३ | है. र बाह्मणोली. पंड्या. कश्यप. २/10 | अ. ३ हरियाली. पंड्या. कश्यप. ३ रेड | भ खेडा.                         | अ. ५ सिंधुवा १ १ पंड्या विशिष्ठ. बच्छ. शरे हि. | मूं. ६ क्रानीज. ज्यास. पीलस्त्य. ६ 🖫 | है. ७ मातर. जानी. शांबिल्य. रे 🕅 | अ. ८ डभाण.                       | ९ भरकंड. ह्यास. अंगिरस. ३ ह | पू. १० महुधाः च्यासः क्श्यपः २ हि | ११ ऋगुण. जोशी. सांकृत्य. ३ हि. | १२ दरेवो १ कश्यप. कश्यप. ३ हा | पुरोहित " ३/ए   | व्यास. बच्छस. ६ मि    | मंक्ताव ३ यह तीन उपपादरहें. ह              |

जनियष्यित ॥ वंशच्छेदं समासाद्य गिमष्यित यमालयम् ॥ ॥ २३ ॥ एवमुक्त्वा नृपस्तत्र कृत्वा दिव्यं महत्तपः ॥ तेन विष्णुपुरं यात इति सर्वं विनिश्चितम् ॥२४॥ सांप्रतभेदमाह हिरकृष्णः । त्रयोदश पादराणि तथोपपादरत्रयम् ॥ टोल्कानां च विप्राणां स्मृतमेतत्पुरातनेः ॥ २५ ॥ कनीजव्यासभेदाश्च प्रामवासेन चाभवन् ॥ जीतिभेदाश्च चत्वारो मातरम्प्रामवासिनः ॥ २६ ॥ उपाध्याये त्रयो भेदा भट्टपंडितद्यु-कृकाः ॥ खेटपंडितविप्रस्य व्यासत्वमभवत्कथम् ॥ २७ ॥ तत्र जाने त्रयः शाखाः स्तंभपंडितकस्य च ॥ अन्यस्य कुलहीनत्वं कुप्रामे वासयोगतः ॥ २८ ॥ एषां माध्यंदिनी

च्छेद होयके यमलोकमें जावेगा ॥ २३ ॥ ऐसा अपने पुत्रोंको कहके राज्य सिपुर्द करके प्राची सरस्वती किनारे वडा तप करके उस पुण्यसे मूछराजा विष्णुलोकमें गये ऐसा बाह्मणोंका निर्णय वर्णन किया ॥२४ ॥यह टोलिक्ये बाह्मणोंमें चक्रमें तेरह याम जो छिँखेहें उनको तेरह पाद्र कहतेहें और तीन उपपाद्र कहे जातेहें। एक सरखेज दूसरा उत्तरसंडा तीसरा अंकलाव ऐसे हैं । परंतु उत्तरसंडाके उपाध्याय कश्यप ऐसा लिखा है वाकी दो अवतारभेद हैं ॥ २५ ॥ और: हार्ल्मे छटा कनीज ग्रामके व्यास जो हैं सो अपना संस्थान छोडके अमदावादके विविपरामें आयके रहे इसवास्ते वीपरा पौलस्ती कहेजातेहें वैसे उसमेंके मेहेमद्वाबाद अलिदा वासणा नायका माखाड वरिनगाँव हाटकी रहु धोलकाके इत्यादि स्थलोंमें जायके जो रहे सो उनस्थलोंके नाम सहित पौलस्ती कहेजातेहैं। मातरके जानिके चार भेद भये १ जानि २ भट ३ शुक्क ४ अकचीशा ऐसे पीछाने जाते हैं ॥ २६ ॥ डंभाण ग्रामके उपाध्याय पदकी वदली होंयके १ भट २ पंडचा ३ शुक्क ऐसे कहे जाते हैं खेडाके पंडचाके पद बदल हो के व्यास भयेहें आर यजुर्वेद छोडके ऋग्वेदी भयेहें उसका कारण माळूम नहीं पडा ॥२७॥ खंबाद्के कृष्ण त्रिपंडचा त्रिपंडचाकी तीन शाखा भई हैं १ पांचा २ दसा ३ वीसा ऐसी हैं बाह्मणोंमें मोला पंडचा जो हैं सो पूर्व मेंतो उत्तम थे परंतु अविद्वता कुयामवासके ष्टारण हीन कुलको पायहैं ॥२८॥ इन टोलिक्ये सब ब्राह्मणोंकी यर्जेवट माध्यदीनी

शाखा यज्ञवेंद्क एव च ॥ अन्यशाखायुतं विप्रं जानीयातस्थलसंभवम् ॥ २९॥

इति श्रीबृहज्ज्योतिषार्णवे षष्ठे मिश्रस्कन्धे बाह्मणोत्पत्तिमार्तंडारूये पोड-

शाध्याये टोलकबाह्मणोत्पत्तिवर्णनं नाम प्रकरणम्।। ३ ॥ भाखा है। और जो कभी दूसरी शाखा दीख पडे तो वह सिद्धपुर संप्रदायमेंसे आये जानना ॥ २९ ॥

इति टोलकत्राह्मणोंकी उत्पत्तिप्रकरणं संपूर्णभयात् ॥ ३ ॥

## अथ श्रीमालि ब्राह्मण त्रागड ब्राह्मणकी उत्पति कहतेहैं।

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ स्कंदोपपुराणे कल्याणखंड श्रीमालत्राह्मणश्रीमालिवणिकपोरवालादिवणिग्वेश्यानामुत्पत्तिसारः प्रोच्यते ॥ स्कंद उवाच॥देवदेव पुनर्भूहि भूभागं किंचिद्वत्तमम् ॥ यत्र ब्रह्माद्यो देवा गोविंदश्च श्रिया सह ॥ १ ॥
श्रीइंति सर्वदेवाश्च शेलपुत्र्या समं भवान् ॥ श्रीईश्वर उवाच ॥ साघु पृष्ट त्वया वत्स भागं श्रेयस्करं भुवि॥ २ ॥
प्रवक्ष्यामि यथातत्त्वं शृणुष्व गद्तो मम ॥ यौवनाश्वसुतो
राजा मांघातेति श्रुतो भुवि ॥ ३ ॥ तस्मिञ् शासित धर्मज्ञे
द्रष्टुकामो मुनिययौ ॥ वसिष्ठो भार्यया सार्ध तदा राजातिहर्षितः ॥ ४ ॥ मांघाता प्रणिपत्याह स्वागतं सफलं च मे ॥
जीवितं मुनिशार्दूल किमागमनकारणम् ॥ ६ ॥

अब स्कांदोपपुराणके रांकर साहिताख्य तृतीय परिच्छेदके कल्याणखंडमें श्रीमाली ब्राह्मण और विनयोंकी उत्पत्ति सविस्तार कहीहै उसका सार निकालके यह दिखाताहूं। स्कंद शिवको पूछते हैं कि सब देवता और विष्णु छक्ष्मी सह वर्तमान कौनसी भूमिमें कीडा करतेहैं उस क्षेत्रका वर्णन करो ॥ १ ॥ तब शिव कहतेहैं हे पुत्र!श्वरणकर में कहताहूं ॥ २ ॥ एक समयमें विशिष्ठमुनि स्त्री सह वर्तमान मांधाता राजाके घरको औय उस बखत राजाने ॥ ३ ॥४॥ वह सन्मान करके आनेका कारण पूछा ॥ ५ ॥

वशिष्ठ उवाच ॥ स्थानादागमनं यस्माद्स्माकं तच्छृणुष्वभोः अर्बुदारण्यमतुलं तीर्थकोटिसमन्वितम् ॥६॥ अस्ति तत्राश्र-मोऽस्माकं तत्र सप्तर्षयोऽमलाः ॥ प्राप्तास्तीर्थावगाहाय ततः सौगंघिकंगिरिम्॥७॥अथाजगामदेवर्षिरस्मान् सर्वानुवाचवै॥ आगच्छत मुनिश्रेष्टा गच्छामो गौतमाश्रमम् ॥८॥ यः प्रसादेन पद्मायाः पंचक्रोशप्रमाणतः ॥ श्रीमालं क्षेत्रमित्यासीद्विश्वतो भूमिमण्डले ॥ ९ ॥ तत्र तीर्थानि भूयांसि तदागच्छत पश्य-त ॥ वशिष्ठ उवाच ॥ ऋषेर्वचनमाकर्ण्य वयं सप्तर्षयो नृप ॥ ॥ १० ॥ मुद्तिता व्योममार्गेण गौतमाश्रममागताः ॥ विगाह्य मुचिरं कालं स्नात्वा पीत्वा च स्वतः ॥ ११ ॥ यथास्थान ययुः सर्वे मुनयो दीर्घदर्शिनः ॥ चिरात्त्वदर्शनाकांक्षीहर्षादिह समागतः ॥ १२ ॥ तद्गोतमतपस्तोमनिधृतकळुषः पुरा ॥ वरदानैः श्रियः पश्चात्क्षेत्रं श्रीमालमुच्यते ॥ १३॥ प्रथमः मांघाता उवाच ॥ कथं तद्भवत्क्षेत्रं दिव्यं श्रीमालसंज्ञया ॥ तत्रागता लक्ष्मीदेंवी तुष्टा वरं द्दौ ॥ १४ ॥ कथं कथं तत्र तपस्तेपे गौतमो तद्भदस्व नः॥ वशिष्ठ उवाच॥ शृणुष्वावहितो राजञ् शुचिस्तद्गतमानसः ॥ १५ गौतमः शिष्येहिमालयसमीपतः ॥ भृगुतुंगं समासाद्य चचार तब वशिष्ठ कहते हैं हे राजा! मेरा आश्रम अर्जुदारण्यमें है वहां सप्तऋषि आये फिर उनके साथ सौगांधिक पर्वतके ऊपर मैं आया ॥ ६ ॥७॥ इतनेमें वहां नारद आये और कहा कि गौतमऋषिके आश्रमों चलो। जहां पांच कोसके प्रमाणसे श्रीमाल क्षेत्र है ॥८॥९॥ ऐसा नारद्का वचन सुनके वडे हर्षसे वहां स्नान किये । जलपान किये ॥ बहुत दिन रहेके वाइ ॥ १० ॥ ११ ॥ वह सप्तार्ध तो अपने अपने आश्रममें गये और हे मान्धाता! बहुत दिन भये इससे तुमको देखनेको आया हूं॥ १२ ॥ वह आश्रम गौतमकी तपश्चर्यासे वडा पवित्रहै। और छक्ष्मीके वरदानसे श्रीमालक्षेत्र उसका नाम भया है॥ १३॥ तब मांबाता पूछते हैं हे बिशिष्ठ ! उस क्षेत्रकी श्रीमाल संज्ञा किस हेतु भई और गीतमने तपश्चर्या केसी की सो कही ॥ १४ ॥ विशेष्ठ कहते हैं हैं

सुमहत्तपः ॥ १६ ॥ एवं गते वर्षशते त्रिशूली दर्शनं ययौ॥स हेष्ट्रा पुरतो देवं तुष्टाव गौतमस्तदा ॥ ३७ ॥ नमस्ते जगतां नाथ नमस्ते प्रमथाधिव ॥ तदादिशवनं शैलं तीर्थं वा क्षेत्र-मुत्तमम्॥ १८॥ यत्र स्थितो महादेव करोमि गतभीस्तपः ॥ ् किं तु शापावधिः कालः प्रियाया वर्त्तते किल ॥ १९ ॥ आयांत सर्वतीर्थानि सरितश्च सरांसि च ॥ शिव उवाच ॥ साधु गौतम भद्रं ते प्रसन्नः कथयाम्यहम् ॥ स्थानं ते तपसो योग्यं देवानामपि दुर्लभम् ॥ २० ॥ यत्र मया तपस्तृप्तं त्रिषु-रक्षयकांक्षिणा ॥ अस्मात्सौगंधिकाद्द्रेरुत्तरस्यां दिशि द्विजः ॥ २१ ॥ वायव्यामर्बुदारण्यात्सिद्धगन्धर्वसेवितम् ॥ ररुयंबकं नाम तत्र त्वं याहि गौतम ॥२२ ॥ इत्युक्त्वांद्घे शम्भुगौतमस्तत्र चाययौ ॥ सम शिष्यगणैश्रेव चिकीर्षुर्दुस्तरं तपः ॥ २३ ॥ उत्तंकशिष्येण सह वनशोभां निरीक्ष्य च ॥ ज्यंबकाल्यसरोंभ्याशे हङ्घा स्थलमयेऽपि च ॥ २४ ॥ आगतो गौतमः पश्चात्रारद्स्योपदेशतः ॥ पञ्चगव्युतिमात्रं तद्रम्यं वरुणकाननम् ॥ २५ ॥ तत्र शालां सुनिर्माय स चक्रे दुश्चरं तपः ॥ दह्ममानाश्च तपसा केशविष्ण्वादिदेवताः ॥

राजा ! पहिले गोतम ऋषिने हिमालयके नजीक मृगुतुंग क्षेत्रसे श्रीशिवकी आराध्यना की ॥ १५ ॥ १६ ॥ तब बहुत वर्षगये बाद शिवजीने दर्शन दिये ॥ १७ ॥ तब गोतमने स्तुति करके मांगा कि जहां निर्भय होके तपश्चर्या करूं वैसी तीर्थक्षेत्र वा पंवत दिखाय और मेरी खीका भी शापोद्धारका समय आया है ॥ १८ ॥ ॥ १९ ॥ तब शिव कहते हैं हे गौतम ! तुमको स्थान बताता हूं ॥ २० ॥ जहां मैंने तप किया है वह सौगंधिक पर्वतके उत्तर ॥ २१ ॥ और अर्जुदारण्यके वायव्यकी तरफ ज्यवक सरोवर है वहां जाओ ॥ २२ ॥ इतना कहके शिव अंतर्धान भये बाद गौतम तथा ज्यंवक सरोवरके पास आये वहां स्थलका संस्कार देखके ॥ २३ ॥ २४ ॥ उसके नजदीक दश कोसके ऊपर वरुणका वन था यहां आयके बहुत तप किये तथा

॥ २६ ॥ देवा ऊचुः ॥ व्रं वरय देवषें यत्ते मनसि वर्त्तते ॥ अस्माच तपसो घोरात् क्षिप्र विरम गौतम ॥ २७ ॥ गौतम खवाच ॥ यदि तुष्टो महेशान मम देवाः सकेशवाः ॥ वृणोमि वरमेनं तु प्रीता शृण्वंतु देवताः ॥ २८॥ आश्रमोऽयममै-वास्तु नाम्ना रूयातो जगत्त्रये॥ ब्रह्मविष्ण्वादिदेवानां स्थिति-रत्रास्तु शाश्वती ॥ २९ ॥ ब्रह्मेशकेशवा ऊचुः ॥ अद्य प्रभृ-ति, विप्रर्षे गौतमाश्रमसंज्ञया ॥ विख्यातमिद्मुचैश्च तीर्थ लोके भविष्यति ॥३० ॥ माघे मासेऽसिते पक्षे चतुर्दश्यांहिये नराः ॥ स्नानेन श्राद्धदानैश्च मुक्तिरत्र न संशयः॥ ३१॥ पश्चगन्यतिमात्रोऽयं मुनिश्रेष्ठ तवाश्रमः ॥ गयाशीर्षसमो-लोके भविष्यति न संशयः ॥ ३२ ॥ वशिष्ठ उवाच ॥ इत्यु-त्तवांतर्घे देवा गौतमो भार्यया सह ॥ न्यवात्सीत्तत्र हर्षेण स्वाश्रमे गौतमाभिधे ॥ ३३ ॥ एकतरुवंबकसरश्चेकतो गौत-माश्रमः ॥ अत्रान्तरे तनुत्यागात्र भूयो जायते नरः ॥ ३४ ॥ चतुर्थः॥ अत्राश्चर्यमभूत्पूर्वमाश्रमे तच्छुणुष्व हं॥ यज्ञशीलस्य विप्रस्य भक्तिभावेन गौतमी ॥ ३५ ॥ स्नानं कारियतुं यत्र चागता सिंहगे गुरौ ॥ यत्र स्नानं करिष्यंति सिंहस्थे सुरमं-त्रिणि ॥ ३६ ॥ तेषां गोदावरीस्नानं फलं पूर्णं भविष्यति ॥ श्रीमालवासिनो धन्या ये वसंति वराश्रमे ॥ ३७॥ पञ्चमः ॥ मांधातोवाच ॥ यथा श्रीमालतां प्राप्तो देवषें गौतमाश्रमः ॥ तपोवलसे बहा विष्णु रुद्रादि देवता प्रसन्न होयके वरदान मांगो ऐसा कहने लगे ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ तब गौतमने कहा कि ॥ २८ ॥ यह आश्रम मेरे नामसे विख्यात हो और यंहां सब देवता निवास करो ॥ २९ ॥ तब देवता कहतेहैं कि आज दिनसे यह क्षेत्र गौतमाश्रम नामसे विख्यात होगा ॥ ३० ॥ और गयाक्षेत्र तुल्य होगा ॥ ३१ ॥ ॥ ३२ ॥ ऐसा कहके देवे अन्तर्धान हुए बाद गीतम अपनी स्वीसह वर्तमान वहां वास करते भये ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ सिंहस्थ गुरुमें जहां स्नान कर-नेसे गोदावरी स्नानका पुण्य होताहै॥ ३६॥ ३७॥ मान्धाता पूछतेहैं हे वाशिष्ठ 🕻 तन्निवेदय में सर्वं विचित्राणीह भाषसे ॥३८॥ वशिष्ठ-उवाच ॥ पुरा भृगोः समुत्पन्ना श्रीः ख्याता कुलभूपते ॥ अद्दैत-रूपिणी कन्या नास्ति तत्सदृशी भुवि॥ ३९॥ नित्यं विचि-तयामास करमे देयेति वै भृगुः ॥ एकस्मिन् दिवसे तत्र प्राप्तो वै नारदो मुनिः॥ ४०॥ भृगोर्मानसिकं श्रुत्वा विचारं तद-नन्तरम्॥श्रिया विवाहं घटितुं गतो वैकुंठमंदिरे ॥ ४१ ॥ मुनिर्विज्ञापयामास वासुदेव जगद्भरो ॥ भृगुगेहे समुत्पन्नां प्रेयसीं स्मरसे न किम्।। ४२ ॥ तामुद्रह महालक्ष्मीं लोका-भ्युदयकारिणीम् ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ संकल्पोऽयं हृदि पुरा देवपें मम वर्त्तते ॥ ४३ ॥ तत्करिष्ये यथात्थ त्वं मम मान्या यतो दिजाः ॥ माघस्य विमले पक्षे पुण्ये चैकादशीदिने ॥ ॥ ४४॥ नक्षत्रे सोमदैवत्ये उद्दोढास्मि भृगोः सुताम् ॥ तिन्नशम्य सुनिर्वाक्यं भृगोर्गत्वा न्यवेद्यत् ॥ ४५॥ ब्रह्मादि देवान् श्रोवाच विवाहोत्सवनिश्चयम् ॥ तदा ते त्रिदशाः सर्वे प्राप्तास्तत्र महोत्सवे ॥ ४६ ॥ अथ कमलजसम्भवानुयोगा-ज्ज्वलति हविर्भुजि कैटभारिदेवः ॥ भृगुदुहितुर्भृदुपाणिपुंड-रीकं सह मनसा समुपात्रहीद्रमेशः ।। ४७।। प्रदक्षिणी कृत्य स वेदिमध्ये हुताशनं श्रीरमणः स्वयंभूः॥ उत्संगमारोप्य भृगो-स्तनूजां जगत्पतिर्गतुमियेष राजन् ॥ ४८ ॥ सप्तमः ॥

गौतमाश्रमका श्रीमालक्षेत्र नाम कैसे भया सो कहो तब ॥ विशिष्ठ कहते हैं पहले भृगु ऋषिको अहैतक्षिणी श्रीनामकी कन्या भई सो कन्या विष्णुको देना ऐसी चिन्ता करने लगे ॥ ३९ ॥ ४० ॥ इतने में नारद आयके यह कन्या विष्णुको देना ऐसा भृगुका विचार मनका जानके वैंकुठमें जायके ॥ ४९ ॥ विष्णुको वृत्तांत कहा ॥४२॥ तब विष्णुने नारदके वचनन सुनके ब्रह्मादिक देवताओं को लेक माघ ग्रुक्त ११ एकाद-शिके दिन भृगुके आश्रममें आयके लस कन्याका सावींचे पाणिग्रहण किया ॥४३॥॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ और कन्याको अपने लत्तं गेक ऊपर विटायके वैंकुठमें जानेका विचार किया ॥४८॥ इतनेमें नारद कहतेहैं कि है विष्णु! यह देन

इत्येवं क्रमतस्तस्य वचनं प्राह नारदः॥ हे प्रभो श्रीरियंदेवी नात्मानं वेत्ति तत्त्वतः ॥४९॥ करोतु तदिह स्नानं व्यंबकस्य जलाशये॥हित्वा मानुष्यजं भावमात्मज्ञानसुपेयुषी ॥ ५० ॥ वशिष्ठ उवाच॥नारदस्य वचः श्रुत्वा गोविंदो विदिताशयः॥ विमानवृन्दानुगतः प्राप्तव्यं ज्यबकं सरः ॥ ५१ ॥ हरिः सरोन वरिष्ठं तद्विजगाह सह श्रिया ॥ तदा वै कोटिशो देवास्तुष्टुवुः समहर्षयः ॥५२॥ अथ च स्नानमात्रेण तस्या मानुष्यचे-ष्टितम् ।। अपागमनमहीपाल देवत्वं चाभ्यवर्ततः ।। ५३ ।। देवा **ऊचुः।।भृगोः कुले समुत्पन्ना हिताय जगतामिह** ॥ तव प्रसा-दनार्थाय वरं यच्छति देवताः ॥ ५४ ॥ श्रीरुवाच ॥ वरेण्या यदि मे देवा वराही यदि वाप्यहम्॥तदि श्रयतां देवा मम मानसिकं मतम् ॥ ५५ ॥ विमानैभर्वतां यद्ददियं भूमिर्विभू-षिता॥सौधेः परिवृता तद्रत्कर्तुमिच्छामि सांप्रतम् ॥ ५६॥ अत्रर्षयो महात्मानो नानागोत्रास्तपस्विनः ॥ सह पत्नी-भिरायांतु पुत्रैः शिष्यैः समावृताः ॥ ५७ ॥ इमां भूमिं प्रदा-स्यामि ब्राह्मणेभ्यः समाहिताम्॥अत्रांशेन ममैवास्तु निवासः

वीनें अपना स्वरूप पहचाना नहीं है। ज्यंवक सरोवरमें स्नान करवाओ उससे मनुक्षिण्यभाव दूर होयके आत्मज्ञान होवेगा ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ऐसा नारदका वचन सुनके उस सरोवरमें ॥ ५१ ॥ छक्ष्मीसह वर्तमान विष्णुन स्नान किया तब करोडों देवता और ऋषि स्तवन करने छगे ॥ ५२ ॥ उस स्नानसे मनुष्यभाव जायके देवल प्राप्त भया ॥ ५३ ॥ तब सब देवता कहने छगे कि हे देवी ! जगत्के कल्याणार्थ अगुकुलमें आप प्रकटमई हो सो सब देवता वरदान देतेहें सो मांगो ॥ ५४ ॥ तब श्रीलक्ष्मी कहतीं हैं कि हे देवताओं ! जो कभी आप बरदान देते हो तो जैसी देवताओं के विमानों से यह पृथ्वी शोभायमान है वैसी घरोंसे शोभायमान करनेकी इच्छा है ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ और नाना गोत्रके ऋषी क्वर अपने अपने स्त्रीपुत्र शिष्टों को साथ हेके आवें उनकों इसपृथ्वीका दान करती हूं ॥ ५७ ॥ और यहां मेराभी अंशसे निवास रहेगा ॥ ५८ ॥

शाश्वतीः समाः ॥ ५८॥ विष्णुरुवाच ॥ त्वं देवी परमा शक्तिर्यदिच्छिसतथा कुरु॥इत्याख्याय चतुर्वाहुरवोचत प्रिय-षिणः ॥५९॥ भोभोः प्रयात त्वरितं दिश्च सर्वास्वतंद्रिताः ॥ ये केचिन्मुनयः सित तानानयत चादरात् ॥ ६० ॥ इत्या-दिष्टा गताः सर्वे समानेतुं द्विजान् गणाः ॥ गतेस्वथगणौ-घेषु विष्णुः प्रोवाच शिल्पिनम् ॥ ६१ ॥ अत्र सौघानि दिन्यानि कुरु क्षिप्रमतंद्रितः ॥ अष्टमः ॥ वशिष्ठ उवाच ॥ अथ स्नानं द्विजेंद्राणां पुरंदरपुरोपमम् ॥ ६२ ॥ पुरं निमेष-भात्रेणविश्वकर्माविनिर्ममे ॥ दृष्टा च नगरं रम्यं श्रीविष्णू मुद्तिताबुभौ ।।६३॥ अथ ब्रह्मा पुरं दृष्ट्वा नत्वोवाच श्रियं त्रति ॥ ब्रह्मोवाच ॥ श्रियमुद्दिश्य मालाभिरावृता भूरियं सुरैः ॥ ॥ ६४ ॥ ततः श्रीमालनाम्ना तु लोके रूयातिमदं पुरम् ॥ इति दत्त्वा वरं देव्ये तस्थुर्बह्मादिदेवताः ॥ ६५ ॥ ऋषिपुत्रा-गमोत्कंठां विश्रतो ह्यवतस्थिरे। ऋषिपुत्रानुपादाय प्राप्ता हरि-. गणास्तदा ॥ ६६ ॥ सर्वे वेदत्रतस्नाताः कृतदारपरिश्रहाः ॥ स्रग्विणो दंडिनः शांता विश्राणाश्च कमंडलून् ॥ ६७॥ शतानि पंच कौशक्यां द्विजेंद्राणामथाययुः॥ गंगाया अयुतं

विष्णु भी कहते हैं कि हे देवि!तू परमशक्ति है। तेरी इच्छामें आवे वैसा कर। ऐसा कहके अपेन दूतों को कहा कि ॥ ५९ ॥ तुम सब दिशाओं मेंस मुनिश्वरों को लावा ऐसी आज़ा देके भे जे ॥ ६० ॥ बाद विश्वकर्मां को खुलायके कहा कि बड़े बड़े घर सहवर्तमान एक नगर बनाओ ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ तब विश्वकर्माने क्षणमात्रमें इंद्रपुरीतमान नगर बनाया उसको देखके विष्णु लक्ष्मी प्रसन्नभये ॥ ६३ ॥ ब्रह्माभी उसन गरको देखके लक्ष्मीको कहते हैं हे लक्ष्मी! श्रीका उद्देश करके देवता ओंको विमानमालासे यह पृथ्वी व्याप्त भई है इसवास्ते ॥ ६४॥ श्रीमाल नामसे यह नगर लोकमें प्रसिद्ध होवेगा। ऐसा वर्दान देके ब्रह्मा और सब देव खड़ेरहें इतने में विष्णुगण जो गयेथे सो मुनीश्वरोंको लेके ब्राये ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ सो सब वेदब्रतमें निषुण और सपत्नीक शांत हाते हैं इं कमण्डल युक्त हैं ॥ ६० ॥ अब कौन कीनसे क्षेत्रमेंसे आये हैं सो कहते हैं

चैकं यत्र ईजे भगीरथः ॥ ६८ ॥ गयाशीर्षात्तथा पंच शता-नि श्रुतिशालिनाम् ॥ गिरेः कलिजरात्सप्त शतानि गतपा-प्मनाम् ॥ ६९ ॥ त्रिशतं वै महेंद्राच सहस्रं मलयाचलात् ॥ शतानि पञ्च चेष्टायाः शर्वतीरात्त्वरान्विताः ॥७०॥ वेदिशू-परिकादष्टी शतान्यष्टाधिकानि च ॥ श्रीगोकणीदुदक् श्रेष्ठात् सहस्र भावितात्मनाम् ॥ ७१ ॥ राजन् गोदावरीतीरात्प्राप्तम-ष्टोत्तरं शतम् ॥ प्रभासादाययुर्विपा द्वात्रिंशद्धिकं शतम् ॥ ॥ ७२ ॥ उज्जयंतादथो शेलादागतं चोत्तरं शतम् ॥ तदातमः कं तु कन्यायाः शतमेकं दशोत्तरम् ॥ ७३ ॥ गोमतीपुलिना-द्द्राभ्यामधिका सप्तसप्ततिः ॥ समीयुः सोमपाः श्रेष्टाः सहस्रं नंदिवर्घनात् ॥ ७४ ॥ शतं सौगंधिकाद्देराजगाम द्विजन्म-नाम् ॥ पुष्कराख्याच देशाद्धै ह्यधिका च चतुश्शती ॥ ७५ ॥ वैडूर्यशिखरादद्रेः शतान्यष्टौ तथा दश ॥ च्यवनस्याश्रमात्प्र ण्यात्पंचादशाधिकं शतम् ॥७६ ॥ गङ्गाद्वारात्सहस्रं वै ऋषि-प्रज्ञाः समाययुः ॥ पुरोश्च पर्वतथेष्ठात्सहस्रं वै दिजन्मनाम् ॥ ॥ ७७ ॥ गंगायमुनयोः संगादागान्मुनिशतद्वयम् ॥ श्वेत-केतोः शतान्यष्टौ दिजानामागमंस्तदा ॥७८॥ सहस्रं तु कुरु-क्षेत्रात्पृथूदकनिषेविणाम् ॥ श्रीजामदग्न्यपंचभ्यो नदेभ्योऽ ष्टोत्तरं शतम् ॥ ७९ ॥ यत्र चाद्रिहेंमकूटस्ततः प्राप्तं शत-त्रयम् ॥ श्रीमतात्ससहस्राणि तिग्मांशुञ्जश्रतेजसाम् ॥ ८० ॥ सहस्रंतुंगकारुण्यादागतगतपाप्मनाम् ॥ तस्मात्त्रीणिसहस्राणि कौशिक्या ह्यागतं तटात् ॥ ८१ ॥ मेघादिका शतानि नव वै द्विजाः ॥ सरय्वाः सिंधुवर्यायाः सहस्रमधिकं कौशिकी नदी भागीरथी गया क्षेत्र आदि छेके अवंती पर्यंत तैंताछीस ४३ तीर्थ क्षेत्रोंमेंसे सब मिलके ४५००० पैतालीस हजार और दूसरी गिनतीसे ५००० ज्यादा ब्राह्मण आये ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥

शतम् ॥ ८२ ॥ सोमाश्रमाह्वयाद्राजन् सहस्र सोमयाजि-नाम् ॥ नदीशतेभ्यः पञ्चभ्यो गंगासागरसंगमे ॥ ८३ ॥ सहस्रे द्वे तथा पंचशतानीयुर्द्वजन्मनाम् ॥ शम्बिकस्याश्र-मात्युण्यात्सहस्रं दिशताधिकम् ॥८४॥ नारीतीर्थाद्पि प्राप्तं ं सहस्रं पञ्चभिर्युतम् ॥ पंचचैत्ररथाद्भूप सहस्राणि स्माययुः ॥ ॥ ८५ ॥ नरतीर्थाच्छतान्यष्टी प्राप्तानि परमौजसाम् ॥ ततो विनशनादृष्टौ शतानि त्रीणि नंद च ॥८६॥ विशल्या-याश्च गंडक्याः सहस्रं वै द्विजन्मनाम् ॥ सरितः किं पुना-ख्यायाः सार्घं शतचतुष्टयम् ॥ ८७ ॥ ब्रह्मतीर्थादुपेतानि शतानि त्रीणि तत्र च ॥ शतानि सत् तन्नैव धर्मारण्याद्था-ययुः ॥ ८८ ॥ शतसाहस्रकात्तीर्थादागतं तु शतत्रयम् ॥ अवंतिविषयात्पंच शतानि ब्रह्मवादिनाम् ॥ ८९ ॥ आगतां स्तान्मुनीन्द्रष्ट्वा लक्ष्मीं प्रोवाच वै हरिः।। समवेतात् द्विजान् पश्य नानागोत्रान् मनीषिणः ॥ ९० ॥ वशिष्ठ उवाच ॥ तदा तान् ब्राह्मणान् श्रेष्टानवलोक्य हरिप्रिया वोऽस्त्वित प्रोच्य तत्रोपावेशयद्द्विजान् ॥९१॥ आसनेषुप-विष्टास्ते दह्युः पुरतः पुरम्॥पंचयोजनविस्तीर्णे मणिरत्ना-दिनिर्मित्म ॥ ९२ ॥ वयोवृद्धं तपोवृद्धं विद्यावृद्धं तपोध-नम् ॥ गौतमं ते नमस्कृत्य सोमपाः समुपाविशन् ॥ ९३ ॥ द्शमः ।। अथागतेषु विप्रेषु श्रीरुवाच जनार्द्नम् ।। श्रीरुवाच।। कथं पूज्या द्विजा होते कथं देयं पुरं मया ॥ ९४ ॥ विष्णु-

॥ ७६॥॥ ७७॥ ७८॥ ७९॥ ८०॥ ८१॥ ८२ ८९॥ उनको देखके विष्णु रुक्ष्मीको कहते हैं कि हे देवि ! अनेक गांत्रके ब्राह्मण आये हैं सो देख॥ ९०॥ तब रुक्षीने उनका बहुत सन्मान किया ॥ ९१॥ बाद वेसव ऋषि सामने बीस कोसका बडा विस्तीण नगर देखके हिषत होके॥ ९२॥ वयो वृद्ध तपो वृद्ध गौतम ऋषिको नमस्कार करके आसनोंके उपर बैठे॥ ९३॥ तब रुक्षी विष्णुको पूछती हैं के इनको नगरदान कैसा करना॥ ९४॥ तब विष्णु कहते हैं कि प्रत्येक घरोमें अन्न

रवाच ॥ उपहारादिभिगेहान् संपूर्य विधिवत्ततः ॥ अर्घादिना च संपूज्य ततो दानं प्रशस्यते ॥ ९६ ॥ ब्रह्मोवाच ॥
पंचारादिह पंचोना सहस्राणि द्विजन्मनाम् ॥ यं वेत्सि वरमेतेषामर्घ्यं तस्मै कुरु प्रमो ॥ ९६ ॥ विशिष्ठ उवाच ॥ तदाप्रपूजा कस्यैव कर्त्तव्येति विचारणे ॥ विप्राः सारस्वताश्चात्र
तथा चांगिरसा द्विजाः ॥ ९७ ॥ प्रोचुरेवाष्ठपुजायां गौतमोऽर्घमहाईति ॥ इत्येवं सुरविप्रषाँस्तूयमाने हि गौतमे ॥ ९८ ॥
उचुरीष्याळवः केचित्साँधवारण्यवासिनः ॥ भो भा गौतम
केनास्मच्छेष्ठोऽसित्वं गुणेन वे॥९९॥तद्बूहि यदि वेदेषु प्रावीण्यमवळंवसे ॥ इति तेषां वचः श्रुत्वाहंकारवशवर्तिनाम् ॥
॥१००॥ राजन्नांगिरसाः सर्वे अचुस्तान् सिन्धुजान् द्विजान्॥
आंगिरसा उचुः ॥ यथायमान्यतांप्राप्तः स्वेर्गुणेश्च मुनिश्वरः १
तमृषि द्विषतो युष्मान्न वेदःसंश्रयिष्यति ॥ इत्थमांगिरसीर्विष्ठेवेदवाद्याः कृता नृप ॥२॥ सिंधुदेशं तदा जग्मुः सेंधवारण्यवासिनः ॥ गतेषु तेषु भगवान्दत्त्वार्घ्यं गौतमाय च ॥ ३॥

वस्र अंटकार उपसाहित्य भरके वाद ब्राह्मणोंकी अध्येपाद्य पूजा करके फिर दान देना ॥ ९५ ॥ ब्रह्मा कहते हैं यहां ४५ पैतालीस हजार ब्राह्मणोंमें जिनको श्रेष्ठ मानो उन की पूजा आगे करो ॥ ९६ ॥ तब अप्रपूजा किसकी करना ऐसा विचार करने लगे । उतनेमें सारस्वत ब्राह्मण और आंगिरस ब्राह्मण॥९७॥कहने लगे कि अप्रपूजाकेयोग्य गौतम हैं।यह वात सुनके सब देवऋषि गौतमकी स्तुति करनेलगे ॥९८॥ इतनेमें सिंघ देशके रहनेवाले कितनेक ब्राह्मणये सो बड़े समत्सर ईषांयुक्त होके कहनेलगे कि हे गौतम!तुम श्रेष्ठ कौनसे गुणसे भये सो कहो॥९९॥ऐसा अहंकारयुक्त उनका वचन सुनके ॥१००॥आंगिरस ब्राह्मण कहतेहें कि हे सिंघब्राह्मणों! अपने गुणसे सन्मान पाये ऐसे जो गौतमऋषि ॥१॥उनका तुम द्वेष करतेहो इससे वेद तुम्हारा आश्रय करनेका नहीं ऐसे कारणके लिये आंगिरस ब्राह्मणोंने उन सिंघब्राह्मणोंको वेदबाह्म किया॥२॥सो ब्राह्मण अपने सिंघदेशमें चलेगये उनको सिंघ पुष्करणे ब्राह्मण कहतेहैं उनका उत्पत्तिप्रसंग आगे सविस्तर कहेंगे।उन ब्राह्मणोंके गयेवाद गौतम ऋषिकी अध्यं पाद्य पूजा प्रथम

सर्वश्च पूजयामास सदारान्युष्पचंदनैः ॥ वस्त्रालंकारच्छत्रा-बैर्वाहनादिभिरेव च ॥४॥ अथोवाच जगन्नाथः कुशाना-दाय वारि च॥ श्रीभगवानुवाच ॥ सर्वोपस्करपूर्णानिगृहाणी-मानि गौतम ॥ ५ ॥ एतेभ्यो इजवर्येभ्यो दास्यामि श्रेयसे ्श्रियः ॥ इत्युचार्य चतुर्बाहुगौतमस्य तपस्विनः ॥ ६ ॥ पाणौ जलं प्रचिक्षेप तदा लक्ष्मीरुवाच तान् ॥ विष्णुर्बाह्मण-ह्रपेण पुनाति जगतीमिमाम् ॥७॥ पूजितेषु द्विजेंद्रेषु पूजितः स्याजनार्दनः ॥ अनेन बह्मनगरीदानेनास्तु सदा हारेः ॥ ॥ ८ ॥ प्रीतो भवत्प्रसादेन प्रोचुस्ते तु तथास्त्वित ॥ तदा देवा द्विजेन्द्राश्च देवीमूचुः 'प्रहर्षिताः ॥ ९ ॥ देवा ऊचुः ॥ अंशांशन वयं देवि सर्वे स्थास्यामहे वयम्॥ १०॥ श्रीरस्य जगतो मूलं देवानां च हितैषिणी॥तस्यास्तु ये द्विजा मान्या-स्तेभ्यो नाभ्यधिका भुवि ॥११॥ इति श्रुत्वा ततो लक्ष्मी-ार्द्धजानाह ग्रुमां गिरम्॥ देव्युवाच ॥ वरदाहं द्विजश्रेष्टा वरं वृणुत मा चिरम् ॥ १२ ॥ द्विजा ऊचुः ॥ इयं ब्रह्मपुरी मात-स्त्वया त्याज्या नहि कचित्॥ इयं चपृथ्वी मातस्त्वया दत्ता द्विजन्मनाम् ॥ १३ ॥ न हि पालियतं शक्ता ब्राह्मणा करके॥३॥बाद सपत्नीक सब बाह्मणोंकी बस्त्रालंकार छत्र वाइनादिकसे पूजा करके ॥४॥ इथमें कुश जल लेके विष्णु गौतम ऋषिको कहतेहैं कि हे गौतम ! यह सर्व पदार्थ सहित गृहोंका दान ॥ ५ ॥ सब ब्राह्मणोंको देताई ऐसा कहके गौतमके हाथमं जल देतेभये॥६॥तब लक्ष्मी ब्राह्मणादिकोंको कइतीहैं कि हे द्विजदेवताओं!ब्राह्मणकेरूपसे विष्णु पृथ्वीको पवित्र करतेहैं ब्राह्मणोंकी पूजा करनेसे विष्णु पूजित होतेहैं इसवास्ते इस ब्रह्मनगरीके दानसे विष्णु सदा मेरेलिये प्रसन्नहें।।।।।।।।तब तथास्तु ऐसा सर्वोने कहा बाद देव कहतेहैं ॥ ९ ॥ हे छिक्म ! सब देवताभी तुम्हारी प्रीतिक लिय इस क्षेत्रमें वास करेंगे ॥ १० ॥ और जो यह श्रीमाछी बाह्मणोंकी पूजा करेंगे उनकी कामना इस पूर्ण करेंगे॥ ११॥ तुम जगन्माता होके जिन ब्राह्मणोंको पूजा किये उनसे दूसरे बड़े नहीं हैं ॥ १२ ॥ ऐसा देवोंका वचन सुनके छह्मी ब्राह्मणोंको कहती हैं ब्राह्मणो ! तुम इच्छित वरदान मांगी ॥ १३ ॥ तब ब्राह्मण कहतेहैं हे माता ! तुम देवि मेदिनीम्॥गावः श्रेष्टाः पशूनां हि द्विजानां परमं धनम् ॥ १४ ॥ तस्माद्गावः प्रदेया वै पृथिव्या देवि निष्कृतिम् ॥ वशिष्ठ उवाच ॥ तदादान्मधुहा तेभ्यो गवां लक्षचतुष्टयम् ॥ १५ ॥ कोटिकोटिसुवर्णस्य रत्नसंख्या न विद्यते ॥ अथ क्रमेण तत्रासन् देवास्तीर्थानि भूरिशः॥१६॥ साम्रा-कोटिश्च तीर्थानां तत्र जल्पन्ति सूरयः ॥ पंचीना खळु पंचाशत्सह-स्राणि द्विजन्मनाम् ॥ १७ ॥ अष्टादश तथैवासन् गोत्राणां तत्र भूपते ॥ अष्टादशतथा दुर्गा नव बाह्ये नवांतरे ॥ १८॥ ब्रह्मशालासहस्राणि चत्वारिंशद्द्विधा मताः ॥ पण्यविकय-शालानामष्टसाहस्रिकं नृप् ॥ १९॥ आसन्नृत्याग्रसाहस्र सभानामुपवेशितुम् ॥ समभौतिकसौधानां लक्षमेकं महौज-साम् ॥ २० ॥ तथा षष्टिसहस्राणि चतुःषष्ट्यधिकानि च ॥ तत्राश्चर्यमभूद्भयस्तस्मिन्भुवनमंडपे ॥ २१ ॥ आसीनेषु द्विजे-न्द्रेषु तस्थौ लक्ष्मीश्च तत्पुरः ॥ अष्टोत्तरसहस्रस्य पद्मानां हेममालिनाम् ॥२२॥ दत्तां जलाधिपेनैवमालांवक्षसि विश्रती॥ विशालेषु दलौघेषु दंपतीप्रतिबिंबिते ॥२३॥ ददश जगतां

कभी इस पुरीका त्याग करना नहीं और तुमने पृथ्वीका दान किया है परंतु पृथ्वीपालन करनेको बाह्मण समर्थ नहीं है बाह्मणका परम धन गो है ॥ १४ ॥ इसवास्ते गायोंका दान करो तब विष्णुने चार लक्ष गायोंका दान किया ॥ १५ ॥ सुवर्ण रन्नका दान किया और उस क्षेत्रमें ॥१६॥ सवा करोड तीर्थ हैं पैतालीस हजार बाह्मणोंके अठारह गोत्रें अठारह कुलदेवी हैं ॥१७॥ अस्सीहजार बह्मशाला हैं आठ हजार बजारकी शाला हैं ॥ १८ ॥ एक हजार नृत्यकी शालाहें धनवानोंके घर एक लाख छांसठ हजार हैं।भेंडपाल संख्या प्रथातरकी कहते हैं। विस्तार योजन १३ हैं लंबायमान योजन ९ हैं दार १० हैं उसमें तलाव १००० हैं कुवें १०० हैं बावडी ५०० हैं देवरें ९९९ ऐसे अति आश्वर्ययुक्त वह सुवन मंडपमें ॥ १९॥ २०॥ २१॥ सब ५५ पैतालिस हजार बाह्मण बैठे हैं॥ २२॥ उस बखत वरुण देवताने एक हजार आठ सुवर्ण कमलकी माला दिये सो लक्ष्मीजीने अपने वक्षस्थलमें धारण किया

माता मुहुर्मुहुरवैक्षत ॥ एकैकस्मिन्पुंडरीकेद्लान्यष्टो तदंतरा२४ त्रतिविंवानि जातानि सदाराणां द्विजन्मनाम्॥तानि व्यक्ता-नि संवीक्ष्य बहिः पद्मांतरेष्विप॥२५॥ वीक्षणात्पुंडरीकेभ्यो मिथुनानि बहिर्ययुः ॥ देवीं विज्ञापयामासुर्वद्ध्वा मौलौ नृपांजलिय ॥२६॥ वयं किं कुर्महे देवी देहि नामानि नः शुभे॥ चिन्तितव्यं किमस्माभिः कलया कुत्रचित् स्थितिः॥ ॥२७॥ याचनं न करिष्यामो जीवनार्थं कलां वद् ॥ देव्यु-वाच ॥ शृण्धंव भो द्विजश्रेष्ठाः प्रतिविम्बसमुद्भवाः ॥ २८ ॥ यत्कर्माणि प्रकुर्वंतु पूर्वं सर्वे दिनेदिने ॥ सामगायनं कर्तव्यं योगक्षेम करोम्यहम् ॥ २९ ॥ एकं तु जीवनोपायं शृणुध्व तद्भदामि वः॥ कलया वर्तितव्यं हि भवद्भिः स्वर्णपद्मजैः॥ ॥३०॥ श्रीमाले च ततो यूयं कलादा वै भविष्यथ ॥ ३१ ॥ भूषणानि द्विजेंद्राणां पत्नीभ्यो रत्नवंति यत् ॥ कर्तव्यानि मनोज्ञानि संसेव्याश्च दिजोत्तमाः ॥३२॥ रत्नानि तु द्विजे-द्राणां परीक्ष्याणीह यत्नतः ॥ ३३ ॥ इयं तु जीविका शोक्ता सर्वेषां पद्मसंभवा ॥ वशिष्ठ उवाच ॥ तेषामष्टौ सहस्राणि

इतनेमें उन कमलोंके विशाल पत्रोंमें स्नीपुरुषोंके प्रतिविंब दीखनेलगे ॥ २३ ॥ २४ ॥ सो जगन्माता वारंवार वो प्रतिविंबोंको देखतीहें इतनेमें कमलोंके उन सब पत्रोंमेंसे ॥२५॥स्नी पुरुष वाहर प्रकट होके हाथ जोडके उस देवीकी प्रार्थना करने लग ॥ २६ ॥ कि हे देवी!हमने क्या करना? हमारानाम क्या?और कहां रहना और हम भिक्षा मांगनेके नहीं इसते हमारी जीविकाके लिये कोई कलाविद्या कहो । देवी कहती हैं हे प्रतिविंबोत्पन्न न्नाह्मणों! मेरा बचन तुम सुनो ॥ २७ ॥ २८॥ तुमने नित्य सामगान करना ॥ २९ ॥ और एक जीविकाका उपाय कहतीहूं सो सुनो ॥३०॥ तुम इस श्रीमाल क्षेत्रोंम कलाद नामसे (प्रस्तुत जिनको त्रागड सोनी कहतेहें ) विख्यात होंगे और ब्राह्मणोंकी सेवा करना॥३१॥ससार निर्वाहके वास्ते इन ब्राह्मणोंके घरके अलंकार बनाके देना ॥ ३२ ॥ रत्नको परीक्षा करना उसमें जीविका करना ॥ ३३ ॥ वाश्वष्ठ मांघाता राजाको कहते हैं कि वह स्त्री पुरुष: प्रतिविंबोत्पन्न भये सो ८०६४ आठ हजार चौंसठ कलाद त्रागड

चतुःषष्ट्यधिकानि च ॥ ३४ ॥ आसन् भ्रुवि कलादानां श्री-माले श्रीप्रियंकरे॥ यस्य प्रतिष्रहे योऽभूतद्गीत्रं सोऽन्वपद्यत ॥ ३५॥ उक्तं च स्तबके-स्वाध्यायाग्रिसमायुक्ताः कला-दारूयागडाः स्मृताः ॥ स्वर्णरत्नादिघटका रमावाकप्रतिपा-लकाः,॥३६ ॥ ते कलादाः समं दारैर्यथाभागं ययुर्द्विजान्॥ पुनश्चिन्तापरा देवी वभूव नृपसत्तम ॥ ३७ ॥ श्रीमाले देव-प्रिये को धनधान्यानि भूरिशः ॥ पालयिष्यति विषेषु तपस्सु निरतेष्वपि ॥३८॥ ततोमनोगतं ज्ञात्वा देव्या देवोजनार्दनः ॥ ऊरू विलोकयामास सर्गकृत्ये कृतादरः ॥ ३९॥ यज्ञोपवी तिनः सर्वे वणिजोऽथ विनिर्ययुः ॥ दंडमौदुम्बरं राजन् बि-श्राणाः ग्रुश्रवाससः ॥ ४० ॥ ते प्रणम्य चतुर्बाहुमिदम्बर-तंद्रिताः ॥ अस्मानादिश गोविंद कर्मकांडे यथोचिते॥४१॥ वशिष्ठ उवाच ॥ तच्छत्वा प्रणतान् विष्णुर्वणिजःप्राह तानि-दम् ॥ विप्राणामाज्ञया नित्यं वर्तितव्यमशेषतः॥ ४२ ॥पाञ्च-पाल्यं कृषिर्वार्ता वाणिज्यं चेति वः क्रियाः ॥ अध्येष्यंति ब्राह्मण भये उनमेंसे वैश्यधर्मी सोनी भये सो पटनी स्रती अमदावादी खंवाती ऐस अनेक भेदसे विख्यात भये जिस ब्राह्मणके पास रहे वही गोत्र कछादत्रागड ब्राह्मण-का भया।इनका गोत्र प्रवर और कुलदेवी आगे श्रीमालीके गोत्रमें जाननी ॥ ३४ ॥ ॥३५॥यह त्रागड ब्राह्मणोंने वेदाध्यन करना अग्निहोत्रादिककरना श्रीलक्ष्मिकेवचनसे सुवर्ण रत्न घडना सोनेका काम जडाऊका काम करना ॥ ३६ ॥ ऐसे यह कलाट ब्राह्मण अपनी स्त्रियों सहित यथाक्रमसे ब्राह्मणोंकी सेवा करनेलगे॥३७॥और फिर् श्रीलक्ष्मीजी चिंता करनेलगीं कि यह बाह्मण सब तपश्रयीं करेंगे उस वखतमें उनका धन धान्यसे पालन कौन करेगा ॥ ३८॥ ऐसी लक्ष्मीजीकी मनकी इच्छा जानके विष्णुने सेवक उत्पन्न करेनेक वास्ते अपने दोनों ऊरू देखे ॥ ३९॥ तब उन ऊरू भागमेंसे यज्ञोपवीत और गूलरके दंड धारण किये हुवे और शुद्ध वस्त्र पहने हुवे वैइय पैदा भये ॥ ४० ॥ बाद वह सब विष्णुकी प्रार्थना करने छगे कि हमारे योग्य कर्म-कांडका उपदेश करो॥४१॥ऐसा उन विशक्त वैश्योंका वचन सुनके विष्णु कहनेलगे कि है ! वैश्य तम सर्वोने यहां ब्राह्मणोंकी आज्ञामें रहना ॥४२॥ गायोंका पालन करना द्विजा वेदान् यजिष्यंति तथा मरैवः॥ ४३॥ गृहभारं समारोप्य युष्मासु प्रणतेषु च॥ तथेत्युक्त्वाथ वणिजो यथा भागं
द्विजोत्तमेः॥ ४४॥ आहृता विविज्ञुः सर्वे विश्वकर्मकृतान्
गृहान् ॥ दशोनं लक्षमेकं हि श्रीमाले वणिजामभूत् ॥ ४५॥
यस्य प्रतिप्रहे योऽभूत्तद्वोत्रं सोऽन्वपद्यत ॥ प्राग्वाटदिशि
पूर्वस्यां दक्षिणस्यां घनोत्कर्दाः॥ ४६ ॥ तथा श्रीमालिनो
याम्यासुत्तरस्यामथो विशः ॥ प्रीतिमात्राज्ञगन्मातुर्निधीनामाश्रया हि ते ॥ ४७॥ तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च ये बभूवुर्महाघनाः॥ स्थापितानां दिजातीनां पूजितानांयथाविधि ॥४८॥
तेषां दुक्लदानांथ देवी चिन्तापराऽभवत्॥ चिन्तान्वतां
तदा देवीं विष्णुर्वचनमद्रवीत्॥ ४९॥ विष्णुरुवाच ॥ शीत्रं
कथय मे देवि किमर्थं चिन्तयान्विता॥ लक्ष्मीरुवाच ॥ पट्टक्लानि चित्राणि दिव्यानि मधुसूद्न ॥ ५०॥ एतेभ्यो देव
विद्वद्वयः को दातात्र भविष्यति॥ ततो मनोगतं ज्ञात्वा देव्या
देवो जनार्दनः॥ ५९॥ उवीर्दर्शनमात्रेण यद्भूत्तिशामय॥

विती करना व्यापार करना यह तुम्हारा कर्म है और तुमको घरोंका कार्यभार सिपुद्र करके यह ब्राह्मण यज्ञयाग करेंगे ॥ ४३ ॥ तब बनियोंने तथास्तु कहके एक एक ब्राह्मणको दो दो बनिये ऐसे क्रमसे ॥ ४४ ॥ विश्वकर्माक किये हुए घरम नब्बे हजार ९०००० वनिये रहते भये ॥ ४५ ॥ जिस ब्राह्मणकी सेवामें जो बनियां रहा वही गोत्र बिनयेंका भया उस बनियेंके चार वर्ग बन्धेंगये । उसमें वह शहरके पूर्व दिशामें जो रहे उसको प्रागवाट पोरवाले कहते हैं और दक्षिणमें पटोलिया पश्चिममें श्रीमाली उत्तरमें उवला ऐसे रहते भये ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ भिर उने पुत्रपौत्रादिकसे वह वंश वृद्धिगत भया ॥ ४८ ॥ ऐसे यह ब्राह्मणोंको स्थापन पूजा करके उनको वस्त्रदानकी चिता करनेलगी । तब विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी ! ॥४९॥ तुम मनमें क्या विचार करतीहो तब लक्ष्मी कहतीहै कि हे विष्णो ! इन ब्राह्मणोंको सुंदर पहवस्त्र देनेवाला यह कीन होगा ? ॥ ५० ॥ तब विष्णु देविका मनोगत जानके ॥ ५१ ॥ अपने ऊरूको देवा तो उसमेंसे शिखाएत्र दंडधारण कियेद्वे स्वीसहित पुरुष उत्यन्न होके

शिखासूत्रधरा राजन् दंडोदुम्बरधारिणः ॥५२॥ इत्युत्पन्नाः प्रजल्पन्तो वयं के देव माधव ॥ विष्णुरुवाच ॥ वैश्या यूयं महाभागा वस्नकौशेयकारिणः ॥५३॥ पृष्टकूलानि कार्याणि संसन्याश्च द्विजोत्तमाः ॥वैश्यानां सहस्रं सात्रं श्रीमाले श्रीप्रियंकरे ॥५८॥ ते तु वैश्याः समं दार्रियंथाभागं ययुर्द्धिजान्॥ येषां गृहे ये गुरवस्तदुक्तं गोत्रमाप्नुयुः ॥ ५५ ॥ सर्वे ते च सपत्नीका द्विजानां प्रीतिकारिणः ॥ ते द्विजाः स्वगृहाञ्जग्मः स्तुवंतः परमेश्वरीम ॥५६॥ देवा अपि दिवं जग्मुर्वह्मेशो च स्वलोकके ॥ एकांशेन स्थितास्तत्र देवि चान्येन भूपते ॥ ॥ ५७ ॥ हरेरुत्संगमारुद्ध विष्णुलोकं जगाम ह ॥ ततः प्रभृति भूपाल ख्यातः श्रीमालसंज्ञ्चा ॥५८॥ वशिष्ठ उवाच-श्रूयतां राजशार्द्देल तीर्थानुक्रममादितः ॥ त्रैयम्बके सरःश्रेष्ठे कर्तव्यं स्नानमादितः ॥६९॥ हत्वा वै त्रिपुरं देत्यं शिवेनैव कृत सरः ॥ त्रैयम्बके तटे पूज्या देवी योगेश्वरी तथा ॥६०॥ या प्रसन्ना सुनीथाय पुत्रं प्रादात्सुलक्षणम्॥ ततो गच्छेन्महा-

॥ ५२ ॥ विष्णुको कहनेलगे कि हम कौन ज्ञातिहें और क्या आज्ञा है। तुम वैश्यहों कीशेय वस्त पहदुक्ल वस्त करना इन ब्राह्मणोंकी सेवामें रहना ॥ ५३ ॥ ऐसे वो हजारसे कुछ अधिक वैश्य उस क्षेत्रमें ॥ ५४ ॥ जो जो ब्राह्मणके विभागमें रहे वह गोत्र उनका भया । ऐसी वो यह पटवे गुजरातीकी ज्ञाति भई ॥ ५५ ॥ सो श्रीमाल क्षेत्रमें स्त्री सह वर्तमान ब्राह्मणकी सेवामें रहे फिर वह पैंतालीस हजार ब्राह्मण सब महालक्ष्मीकी स्तुति करते भये, अपने अपने घरोंमें चलेगये ॥ ५६ ॥ ब्रह्मादिक देवता स्वस्वलोकमें चले गये । महालक्ष्मीजी एक अंशसे श्रीमालक्षेत्रमें निवास करके अन्य अंशसे ॥ ५७ ॥ विष्णुके उत्संग उपर बैठके वैक्तंठ चलीगयीं उस दिनसे वह क्षेत्र श्रीमाल नामसे मलपात भया ॥ ५८ ॥ वशिष्ठ ऋषि मांघाताराजाको कहते हैं हे राजा ! ऐसे वह श्रीमालमक्षेत्रमें जो जो तीर्थदेवता हैं सो सुनो । पहिले मुलप व्यवकसरोवर है । उसके तट उपर योगीश्वरी द्वी हैं । ५९। ६०। उस सरावर में स्तान करनेसे और देवीकी पूजा करनेसे पुत्र गित होतिहै

राज कृष्णनामांकितं सरः ॥६३॥ अद्यापि कीर्त्यते मर्त्यैः काकवाराहसंज्ञया ॥ ततो ब्रह्मसरो गच्छेद्वह्मणा निर्मितं ॥ ६२ ॥ ततरूयंबकसरसि वरुणानीं समर्चयेत्॥ ततो गच्छे-न्नृपश्रेष्ठ सरः कैरातमुत्तमम् ॥ ६३ ॥ ततो गच्छेन्नृपश्रेष्ठ यत्रास्ते वटयक्षिणी ॥ तद्ये च महत्तीर्थं यक्षकृपमिति स्फुट-म् ॥ ६४ ॥ वकस्थलीं ततो गच्छेद् द्विजानां कुलदेवताम् ॥ ततः संपूजयेदेवीं बृहस्पतिसरस्तटे ॥ ६५ ॥ दांतानाम्ना च विख्याता दैत्यानां दमनाय च ।ततो गच्छेन्महादेवं भूभ्वः स्वेतिविश्वतम् ॥६६॥ ततो ऽये बन्धुदेवीं च भारद्वाजाश्रमे स्थि-ताम् ॥ ततो गच्छेन्नृपश्रेष्ठ नागिनीं लोकमातरम् ॥६७॥ ततो गच्छेन्नुपश्रेष्ठ देशीं मुकुलिनीं नरः ॥ या पुरा श्रीपुरे राजन् मुकुलेनापि तोषिता ॥६८॥ मुकुलः कश्चिद्रणिक् ॥ ततो जयेश्वरं गेच्छेच्छ्रावस्त्या उत्तरे तटे ॥ ततो गच्छेन्महा-राज प्रतीच्यां दिशि मानवः ॥६९॥ यत्र क्षेमकरी देवी गि -शृंगसुपस्थिता ॥ ततो गच्छेन्नृपश्रेष्ठ दुर्घरेश्वरसुत्तमम् ॥ ॥७०॥ यत्र पूर्वं तपस्तेपे गन्धर्वो दुर्धरः पुरा ॥ ततो गच्छे-न्नुश्रेष्ठ खरकूपमनुत्तमम् ॥ ७१ ॥ देवी खरानना नाम्ना रूयाता खराशनी ॥ ततो गच्छेन्नृपश्रेष्ठ देवं सिद्धि-विनायकम् ॥ ७२ ॥ ततो गच्छेन्नृपश्रेष्ठ न दूरे गौत-माश्रमात् ॥ यत्रास्ते चंडमुंडार्या ताभ्यामाराधिता पुरा॥ ॥७३॥ आर्याकूपस्तत्समीपे ततश्चडीश्वरं व्रजेत्॥ यत्र मोक्षं गतो राजा श्रीपुंजो द्विजकारणात् ॥७४॥ ततो गच्छे-न्नृपश्रेष्ठ तीर्थं च प्रयुतेश्वरम् ॥ चंडीशस्योत्तरे भागे लिंगं स्वर्गापवर्गदम् ॥ ७५ ॥ ततो गच्छेन्नृपश्रेष्ठ काश्यपेश्वमं-ततः॥ यस्यार्चनेन नश्यंति विषरोगाः शरीरिणाम् ॥७६॥ यत्र वे द्वादशादित्यास्तपस्तप्ता दिवं गताः ॥ तत्रेव च जगतस्वामी क्षेमाय न्यवसन्तृपः ॥ ७७ ॥ किरातार्क पुष्पमाले

ह्यहल्याया ह्रदे शुभे ॥ ततो गच्छेन्तृपश्रेष्ठ देवं वाराहरूपिणम् ॥७८ ॥ तस्यैवोत्तरतो लिंगं वाल्मीकेश्वरमुत्तमम् ॥
ततश्र कोशिकादित्यं लिंबजामंविकां तथा ॥ ७९ ॥ ततो गच्छेन्महाराज देवीं च सर्वमंगलाम्॥ततोऽश्रे आत्मच्छंदां च इंद्रवाटं ततः परम् ॥ ८० ॥ भूभुवेश्वरकं देवं नदिनीं च महेश्वरीम् ॥ आर्यचंडीं बालगौरीं गोवत्सलविनायकम् ॥ ८९ ॥
ततश्र सिद्धचामुंडां दुर्गामीशसरोवरे ॥ पराशरेश्वरं हृष्ट्वा कमले तीर्थमुत्तमम् ॥ ८२ ॥ द्विजानां कमला देवी कुलदीपं वरं ददौ ॥ ततः प्रभृति भूपाल विवाहात् प्रथमे दिने ॥ ८३ ॥
दिवा नांदीमुखं कृत्वा प्रीणयेद्विप्रभोजनैः ॥ वरस्याथकुले या स्यात्प्रमाणकुलकामिनी ॥ ८४ ॥ शंखमादाय पाणिभ्यां कुंकुमोदकपूरितम् ॥ गृहीत्वा रक्तवस्रं च सा कुमारीगृहं त्रजेत् ८६॥
कुमारीं रक्तसूत्रेण मात्रा पाद्शिखावधि ॥ सिंचेच्छंखोदकेनैव

फिर वहांसे कृष्ण सरोवरमें जाना ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३-७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ऐसे कृष्ण सरोवरादि कमलातिर्थः पर्यंत और कमला देवी पर्यंत पैंतालीस तीर्थ और देवता जो हैं उनमें स्नान और देवता के दर्शन करना ॥ ८२ ॥ उन कमला देवीने श्रीमालिब्राह्मणोंको विवाहमें कुलदिपकी पूजा करना ऐसा वरदान । इस दिनसे विवाहके पहिले दिन ॥ ८३ ॥ नांदीश्राद्ध करके ब्राह्मणोंको भोजनसे तृष्त करके कुलेक्यकरण कहते लेकमें जो कलेवा कहते हैं सो करना । उसकी विधि वरकी माता अन्य सीभाग्यवती स्त्रियोंको साथ लेके वसंत लेजावे ॥८४॥ पात्रमें शंख रक्तसूत्र मिश्री लाल पीतांवर बदाम वस्त्र कीशेय जल दुग्ध पात्र कुकुम पुष्प इत्यादि पदार्थ लेके कन्याके घरको आवे । मांगालिक वाद्य सिहत गाते बजाते हुए आयके वो कुंकुम शंखोदकसे कन्याके उत्रर सेचन करके वस्त्र देके कन्याको तिलक करना ॥ ८५ ॥ तथा रक्त सूत्र कन्याको वेष्टन करके कन्याको ग्रुप्त रखना । कहांतक कि वह कलेवा नहीं होजाय तब तक उस कलेवाका.

सर्वांगं कुलकन्यकाम् ॥ ८६ ॥ एवं कृते न दैत्येया कृतिः स्पष्टं क्षमा भवेत् ॥ क्षेप्तं शक्नोति नांगानि रक्तसूत्रांकितानि तु ॥८०॥ याति कन्या प्रमाणाय सातः प्रामाणिकोच्यते ॥ अचिता भोजिता भक्त्या साप्यायाति वरालयम् ॥ ८८ ॥ कृत्वाथ कुंकुमं हस्ते नारिकेलं च भूमिप ॥ कन्यासंबंधिनो यांति वरवेश्मनि भूषिताः ॥ ८९ ॥ मांगल्यमतुलं भाति संतितिश्च तथेव च ॥ निर्देशं गीतनादाभ्यां पूज्यते भोज्यतेऽपि सा ॥९०॥ अथ कन्यागृहं याति राजन्कन्या कुलांगना ॥ निशायाः प्रथमे यामे गोमयेनोपलेपयेत् ॥ ९९ ॥ तत्र मंत्रेः प्रतिष्ठाप्य कुलदीपं निवेशयेत् ॥ रक्तसूत्रमयी वर्तिः कार्या सिक्ता घृतेन वै ॥ ९२ ॥ सिद्धगाईपत्याग्नेः कर्तव्यः कुलदीपकः ॥ गंडले तं प्रतिष्ठाप्य पुष्पगंधानुलेपनः ॥ ९३ ॥ पूजयेद्विधिवत्प्रीतो द्याद्धं च कोविदः ॥ एवंकृते महाराज पितरस्तत्र देवंताः ॥ ९४ ॥ आयांति भुदिताः सर्वे कुलदीप-

शब्द कन्याके कानमें नहीं पहना ॥ ८६॥ ऐसे करनेसे वो दैरयकी कृति जो उटा राक्षसी सो कन्याको हरण करनेको समर्थ नहीं होती ॥ ८०॥ ऐसा कन्याके प्रमाण करनेको आये सो करके वरकी माता सपरिवार अपने घरको चलीजावे ॥ ८८॥ फिर कन्याकी माता अपनी संबंधिनी छियोंको साथ लेके वस्नालंकार पहनके पात्रमें के बस्नालंकार पहनके पात्रमें कुंकुम पुष्पके मोहोड २ नारियल १ लाल साडी २ पान सुपारी पुष्प चावल गुड कंकोडी नेत्रांजन मशी यह पदार्थ लेके वरके घरको आवे सो पहिला फेरा फिर दूसरे फेरमें सिंदे की गठडी तीसरेमें घृतपात्र चोथेंमगुडपात्र पांचवेंमें मृत्तिकापात्र छट्टेमें वडीपापड सातवेंमें सेव ऐसे सात चक्करमें सब पदार्थ बरके घरको लायके बरकी माताको तिलक करके वह पदार्थ देके अपने घरको चलि जावे॥ ८९॥ ९०॥ बाद वह कन्याकी माता अपने घरको प्रथम रात्रीमें शुद्ध भूमिमें कुलदीपका स्थापन पतिष्ठा करके लाल सुत्रको बत्ती करना उसमें घृतपूर्ण करना ॥ ९१॥ ९२॥ घरमें जो अप्रिहोत्र होवे तो उस अग्निसे कुलदीप प्रगट करके यथा विधि पूजा करना ऐसे करनेसे सब पितृ देवता तम होतेहें ॥ ९३॥ ९४॥ और बह सब स्थियां गीतमंगल गाती हुई बैठे। शेख शब्द वेदमंत्र पाठ होता रहे। इतन

शिखान्तरे ॥ ततस्तस्यायतः कार्याः स्त्रीभिर्मगळगीतयः ॥ ॥ ९५॥ शंखध्वनिश्रसुमहान्ब्रह्मघोषश्चपुष्कळः॥ततोनिशीथे राजेंद्र प्राप्ता स्नात्वा ग्रुचिः सती ॥ ९६ ॥ वरस्य जननी दीपं गृह्णात्याभरणान्विता ॥ ततः कन्यागृहं गत्वा गायंती मंगळानि वे ॥ ९७ ॥ कन्याः पुत्रगृहं स्त्रीभिः संगच्छेरन्समंततः ॥ अभ्यच्यं विधिवद्दीपमेवं कुर्यात्प्रदक्षिणम् ॥ ९८ ॥ सर्वाश्रतुः परिक्रम्य वेदीमध्ये कुळांगनाः ॥ दीपाद्दीपे घृतक्षेपमन्योन्यं ता व्यतन्वत ॥ ९९॥ परस्परं प्रीयमाणास्तथा वक्रे गुडं नृप॥ पुष्टेपराभरणेर्वस्त्रेस्ताम्बूळश्च मनोहरैः ॥ २०० ॥ वरकन्याजनन्यो ते विधायक्यं तथात्मनः॥परिष्वज्य मुदा युक्ते स्वगृहान्याथ गच्छतम् ॥१॥ वेदिमध्ये तदा राजन् कुळेककरणोत्सवे॥

नेमें वर अपने घरसे कवल ओढके हाथमें शस्त्र लेके चौर सरीखा कन्यांके घरकों जायके गोधूम पिष्टकी कियी हुई गौरीको लेके अपने घरको आवे फिर वरघोडेकी बखत वह गौरी और नारियल लेके विवाहको जावे उसका वयान घरको आवे इतनेमें मांता घरके बाहर कलेवेके वास्ते निकलजावे उसका बयान अर्धरात्रके समयमें वरकी माता और स्त्री ? अपने घरमें मांगलिक पदाथस स्नान करके वह पहले दियी हुई दो साडी जो हैं सो पहनके पवित्रतासे कुंकुम अक्षतोंसे भाल सुशोभित चर्चित करके एक स्त्रीके हाथों जलपात्र झारी और नारियल दूसरी स्त्रीके हाथमें दीपपात्र लेके गाते इए कन्योंक घरको आवें ॥ ९५-९७ ॥ इतनेमें कन्यांसवंधी स्त्रियां दीप आर नारि-यल जल पात्र लेके आधे रस्तेमें उनके साथमें आयके वरकी माताका हाथ पकडकें अपने घर लेजायके वेदीकी जगामें खड़े रखके परस्पर तिलक करें परस्पर नारियल और म्होड और सुपारी आदि पदार्थोंका अद्लाबद्छी करें नाम परस्पर देवें जलपा-त्रोंमें परस्पर अपना जल डारें परस्पर दीपकमें घृत डारें पूजा कर परस्पर गुड खिलावे किर वरकत्याकी माता दीपक हाथमें छेके परस्पर हाथ धरके चार प्रदिक्षिणा फिरें पर-स्पर कंठ मिलें आहिंगन करें बाद पांचवी प्रदक्षिणा के बखत बडे परिश्रमसे परस्पर ह्राथ छुलायके वरसंबंधिनी स्त्रियां अपने घर चलीजावें ॥ ९८ ॥ २०० ॥ ऐसा यह वर कन्याकी माता अपना ऐक्य करके दीप और जलपात्र लेके अपने घरको जावें १॥ श्से वह कुछैक्य करण कहतेहैं कछेबेकी वेदीमें सब पितर सब देवता सब मातृगण आयांति पितरः सर्वे मातरो देवमातरः॥२॥ आर्या तदार्यो हेरंबा मातृतन्मातृभिः सह ॥ श्रीश्च हेवो जगत्स्वामी पूर्वे पूर्वतरे च ये ॥३॥ अहश्याः संनिरीक्षंते कुलदीपोत्सवं निशि ॥ एवं कुलेक्यकरणं कुलदीपोत्सवं स्त्रियः ॥ ४ ॥ कृत्वा सर्वाणं वर्तते शंखवेदस्वने सति ॥ ततो जागरणं कुर्युगीयत्यो मंगलानि च ॥ ६ ॥ कुलदीपं विमुच्येतास्तिसमन् गोमयमंडले ॥ एवं कृते कृतिर्याति दूराद्दूरतरं नृप ॥ ६ ॥ नंदंति पितरः सर्वे माद्यंति सुरमातरः॥प्रीयते सा च गोविंदः प्रेयसी सपरिच्छदा ॥७॥ प्रहरोगाश्च नश्यंति कुलदीपोत्सवे नृणाम् ॥ कुलेक्यकरणं शस्तमित्युक्तं ब्रह्मवादिभिः ॥ ८ ॥ प्रथमेऽह्नि प्रकर्तव्यो विधिःश्रीमालवासिभिः॥कुलदीपोऽच्येते यत्र तत्र नास्ति पराजयः ॥ ९ ॥ यत्र तप्त्वा तपस्तीत्रं वहणो

लक्ष्मी विष्णु यह सब् अट्ट्य रूपसे देखतेई ऐसा कुलैक्यकरण कुलदिपोत्सव करके जातेहैं। इंखिका और वेदमन्त्रका घोष करना, जागरण, मांगळ गायन करना॥२-५॥ . फिर विवाहके दिन चार घड़ी पाईळे कन्याकी माताने कन्याके मांग्लिक स्नान कर-वायके सौभाग्यालंकार वस्त्रादिकसे अलंकृत करके कंजुकीसे नेत्र बन्वन करके गौधूम पिष्टके एक सौ आठ दीप मंगलस्नान जगासे कुलदेवी तक रखके दीप लगायके ि भिर कोई खी वो कन्याको झुले सरीखी लेक कन्याक वस्त्रसे वह सब दीपोंको बुझायके कुछदेविके पास लायके एक पाठके ऊपर कन्याको विठावे चूडी मंगलसूत्र बन्धावे फिर एक मृत्तिकाके कुंडेमें चौशुखि दीपखंडके ऊपर दूसरे कुंडेको ढाकना उसको लाजकुंड। कहतेहैं वह कुंडा पहिले कन्याके सिरपर धरके फिर सब जातिस्थ लोकोंकी स्त्रियोंके सिरपर रखेक कुल्देवीके नजीक रखना फिर सौभाग्यका आठ स्त्रियोंको बाटन उसकी विश्री गोधूम पिष्टको दूध गुडमें बांधके उसके नाना प्रकारके आकारके ठसे करकें तप्तयृतमें परिपक्ष करके रखना फिर झूछणा हुवे बाद कन्याका इस्तस्पर्श करवायके फिर सब स्त्रियोंने गायन करते जाना और उन पदार्थींको कंडन करना फिर उनको देना ऐसा कुलद्भिका विसर्जन करना, विशिष्ठ कहतेहैं हे मांधाता राजा ! यह विधि करनेसे राक्षसीका भय दूर होता है ॥६॥ सब देवता प्रसन्न होते हैं ॥७ ॥८॥ यह विश्वि विवाहके पाहेले दिन करना वहां पराजय नहीं होगा ॥ ९ ॥ जहां वरूण देवताने

बहुवार्षिकम्।।वरंलेभेदिगीशत्वं जलाध्यक्षत्वमेव च ॥ १०॥ तेन तत्र समाख्यातं वारुणं तीर्थमुत्तमम् ॥ वशिष्ट उवाच ॥ महालक्ष्मीव्रतं राजञ् शृणु श्रद्धासमन्वितः ॥ ११ भाद्रपदे कृष्णे चाष्टम्यामधरात्रके॥लक्ष्मीं संपूजयेत्पद्मैः षो-डशैरुपचारकैः॥१२॥ अष्टावरणदेव्यश्चपूजनीयाः प्रयत्नतः॥ अष्टावर्घा प्रदातव्या नैवेद्यं पायसं भवेत् ॥ १३॥ निशीथे पायसं प्राह्मं रात्रौ जागरणं तथा॥प्रातःकाले नवम्यां तु देव-स्योत्तस्यूजनम् ॥१४॥ कृत्वा विसर्जनं कार्यमेवं षोडश-वार्षिकम्॥व्रतं कार्यं ततस्तस्य दारिद्रचं नैव जायते ॥ १५॥ ततः श्रीमालिनो विप्राः प्रवत्स्यन्ते कलौ युगे॥द्रवनं पुरुषं प्राप्य काश्यपेयद्विजोत्तमात् ॥१६॥ यावद्देवीमहालक्ष्मीपूजां प्राप्स्यति भूतले ॥ तावदेव महीपाल स्थायि परीक्षितं वसु ॥१७॥ इति ते कथितं राजञ् श्रीमालचरितं मया ॥सहस्रंयत्र गणपाःक्षेत्रपाळाश्रतुर्गुणाः ॥ १८ ॥ चंडीनां चतुरशीति सहस्राणि सरांसि च॥एकादशसहस्राणि लिंगानां संति तत्र वै ॥१९॥वापीकूपतडागानां कः संख्यां वेत्ति भो नृप ॥ चतुर्दश च गोत्राणि वर्तमानद्विजनमनाम् ॥२०॥ अथ श्रीमालिवि-प्राणां कलादानां तथेव च।।गोत्रप्रवरदेवीश्च बहुत दिन तपश्चर्याकी वह वरुणतीर्थ वडा पुण्यकारक भया ॥२१०॥ विशष्ट बोले हैं मांधाता! लक्ष्मीका वत सुनो ॥११॥ भाइपद कृष्णपक्षकी अष्टमीके दिन अर्द्धरात्रीकों कमलके ऊपर महालक्ष्मीकी पूजा षोडशोपचार करना ॥ १२ ॥ आठ आवर्ण देवियोंका पूजा करना ऐसा सोल्इबरस तक पाकका नैवेद्य करना ॥ १३ ॥ वो प्रसाद मक्षण करना आठ अध्ये देना नवमीके दिन प्रातःकालको उत्तर पूजा करके ॥ १४॥ विसर्जन करना ऐसा सोलह बरस तक जो वत करेगा तो उसका दरिद्र नहीं होनेका ॥ १५॥ १६॥ १७॥ हेराजा ! ऐसा यह श्रीमाली ब्राह्मणोंका चरित्र कहा ॥ १८॥ ॥ १९ ॥ अव श्रीमालीबाह्मणोंका और कलाद त्रागड बाह्मणोंका गोत्र प्रवर कुल्दे बीका निर्णय कहते हैं, उनमें वर्तमानकालमें ब्राह्मणोंके चौदह गोत्र हैं ॥ २२०॥ परंतु

समासतः ॥ २१ ॥ प्रथमं काश्युपं गोत्रं देवी योगी व्वरीति च ॥ प्रवराश्च त्रयस्तस्य काश्यपो वत्सनैध्रवौ ॥ अस्मिन् गोत्रे च ये जाताः सामगानपरायणाः ॥ यज्ञाध्यय नदानेषु निष्ठिता धर्मतत्पराः ॥२३ ॥ पाराशरं दितीयं च ं प्रवरत्रयभूषितम् ॥ वशिष्टः प्रवरस्तत्र शक्तिपाराशराविष ॥ ॥ २४ ॥ वरुणारूया तु कुलजा देवी रक्षणतत्परा ॥ स्मृतिर्विवाहादौ कार्या सर्वार्थसिद्धिदा ॥२५ ॥ तृ<u>तीयं सन</u>-कसं गोत्रं श्रीमालवासिनां हिजाः ॥ प्रवरस्त्वेक एवास्य नाम्ना गृत्समदेति च ॥ २६ ॥ वरयक्षिणी या प्रोक्ता बीजय-क्षिणी सा मता ॥ भूतांवां प्रवंदत्येके त्रिधेव कार्यसाधिनी ॥२७॥चतुर्थं कौशिकं गोत्रं प्रवरत्रयभूषितम् ॥ विश्वामित्रो देवराज औदालक इतीरितः ॥२८॥ देव्यः पंचैव गोत्रेऽस्मि-न्तासां नामानि मे शृणु ॥ देवी वकस्थली सिद्धा इयंबका तथा ॥ २९ ॥ आयी व्याव्रेश्वरी या च स्विणकारे-श्च पूजिता ॥ पंचमांगिरसं गोत्रं प्रवरत्रयभूषितम् ॥ अंगिरांगिरसौतत्रदांतादेवीसुपूजिता ॥ भारद्वाजं महागोत्रमष्ट-मं परिकीत्तितम् ॥ ३१ ॥ आंगिरसो बाईस्पत्यो भारद्वाज-स्तृतीयकः ॥ वंधुदेवीति गोत्रेऽस्मिन्बालानां शांतिकारिणी ॥ ३२ ॥ औपमन्यवसं गोत्रं सप्तमं परिकीर्तितम् ॥ अग-स्त्यारुणेध्मबाहुदेवीनंदीति गोत्रजा ॥ ३३ ॥ अष्टमं शांडि-लं गोत्रं प्रवरत्रयमिश्रितम्॥देवलाश्रितमाण्डच्या देवी क्षेमक-रीति च ॥ ३४ ॥ कृष्णात्रिगोत्रं नवमं शुद्धं च परिकीतितम्॥ आत्रेयरैभ्य ईशावास्यांगिरा मुनयस्त्रयः ॥ ३५ ॥ गांगायनं तु मुळ्प्रयमें अटरा गोत्रहें उनका क्रम प्रयम काइयप गोत्र प्रवर ३ हैं। काइयप वत्स नैधुव

देसेहें उनको कुछदेवी योगेश्वरी है॥ २१॥ २२॥ ऐसा आगे सब गोत्र पवर देवीका अर्थ

दशमं गोत्रं श्रीमालिनांभुवि॥सुरभिः कुलजा देवी सुरभिर्वि-निवासिनी ॥३६॥ बिल्वश्च विश्वामित्रश्च तथा कात्यायना-ह्रयः ॥ कपिंजलसगोत्रं तु रुद्रसंख्याकमुत्तमम् ॥ ३७ वशिष्ठस्तु भरद्राज इंद्रप्रमद् एव च॥प्रवरास्त्रय इत्येते चामुण्डा कुलघारिणी॥३८॥ मांडव्यं चेति यहोत्रं शुभं द्वादशंक श्रुत-म्॥प्रवराणि तथैवात्र शृणु यानि वदाम्यहम् ॥ ३९ च्यवनो भार्गवोऽत्रिश्च ह्यप्रिमानौर्व एव च ॥ मालिनी च तथा स्वर्णमंगलकारणी ॥२४० ॥ लौगाक्षिगोत्रसंभूताः प्रवरत्रयसंयुताः॥ काश्यपश्च वशिष्ठश्च वत्सेति प्रवरास्त्रयः॥ ॥ ४१ ॥ एवं लौगाक्षिगोत्रं तुत्रयोदशकमुच्यते ॥ बत्स-लस्य च गोत्रस्य प्रवराणि वदाम्यहम् ॥ ४२ ॥ भार्गवश्च्यव-नश्रव आप्नुवानौर्व एव च ॥ पश्चमो जमद्गिश्च पंचेते प्रवराः स्मृताः ॥ ४३ ॥ चतुर्दशस्य गोत्रस्य प्रवराः पंच कीर्तिताः॥ आत्मदेवी च संप्रोक्ता दुर्गा वै कुलदेवता॥ ॥ ४४ ॥ गौतमं पंचदशकं प्रवरत्रयभूषितम् ॥ गौतमांगिर-सौतथ्यं देवीलक्ष्मीरुदाहृता ॥ ४५ ॥ वशिष्टाख्यं तु यहोत्रं षोडशं परिकीर्तितम्॥प्रवरेशाश्च ऋषयस्त्रयो विप्रा विशारदाः ॥ ४६ ॥ वशिष्ठोऽयं भरद्वाजस्तथा श्रीमद् एव च ॥ बाला-गौरीति विख्याता देवी त्वद्भतरूपिणी ॥ ४७॥ विप्रा वेद-विदः शांता आयुर्वेदविशारदाः ॥ शौनकारूयं सप्तद्शं गोत्रं द्विप्रवरान्वितम् ॥ ४८ ॥ भार्गवः सानहौत्रश्च श्रीगृत्समद् एव च ॥ दुर्गादेवीति विख्याता कुलदुःखविनाशिनी ॥ ४९॥ मुद्दालंक नामगोत्रमष्टादशकमीरितम्॥ मुद्रालांगिरसञ्चेव भार-अवटंक उपनामके कोष्ठकमें स्पष्ट हैं ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ ॥ २९ ॥ २३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८-४९॥

द्वाज इति त्रयः ॥२५०॥ गोत्रदेवी तु चामुंडा महाचंडपरा-कमा ॥ इत्यष्टादशगोत्राणि प्रवरैः सहितानि च ॥ ५९ ॥ कथितानि गोत्रविद्धिः श्रीमाले श्रीप्रियंकरे॥ गोत्रतूर्येऽपंत्र-शश्च वर्त्तमानद्विजन्मनाम् ॥ ५२ ॥ भारद्वाजं सनकसं पराशर्यं च कौशिकम् ॥ वत्सं सचौपमन्याख्यं कश्यपं गौतमं तथा॥ ५३॥ शांडिल्यं मौडलं साख्यं चांद्रासली-इसनं तथा ॥ कपिंजलसहारीतौ गोत्राण्येतानि संति हि ॥) ॥ ५४ ॥ आंगिरसं गांगायनं कृष्णात्रेयं च मांड्व्यम् ॥ लौगाक्षीयवसिष्ठौ च कौत्सं शौनकमेव च ॥ ५५ ॥ एतद्गी-त्राष्टकस्यैव कालेस्मिन्नास्ति संततिः 🕦 अवटंकाश्च ह्येतेषां चतुरशीतिसंख्यया ॥ ५६॥ चतुर्दशावटंकाश्च प्राचीन-द्विजभाषिताः ॥ एवं लक्ष्मीविवाहे तु द्विजास्तत्र समागताः ॥ ॥ ५७ ॥ तेषां संख्यासहस्राणि चत्वारिंशच पंच च॥ ॥ २५०॥ ऐसे अठारह गोत्र कहे सो त्रागड ब्राह्मणोंके और श्रीमाली ब्राह्मणोंके जानने ॥५१॥ उनमें श्रीमाली बाह्मणोंमें चार गोत्रोंका अपभ्रंश कहते एक गोत्रके नाम ऊपर अन्य गोत्रका नाम स्थापन भया है॥५५॥श्रीमालीके चौदह गोत्रोंके नाम स्पष्ट हैं ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ वाकीके अंगिरसादिक आठ गोत्रोंका वंश हालमें नहीं है ॥ ५५ ॥ यह ब्राह्मणोंके अवटंक चौरासी हैं ॥ ५६ ॥ छकडी चौद्ह हैं सो वृद्धपं(परासे कहतेहैं ऐसे छक्ष्मीके विवाहमें जो ब्राह्मण आये ॥ ५७ ॥ उनकी संख्या पैतालीस इजार हुई उनकी छक्ष्मीने श्रीमालक्षेत्रमें स्थापन किया सो श्रीमाली ब्राह्मण भये उनका आज पर्यंत श्रीमाली बानिये, पोखाल बानिये, श्रीमाली, सोनी, पटुके, गाठे और गुजर वगैरहके ऊपर विवाहमें और कियामें कर लिया जाताहै। अब उन पैतालीस इजार बाह्मणें मिसे ५००० भोजक भये वह बाह्मणधर्मको बिलकुल छोडके जैनधर्मको मानते हैं। सो आज पर्यंत श्रावक छोंकोंसे गानतान करके गुजरान चलातेहैं वह ओसवार बनियोंके गोर उपाध्यायहैं।बनियोंके हायका जीमतेहें और सुमारे ५००० हजार श्रीमाकी गुजरातमें आये सी कच्छगुजरात काठियावाड वर्गेरह देशमें रहतेहैं। सो घोधारी खंबाती स्रती अमदाबादी वर्गेरह भेदोंसे प्रख्यात हैं। बाकी ३५००० मारवाड मेवाड जोधपूर वगैरेमें हैं सो मारवाडी श्रीमाली कहे

# अथ श्रीमालिब्राह्मणोंके गोत्र अवटंक शाखा वेद प्रवर कुलदेवी निर्णय कोष्टक.

| •          |            |                    | 3.03411          | गणन प              |                         |                        |                  |
|------------|------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| ব          | ० अवटंब    |                    |                  | प्रवर              | वेद                     | शाखा                   | कुळदेवी.         |
|            | १ ओझा.     | टोकर               | . सनकस           | १ गृत्सम           | ाढ खामबेद.              | कौथमी.                 | घरयक्षिणी        |
|            | १ चवाडि    | • टोकर             | . 77             | 27                 | सामवेद.                 | 77                     | वीजयशिणी.        |
| :          | ३ चवाडि    | . वाळार            | स् <b>रा</b> "   | 7.7                | 77                      | 77                     | भूतांबा,         |
|            | १ जोशी.    | चीपि               | 77               | 7,                 | 77                      | 77                     | 77               |
|            | : त्रबाडि. |                    | या. "            | 77                 | 77                      | 77                     | 77               |
| 8          | व्यास.     | वाकुछि             | या. "            | :7                 | >7                      | *7                     | 72               |
|            | ओझा.       | 77                 | 77               | 77                 | 79                      | 77                     | 75               |
|            | च्यास.     | <b>उव</b> क्रिय    | Π• <sup>77</sup> | 77                 | 77                      | 77                     | 77               |
| 9          | द्वे.      | • मटकई.            | 7.5              | 7 7                | 77                      | 77                     | 97               |
| 30         | दवे        | <b>ड</b> झामण      | 77               | 77                 | 77                      | 77                     | 59               |
| 38         | त्रवाडि.   |                    | 77               | 59                 | **                      | 77                     | 27               |
| १२         | त्रवाड़ि.  | जेखिळ              | TT 77            | 77                 | 77                      | 77                     | 77               |
| 8ं इ       | ओझा.       | भोपाछ              | . भारहाज ३       | अंग्रिस्टिंग       | र् <del>ट</del> – साम त | । गाच की               | યુમી, લંધુદ્દેવો |
|            | ,          |                    |                  | स्पत्यभार          | क्षाम<br>इस्ताम         | । पशुःकाः<br>वामाध्यं० | भः वद्यद्याः     |
| <b>3</b> 8 | चवाडी.     | भोपाळ.             | >7               | रप <b>रभक्तार</b>  | ञ्चापा<br>७७            | भाष्य                  | 75               |
|            | व्यास.     | भोपाल.             | 77               | 77                 | 77                      | 77                     | #5               |
|            | जोशी.      | भोपाळ.<br>भोपाळ.   | 77               | 77                 | . 75                    | 77                     | na<br>na         |
| \$19       | मोहित,     | डाभिया.            | 77               | 77                 | 77                      | 7.°a<br>7.7            | 77               |
| 9%         | व्यास.     | जानवा.<br>चोखाचटणी | 37 THE 77        | 77                 | "                       | 77                     | 77<br>57         |
|            | त्रवाडि.   |                    |                  |                    |                         |                        |                  |
|            |            |                    | भारद्वाज.        | आ <b>ग्न.भा</b> .व | वा.स्प.वा य             | <b>স্তু</b> ,          | 97               |
|            | द्वे.      | <b>नवळ</b> खा.     | 77               |                    | 77                      | 77                     | 77               |
|            | व्यास.     |                    |                  | 77                 | 77                      | 77                     | 77               |
|            | ओझा.       | 77                 | 77               | 77                 | 71                      | 55                     | 77               |
|            | द्वे.      | फाडिया             | 77               | 77                 | 77                      | 73                     | 55               |
|            | द्वे.      | नरेचा.             | 77               | 97                 | ; <del>1</del>          | 75                     | 39               |
| 34         | पंड्या.    | नरैचा.             | 77               | 77                 | 95                      | 55                     | 9.9              |
| ३६         | उझा.       | नरेचा.             | 77               | 77                 | 9 <b>7</b>              | 77                     | 79               |
|            | उझा.       | गरिया.             | 77               | 77                 | יל                      | 77                     | 97               |
| 36         | बोहोरा.    | पेठा.              | 77               | 7.7                | 77                      | 77                     | 77               |
| ३९         | त्रवाडि.   | गाधया.             | पाराशर ३         | ३ वशिष्ठश          | कि साम-                 | क्रीशर्मी              | वरुणा.           |
| ३०         | व्यास.     | गाधेया.            | पाराशर           | 77                 | 77 7                    |                        | 77               |
|            | त्रवाडि.   |                    | 77               | 75                 | 77 7                    | ,                      | 77               |
|            | त्रवाडि.   |                    | 77               | 77                 | 75 75                   | ;                      | 77               |
|            | त्रवाडिः   |                    | 77               | 37                 | יל לל                   | ,                      | 77               |
| ٠,         |            | 4-1-40-41-         |                  |                    |                         |                        | •                |

| •                                                 |                 | -                               | ompt kept        | - OFFICE         | कुछदेवी                    |
|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| सं० अवटंक. ड्पनाम.                                | गोत्र           |                                 | बर.<br>- २ न्यान | वेद शाखा         | ऊळ५५ः<br>∶वरुणा.           |
| ३४ त्रवाडि. नरेचा. पारा                           | <b>शर</b> ३ व   | गराष्ट्रशाद<br>"                | १ २ स्टाम,<br>"  | कौथुमी.          | . <b>૧</b> ૨૫૧ -           |
| ३५ बवाडि. डपिलया.                                 |                 |                                 |                  | 77               | <u> </u>                   |
| ३६ उझा. शल्या.                                    | काशिव<br>"      | ह. <b>ड.</b> वि                 |                  |                  | <b>सिद्धा.</b><br>"        |
| ३७ त्रवाडि. काणोदरा.                              |                 |                                 | <b>बराज</b> औद   | 77               |                            |
| ३८ अवस्ति. शल्या                                  | 77              | लक.                             |                  | _                | <b>ब्युम्बका</b> ,         |
| ३९ त्रवाडि. <b>श</b> ल्या.                        | कौशिक           |                                 |                  | कौथुमी.          | व्याच्चेश्वरी.             |
| ४० जोशी. सनखलपुर                                  | "               | 77                              | "                | "                | 77                         |
| ४१ जोशी. वडवाणिया.                                | 77              | 77<br>•                         | "                | 19               | 77                         |
| ४२ जोशी. आंशालि <b>या</b> .                       | 77              | 79                              | 77               | "                | 79                         |
| <b>४३ जोशी. नरेचा</b> .                           | "               | 77                              | 77               | 77               | 77                         |
| ४४ ठाकर. डिभिया.                                  | "               | "                               | 77               | 17               | 37                         |
| ४५ " सिरखटिया.                                    | 37              | 77                              | 77               | "                | つ関係                        |
| શ્રુદ્ધ <sup>25</sup>                             | 77              | 77                              | 77               | 29               | 72                         |
| ४७ द्वे वौरशघा.                                   | 77              | "                               | "                | 77               | "                          |
| ४८ ववाडि. कुदाली.                                 | 17              | "                               | "                | 77               | 7)                         |
| ४९ द्वे पहाडकुड.                                  | "               | "                               | 77               | 99               | ינע                        |
| ५० द्वे. डपरससाकुमा                               | ₹.              | "                               | "                | ",               | 77                         |
| ५१ द्वे. केशिविकार.                               | >>              | "                               | "                | "                | "                          |
| ५२ द्वे. झी०                                      | 77              | 77                              | 77               | 79               | 77                         |
| ५३ द्वे. झागडुआझ-                                 | 77              | 77                              | 77               | 77               | 77                         |
|                                                   | 77              | 77                              | 77               | 77               | 79                         |
| ५४ द्वे. शिरखडिया.<br>५५ द्वे. मुंडिया.           | 77              | 77                              | 77               | 77               | 77                         |
| ५६ दवे. माकडिया.                                  | "               | 77                              | 77               | 79               | 77                         |
| * * * •                                           | 77              | 77                              | "                | "                | 77                         |
| ५७ ठाकुर, उनामण.                                  | 77              | 77                              | "                | 77               | 7,7                        |
| ५८ ठाकुर. बजुरिया.                                | "               | 77                              | "                | 77               | -                          |
| ५९ दवे. टोटाणीया.                                 |                 |                                 | Name of Street   |                  | ",                         |
| ६० बोहरा. चमारिया क                               | ाशक.<br>ौशिक.   | प्रवर २.<br>प्रवर ३.            | साम.             | क्रीथुमी.        | द्वा.<br><del>२ ते</del> ६ |
|                                                   | ।।राकः          | अवर र.                          | તામ.             | कौथुमी.          | द्वा ४                     |
| ६२ मोहित. पारकरा.                                 | 71              | "                               | "                | "                |                            |
| ६३ प्रोहित. २॥ सनापरा.                            | 77              | "                               | "                | 72               | 76                         |
| ६४ मोहित. हाळ.                                    | 77              | "                               | "                | "                | "                          |
| ६५ पंड्या, घोडिया.                                | <b>)</b> ?      | 77                              | 77               | 77               | ,,                         |
| ६६ पंड्या. जोऊरिया.                               | ?=              | "                               | 47               | 77               | 77                         |
| ६७ पंड्या. भाद्रहिया.                             | "               | <b>??</b> .                     | 77               | "                | <b>9=</b>                  |
| ६८ त्रवाडि. शिरबुडिया.                            | erener ta       | 77<br><b>La vi d'arressan</b> a | 2)<br>           | . —).<br>}.      | 9.7<br>                    |
| ६९ त्रवाडि. दशोनरा. वन<br>७० अग्निहोत्री.दशोत्तरा | ः<br>इ <b>.</b> | ાસકાર વા<br>ગુજરાત              | वन. साम<br>कि "  | ा कोथुमी.<br>"   | आतंमदा.                    |
|                                                   | 77              | और्व अ                          |                  |                  | देवीनदी.                   |
| ७१ अवस्ती. दशोत्तरा.                              | 77              | वानजर                           | नदास             |                  | वानागणीः                   |
| .७२ द्वे. कोडिया.                                 | ••              | 77                              | 2                | , 7 <sup>7</sup> | 77                         |

| सं. अवटक                | उपनाम              | गोइ         | प्रवर                 | वेद               | शाखा    | कुळदेवी             |
|-------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------|---------------------|
| ७३ दवे.                 | दशोतर्राणः         | <b>या</b> " | 77                    | 7"                | 77      | 77                  |
| ७४ <b>जो</b> शी.        | पडेवा.             | 17          | <b>7*</b>             | 77                | 77      | 77                  |
| ७५ द्वे                 | पडेचा.             | 77          | 77                    | 77                | 77      | 77                  |
|                         | . खामळा.           | 77          | 77                    | 77                | 77      | 77                  |
| <sup>199</sup> त्रवाडी. |                    | प्रमान्यव.  | . ३ <b>आगस्त्य</b> अर | र प्राप्त         | कौथुनी. |                     |
| ७८ त्रवाडी.             |                    | 77          | इध्मवाह               | र ्। ८३। जा -     | कायुनाः | नदिवागिनाः          |
| ७९ त्रवाडि.             |                    | कश्यप.      | <b>ब</b> ऱ्यपवः       | # <b>#</b>        |         | ~ ~~                |
|                         | करचडा.             | 77          |                       | (८) व             | 73      | योगेश्वरी.<br>"     |
|                         | द्रद्वाडिया.       | 77          | <b>धुत.</b>           | 7.7               | 77      | 77                  |
|                         | वाडसुहािकय         | ा कश्य      | 707 - TT - 3          |                   |         |                     |
| ८३ त्रवाडि.             | ्पावडी.<br>-       | 7"          | प प्रवर. ३            | . <b>साम</b> वेद् | कौथुमी  | योगेश्व <b>री</b> , |
| ८४ जोशी.                |                    | 77          | 77                    | 77                | 77      | ,,<br>55            |
|                         | पंचपीडिया          | 77          | ",                    | <b>7</b> 7        | 77      | "                   |
| ८६ व्यास.               | पुरैच्या           | 77          | 7*                    | 77                | 77      | 77                  |
| ८७ बोहोरा.              | पुरेच्या.          | 77          | 7-                    | 77                | 77      | 77                  |
| ૮૮ મુઠ.                 | बोरभा,             | 77          | 77                    | 77                | 77      | 77                  |
| ८९ अवस्ती.              |                    | 77          | 77                    | 77                | 77      | 77                  |
| ९० वोहोरा.              | बावडिया.           | 77          | 77                    | 77                | 77      | 77                  |
| ९१ जोशी.                | गौतग्रीवा•         | गौतम ८      | २ गोतमआंवि            | गे. यजु. ।        | माध्य०  | महाळक्मी            |
|                         |                    |             | रस औतश्य.             | _                 |         | 4.44                |
| <sup>्.</sup> २ ट्वे.   | 77                 | 77          | 77                    | <b>44.00</b>      | 77      | 77                  |
| ९३ दवे.                 | <b>ळंपा</b> डवा    |             |                       |                   |         |                     |
| <i>९</i> ४ "            | साछ्ळवाडिय         |             | 7.7                   | 77                | 77      | 77                  |
| ९५ "                    | पुछत्रोड.          | 77          | 7.5                   | 77                | 77      | 37                  |
| ९६ ठाकर                 | ढापसा.             | 77          | 7"                    | 77                | 77      | 72                  |
| ९७ वोहोरा.              | पीडिया.            | शांडिल्य.   |                       | 77                | 77      | क्षेमकरी.           |
| •                       | पेखा               |             | नरभयेति.              | 77                | 77      | 77                  |
| •                       | का <b>कि</b> डिया. |             | वाआशैल्य              | 77                | 17      | 55                  |
| १८० द्वे ४              | वोधळवाडिया         |             | देवलशांडि.            | 77                | 77      | 77                  |
|                         |                    |             | लेति <b>दे</b> बढा    |                   |         |                     |
|                         |                    |             | श्रितमांडच्या.        |                   |         |                     |
|                         | 2                  |             |                       |                   |         |                     |

२०२ वोहोरा. घोधळवाडिया. २०२ पंडया. घोंधळवाडिया.

१०३ द्वे. आशोंत्पा. १०४ द्वे. वेलिडिया. मोडूलस १० ३ मौडुल. यजुर्वेद माध्यंदिनी द्वीचामुंडा. १०५ द्वे. चापानेरिया. " अगिरसभा-" "

## (११४) ब्राह्मणोत्पत्तिमार्तण्ड ।

| •                                       |                       | •              |            |                 | वेद        | शाखा                      | कुछदेवी               |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|-----------------|------------|---------------------------|-----------------------|
| स्त. अवटंक                              | डपनाम                 | मोत्र          | प्रव       | र               | -          |                           | 97<br>3. (2. 4. 4. 4. |
| १०६ दवे.                                | गोधा                  | 77             | रम         | τ.              | 77         | 77                        | _                     |
|                                         | हाडिया.               | चांद्राष       | 88 8       | नउमवार          | अत्रेया    | **7                       | महालक्ष्मी            |
|                                         | अरणा.                 | 77             |            | वेष्ठपूर्णेति.  |            | 77                        | वा चामुंडाय           |
| 4 - 4 - 4 - 4                           | जरका.<br>केळवाडिया.   | 77             |            | 77              | 77         | 77                        | क्षिणी.               |
|                                         | कळवााडचा.<br>वातडिया. | 77             |            | 77              | 77         | 77                        | 77                    |
|                                         | भाटिया.               | 77·            |            | 97              | 57         | 57                        | 77                    |
|                                         | बोनैयाः               | 77             |            | 77              | 77         | 57                        | 77                    |
| ११२ जन्भी.                              |                       | 77             | ۶          | 77              | 77         | <b>5</b> 7                | 77                    |
| ११४ द्वे.                               | कोचर.                 | लवणस           | १२         | १ नडमवा         | ३ वजुरे    | iद. माध्यंदिनी            | । देवीदुर्गा          |
| ११५ व्यास.                              |                       | वालोद्रस       | न.         | <b>उतिथ</b> अं  | गेरस.      | 77                        | वा चामुंडा            |
| ११६ दवे <sup>९</sup>                    | गठिक.                 | 77             |            | लौडमान          |            | 77                        | 77                    |
|                                         | गाउपः<br>पानोक्रियाः  | <b>इ</b> जिल्ल | ਜ. :       | वशिष्ठभ         | ार− य      | ाजुर्वेद माध्यंद <u>ि</u> | नी चामुण्डा,          |
|                                         | यानगळनाः<br>कोचरः     |                | ٠.         | द्वाजद          | प्रमद      | इन्द्रप्रमद्              |                       |
| 4.4 . 2                                 | -                     | 17             | •          | 33              | 77         | 77                        | 77                    |
| • • • • •                               | रमणेंचा.              |                |            |                 |            |                           |                       |
| • •                                     | पुराणेचा.             | ~              |            |                 | ***        |                           | =+++++==T             |
|                                         | जीवांणेचा.            | कपिंजव         | उस.        | भवर र           | यजुवद      | . माध्यंदिनी<br>"         | चामुण्डा.             |
| १२२ द्वे.                               |                       | 77             |            | 77              | 77         | 77                        | 77                    |
|                                         | डाभिया.               | 77             |            |                 |            | 57                        | 55                    |
| १२४ ऊझा.                                | घाघलिया.              | 77             |            | 77<br>          | 77<br>77   | 3.7<br>MM                 | 77                    |
| १२५ दवे.                                | बाळिया                | 77             |            | 77 `            | 77         | 99                        | 77                    |
| १२६ दवे.                                | टेटिया.               | 77             |            | 77<br>77        | 77         | 77                        | 75                    |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | डपाध्या.              | 77<br>77       |            | 77              | 77         | 77                        | 75                    |
| १२८ दवे.                                |                       | 77             |            | 77              | 77         | 77                        | 57                    |
| ३२९ द्वे.                               |                       | 77             |            | 77              | 57         | 77                        | 72                    |
| १३० जोशी.                               | स्वयंदेव.             | יי<br>דד       |            | 77              | 77         | 77                        | 77                    |
| १३१ व्यास.                              |                       |                |            | •               | 77         | 77                        | 77                    |
| १३२ उझा.                                |                       | हारित          | ſ <b>.</b> | पंचप्रवर        | <b>9</b> " | 57                        | . 97                  |
| ४३३ द्वे.                               | पाठक.                 | 77             |            | 77<br><b>77</b> | 77         | 77                        | 77                    |
| अ३४ द्वे.                               | चरूचा.                | .77            |            | 77              | 77         | 77                        | 59                    |
| १३५ दवे,<br>१३६ दवे.                    | आचडियाः               | 77             |            | 77              | 77         | 77                        | 77                    |
| <b>्व</b> ३६ दुवे                       | चोचनाः                | 77             |            |                 |            |                           | 77                    |
| १३७ द्वे.                               | <u>कुतेचाः</u>        | 77             |            | 77              | 77         | 77<br><del>7</del> 7      | 77 .                  |
| १३८ द्वे.                               |                       | 77             |            | 77              | 77         |                           |                       |
| ३३९ होता.                               | ७ बळासणाः             | शिरोर्र        | हिया       | शीरमुंडि        | याः मन     | मुण्डियाः न्यान           | वेष्टा. "             |
|                                         | रंठभंदिया             | <b>-</b>       |            |                 |            |                           |                       |
| 1.2                                     | હ્યમં.                | 77             |            | 7. 77           | 77         | . 57                      | <b>37</b> .           |

| साम                                                                      | वेद छकर्ड                                                                | T &                                                                       |                                                                    | ··· grade and approximate and approximate and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o | यजुर्वेद                                                                                                            | छछडी ८                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| त भोपाल<br>२ टोकर<br>३ शला.<br>४ गावोंज.<br>५ काणद<br>६ मेहेर.           | १ लोहा.<br>२ भादिवधा<br>२ त्यघु.<br>४ पावडात्र.<br>५ लाडआ.<br>६ काउ्यपा. | ५ चासुरडा.<br>२ व्रडक<br>३ भनमुडिप.<br>४ काटिया.<br>५ कातेचा.<br>६ रुपंचा | १ गोधा<br>२ कोछर.<br>३ सनाअत्र.<br>४ पेय.<br>५ कर त्रोडू<br>६ हारि | <ol> <li>परेचा</li> <li>पहत्तर.</li> <li>खजुरिया.</li> <li>ठंकसालि</li> <li>करचंडा.</li> <li>खांडा.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३ कोटका.                                                                                                            | २ उनमणिया<br>३ सहीसरा.<br>४ वंडेगणा.<br>५ मशकमुकीर                                                             |
| ३ दशोत्र.<br>२ ऐयात्र.<br>३ जादरोला.<br>४ डवलाय.<br>५ वाकलाया<br>६ भाभट. | ३ चित्रोडा.<br>८ कपिंछला.<br>५ वळवाटिया                                  | २ मठघालेचा<br>३ कुतेचा<br>४ अजरामरि                                       | २ राणिया.<br>३ नरेचा.<br>४ लंपाडआ:<br>५ गौतमा.                     | १ खाकमीचा<br>६ पूरना.<br>३ चौरना.<br>४ चडा.<br>५ चोखना.<br>६ मुण्डा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul><li>9 छडगणा.</li><li>२ दातिया.</li><li>३ घसकरा</li><li>४ मीनीसात्र</li><li>५ आङुआ.</li><li>६ चाचणचोर.</li></ul> | <ol> <li>रंकासणाः</li> <li>मिलयाः</li> <li>नरउद्याः</li> <li>व्यक्राः</li> <li>उणाः</li> <li>नवलखाः</li> </ol> |

भोजकादिप्रभेदाश्च तन्मध्ये ह्यभवन् किल ॥५८॥ यज्ञः-साम्रां सत सप्त गोत्राणि प्रवदंति च ॥ अन्ये पञ्चसहस्राणि ऋषिपुत्राः कुटुविनः ॥५९॥ ते तु पुष्टिकराः प्रोक्ता उत्तमाध-मभेदतः ॥ये गौतमापमाने तु वेदवाह्या द्विजै : कृताः ॥६०॥

जातेहैं। देशकोशी श्रीमालीका भेद कहते हैं। कोई श्रीमालि ब्राह्मण विधवा परखीको लेके अन्यगांदमें जायके रहा पीछे संतान होने तब अपनी योग्यता सरीखे ब्राह्मणसे संबंध करते हैं। वह दशकोशी श्रीमालि ब्राह्मण कहेजाते हैं। यह ब्राह्मण अमदाबाद जिलेमें हैं। वह दशकोशी श्रीमालि ब्राह्मण कहेजाते हैं। यह ब्राह्मण अमदाबाद जिलेमें हैं। ५८॥ श्रीमालिखोंमें बौदह गोत्र हैं। वेद दो हैं उनमें यजुर्वेदी ७ गोत्रके हैं उनके नाम गौतम १ शां डिल्परचंद्रास २ डौलवान४मी दुलस वा मीदूल ५ किंगलस वा किंपलिल ६ हरितस अब सामवेदेभी सात गोत्रके हैं। उनके नाम शौनकस १ भर्द्राज २ पाराधर ३ की शिकस ४ वत्सस ५ श्रीपमंन्यव ६ काइयप ७ ऐसे हैं। उनका विवाह संबंध अपने अपने वर्गमें होता है। यह श्रीमालि ब्राह्मण को किलऋषिके मतका मानतेहें।इनमें खी मृतहुए बाद अपने बापके गोत्रमें मिलतीहै। अब पैतालीस इजारसे ज्यादा जी ब्राह्मण आये पांच हजारसो ऋषिके पुत्र॥ ५९॥ उनको पुष्कर ब्राह्मण (अथवा पोकरणे त्राह्मण) कहते हैं। उसमें भेद है जो सेंधवारण्यवासी ब्राह्मण आयेथे। गौतमके अपमान करनेसे अन्य ब्राह्मणोंने उनको वेदबाह्म हो जानेस

पद्मानां प्रतिबिंबेश्व ये चोत्पन्ना द्विजातयः ॥ ते त्रागडाः ममाख्याता द्विजा ह्येव न संशयः ॥ ६९ ॥ उक्तं स्तवके-अतः परं प्रवक्ष्यामि वणिजां भेदमुत्तमम् ॥ दशोनं लक्ष-मेकं तु श्रीमाले वणिजामभूत् ॥ ६२ ॥ नतेषां विद्यते संख्या पुत्रपौत्रकृता भुवि ॥ जनेनामरसिंहेन स्वमार्गे विनिवेशिताः॥६३॥ भिन्ना द्वादशघा जाताःस्वस्य रुच्यनुसारतः त्रीणि गोत्राणि श्रष्टानि शूद्रकन्याप्रतिप्रहात् ॥ ६८ ॥ चत्वार्थे-तानि गोत्राणि श्रष्टानिति विदुर्बुधाः ॥ कृतान्यमरसिंहेन त-स्माच्छूद्रत्वमागताः ॥६५॥ श्रुद्धाःश्राद्धादिकार्थेष्ठसूत्रधारण-मिष्यते॥कृषिगोरक्षवाणिज्य स्वणकारिकयास्तथा ॥ ६६ ॥ तेषां व्यात्रेश्वरी देवी योगक्षेमस्य कारिणी ॥ तेषां गोत्र-

ऐसा शाप दिया सो बहांसे वह बाह्मण चलेगये सो सिधमें जाके रहे। सो उत्तम भये और देशमें जो रहे सो पूर्वोक्तसे मध्यम भये। परंतु यह वात लौकिक है। ब्राह्मण कर्मसे श्रेष्ठ होताहै रूढिसे नहीं ॥ ६० ॥ अब कमलके प्रतिबिंबसे जो पैदाभये वे क्लाद त्रागड ब्राह्मण भये॥ ६१॥ अब बर्नियोंका भेद कहतेहैं। श्रीमालक्षेत्रेंम पहिले विष्णुके ऊरु भागसे नब्वे हजार बनिये पैदा भये सो सब वैश्य थे॥ ६२॥ पांतु कियुगमें जैनमतकी प्रबलतासे अमरसिंह जैनने अपने धर्ममें लेलिये उस दिनसे सच्छुद कहेजातेहैं। वैश्य कर्मत्यागकरनेसे हीनवर्ण भयेहैं। परंत अभी वह सब जाति-स्य लोगोंका विचार होवे कि अपनोने अपना स्ववर्णधर्म पालन करना ऐसी इच्छा होंवेती सर्वेंनि एक मत करके श्रीवृहनारदीय पुराणोक्त पतित सावित्रिक कर्मसे विधान करनेसे दशपुस्त हो जावेंगे। तब अपने वैश्यकर्मकी योग्यता आवेगी। वर्णीका उच्च-नीचपन कमसे होताहै। यह निर्णय मैंने प्रथम प्रकरणमें छिखाहै वहांदेखछेना॥ ॥ ६३॥ फिर अपनी अपनी मनकी पीतिसे वह विनयोंसे बारह भेद भये। उसमें सोनिका भेद कहेरेहैं। पहिले जो त्रागड बाह्मणके अठारह गोत्र कहे उनमेंके प्रथम तीन गोत्रवालेंनि शुद्र ईा कन्याके साथ विवाह किया । और अंतिम चार गोत्र अमर सिंहने भ्रष्टिकये उसके लिये शृद्धत्व वर्णको पाये॥ ६४॥ ६५॥ श्राद्धमें सूत्रवारण करना खेती व्यापार सोनिपना करना ॥ ६६ ॥ उनकी कुछदेवी व्याब्रेश्वरी है जो ब्राह्मणका गोत्र वहीं गोत्र उनका जानना ॥ ६७ ॥

विधानं च स्वस्वेज्याध्यायसंगतम् ॥ ६७॥ एवमेते स्वर्ण-काराः श्रीमालिवणिजस्तथा ॥ प्राग्वडा गुर्जराश्चैव पट्ट-वासास्तथापरे ॥ ६७ ॥ गाताख्या वणिजश्चासञ्छूद्रक-न्याप्रतिप्रहात् ॥ तन्मध्येप्यतिसंश्रष्टाः दुग्धविक्रयिणश्च ते॥६९॥ कुडप्पाविप्रयोगेन श्राद्धमंगलकमणि ॥ कंकोल-नागपूजा वै कियतेऽद्यापि ब्राह्मणैः ॥ २७० ॥ श्रीमालिनगर-से सोना दसा विसाके भेदसे पटनी सुरती अमदाबादी खंबायती ऐसे अनक हैं।

ऐसे सोना दसा विसाके भेदसे पटनी सुरती अमदाबादी खंबायती ऐसे अनेक हैं। श्रीमालीवनिये दो प्रकारके दसाविसाके भेद्से हैं उसमें विसा श्रीमाली श्रावक धर्मी हैं दसा श्रीमालिमें कितनेकमें श्री है पारवाट कहते पोरवाल वहभी दसा विसाक भेदसे दो प्रकारके हैं वह पोरवालमेंसे गुजर ऐसा एक ज्ञातिका भेद पैदा भयाहै पटवा ज्ञाति श्रीमाली बाह्मणोंको वस्रदेनेके वास्ते जो विष्णुके ऊरुसे पैदा हुए सो पट्ना ज्ञाति वैश्य हैं परंतु हालमें कर्मभ्रष्टतासे शृद्ध हो गयेहें वह ज्ञाति महाराष्ट्र देशमें जानकी पुरमें वालापूर आदिमें और स्रत पाटण आदि शहरों में विख्यात हैं दूसरे गाठा और इल्वाई एसे भेद हैं ॥ ६८ ॥ सो कहते हैं ऐसे गाठे बनिये पाहिले श्रीमाली बनिये थे परंतु शूदस्त्रीके साथ विवाह करनेसे जो वंश वृद्धिगत हुवा पुरुष श्रीमाली खी सूदी उस गाउँ वानियेकी जात भई उनके ऊपर जो श्रीमालि बाह्मणोंका कर है सो श्रीमाछि पोरवालोंसे आधा है यह गाठमेंसे भी जो बहुत भ्रष्ट होगये सो इलवाई और छीपे ऐसी ज्ञाति पैदा भई वह आधी ज्ञाति कहीजातीहै ऐसी श्रीमालि ब्राह्मणोंकी साडे छ न्यातकी हत्ती कहीजाती हैं ॥६९॥ अथ श्रीमालक्षेत्रका भिन्न माल नाम हुवा उसका कारण और विश्वह श्राद्धमें कंकोल नागकी जो पूजा करतेहैं उसका कारण कहतेहैं एक कुंडपा नामक श्रीमाठी ब्राह्मण गुजरात देशमें आबू पर्वतके नजीक सौगंधिक पर्वतेंमेंस इक्षमती नामकी कन्याके साथ विवाह करके लाया और कहा कि यह पर्वतकी एक गुफामें से में पातालमें जायके वहां कंकोल नामका एक नाग है उसकी कन्याका प्रहण करके लायाहं यह बात सुनते श्रीमाली आश्रयं करनेलगे और कुंडपाको सावासी दिये फिर एक सारिका नामकी राक्षसी श्रीमालियोंकी कन्याओंको हरण करके कंकोल नागकी जगहमें छोडके आतीथी बाद यह कुंडपाके पुत्र उस कंकोल नागके पास जायके पार्थना किये कि इमारी कन्यावेंका आपने रक्षण कियाहै इसवास्ते विवाहादिकमें श्रीमालीमात्र आपका पूजन करेंगे ऐसा कहके वो कन्यावेंको लाये उस दिनसे आजतक श्राद्धमें विवाहमें केकालनागका चित्र वगैरः करके पूजा करतेहैं पिछे कितनेक दिन गये वाद वह श्रीमाल नगर उजाड पडा बाद श्रीपुंजनामक आबूके राजाने वसाया और राजा भाजकी बखतमें महाकाव माघनामक

स्यापि भिद्धमालेति नाम यत् । स्थापितं भोजराजेन कवि-माघप्रसंगतः ॥ ७९ ॥ दुसाविसाप्रभेदश्च पुनर्भूकर्मयोगतः ॥ जातः कालांतरे पूर्व घनिकस्य च गौरवात् ॥ ७२ ॥ एवं श्रीमालिविप्राणां त्रागडानां तथेव च ॥ सार्धषदवणिजां चैव निर्णयः कथितो मया ॥ ७३ ॥

इति श्रीहरिकष्णनिर्मिते बृहज्ज्योतिषाणे वे षष्टमिश्रस्कंधेषो हशेत्राह्मणो-त्पितिमार्तण्डाध्यायेश्रीमा लिबाह्मण-त्रागडब्राह्मण-श्रीमालिपोरवालपटु-

वागाठागुजरा-आदिज्ञातिवर्णनं नाम चतुर्थप्रकरणम् ॥ ४ ॥ भया जिसने माघनामक एक कान्यका ग्रंथ बनाया है वह श्रीमाली ब्राह्मण था एसा प्रबोधिंचतामणिमें लिखाहै वह श्रीमालनगरमें रहता था उसका पैदाइशस खर्च जास्त करनेका स्वभाव था भोजराजोर्न उसको लाख रुपये बखशीस दियेथे और पिताका भी धन बहुत था परंतु धनकी अडचणसे मरण पाया यह बात भोजराजाने सनतेही श्रीमाल नगरको धिक्कार देके भिल्लमाल उस शहरका नाम स्थापन किया सो हालेंमें भिल्लमाल वा भिंडमाल कहा जाताहै। अनहलवाड पाटण वसे बाद भिन्न-माल ट्रटनेसे कितनेक लोक पारणमें आयके वसे तब श्रीमालि बाह्मणोंकी कुलदेवी जो महोलक्ष्मी उनकी मूर्ति जो भिल्लमालमें पूजतेथे सो मूर्तिको लेक ब्राह्मण पाटणमें आये वो मूर्ति आज दिन तक पूजी जाती है।। ७१।। अब श्रीमार्शी पोरवाल बनियोंमें द्शा विसाका भेद कैसा हुआहै सो कहते हैं। कोई बडे घनवान श्रीमाली बनियोंकी कन्या विवाह भये बाद थोडेक दिनमें विधवा भई तब पिताने "देयान्यत्र विवाहि-तापि छछना या विद्धयोनिर्न चेत्'' ऐसा शास्त्रमत देखके अपने देशमें उस कन्याकी किसीनेभी ग्रहण नहीं किया तब देशांतरमें जायके वहां कन्याका विवाह करके फिर अपने गांवमें आया तब गांवके अन्य वैश्य थे उन्होंने कलियुगमें यह बात निषिद्धहै ऐसा निश्चय करके उस घनिकके साथ भोजनव्यवहार नहीं रखा तब कितनेही छोग जो धृतिक पश्चमें रहे सो तो दुसा श्रीमाछि पोरवाल भये और जिन्होंने वह पुत-विवाह अयोग्य है ऐसा कहा उनके पक्षके विसा श्रीमालि पेरिवाल भये यह सब जैन मार्ग रत होगयेथे फिर कईक वर्ष गये बाद श्रीमद्व भाचार्यजीके प्राकटव होनेसे श्रीवैष्णवी संपदायमें आयेहें उसमें भी जो वाकी रहतेहें सो अद्यापि श्रावक पोरवाल नामसे बनिये विरूपातहें ॥ ७२ ॥ ऐसा श्रीमालि ब्राह्मण और त्राग**ड** बाह्मण और सांडे छ ज्ञाति वनियोंकी उत्पत्तिका निर्णय मैंने वर्णन किया इनका पंचद्रविडमें गुर्जर संप्रदाय है ॥ ७३ ॥

इति श्रीमालिनासणादिकका उत्पत्तिमेद पूरा हुआ प्रकरण ॥ ४॥

#### अथ कर्नाटकब्राह्मणोयत्तिमाह।

अथ कर्नाटकब्राह्मणोत्पत्तिमाह -कृष्णाया दक्षिणे भागे पूर्वे वे सह्मपर्वतात् ॥ उत्तरे हिमगोपाला द्वि चि च पश्चिमे ॥ १ ॥ देशः कर्णाटको नाम तत्रत्यश्च महीपतिः ॥ स्व देशे वासया-मास महाराष्ट्रोद्धवान्द्विज्ञान् ॥ २ ॥ तेभ्यश्च जीविका दत्ता मामाणि विविधानि च । कावेर्यादिनदीसंस्थदेवतायतनानि च ॥ ३॥ स्वदेशनाम्ना विख्याति प्रापितास्तेन भूभुजा ॥ ते वे कर्णाटका विप्रा वेदवेदांगपारगाः ॥ ४॥ शिवस्योपासकाः सर्वे श्रीविष्णूपासकाः परे॥ पट् भेदास्तत्र संप्रोक्ताः कर्णाटक द्विजन्मनाम्॥ ५॥ सवासे संज्ञकश्चाद्यस्तथा षष्टिकुलाभिधः ॥ द्व ॥ उडपी तुलवाख्यश्च मठस्य सेवकस्तथा ॥ उत्तरादिमठस्यैव सेवकश्चात्तमोत्तमः ॥ ७॥ एषां भोजनसंबंधो वेष्णवेर्वेष्ठणवेषु च॥ शेवैः शेवेषु चान्येषु वक्ततेऽन्येर्द्विजैस्सह ॥ ८॥ एषां विवाह-भव कर्णाटक बाह्मणोकी उत्पत्ति कहते हैं। कृष्णा नदीक दिश्ण तरक सह्याद्वि

अब कर्णाटक ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहतेहैं। कृष्णा नदीक दक्षिण तरफ सह्याद्वि पर्वतसे पूर्वमें हिमगोपालसे उत्तर द्राविडदेशसे पश्चिममें ॥१॥ कर्नाटक देश है वहांके राजाने महाराष्ट्र देशमेंसे ब्राह्मणोंको बुलायके अपने देशमें रखे॥ २॥ और उनके निर्वाह करनेके वास्ते पृथ्वी और ग्राम अनेक दान दिये और कावेश तुंगभद्रा किपला आदि जो महानदियां हैं उनके तटोंके उत्तर जो अनेक देवताओंके मंदिरस्थान हैं वे भी दिये॥ ३॥ और वह ब्राह्मणोंके समूह अपने देशके नामसे प्रख्यात किये सो वे कर्णाटक ब्राह्मण भये॥ ४॥ उनमें कितनेक शिवके उपासक हैं। और कितनेक मध्व रामानुज संप्रदायी आदि वैष्णव हैं। उन कर्णाटक ब्राह्मणोंके छः भेद हैं॥९॥ सो कहतेहैं। सवासे नामक ब्राह्मण ४॥ ६॥ उडपी तुलवमठ खामी सेवक ब्राह्मण ३ राघवेंद्रस्वामि मठसेवक ब्राह्मण ४॥ ६॥ उडपी तुलवमठ खामी सेवक ब्राह्मण उत्तरादि मठसेवक ब्राह्मण सर्वांसे उत्तम हैं॥ ७॥ अब उनका भोजनव्यवहार वैष्णव वैष्णवमें शैव शैवकी पंक्तिमें है। और कदाचित् तरुंग द्रविड महाराष्ट्रके साथ भी कर्णाटकोंका भोजन व्यवहार होताहै॥ ८॥ अब इनका विवाहसंबंध कहते हैं। संबंधाःकीदृशास्तद्रदामि वः॥ उद्धिपि ब्राह्मणाः सर्वे स्ववर्ग एव केवलम्॥ ९ ॥ कुर्वति कन्यासंबंधं नान्यस्महकदाः चन ॥१०॥ सवासेषष्टिकुल्याश्च मिथो वै पाणिपीडनम् ॥ उत्तरादित्रयो विप्राः सम्बंधंच परस्परम् ॥ ११ ॥ कुर्वति कन्यकाया वै सर्वदा निर्भयेन च ॥ कर्णकं मागोलकुंडव्या-पार्यादिप्रभेदतः ॥१२॥ संति संकेतनामानस्ते ज्ञेया लोक-मार्गतः ॥ इति संक्षेपतः प्रोक्तः कर्णाटक विनिर्णयः ॥१३॥ इति श्रीहरिकणविनिर्मिते बृहज्ज्योतिषार्णवे षष्ठे मिश्रस्कंधे ब्राह्म-

णोत्पत्तिमार्तेंडाध्याये षोडशे कर्णाटकबाह्मणज्ञातिवर्णनं नाम पश्चमं प्रकरणम् ॥ ५ ॥

उडिए तुलव मठस्वामी सेवक जो हैं उनका विवाह संबंध अपने वर्गमें होताहै ॥ ९॥ अन्यवर्गमें नहीं करते ॥ १० ॥ सवासे कर्णाटक और षष्टिकुल कर्णाटक इन दोनोंका परस्पर व्यवहार संबंध होताहै । और उत्तराधिमठसेवक व्यास स्वामिमठसेवक इन तीनोंमें परस्पर विवाह संबंध होताहै ॥ ११ ॥ और इस कर्णाटक ज्ञातिमें कर्णक मागोल कुंड आदि करके अनेक भेद हैं ॥ १२ ॥ सो लोकव्यवहारसे जानना ऐसा यह संक्षेपमें कर्णाटक ज्ञातिका निर्णय कहा ॥ १३ ॥

इति कर्णाटकज्ञातिवर्णन ५ संपूर्ण हुआ ॥

### अथ तैलंगब्राह्मणोत् पत्तिमाह।

अथ आंत्रतेलंगबाह्मणोत्पत्तिमाह--स्वेष्टदेवं गुरुं नत्वाश्चत्वा-शिष्टमुखादिदम् ॥ हरिकृष्णः प्रकुरुते चांत्रविप्रकथानकम् १॥ देशे जैमुनिसंज्ञे च राजा धर्मव्रतो महान् ॥ सिद्धिर्हि वर्त्तते तस्य मनोगमनसज्ञका ॥२॥ तथा भूभौ स राजा वै पुण्य क्षे-त्राणि यानि च॥ द्रष्टुं परिश्रमन् गेहं स्वकीयं पुनरागमत् ॥३॥

अब आंत्र तेलंग ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहते हैं-इष्टदेवको पिताको नमस्कार करके महापुरुषके मुख्ते वृत्तांत श्रवण करके में हरिकृष्ण तेलंग ब्राह्मणका कथानक करताहूं रिजेम्रिनिदेशमें कोई धर्मवत राजा था। उसको ईश्वरके अनुप्रहसे स्वेच्छागमन सिद्धि थी।।२॥ सो राजा जहां जहां पुण्यक्षेत्र और तीर्थ होवें वहां जाना तीर्थाविधि स्नानदान

स्नानं दानं दर्पणं च पूजां तत्र करोति च ॥ वर्त्तय-न्यात्राधर्मेण राजधर्मेण चैव हि ॥ ४ ॥ एवं राजा मनोगामी प्रत्यहं चारुणोद्ये ॥ वाराणस्यां समायाति स्नानार्थं निज-मंदिरात् ॥ ५ ॥ पुनः स्वभवनं याति तदेकस्मिन्दिने सित ॥ अपश्यमाना स्वपितं चोत्थानसमये तद् ॥ ६ ॥ मां विहाय कुतो वायं नित्यं संगच्छतीति च ॥ विशंकमाना भर्तारमागतं तमपुच्छत ॥ ७ ॥ क यासि नित्यं भोः स्वामिन्निति पृष्टे स चात्रवीत्॥काशीं गमिष्ये इति तामुक्ते सा पुनस्त्रवीत् ॥ ८ ॥ अहो नित्यं मां विहाय कथं काशीं गमिष्यसि ॥ अहमप्या-गमिष्यामि श्वःप्रभृत्येव निश्चितम् ॥ ९ ॥ तथेत्युक्ता स नृप-तिस्ततः प्रभृति नित्यशः ॥ गत्वा स्वभार्यया साकं स्नानं पूजां विधाय च ॥ १० ॥ पुनः स्वभवनं यातीत्येवं नित्यकमे सित ॥ एकस्मिन्दिवसे तस्य भार्या भागीरथीतटे ॥११ ॥ गमनाव-सरे तीर्थात्पुष्पिणी ह्यभवत्तदा ॥ तस्मिन्नेव दिने राजा नगरं शत्रुविष्टितम् ॥ १२ ॥ ज्ञात्वा स्वसिद्धियोगेन चितयामास

पुण्य करके फिर तुरत अपने घरको आयके राज्य करताया॥ ३॥४॥ और उस राजाका ऐसा नियम था कि नित्य अरुणोद्यको अपनी मनोगमन सिद्धिसे काशीक्षेत्र में जायके उत्तरवाहिनों गंगोमें स्नानकरके आना ऐसा रोज करताथा॥५॥सो एक दिन उसकी खीने उठनेके बखत पतिको नहीं देखा॥६॥ तब विचारकरने छगी कि मुझको त्याग करके मेरा पति रोज कहांजाताहै इतनेमें पति आया उसको पूछने छगी कि ॥ ७॥ महाराज! नित्य मुझको छोडके आप कहां जातेहों राजाने कहा काशिको जाताहूं ॥ ८॥ राजाने अच्छी वातह ऐसा कहके तुम केसे जाने छगे अब कछते में भी आऊंगी ॥ ९॥ राजाने अच्छी वातह ऐसा कहके दूसरे दिनसे अपनी खीसहवर्तमान रोज काशिको जायके तिर्थस्नान विश्वेश्वरकी पूजा दर्शन करके फिर अपने घरको आना ऐसा नित्यक्रम रखी॥ १०॥ सो एक दिन स्नान पूजा करके काशीमें से निकछती बखत राजाकी स्त्री राजस्व छा भई और उसी दिन राजाका नगर शात्रने घेरिछया ११॥ १२॥ सो राजाको केस मालूम पडा ऐसा कहोंगे तो उस राजाको मनोगमन दूरदर्शन दूरश्रवणादि सिद्धिथी।

चेतिस ॥ रजोते यदि गच्छामि राज्यं शत्रुर्यहीष्यति ॥ १३ ॥ त्यक्तवैनां यदि गच्छामि धर्मशास्त्र हि दूषणम् ॥ नरैर्यात्रा न कर्तव्या येषां भार्या रजस्वला ॥ १४ ॥ इति चिंतासमाविष्टो विप्रानाहूय सत्वरम् ॥ विप्रतिषेधविरुद्धं कार्यं विज्ञापयामास ॥ १५॥ तदा ते सर्वविदुषो विलोक्य नृपसंकटम् ॥ शास्त्रा-धारेण वचनं प्रोचुर्नृपसमीपतः ॥१६॥ युष्मजाया तु योग्या-स्ति गमने च त्वया सह ॥ इति तद्रचनं श्रुत्वा नृपो हर्षितमा-नसः ॥ १७ ॥ भार्यां गृहीत्वा निरगात्तदा राजानमब्रुवन् ॥ राजंस्त्वया राक्षितव्या वयं सर्वे च दुःखतः ॥१८॥ स उवाच तदाकण्य चाहो हे दिजवर्यकाः ॥ मिय स्थिते च युष्माकं का विपत्तिभविष्यति ॥ १९॥ दुःखं तथापि युष्माकं भवेचे-न्निकटे मम ॥ आगन्तव्यमिति प्रोक्त्वा नत्वा भार्यां प्रगृह्य च ॥ २० ॥ आग्रत्य नगरं स्वं वै रिपून्निर्जित्य चैकराट्॥धर्मेण राज्यमकरोत्रतः कालांतरेण च ॥ २१ ॥ वाराणस्यामना-वृष्टिदोषेण सर्वजंतवः ॥ दुःखिता ह्यभवंस्तत्र छुप्ते च पुण्य-

राजा शत्रुवेष्टित नगरको देखके चिंता करनेलगा कि तीन दिन यहां रहके फिर स्वयास जांयगे तो तीन दिनमें तो शत्रु राज्य लेलेंगे ॥ १३ ॥ और जो कभी खीको यहां लोंने ढके में अकेला गया तो यहभी बहुत अयोग्य है । क्योंकि जो खी रजस्वला होवें तो पतिन देशांतर गमन नहीं करना ऐसा शास्त्रार्थहै॥१४॥इसवास्ते कैसा करना ऐसा विचार करनेलगा और वहांक पीडतोंको बुलायके सब वृत्तांत कहा तब पंडितोंने राजाका अति तंकट देखके धर्मशास्त्र प्रनथका आधार लेके राजाको कहा कि तेरीखी तेरे वरोबर आनेको योग्यहुई है।ऐसा ब्राह्मणोंका वचन सुनके प्रसन्न होके ॥१५-१७॥ खीको अपने साथलेके अपने देशमें आनेलगा। उस बखत वे ब्राह्मण राजाकी प्रार्थना करनेलगे।हेराजा! कदाचित् हमको दुःखहोबे तो रक्षण करना॥१८॥ तब राजाने कहा मेरे बैठे तुमको दुःख नहीं होनेका॥ १९॥ तथापि होवे तो मेरे पास आना ऐसा कहके नमस्कार करके खीको लेके ॥ २०॥ अपने नगरको आयके शत्रुको जीतके धर्मसे राज्य करनेलगा॥ २१॥ फिर बहुत दिनगये बाद काशीपांतमें जलबृष्टि न हुई

कर्मणि ॥ २२ ॥ सभां कृत्वा द्विजाः सर्वे निश्चयं चक्कराद्-रात् ॥ पूर्वं धर्मव्रतेनास्मानुक्तं किमिति श्रूयताम् ॥ २३ । विपत्तिकाले युष्मान्वैरक्षिष्यामेति निश्चितम् ॥ अतो वयं तन्निकटे गमिष्यामः संशिष्यकाः॥ २४॥ इति निश्चित्य निरग्रः संप्राप्ता नगरं प्रति ॥ धर्मव्रतस्य निकटे शिष्यः संप्रे- 🕆 षितस्तदा ॥२५॥ औत्तरेया वयं प्राप्ता नद्याश्चोत्तरदिकटे ॥ जलपूर्णा नदी यस्मात्तस्माद्त्रैव संस्थिताः ॥ २६ ॥ तच्छ्-त्वा नृपतिस्तूर्णमुत्थाय च सबांधवः ॥ नौकामारुह्य तेषां वै निकटे स जगाम ह ॥ २७ ॥ स्वागतं चात्रवीदाजा बहुमान-ष्टुरःसरम् ॥ प्रणम्य संपूज्य ततः पेत्रच्छागमकारणम् ॥ २८ ॥ औत्तरेयाऊचुः ।। अस्मद्देंशेऽतिदुर्भिक्षपीडा चासीन्महत्तरा ॥ तेन त्वन्निकटे प्राप्ता रक्षास्मान् कर्मपीडितान् ॥ २९ ॥ श्रुत्वा तद्भवनं राजा तद्भै स्थलमुत्तमम् ॥ खानपानयुत्ं कृत्वा तत्र चावासयच तान् ॥ ३० ॥ ततः कालांतरे तत्र उसके छिये छोक वहुत दुःखी भये पुण्यकर्मका छोप हुवा ॥ २२ ॥ तब सव ब्राह्मण मिलके सभा करके कहने लगे कि पहले धर्मजत राजाने अपनेको कहा था कि ॥२३॥ विपत्तिकालमें रक्षण करूंगा इस वास्ते उस राजाके पास चलो ॥ २४ ॥ तव उन ब्राह्मणोंने एक निश्चय करके अपेन शिष्योंसहित धर्मवत राजाके नगर सभीप गमन किया ॥ २५ ॥ और वह गांवमें प्रवेश करने छगे तब गांवके नजदीक एक नंदी दानों बर जलपूर्ण वहतीथी तब वह उत्तरतीर ऊपर काशीस्थ भीतरेय ब्राह्मण आये ऐसी राजाको खबर करवाई ॥ २६ ॥ राजाने श्रवण करतेही स्त्री प्रत्र प्रधान सिंहत नौकामें बैठके नदीके उत्तर तटमें आयके ॥ २७ ॥ औत्तरेय ब्राह्मणींका राजाने वडा सन्मान करके साष्टांग नमस्कार किया । अर्घ पाद्य पूजा करके कुशल आगमनका कारण पूंछा ॥ २८ ॥ तव बाह्मण कहने लगे हे राजा ! हमारे दैशमें दुर्भिक्ष बहुत है, उस दुःखके लियं तेरे पास आयहें हमारा रक्षण करो। ॥२९॥। तब राजाने कहा तुम कुछभी फिकर मत करे। ऐसा कहके एक अग्रहार बनायके वहां खान पानका वंदोवस्त करके औत्तरेयोंको रखा और उनका सन्मान करते नहें ॥ ३० ॥ फिर बहुत दिन गये बाद नदीके दक्षिण तरफ रहनेबाले जैमिनि-

नदीद्क्षिणावासिनः ॥ तद्देशीया द्विजा ये वै जैमिनीयमता-नुगाः ॥ ३१ ॥ उत्कर्षमौत्तरेयाणां हष्ट्वा चेर्घ्यापरायणाः वैचित्र्यं पश्यत ह्येतैरहो आधुनिकैर्द्धिजैः ॥३२ ॥ अस्मन्म-इत्त्वं नृपतेः समीपे लोपितं किल ॥ अत एतान्विजेष्यासो विद्यावादेन निश्चयम् ॥ ३३ ॥ इति ते समयं कृत्वा सभार्थ नृपतिं द्विजाः॥गृहीत्वा च ततो जग्मुरौत्तरेयद्विजान् प्रति ॥ ॥३४॥ तदा तत्र मिथस्तेषां शास्त्रवादो महानभूत ॥ प्रसन्नौ च तदा जातौ दंपती श्रवणोत्सुकौ ॥३५॥ महांतो ह्यौत्तरे-याश्चेत्युक्ते वै जायया तदा ॥ जैमिनीया महान्तश्चनृपेणोक्त-मिति स्फ्रटम् ॥ ३६ ॥ दंपत्योश्च मिथो वादे प्रवृत्ते सति ॥ कार्यमालोचितं चैकं परीक्षार्थं ॥३७॥ कुंभे सर्पं च संस्थाप्य ह्याच्छाय मुखरंध्रकम् संस्थाप्य च सभायां वै पृष्टवान्नृपेतिर्द्विजान् ॥ ३८ ॥ एतत्पात्रे च यद्रस्तु वर्त्तते भो द्विजोत्तमाः स्पष्टरीत्या ते पूज्या मान्याश्च नान्यथा॥३९॥तदा मतके अनुसारसे चलनेवाले ब्राह्मण उस देशके जो थे॥ ३१॥ सो यह औत्तरेय अहमणोंका बहुत उत्कर्ष प्रतिष्ठा तथा माहात्म्य देखके मनमें दुःखी होनेलगे तब अपने आपसमें कहनेलगे कि अहे! देखों यह अभी आये ॥ ३२ ॥ और राजाके सामने अपना माहात्म्य डुवादिया इसवास्ते विद्याका वाद करके जीतेंगे ॥ ३३ ॥ ऐसा निश्चय करके राजा और रानी यह दोनों साथ छेके वह सब औत्तरेय ब्राह्मणोंके अमहारमें गये ॥ ३४॥ वहां वह दोनों ब्राह्मणोंका शास्त्रवादका वडा कोलाहल शब्द भया सो अवण करके राजा रानी दोनों प्रसन्न भये ॥३५॥ फिर रानीने कहा इन दोनोंमें औत्तरेय ब्राह्मणबंडे पंडित हैं राजाने कहा जैमिनीय ब्राह्मण बंडे हैं ॥ ३६ ॥ ऐसा श्रीपुरुषोंका परस्पर वाद चला तब कौन बडे हैं इसकी परीक्षा करनेके वास्ते दोनोंने एक विचार करके कार्य खडाकिया॥३७॥सो ऐसा कि एक पात्रमें सर्प रखके उस पात्रका मुख अच्छादन करके सभामें रखके दोनों ब्राह्मणोंको बुछायक कहा है बाह्मणो !इस पात्रके अंदर जो पदार्थ है सो जिन्होंने स्रष्ट कहा वे बडे विदान जाने

मिनीया वै पात्रं हङ्घा च दूरतः ॥एतन्मध्ये च सपोंऽस्तीत्येवं प्रोचुर्नृपं प्रति ॥ ४० ॥ मुखावलोकन चक्ररौत्तरेयाः परस्परम्॥अस्माभिः किम्र वक्तव्यमिति ते व्यथिताऽभवन् ॥४१॥ ब्रह्मण्यो भगवान्विष्णु रक्षणार्थं द्विजन्मनाम् ॥ ब्रह्मचारिन्वरूपेणागत्य तानव्रवीदिदम् ॥ ४२ ॥ औत्तरेयाः किमर्थं भोश्रितात्रस्तास्तदुच्यताम् ॥ तदोचुस्त्वं वालकोऽसि कथं पुच्छिस कारणम् ॥ ४३ ॥ तन्मध्ये केन विप्रेण साि वकेन् च तं प्रति ॥ कथितं सर्ववृत्तांतं तदा प्रोवाच वालकः ॥ ॥४४ ॥ विप्रविनोदिनीवंशे जातोऽहं ब्रह्मवालकः ॥ गृहार्थन् ज्ञानवानस्मि तस्मात्कार्यं भवेद्यथा॥४५॥ श्रीमतां च तथा सव समीक्रयां न संशयः ॥ मद्रशजानां युष्माभिमीन्यं कार्यं सदैव हि ॥४६॥ इत्युक्ता नृपतेरत्रे गत्वा राजानमत्रवीत् ॥ शिष्योऽहमौत्तरेयाणां तव प्रश्लोऽतितुच्छकः ॥४७ ॥ न ब्रह्मच्छा तत्रास्ति तद्वद्यामि तवोत्तरम् ॥ पात्रमध्ये सुवर्णस्य कृष्णमूर्त्तिर्हि वर्तते ॥४८॥ इत्युक्ता चाक्षतास्तत्र रोपितान्वरूप्तिर्हि वर्तते ॥४८॥ इत्युक्ता चाक्षतास्तत्र रोपितान्वरूप्तिर्हि वर्तते ॥४८॥ इत्युक्ता चाक्षतास्तत्र रोपितान्वरूप्तिर्हि वर्तते ॥४८॥ इत्युक्ता चाक्षतास्तत्र रोपितान्वरूप्तिर्हे वर्तते ॥४८॥ इत्युक्ता चाक्षतास्तत्र रोपितान्वरूप्तिर्हि वर्तते ॥४८॥ इत्युक्ता चाक्षतास्तत्र रोपितान्वरूप्तिर्हे वर्तते ॥४८॥ इत्युक्ता चाक्षतास्तत्र रोपितान्वरूप्तिर्हे वर्तते ॥४८॥ इत्युक्ता चाक्षतास्तत्र रोपितान्वरूप्तिर्हे वर्तते ॥४८॥ इत्युक्ता चाक्षतास्तत्र रोपितान्वरूप्तिर्हे वर्तते ॥४८॥ इत्युक्ता चाक्षतास्तत्र रोपितान्वरूप्ति ।

जावेंगे और उनका रक्षण करूंगा जो झूंठ पडेंगे उनको दंड दूंगा॥ ३८॥ ३९॥ तब जीमीन ब्राह्मणान दूरस उस पात्रको देखके कहा कि इसमें सर्प है॥ ४०॥ फिर वे औत्तरेय ब्राह्मण परस्पर मुख देखने छगे और अब हमने क्या कहना ऐसी चिंता कर-नेलगे॥ ४१॥ तब ब्रह्मण्य देव श्रीविष्णुने ब्रह्मचारीका रूप लेके उन ब्राह्मणोंको पूछा॥ ४२॥ कि तुम चिंताग्रस्त क्यों हो तब वह कहने लगे कि तू बालकहै जा जा क्यों पूछताहै॥४३॥ उसमें एक सात्विकने सब वृत्तांत कहा तब वह बालक बोलने लगा कि में विप्रविनोदिविद्यमें उत्पन्न हुआहूं।गूढार्थको जानताहूं इसवास्ते तुम्हारा काम जिसमें होगा॥४४॥४५॥वह में करूंगा। परंतु मेरे वंद्यस्थोंका तुमने मान्य करना ॥४६॥ ऐसा कहके राजाके पास जायके कहा कि महाराज! मैं उन औत्तरीय ब्राह्मणोंका शिष्पहूं आपने जो प्रश्न किया सो कुछ बडा नहीं है॥ ४७॥ उस प्रश्नका उत्तर कहनेको केवल में समर्थहूं ऐसा कहके हाथमें अक्षत लेके समाके बीचमें उस पात्र-के उत्तर डालके कहा कि हे राजा! इस पात्रमें सुवर्णकी श्रीकृष्णकी मूर्ति है तब स्व.

स्तेन वैतदा॥तथास्त्वित वचो विप्राः प्रोचुरुत्तरवासिनः॥ ॥ ४९ ॥ राजा विलोकयामास स्त्रीमुखं हास्यसंयुतः ॥ पात्रमुद्धास्य च ततो हष्ट्वा सूर्तिमनुत्तमाम् ॥ ५० द्पती विस्मयाविष्टावौत्तरेयाः प्रहर्षिताः॥ तस्मात्स्थानान्नि-्रगमञ्जैमिनीयाः पराजिताः ॥ ५१ ॥ अथ राजातिसंहष्ट-स्तेभ्यो प्रामानप्रदत्तवान् ॥ ते औत्तरेया ह्यभवंस्तेलंगब्रा-झणा इति ॥५२॥ अथ तेषां प्रवक्ष्यामि भेदषद्कस्य लक्ष णम् ॥ आंश्रदेशे पुरा विश्रो वेदवेदांगपारगः ॥ ५३ ॥ एले-रोपाध्यायेति नाम्ना ख्यातिमगाद्भवि॥ तस्यैका कन्यका चासीद्रपलावण्यसंयुता ॥ ५४ ॥ एकदा स्वर्णकारश्च नाज्ञा कल्याणपंतकः ॥ एलेश्वरगुरुं नत्वा मत्वा संप्रार्थयच तम् ॥ ॥ ५५ ॥ विद्यार्थी त्वामहं प्राप्तः शरणं ब्रह्मबालकः ॥ गुरौ त्तथास्त्वित प्रोक्ते सांगवेदमधीतवान् ॥ ५६ ॥ प्रसन्नोऽभूत्तस्मै कान्यां प्रदत्तवान् ॥ जामातरं च स्वे स्थापयामास प्रेमतः ॥ ५७ ॥ सोऽपि तत्रैव संतिष्ठन्युत्रो औत्तरेय ब्राह्मण तथास्त्र कहने छगे ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ फिर राजाने स्त्रीके सामन हेखके हास्य करके पात्रका मुख खोलके देखा तो प्रत्यक्ष सुवणमय कृष्णमृति देखी५०॥ खी पुरुष आश्चर्य करने लगे तब जैमिनीयबाह्मण निस्तेज होके चलेगये ॥ ५१ ॥ बाद राजाने उन औत्तरेय प्रत्येक ब्राह्मणोंको ग्रामदान करके अपने देशमें रखा उस दिनसे वे तैलंग बाह्मण उत्तरांदनामसे दिख्यात भये ॥५२॥ अब उन तलंग ब्राह्म-णोंका छ: प्रकारका भेद कहते हैं तैलंग देशमें वडा वेदशास्त्रसंपन्न ॥ ५३॥ एक एले अरोपाध्याय करके ब्राह्मण था उसकी एक कन्या रूपलावण्ययुक्त थी ॥ ५४॥ एक समय कल्याणपंत नामक सोनिने बाल्यावस्थामें एलेश्वरोपाध्यायके पास जाके कहा भ ५५॥ कि मैं ब्राह्मणका बालक हूं मुझको विद्याभ्यास कराओ तब ग्रुरुने कहा अच्छा। बाद उन्होंने कल्याणपंत ग्रुहके घरमें रहके सामवेदका अभ्यास किया५३॥ त्तव गुरुने प्रसन्न होके अपनी कन्याके साथ विवाह करवाया और उस कल्याणपंतका गांव दक्षिणमें दूर था इसवास्ते अपने घरमें जामाताको रखा ॥ ५७ ॥ फिर कई ्दिन गये बाद वे कल्याणपन्तको पुत्रभया।उसके सोलहवें वर्षमें विवाहकार्यका आरंभ जातस्ततः परम् ॥तस्य वैवाहिके कार्ये समारब्धे विशेषतः ॥ ५८ ॥ मांगल्यसूत्रकरणे ज्ञातिज्ञानामभूत्तदा ॥ जा जाता स्वर्णकारोऽयं किं कर्तव्यमतः परम् ॥ ५९ ॥ सभां चकारा-पाध्यायः शुद्धं पप्रच्छ च दिज्ञान् ॥ तदा ते ब्राह्मणाः प्रोचुः शुद्धः कार्या त्वयेव हि ॥ ६० ॥ एलेश्वरोपाध्याय उवाच ॥ अल्पकालस्य संसर्गे प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ अत्र जातानि वर्षाणि चत्वारिंशन्मितानि च ॥ ६९ ॥ संसर्गे तत्र नैवास्ति प्रायश्चित्तविधार्द्वजाः॥अतो जातिविभागं व करिष्यामि न संशयः ॥ ६२ ॥ इत्युक्ता पुनरेवाह एलेश्वरगुरुः स्वयम् ॥ वेलनाडश्च वेलाटिवंगीनाद्वार्द्वतीयकः ॥ ६३ ॥ मुर्किनाद्वः

भवाहे ॥ ५८ ॥ वहां मंगलसूत्र करनेकी बखत सुवर्णकी परीक्षाके लिये वह कल्याण-यन्त जामाताकी परीक्षाभई कि इनकी ज्ञाति स्वर्णकार की है तब मनमें बहुत खेद करनेलगे। परंतु संसर्ग वहुत दिनका होगया। तब कन्या जामाता दौहित्र इन ठीनोंको यृथक् रखके ॥ ५९ ॥ ब्राह्मणोंकी सभा करके पूछा इसकी शुद्धि कैसी करना सो कहो । तब वह सब बाह्मण कहनेलगे कि हमारे आप पूज्य हो इसवास्त इसकी छिद्ध-का विचार आपने करना ॥ ६०॥ तब एलेश्वरोपाध्या कहनेलगे कि थोडे दिनों-का संसर्गदोष होवे तो शास्त्रसे प्रायश्चित्तविधि करना । यहां तो चार्छीस वर्ष संसर्ग सभी लोक्येंको भया ॥ ६१ ॥ इससे प्रायश्चित्त नहीं है अब धर्मरक्षण होनेके बास्त ज्ञाति-भेद करता हूं ॥ ६२॥ जो अपने यह संसर्भमें नहीं है देशांतरके जो हैं वेल्लाटि अथवा वेलनाडू नामसे ज्ञाति प्रासिद्ध हो। अव वेलनाडुका अर्थ कहते हैं। वेल शब्दसे वाहि-र्भाग और नाडु शब्दसे देशका नाम इससे जो अपने प्रांतसे बाहर्भागमें हैं उनका नाम वेलनाडु जानना १ और उसमें भी जो पहिले स्वयाम दग्ध होनेसे यहां आयके रहे वे वेगिनाडु नामकी ज्ञात प्रसिद्ध हो अब वेगिनाडुका अर्थ कहतेहैं-वेगी शब्दसे द्रधका अर्थ नाडु शब्दसे देशका नाम सो जो द्राय देशमेंसे यहां आयके रहे उनको वेगीनाडु जानना॥६३॥२ और जो कोई थोडे दिनोंमें स्वदेशाधिपके मरण देशमें अना-चार दुष्टकर्म वृद्धिके त्राससे यहां आयके रहे सो मुर्किनाडु नामकी ज्ञाति प्रसिद्धहो सुर्कि कहते मरण नाड कहते दशदेशाधिपके मरण दुःखसे जो देशत्याग करके यहां रहे कर्णकर्मा तिलघाणी तथैव च ॥ कासलूनाडीति भेदा वै भवतां षड् भवंतिवह ॥ ६४ ॥ स्वस्ववर्गे प्रकर्तव्यः कन्यासं-बंघ एव च ॥ धर्मसंरक्षणार्थाय नियमोऽयं भया कृतः ॥ ॥ ६५ ॥ एवं वै स्थापिता भेदास्तथान्यान्प्रवदाम्यहम् ॥ य एते याज्ञवल्यीयास्तेषां नाम चतुष्ट्यम् ॥ ६६ ॥ अनुमुकुं-डलुश्चेको दितीयः कोत्तकुंडलुः ॥ दुबलुर्ग्यलुश्चेव ह्येषामप-रनामकम् ॥ ६७ ॥ तथांत्रांतर्गता य वै नियोगित्राह्मणाः स्मृताः।तेषां नामानि वक्ष्यामि ज्ञातिज्ञानप्रसिद्धये ॥६८॥ आरुवेलिनयोगी चपाटनाटिर्द्वितीयकः ॥ पेसल्वायी नियो-गी च नन्दवर्ग्वश्चतुर्थकः ॥६९॥ एते स्ववर्गे तिष्ठति चाद्ययोः कचिदेकता ॥ सर्वेषां यजमानाश्च त्रिविधाः शृद्रजातयः ॥

उनको मुर्किनाडु जानना ३ । फिर तीनदेशोंमेंसे जो आये ऋग्वेद पाठक ब्राह्मणोंने उनको देखके कहा कि तुम्हारी कर्णकर्मा नामकी ज्ञाति प्रसिद्ध हो । कर्णकर्माका अर्थ कहतेहैं। कर्ण कहते कुशल कर्म प्रसिद्ध हो कर्म जो कुशल उनको कर्णकर्मा जानना ४। और जो अपने संसर्गी हैं उनकी तिलंगाणी नामक ज्ञाति प्रसिद्ध हो ५। वैसी कासलनाडु नामक ज्ञाति छठी प्रासिद्ध ही ६। एकेश्वरोपाध्यायके सभामें जो ब्राह्मण मिल थे उनको कहके छः प्रकारका ज्ञातिभेद स्थापना किया। इस जातिमें ऋग्वेदी और आपस्तंबी बहुतहैं।श्रीयाज्ञवलक्य सम्बन्धी बाजसनेथी थोडे हैं ॥ ६४ ॥ और उराध्यायने कहा कि विवाह सम्बन्ध अपने अपने वर्गमें करना अन्यत्र नहीं। धर्मरक्षण होनेके वास्ते यह मर्यादा मैंने स्थापन करी॥६५॥ ऐसे एलेश्वरोपाध्यायने छः भेद स्थापनिकये। बाद और जो भेद हुयेहें सो कहतेहें। यह तैलंग ब्राह्मणों में जो याज्ञवल्क्यीय हैं उनमें दो भेद हैं ॥ ६६ ॥ एक अनुमकुंडल , दूसरा कोत्त कुंडल यह ब्राह्मणोंको अख़ एसा भी कहते हैं। दुबल अर्युल ऐसे दो भेदहें। और आर्योंका उपदुरिवारु ऐसा व्यवहार भी है। काकुल पाटवारु वडमाइ ऐसे दोभेद हैं॥ ६७॥ और यह तैंछंगान्तर्गत नियोगी बाह्मणोंके चार भेद हैं ॥ ६८ ॥ आहवेछनियोगी १ पाकनाटियोगी २ पेसलवाईनियोगी ३ नदवर्षनियोगी ४ ऐसे चार भेदहैं॥ ॥ ६९ ॥ उसमें विवाहसंबंध बहुत करके स्वस्ववर्गमें करतेहें । कदाचित् पाकना-टिनियोगी आरुवेलिनयोगी इन दोनोंका संबन्ध होता है। वाकीके अपने वर्गानुरूप चळते हैं और यह तैलङ्ग ब्राह्मणोंके यजमान बेरिवार शृद्धजाति नायडशृद्ध मुद्छारी

॥ ७० ॥ बेरिवारो नायडश्च मुदलारी तृतीयकः ॥ चतुर्थो कोमटी वैश्यो केवलं नामधारकः ॥ ७३ ॥ एवं प्रोक्तो मया सम्यक् तैलंगोत्पत्तिनिर्णयः ॥ श्रुत्वा महाजनमुखाद्धरिकृष्णेन धीमता ॥ ७२ ॥

इति श्रीहरिक्ठष्णविनिर्मिते बृहज्ज्योतिषार्णवे षष्टे मिश्रस्कन्धे षोडशे बाह्मणोत्पत्तिमार्तंडाध्याये तैळंगब्राह्मणनियोगित्राह्मणभेद-वर्णनं नाम प्रकरणम् ॥ ६ ॥

शूद और वैश्यनामधारक कोमटी ऐते हैं ॥ ७० ॥ ऐसा तैलंग ब्राह्मणेंका उत्पत्तिः भेद मैंने वर्णन किया । तथापि और अनेक भेद हैं ॥ ७१ ॥ ७२ ॥

इति श्रीतैरुंग ब्राह्मण नियोगीआदि ब्राह्मणोंका उत्पत्तिमेद पूरा हुआ प्रकरण ॥ ६ ॥

#### अथ श्रीगोस्वामिवछभाचार्याणां प्राहुर्भावं भट्टब्राह्मणोत्पत्ति चाह प्रकरणम् ॥ ७॥

अथ तैलंगब्राह्मणांतर्गतगोस्वामि श्रीवछभाचार्यज्ञातयुत्पत्ति मसंगमाह हिरकृष्णः ॥ गोलोकेशं नमस्कृत्य श्रीकृष्णं पुरुषोत्तमम् ॥ प्रादुर्भावं प्रवक्ष्यामि श्रीवछभमहाप्रभोः ॥ १ ॥ गोलोके भगवान् कृष्णश्रेकदाचितयद् धृदि ॥ मम स्वातमान् नुभावो यः शुद्धाद्वैत इतीर्यते ॥ २ ॥ स भूतले सांप्रतं हि

अब श्रीगोस्वामि श्रीवल्लभाचार्यकी ज्ञाति जिनको मह कहते हैं उनका विचार और श्रीवल्लभाचार्यजीका प्रादुर्भाव कहते हैं।श्रीपूर्णपुरुषोत्तमको नमस्कार करके श्रीमद्व-ल्लभाचार्य महाप्रभुका प्राकट्य कहता है।। १॥ प्रथम श्रीवल्लभाचार्यचरण भूतल्लपर प्रगटे तामें हेतु प्रकृति मंदलते परे अक्षर ब्रह्मके विषे व्यापि वैकुंठ भगवद्याम है ताको गोलोक्याम नाम करके वेद पुराणादिकमें वर्णनहै। तहां रमणकर्तां श्रीकृष्ण मगवान एक समयमें करुणारसवशहोयके विचारकरतेभये। हमाराआत्मानुभावप्रभाव बेद उपनिषदेक विषे जो शुद्धाद्वैत मतहै।।२॥ सो संप्रति भूतलके विषे तिरोहित होय

मायावादात्तिरोहितः ॥ तं प्रवर्त्तियतुं पुष्टिभक्तियोगिविद्यद्ये॥ ॥ ३ ॥ पुष्टिमार्गलक्षणज्ञाने श्रीहारिरायजीकृतकारिका ॥ न वेदलोकसापेक्षा सर्वथा यत्र वर्तते ॥ सापेक्षता स्वामिसुखे पुष्टिमार्गः स कथ्यते ॥ ३॥ लोकवेदभयाभावो यत्र भावातिरेक्तः ॥ सर्वश्रायकतास्फूर्तिः पुष्टिमार्गः स कथ्यत इति ॥ ॥२॥ देवजीवोद्धारणार्थं संभवं। मि शुभे कुले ॥ इति निश्चित्य भगवाञ्छतसोमकृते कुले ॥ ३ ॥ आंश्रवेद्धाटिज्ञातिस्थभारद्वाजकुलोद्भवे ॥ आपस्तंवयज्ञवेदश्रीलक्ष्मणिद्वज्ञालये ॥ ॥ ६ ॥ इद्धमागारुपत्न्यां हि कांकरश्रामके पुरा ॥ स्वावेशस्य प्रवेशं वे चकार च ततः प्रभुः ॥ ६ ॥ तथोक्तं चािशपुराणे

गयाहै। मायावादिनने वेदकी श्वतिनके अर्थको अनर्थ कियाहै ताते भगवद्धर्म छप्त भयोहै। सो शुद्धाइत मत प्रगट करनेके लिये और पृष्टि भक्तियोगको दानदेनके लिये और ॥३॥ देवी जीवको उद्धार करनेके लिये में प्रकट होऊं। अब कोई शका करे श्रीवल्ल-. भाचार्यजीते प्रथम श्रीरामानुजाचार्य आदि प्रगट होयके मायावादखंडन और भगवद्धर्म भक्तिमार्ग प्रवृत्त कियो हतो ताको उत्तर रामानुजाचार्यको मत विशिष्टादैत है। सो दैतमें पर्यवसान होवेहै ताते मायावाद खंडन यथाास्थित अयो नहीं और माध्वमत देत स्फुटहै। सावेदसंनत नहीं ताते पुष्टि मार्गमें स्नेहात्मिका मिक्त प्रधान है। इतर मार्गमें भगवन्मा-हात्म्य प्रवान है तब साक्षात् अक्टिण आपही श्रीवल्लभाचार्यस्वरूप प्रगट होयके वज-सुंदरीनके भावते भजन मार्ग प्रकट कियो। आपहु भजन ताही अनुसार कियो और आप-ने वंशद्वारा आजपर्यंत भजनकरें हैं। भजन नाम सेवाको है भज घातु सेवा अर्थमें है शुभ कुल में प्रगट हो बुढ़ ऐसो कह्यों सो वेदमें कह्योंहै शत १०० संख्या सोमयाग जहां हो स ताके घर भगवत्मादुर्भाव होय सो यज्ञनारायण भट्ट सोमयागीके वंशमें हैं॥४॥ तैलंग ब्राह्मण बेळाटि ज्ञाति समूहमें श्रीलक्ष्मणभट्ट भये सो इनने तथा इनके पिता गणपित भट्टने तथा पितामह गंगाधर भट्टने एक कुंडमें शव सोमयज्ञ किये हैं सो वेदवाक्य सत्य करनेके छिये श्रीकृष्ण ब्रह्माचार्य स्वरूपते मूत्र विषे प्रगटेहें ॥५ ॥ अब दक्षिणदे-क्में करखंबशमके विषे श्रीलक्ष्मणभट्टजी रहतेहते इनकी पत्नीको नाम इल्लमागाहर इतो उनके गर्भमें श्रीप्रसु अपने आवेशको प्रवेश किया ॥ ६ ॥ सो तवते प्रतिदिन

भविष्योत्तरखंडे। अग्निरूपो द्विजाचारो भविष्यामीह भूतले ॥ वह्नमो द्याग्रिरूपः स्यादिष्टलः पुरुषोत्तमः ॥ १ ॥ इति ॥ अष्टमासानन्तरं हि काशीयात्रानिमित्ततः ॥ चंपारण्ये जन्म लेभे गर्भहावस्य कारणात् ॥ ७ ॥ पञ्चाग्निपंचभूशाके विक्र-मार्ण्ये शुभे दिने ॥ वैशाखक्व ज्णेकादश्यां रवौ वासवभे तदा

इल्मामारूके स्वरूपमें तेज प्रकाश बुद्धिचातुर्य बढेवे लग्या गर्भरत्न जब अष्टम मासके भये तब पिताके अन्तःकरणमें पेरणा करी तब लक्ष्मणभट्टने विचार कियो सोमयागके अंगके सपाद एक बाह्मण भोजन करावने हैं सो काशीक्षेत्रमें भये चाहिये सो यो बात-की संमति ज्ञातिके हिए लोगनते करके और यथोचित ज्ञाति वर्ग तथा शिष्य भृत्य समाज हैके काकीयात्रा करी सो थोडे दिनमें काशी आयके काशीमें हतुमान घाट ऊपर जहां सजाती सब बसतेहते तहां सन्दर घर छेके सखते निवास कियो । फिर शुभ दिन विचारके ब्राह्मण भोजनके सत्रको आरंभ किया इतनेमें कोई यदना-धिपति म्लेच्छनकी सेना छेके काशीमें भी आवे है यह खबा सनते वो भयकारिके भगवादिच्छा जानके काशीते फिर अपने देशको चले सो जब मञ्जल १८ के उत्पर गये तहां चंपारण्य नाम करके वनके विषे इल्मागारूजीको गर्भस्राव भयो -लो भगवादिच्छा मानके आमगर्भ जानके एकांत स्थलके विष सुन्दर एक वृक्षके नीचे आमगर्भको धरादियो कछ खेद भी भयो फिर तहांते समीप चौरा नाम करके यक नगर इतो सो तहां जायके एक रात्रि निवास कियो प्रातःकाल काशीते पत्र लेके मनुष्य आयो तामें खबर आई जो काशीमें कल भय नहीं है और यवन आवेगो नहीं सो सुनते बंड हिंपत होके अब ब्राह्मण भोजनको सब पूरी होवेगो यह इच्छासे सकल समाज सहित काशीके तरफ चले सो जहां गर्भलाव भयोहता तहां जब आये तब माता इल्मागारूजी स्वीस्वभावके वशहोके जहां गर्भ धरचोहतीं तहां देखने गई तो तहां अनिर्वचनीय चमत्कार शोभा देखी जो द्वादश हाथके वि-स्तारमें अप्रिकी ज्वालाको मंडल है ताके मध्यमें वालक अपने चरण अंगुष्ठ लेके सुलमें चोषण करेहै देवता ठाढे स्तुति करेंहें ता समय माताके स्तनमेते दुग्धकी धारा स्त्राव होवे लगी देवता सब तिरोहित भये अग्निने मार्ग दियो तब इल्मागारूजी समीप जायके अपनो सुत जानके गोदमें लिये सो काल ॥ ७॥ विक्रम संस्त १५३५ वैद्याख ॥ ८॥ वृश्चिकांगे सुखे केतुशुक्रचन्द्रा सुते बुधाः ॥ षष्ठेऽर्कः सप्तमे मदो नवमे ग्रह्मिनजो ॥ ९॥ दशमे सेहिंकेये तु जातः श्रीवल्लभः प्रभुः॥अग्निज्वालामध्यभागात्तदानन्दमयं जगत् ॥ ॥ १०॥ पिता व कारयामास जातकमयथाविधि ॥ पुनः समाजं संगृद्ध गत्वा वाराणसीं शुभाम् ॥ १९॥ त्राह्मणान् भोजयामास स्थित्वा पूर्वस्थळे शुभे ॥ तदा श्रीवल्लभाचार्यो वादेन द्विजपुंगवान् ॥ १२ ॥ जित्वा व स्थापयामास भिक्तमार्गमनुत्तमम् ॥ ततो द्विजत्वं संप्राप्य सभायां कृष्ण-दासकम् ॥ १३ ॥ कृत्वा स्वसेवकं पश्चान्माध्वानन्दगुरुं प्रति ॥ गत्वा चकाराध्ययनं शास्त्राणां च विशेषतः ॥ १४ ॥ वादिनां कलहेऽत्यते चक्रे पत्रावलम्बनम् ॥ ततः पिता स्वपु-कृष्णा चांद्रमानते चत्रकृष्ण ११ रविवारक दिन ॥ श्रीवल्लभाचार्यजनमांगचकक

माता वालकको गोदमें ले स्तनपान करावती भई । अपने डिरानमें आयके पति लक्ष्मणभट्टजीको दर्शन कराये । ता समय चारों दिशाओं में आनंद भयो ॥ ८ ॥ ९॥ १०॥ १०॥ इक्ष्मण भट्टजीने तैत्तरीयशाखा आपस्तं वसूत्रानुसारसे जातकर्म संस्कार कियो ऐसो महाप्रभूने महाइमशान काशी छोडके चंपारण्यमें प्राकटच कियो सो चंपारण्य डिला नागपुरके आगे रायपुरनाम भारी प्राम है बहांने कोस



७ पूर्व हैं-ताको नाम चंपाझर करके रफुट है तहां अद्यापि गर्भवती स्त्रीका गर्भस्राक स्रोर पात होयहै सो अद्यापि दाक्षण देशमें या बातको लोक जाने मानेहें गर्भवती स्त्रीको लेके ता मागते आवे जायँ नहीं। अब लक्ष्मणभट्डजी जन्म उत्सव चंपारण्यमें करके सकल समाज लेके हर्ष पूर्वक काशीको ले सो काशीमें आये॥११॥ पूर्व स्थलमें निवास करके अवशिष्ट बाह्मण भोजन संपूर्ण रखों सो नित्य जो विद्वान लोक आवें उनके साथ श्रीमहामभुजी विवाद करके ॥१२ । भक्तिमाग स्थापन करें ऐसे श्रीप्रभु जब सात वर्षके भये तब लक्ष्मणभट्डजीने यञ्चापवीत संस्कार कियो वो सभामें एक परदेशी कृष्णदास मेचनक्षत्री आयो उसकी मनोगत वार्ता कहके॥१३ ॥ अपनो सेवक कियो खवासीमें रख्यो फेर चार महीनेमें चार वेद षट्ट शास्त्र माध्वांनदत्रियंके पास पढे और मायावादीको परास्त किया।१४॥फिर काशीमें पत्रावंड बनते भी सब पंडितनकोपरास्त

त्रं वे गृहीत्वा वेंकटं ययो ॥ १५ ॥ ततो निजस्वरूपे हि
लीनोऽभूछक्ष्मणःस्वयम् ॥ तदा महाप्रभुश्रके पितुर्यत्सांपरायिकम् ॥१६ ॥ अथाजगाम भगवान् कृष्णदेवनृषं प्रति ॥
कृत्वा स्वसेवकं पश्चान्मातां संस्थाप्य स्वाश्रमे ॥ १७ ॥ भूमेः
प्रदक्षिणां चके त्रिवारं द्वींदुवर्षकेः ॥ प्रादुश्रकार श्रीनार्थं काश्यां गत्वा ततः परम्॥ १८ ॥ विवाहं कृतवाँस्तत्र ततश्च भार्ययासह ॥ निवासं कृतवान् प्रामे ह्यरेलसंज्ञके प्रभुः ॥
॥ १९ ॥ तत्र प्रथमपुत्रोऽभूद्रोपीनाथाभिधस्ततः ॥ किंचित्कालानंतरं हि ज्ञात्वा गर्भं द्वितीयकम् ॥ २० ॥ चरणाद्रो
जगामासौ परीवारसमन्वतः॥तत्र जातो विष्टलेशः साक्षा-

किये फिर श्रीलक्ष्मणभट्टजी श्रीमहाप्रसु विनकूं लेके काशीते पधारे सो लक्ष्मणवालामें आयके ॥ १५ ॥ अपने निज स्वरूपमें अंतर्धान भये अनंतर श्रीमहाप्रभुजीने उत्तर क्रिया करके ॥१६॥ विजयनगरमें सब पंडितनकूं परास्त करके कृष्णदेवराजाको अपने सेवक करके माताजी इल्मा गारूजीकूं स्वाअममें रखके ॥ १७॥ पृथिवी परिक्रमांकू निकसे सो श्रीपंढरपुरमें श्रीविटलनायसं संभाषण करके फिर अनेक देशाटन करते श्रीजगन्नायजीमें बादिनकूँ जितके प्रतादमाहात्म्य वर्णन करके किर बद्रिकाश्रममें श्रीवेदव्यासजीसुं संभा-षण करके तीसरी परिक्रमा पृथ्वीकी करती बखत श्रीब्रजमें आयके श्रीनाथजीकोप्राग-टच कियो और श्रीठाकुरजीकी आज्ञासे तीसरी परिक्रमा पूरी किये ऐसी वर्ष १२ में अपरिक्रमा तीन पूरी करके काशीमें आयके ॥ १८ ॥ समावर्तन करके श्रीविद्वलनाथ-जीकी आज्ञांस् मधुमंगल ब्राह्मणकी कन्या श्रीमहालक्ष्मी तिनसे विवाह करके त्रिवेणी संगमके पार अरेल करके याममें आयके घर बांधके रहे ॥ १९ ॥ फिर संवत् १५६८ के भादपद कृष्ण १० के दिन ज्येष्ठ पुत्र श्रीबलभद्रजीको अवतार श्रीगोपी-नाथजी प्रगटभये सो योडेकाल भूतल पर विराजे अब श्रीमहालक्ष्मीजीको गर्भाधान सुनके ॥ २० ॥ आपने विचार कियो अब इमारे गृहके विषे दितीय पुत्र साक्षात् अगवत्पादुर्भाव होयगो श्रीविष्टल नाथजीने आज्ञा करी इम प्रगटेंगे। ताते इनको यागटच पुराण तंत्रादिकमें चरणादिके विषे वर्णन है। ताते इहांते उठके कछु काल चरणादिमें निवास करनो। यह बात विचार करके सकल समाज सहित आप चरणा-द्धेमें आयके घर बांधके सुखते निवास कियों सो संवत् १५७२ के वीष कृष्ण 😪

त्पंढरिनायकः ॥ २१ ॥ उक्तं चाग्निसंहितायाम्-धनुर्मासस्य कृष्णे तु नवम्यां मुनिसत्तम॥ गोपावतारकृष्णस्य द्विजरूपेण भूतले ॥ १ ॥ भविष्यति महाप्राज्ञो देवानुद्धरणाय च ॥ वल्लभस्य गृहे चूनं गिरिराजधरो हरिः ॥ २ ॥ सनत्कुमारसं-हितायाम्-विप्रवेषेण देवानामुद्धारार्थे भविष्यति ॥ विष्ठलेशाद्धतं नाम तापत्रयविनाशकम् ॥ ३ ॥ गौरीतंत्रे-पौष-कृष्णनवम्यां च विष्ठलेशेति संज्ञकः ॥ द्विजालये महादेवि काश्याः संनिहिते हरिः ॥४॥गृतवृंदावनं यत्र नानापक्षिस-माकुलम् ॥ गिरिराजकनिष्ठस्य चरणाद्रेश्च गह्वरे ॥ ६ ॥ भविष्यति कलंभिध्ये प्रथमे नदनदनः ॥इति॥ अथ श्रीविष्ठले-

शुक्रक दिन द्वितीय पुत्र श्रीविद्वलनाथजी प्रकटे ॥ २१ ॥ तिनके पुत्र ७ भये तामें ज्येष्ठ पुत्र श्रीगिरधरजी धर्मिस्वरूप संवत् १५९७ के कार्तिक शुद्ध १२ को प्रकटे सो धर्मिस्वरूप हते ताते आचार्यगादी और श्रीगोवर्द्धन नायजीकी मुख्य सेवा श्रीग्रसाईजीने दानी और दायभागमें श्रीमशुरेशजीको स्वरूप दियो। फिर दितीय पुत्र श्रीगोविन्दजी संवत् १६०० के मार्गशीर्ष वदी ८ के दिन ऐश्वर्यग्रणको प्राकटच भयो। इनको दायभागमें श्रीविदृहेशरायजीको स्वरूप दीनों किर तृतीय पुत्र श्रीबालक्रव्णजी वीरग्रणको पाकटच संवत् १६०६के आश्विन कृष्ण १३ को भयो। इनको श्रीद्वारकानाथजीके स्वरूपकी सेवा दीनी फिर चतुर्थ पुत्र श्रीगोकुलनायजी यशगुणको प्राकटच संवत् १६०८ के मार्गशीर्ष ग्रुड् ७के दिन भयो इनको दायभाग म श्रीगोकुलनाथजीको स्वरूप दीनों फिर पंचम पुत्र श्रीरघुनाथजी गुणको प्राकटच संवत् १६११के कार्तिक शुद्ध १२ के दिन भया इनको श्रीगोकुलचंद्रमाजिको स्वरूप दीनों फिर षष्ठ पुत्र श्रीयदुनाथजी ज्ञानग्रणको प्राकटच संबत् १६१२ के चैत्रग्रुद्ध ६ के दिन भयो इनको दायभागमें श्रीबालकृष्णजीको खरूप देवे लगे सो छोटो स्वरूप जानके नहीं हियो । इनके वंशमें बहुत काल पीछे काशीस्थ श्रीगिरधरजी महाराजने श्रीमुकुंद्रायजीको स्वरूप लियोहै। या प्रकार पुत्र छः ओरेल प्राममें प्रगटे पीछे श्रीमदारवामि श्रीविहलनाथजी अरेलग्रामते गृहस्थाश्रम लेके श्रीगोकुलमें जायके सुख ते वास किया श्रीनाथजीकी सेवाको विस्तार भारी कियो अपनो प्रभाव प्रताप चारों दि-शामें प्रकाशित भयो और बीरबल राजा टोडरमल आदि बहुत राजा सेवक भये । अक-ंबरसाइ वाद्शाइ द्शनका आये ताने केक प्रश्न किये ताको समाधान कियो सो सबूभा**षा**. शस्य पुत्राः सप्ताभवन् विभोः ॥ भिक्तमार्गप्रणेतारो वंशवि
ह्यातकितयः ॥ २२ ॥ श्रीहरेराज्ञयाचार्यः कृत्वा प्रथाननेकशः ॥ तुर्याश्रमं त्रिवेण्यां वे गृहीत्वा जनतां ततः ॥ २३ ॥
विलोक्य काश्यामगमत्प्रतापं दर्शयञ्जने ॥ अंतर्देषे प्रभुः
साक्षाद्गंगायां मध्यगे रवौ ॥ ॥२४॥ अथ श्रीवृह्णभाचार्थसंप्रदायानुवर्तिनः ॥ ये संति ब्राह्मणास्तेषां ज्ञातिभेदं प्रवक्ष्यति ॥
॥ २५ ॥ कश्चिदाचार्यः – कस्मिश्चित्सम्ये द्विजाः स्वनिलयात्तीर्यानि संसाध्य ते गच्छन्तः स्वदिशः पुनः पुनरहो
काश्यां प्रयागे स्थिताः ॥ कर्णाटा द्रविडास्तिलिंगकुलजा
विद्यावदाता बुधाः श्रीमद्यीरवरेश्वरक्षितिभुजाः श्रीगोकुले

वार्तात्रन्थमें स्फुट हैं। फिर द्वितीय भार्यामें सप्तम पुत्र श्रीघनस्यामजी वैराग्य गुणको प्रावटच सम्बत् १६२३ मार्गशीर्ष वद्य १३ के दिन भये इनको दायभागर्मे श्रीमद्नमोहनजीको स्वरूप दीनो या पदार श्रीग्रसाईजीने ७ पुत्रनकू पृथकु दायभाग विभाग करके भगवत्सेवा दीनी ताते श्रीवह्नभीय संप्रदायमें सात गादी मुख्य है।।२२॥ फिर श्रीवह्माचार्यजीने श्रीभगवदाज्ञासे श्रीस्वोदिनी आदि अनेक **ग्रन्थ वनायके अपने द्वितीय पुत्र जो श्रीकोरवामी। श्रीविद्दलनायजीके विजे स्थापित** कियो फिर आप कोई युक्ति करके अपनी पन्नीजीते गृहत्वागी आज्ञा लेके आज्ञाते एकाकी त्रिवेणीजीके तट उत्पर आयके नारायणेंद्रतीर्थंते प्रैष मन्त्र उच्छारण करके संन्यस्त भये । शोकयस्त स्वजनोंका समाधान करके और यहां जनता करके चित्तमें विक्षेप होयगी और काशीवासी संन्यासिनको संन्यस्तमार्ग दिखानोभी है ऐसे विचारके ॥२३॥आप एकाकी काशी आये सो असी संगम गंगातटके ऊपर हनुमान् घाट पर विराजे और ४० दिन पर्यंत एक आसन अनशनवत ध्यान मुद्रः ते रहे । चाली-सर्वे दिन मध्याहके समय आपभी गंगाप्रवाहके उत्पर मध्यप्रवाह पर्यंत जाके प्रवाहते सूर्यमण्डल पर्यंत एक दंडायमान ज्योतिः पुंज दिखायके आप पृथ्वी परते अन्तर्धान भये। ता समय काशीवासी सब जन धन्यधन्य कहके परस्पर कहिवे लगे । संन्यस्त तरे श्रीवल्लभाचार्यजीने ही कियो इति अरम् ॥ २४ ॥ एसो श्रीमदल्लभाचार्य महाप्रभुकी और गुसाईजीको मागट्य वर्णन करके अव उनके साथ जो समाज था वो जातिका वर्णन करते हैं॥२५ ॥ पूर्वी जो श्रीलक्ष्मण भट्टजीके साथ काशीजानेके बखत यात्राके

स्थापिताः ॥ २६ ॥ बाणप्रस्थपदास्थितः समभवच्छ्रीविञ्च-लेशोऽग्रणीः॥पुत्रास्तस्य च सप्त तत्र कृपया चिक्रीड कृष्णोऽ ष्टमः॥किं ब्रूमस्तपसां फलानि कमला तस्यास्ति वंशेऽधुना श्रीकृष्णोऽपि तदात्मजेषु कलया संभाव्यते सद्बुधैः ॥ २७ ॥ · तद्वंश्यश्वसिहारनामनगरीराणा नरेंद्रस्थले संबन्धाश्रयिणोऽपि तत्र वसतिं कुवैति तिष्ठति च ॥ रेहिः पंचनदी लदावैसिम्हरी कांठोट्यबोटी पुनः श्रीमचक्रवती नरी मदरसा कंजा सिघो-री नडी ॥ २८ ॥ ते श्रामप्रवराह्वयास्तद्धिपा दिछींद्रसंमा-निता गिट्टालंबुकजोगियाहितिघराः षड् श्रातरो वै बुधाः॥ अन्ये वै नगरोदितेन द्रविडाः ख्याति परां सगताः संबंधः सह तत्र तैस्तु बहुधा नान्यत्र कुत्रापि च ॥ २९ ॥ केचित्तत्र च गोकुलेऽपि मथुरावृंदावने श्रीव्रजे कामामेरिमलावबंदिरत निभित्तसे ब्राह्मण निकले सो बढे पंडित स्वकर्मनिष्ठ थे उनमें कितनेक कर्णाटक और द्विड तैलंग थे सो सब श्रीलक्ष्मणभद्रजीके साथ काजीसे चंवारण्यमें आधे । वहांसे फिर काशीमें गये फिर प्रयागमें जायके रहे फिर थोडेक दिन गये नन्तर बीरवरेश्वर राजाने वो सब ब्राह्मणके समाजकूं श्रीगोकुलमें स्थापन किये ॥ २६ ॥ वों समाजमें भारद्वाज गोत्री श्रीगोस्वामी श्रीविदृछनाथजी सुख्य भये उनके साथ पुत्र आखें भगवान् श्रीकृष्ण जिनके वंशमें कीडा करते भये उनके तपश्चर्याका फल क्या वर्णन करना ? जिनोंने वंशस्य पुरुषोंके विषे पंडित लोककलासे श्रीकृष्णकी भावना कहते हैं ॥२७॥ फिर वो विष्ठलनाथजीके वंशस्य पुरुष राणाजीके राज्यमें मेवाड देशमें पद्मपुराणमें प्रसिद्ध जो एई छिंगी महादेवका क्षेत्र है वो सिहार नग-रीमें श्रीनायजीका स्थानको करके अपने भी घर करके रहते भये। पुनः ब्राह्मणों के उपनाम कहते हैं रोह १ पंचनदी २ लदार्व ३ सिम्हरी ४ कांठोटच ५ बोटी ६ श्रीम-चकवती ७ नरी ८ भदरसा ९ कंजा १० शिधोरी ११ नडी १२ ऐसे आदि भेदसे हैं ॥२८॥ और दिल्लीके पादशाइने भी वो ब्राह्मणोंका बढा सन्मान करके उत्तम ब्रा-मोंका दान दिये वे शामनामसे विख्यात भये बोई उपनाम भया सो गिटा १ छंबुक २ जोगी ३ याहि ४ तिघरा ५ आदि करके जानना और दूसरे कर्णाटक और द्रविड जो थे वो जो जो नगरम जाके रहे वो नामसे विख्यात भये और कन्याविवाह संबंध अपने अपने वर्गमें होता भया अन्यत्रमें नहीं ॥ २९ ॥ अब वो कर्णाटक द्रविड १७ लामाऽन्पपुर्यां स्थिताः ॥ काश्यां तीर्थवरप्रयागनगरीबीबी-पुरासागराभद्रावर्थे बुदेलखंड विषये बिश्रत्सभामंड ने ॥ ३० ॥ उच्च श्रामे भट्टनारायणाख्यो साक्षाद्योगी नारदोऽभूद्वजे-स्मिन् ॥ इत्थं भट्टी घस्यसम्यग्विविच्य प्रोक्तः शास्त्राव्विणी-योऽयं मयात्र ॥ ३१ ॥

इति श्रीहरिक्ठण्णविनिर्मिते बृहज्ज्योतिषाणि वेषष्ठे मिश्रस्कंधे षोडशे बाह्य-णोत्पत्तिमार्तं डाध्याये श्रीवञ्चभाचार्यप्रादुर्भावभद्दवाह्मणसमूहव-र्णनं नाम सप्तमं प्रकरण संपूर्णम् ॥ ७॥

कौनसे नगरमें रहे उनोंके नाम कहते हैं। कितनेक ब्राह्मण श्रीगोक्करमें कितनेक मथु रामें चंदावनेंम श्रीव्रज्ञमें कामवनमें श्रमेरिमें मालवमें चंदीमें रतलामसेश्रनूप शहरमें काशीमें त्रयागमें बीबीपुरामें बुंदलेखंडमें ऐसे आदि जो जो नगरमें रहे बोबो नामसे विक्यात भये ऐसा तैलंग ब्राह्मणान्तर्गत भट्ट ब्राह्मणोंका निर्णय वर्णन किया॥३१॥

इति श्रीगोस्वामविद्धभाचार्यको प्रागटय और भद्द ब्राह्मणोकी उत्पत्ति प्रकरण ७ संपूर्ण मया।

## अथ द्रविडब्राह्मणोत्पत्तिमाह प्रकरणम् ८

अथ द्रविडब्राह्मणोत्पत्तिप्रसंगमाह-स्वयमेव । विंध्यस्योत्तर-दिग्भागे नर्मदायास्तटे पुरा ॥ अनेके ब्रह्माणास्तत्र ह्यवसन् ये शुचित्रताः ॥ १ ॥ तेषां मध्ये तु यात्रार्थं निरगुः केचन द्रिजाः ॥ द्रविडाख्ये महादेशे ह्यनेकतीर्थसंयुते ॥ २ ॥ तत्र प्राप्तान्द्रजान्दञ्चा पांडचो द्रविडसत्तमः ॥ विद्याप्रतापसंयु-कान्राजा हर्षितमानसः ॥३॥ सम्मानमकरोत्तेषां मधुपर्कार्घ-

अब द्रविड ब्राह्मणोंका निर्णय कहते हैं। पूर्वी विन्ध्याचलके उत्तर भागमें नर्मदा नदीके तट ऊपर रहनेवाले जो ब्राह्मण थे॥१॥उनेंमसे कितनेक ब्राह्मण दक्षिणयात्राके निर्मित्तसे इस द्रविडदेशमें आये॥२॥ वहां पांडच द्रविड देशका राजा था उसने इन ब्राह्मणोंका विद्या तेज प्रताप देखके॥ ३॥ बहुत सन्मान करके उनको अपने

संगुतम् ॥ चकार पूजनं पश्चाद्र्यामदानमथाकरोत् ॥ ४ ॥ अप्रहारान् मनोज्ञांश्र योगक्षेमसमन्वितान् ॥ तीर्थक्षेत्रेष्वा- चिपत्यं ददौ तेभ्यो महातपाः ॥ ५ ॥ प्रलब्धवृत्तयो विप्रा- स्तदेशाचारसंग्रताः ॥ तदेशभाषासंग्रका न्यवसंस्तत्रतत्र च ॥ ६ ॥ वेंकटाचलमारभ्य कुमारीकन्यकावि ॥ हावि- हाल्यो महादेशः सर्पाकारेण संस्थितः ॥ ७ ॥ तत्रस्थिताश्च ये विप्रा हाविहास्ते प्रकीत्तिताः ॥ द्राविहेष्वपि विप्रेष्ठ प्रामा- चारप्रभेदतः ॥ ८ ॥ भेदाश्च बहवो जातास्तान् वक्ष्यामि समासतः ॥ पुहुरा तुमग्रुटाश्च चोलदेशीयका द्विजाः ॥ ९ ॥ तुर्पुनाटिकानसीमाश्चाष्टसाहस्रहाविहाः ॥ त्रिसाहस्राश्च साह- स्ना कह्माणिक्यकाः स्मृताः ॥ १० ॥ वृह्चरणका विप्रा ह्यो तरेयाश्च दाक्षिणाः ॥ सुङ्गाणामाध्यमाश्चव शोलियाश्च चतुर्विन घाः॥१९॥वहहलातिगलाश्चेव वेखानाः पांचरात्रकाः॥आदिशे- वाश्चत्रिविघावहमाश्च चतुर्विघाः॥१२॥काणयाली च दिविधौ तथा तन्नाह्यारकाः ॥ तिल्लसुयाहर इतिचतुर्विशतिद्राविहाः १३

देशमें रखा और उनकूं याम दान किये ॥ ४ ॥ उपजीविकाका बंदीबस्त करके अग्रहार वांघकेदान किये कितनेक कूं क्षेत्रतिर्थमें अधिकारी करित्ये ॥ ५ ॥ ऐसे वो ब्राह्मण उत्तरखंडकी खडी भाषा बोलनेवालेथे परंतु द्विड देशमें जायेक रहे इसवास्ते उस देश भाषाके अनुसारीहुये और उसी देशका आचार पालन करनेलगे।सोवेबाह्मण ॥६॥ वेंकटावल कांचीमंडल प्रभृति कावरी कृतमाला ताम्प्रणीं कुमारीटोंक पर्यंत देशकं व्याप्त करके ॥ ७ ॥जो रहेहें वो द्विड ब्राह्मण कहेजोत हैं । उसेंम भी कितनेक शैव वेष्णव आचारमेदसे और कितनेक ग्राम मेदसे द्विडोंमें ज्ञातिभेद हुवा है ॥ ८॥ उसमें थोडेक द्विड ज्ञातिभेदके नाम लिखताहूं—पुदुरद्वाविड १ तुंमगुंटद्वाविड २ चोलदेशद्वाविड २॥९॥तुर्पुनाटि द्वाविड ४ काताक्षेम द्वाविड १ अष्टसहस्र द्विड ६ त्रिसाहस्र द्वाविड ७ साहस्र द्वाविड ८ कंड्माणिक्यक ९ ॥ १० ॥ बृहच्चरण १० औत्तरेय११दाक्षिणात्य द्वाविड १२ माध्यम द्वाविड चार प्रकारके १३ मुक्काण द्वाविड १४ शोलिया द्वाविड चारमकारके १० बडहल द्वाविड १६ तिंलग द्वाविड १७ स्वाविड चारमकारके १० वडहल द्वाविड १६ तिंलग द्वाविड १०

एतेषां स्वस्ववर्गेवै कन्यासंबंध एव च।।न चान्यवर्गे भवति भोजने कचिद्रन्यथा।।१४।। एवं संक्षेपतः प्रोक्तो द्राविडो-त्पत्तिसंग्रहः।।हरिकृष्णेन विदुषा ज्ञातीनां ज्ञानहेतवे।। १५।। इति श्रीहरिकृष्णविनिर्मिते वृष्षष्टिमिश्रसंक्षेत्राह्मणोत्पत्तिमार्तेडाध्याण

षोढुंशेद्रविड अरबीत्राह्मणभेदवर्णनं नामाष्टमं प्रकरण सम्पूर्णम् ॥८॥ वेखानस द्राविड १८ पांचरात्र द्राविड १९ आदि शैव द्राविड २० वे तीन प्रकारके कांचिवटारण्यपाक्षितीर्थं निवासभेदकरके हैं२शवरमा द्रविड चार प्रकारके २२ तल्लाइन्यार द्रविड २३ तल्लीमुवाईर द्रविड २४ ऐसे चौवीत प्रकारके द्रविड त्राह्मणहें । वे द्रविड देशमें प्रसिद्धहें उनका कन्यासंवंघ स्ववर्गमें होताहै। और मोजनसंवंध कितनक द्रविडका स्ववर्गमें है । और कितनेक द्रविडोंका अन्यवर्गमें भी है ऐसी संक्षेपमें द्रविडवाह्मणोंका उत्पत्तिभेद संग्रह वर्णन किया ॥ १४ ॥ १५ ॥

इति द्विडब्राह्मणोंका उत्पत्तिभेदनामक ८ वां प्रकरण समाप्त ॥

## अथ महाराष्ट्रदेशस्थत्राह्मणोत्पत्तिमाह।

अथ महाराष्ट्रदेशस्थत्राह्मणोत्पत्तिमाह स्वयमेव।।आसीन्तृपो महातेजाः पुरूरवङ्कलोद्भवः॥महाराष्ट्रित विख्यातो यस्यराज्यं महत्तरम्॥१॥ तेनायं भ्रुवि विख्यातो विषयो राष्ट्रसंज्ञकः।। महाशब्दप्रपृवश्च यस्य पूर्वे विद्भकः ॥ २॥ सह्माद्रिःपश्चिमे प्रोक्तः तापी चैवोत्तरे स्थिता ॥ हुबलीधारवाहाख्यौ प्रामौ दक्षिणसंस्थितौ ॥ ३॥ तत्र राज्यप्रकर्ता वै महाराष्ट्रो नृपोत्तमः ॥ यज्ञार्थे कृतसंकल्पो राजाऽऽसीद्दीक्षितो यदा ॥ ४॥ आहता ब्राह्मणास्तेन विध्यस्योत्तरवासिनः ॥ तस्तदा कारिन

अब महाराष्ट्र ब्राह्मणोंका उत्पत्तिप्रसंग कहतेहैं। पूर्वी बडे प्रतापी प्रतिष्ठानको पुरुखा राजाक वंशमें महाराष्ट्रनामका एक राजा था उसका राज्य बडा था ॥१॥ उसके निमित्तसे उस देशकानाम महाराष्ट्र देश ऐसा पृथ्वीमें प्रसिद्ध भया उस देशकी सीमा पूर्वमें विदर्भ कहते बराड जिलाहै॥२॥पश्चिममें सह्याद्रिपर्वत नासिक व्यंवक इगतपुरी खन्डाला साताराहै। उत्तरमें तापी नदी दक्षिणमें हुबली धारवाड यह गांव हैं॥३॥ऐसा यह महाराष्ट्र देश वहांके राजाने थज्ञ करनेका संकल्प किया दिसालिई निष्ठी और यज्ञ करनेके वास्ते उत्तरदिशामेंसे ब्राह्मणां बुलाये तब उन ब्राह्मणोंने

तो यज्ञो विधिपूर्वो द्विजोत्तमैः॥ ५ ॥ तेन राजा प्रसन्नोऽभू-इदौ दानान्यनेकशः ॥ गोभूहिरण्यवस्त्राणामत्रस्य च विशे-षतः ॥ ६ ॥ स्वदेशे वासयामास तान्दिजान्यज्ञ आगतान् ॥ स्वनाम्ना रूपापयामास दत्त्वा श्रामान् सदक्षिणान् ॥ ७ ॥ ंतपतीपर्वरागोदाभीमाकृष्णातटस्थितान् ॥ तेन जाता महा-राष्ट्रबाह्मणाः शंसितवताः ॥ ८ ॥ दाक्षिणात्याश्च ते प्रोक्ता देशस्यापरनामकाः ॥ तेषां ज्ञातिमसूहे तु शाखाभेदो,न चापरः ॥९॥ (कुर्वति कन्यासंबंधं स्वशाखास्वेव केवलम् ॥ तेषां मोजनसंबन्धो सर्वशाखासु वर्त्तते )। १० ॥वक्ष्यामि किं चिन्माहात्म्यं तेषां चैव द्विजनमनाम्॥यदुक्तं नागरे खंडे तदिहाद्य प्रश्येते ॥ ११ ॥ उक्तं च-तस्यैवोत्तरदिग्भागे रुद्दशोटिद्विजोत्तमः ॥ अस्ति संपूजितो विपेद्दिशा-त्वैभहातमभिः ॥ १२ ॥ महायोगिस्वरूपेण विजोत्तमाः॥चमत्कारपुरे क्षेत्रे श्रुत्वा स्वयमुमापतिः ॥१३॥ ततः कौत्हलाविष्टाः श्रद्धया परया युताः॥ कोटिस्ख्या दुतं जम्मुस्तस्य द्शीनवांछया ॥ १४ ॥ अहं पूर्वमहं पूर्व वीस्यि-

यज्ञ करवाये॥५॥सो राजाने यज्ञसमारंभ देखके वडी प्रसन्नतासे ब्राह्मणोंकूं गौदान पृथ्वीदान सुवर्णदान अन्नदान बहुत दिया॥६॥ फिर यज्ञमें आयहुए उन ब्राह्मणोंका अपने देशमें दिसणा सहित प्रामोंका दान करके अपने नामसे उन ब्राह्मणोंकी स्थापना किया ॥७॥ उस दिनसे वह महाराष्ट्र नामक ब्राह्मण भये ॥ ८॥ दक्षिणी ब्राह्मण देशस्थबाह्मण उनकूंही कहतेहैं। उन दक्षिणी ब्राह्मणोंमें दूसरे ब्राह्मणों सरीखा ब्राह्मण देशस्थबाह्मण उनकूंही कहतेहैं। उन दक्षिणी ब्राह्मणोंमें दूसरे ब्राह्मणों सरीखा ब्राह्मित नहीं है। फक शाखाभेद है। जैले ऋग्येदी यज्ञवेदी सामवेदी आपस्तं वे पेसे मेदेहें॥ ९॥ और वे ब्राह्मण कन्यासंवंव अपनी शाखामें करतेहें, अन्य शाखामें नहीं करते। भोजनसंवंव सब शाखोंमें रखतेहें॥ १०॥ उन महाराष्ट्र ब्राह्मणोंका थोड़ा माहारम्य नागरखण्डमें कहाहै सो कहता हूं॥ १९॥ गुजरात देशमें बडनगर करके गांव है वहां रहकांटि पीठ है॥ १२॥ वो रुद्र के दर्शन के वास्ते दाक्षिणात्य ब्राह्मण एक करोड़ संख्या॥ १३ – १४॥ अपने देशसे निकड़े तब रहतेंमें सर्वोक्षा एक श्रवण मया

ष्यामि तं हरम्॥इति श्रद्धासमोपेताश्रक्कस्ते शपथं तदा ॥ ॥ १५ ॥एतेषां मध्यतो यस्तु महा योगिनमीश्वरम्॥चरमं देवमीक्षेत भविष्यति स पापभाक् ॥ १६ ॥ ततस्तेषामिनियां ज्ञात्वा देवो महेश्वरः ॥भिक्तप्रीतो हितार्थाय कोटि-रूपो व्यवस्थितः ॥ १७ ॥ हेल्या दर्शनं प्राप्तं सर्वेषां द्विजसत्तमाः ॥ ततः प्रभृति तत्स्थानं रुद्रकोटीति विश्व-तम् ॥ १८ ॥ अथ तेषां प्रवक्ष्यामि कुलगोत्रादिनिर्ण-यम् ॥ उपनामादिकं चैव यथादृष्टं यथाश्रुतम् ॥ १९ ॥ उपनामादिकं चैव यथादृष्टं यथाश्रुतम् ॥ १९ ॥ उपनामादिकं चैव यथादृष्टं यथाश्रुतम् ॥ १९ ॥ उपनामादिकं चैव यथादृष्टं यथाश्रुतम् ॥ तेषां च सेव कान्विम् सार्द्धद्वादशभेदकान् ॥२० ॥ वर्णेषु श्रुद्धवर्णा ये कृष्यादिकर्मतत्पराः ॥ नमस्कारेण मंत्रेण पंचयज्ञाः सदैव हि ॥२१॥ कर्तव्यो नियतं तैश्च सेवाधमों विशेषतः ॥ विप्रादीनां दास्ययोगादृतिरुक्ता स्वयंभुवा ॥ २२ ॥ जातका-दिविवाहांताः कियाश्रान्याः स्ववर्णजाः ॥कुर्वंति पूजनं नित्यं

ाकी।। १५ ॥ रुद्रके जो सवींसे अन्तभागमें देखेगा वो पापी ज्ञातिबहिन्कृति होवेगर ।। १६ ॥ ऐसा उनका विचार जानके उनकी भक्तिके लिये शिवने करोड रूप धारण करके।। १०॥ स्वांकूं दर्शन दिये उस दिनसे रुद्रकोटि उसस्थानका नाम भया ॥ १८॥ स्में वो महाराष्ट्र ब्राह्मण बंडे प्रतापिहें उनका कलगोत्रादिकका निर्णय जैसा सुननेमें आया जैसा देखनेमें आया वैसा चक्रमें स्पष्ट लिखाहुआहे ॥ १९॥ ऐसा चक्रमें उपनाम गोत्र प्रवर वेद शाखा कलदेविका जो निर्णय किया वे महाराष्ट्र ब्राह्मण हैं। अब उनके सेवक यजमान साडेवारह ज्ञाति हैं॥२०॥ वह सब शृद्धवर्ण हैं। स्वती करते हैं कितनेक हाट वाजार दूकान करतेहें, कितनेक चाकरी करते हैं। अब उनका नित्य निमित्तिक कहतेहें, नमस्कार मंत्रसे पंचयज्ञकरना, शृद्ध धर्माध्यायमें और शृद्धकमलाहर सादिक अन्योंमें जो कर्म कहेहें वह करना ॥२१॥ब्राह्मणादि तीन वर्णकी सेवा करना उस सेवाधमेंसे उनकी सद्गति होवेगी ऐसा ब्रह्मदेवने कहाहै॥ २२॥ जातकर्म नाम-कर्म निष्कृण अन्त्रमाशन चौल विद्याभ्यास गोदान समावर्तन विवाह गर्भाधान युसवन सीमन्त ऐसे द्वादससंस्कार नाममन्त्रसे करना वह सब ज्ञादि बहुत करके शिव संवेशस

# अथ महाराष्ट्रोंके उपनाम कुल गोत्र विचार चक ।

| 3ero        | डपनामः             | गोत्र             | प्रवर      | वेद             | शाखा      | कुळदेवी.      |
|-------------|--------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------|---------------|
| ્યું.<br>જ  | जोशी.              | भारद्वान.         | ş          | य०              | माध्यंदि. | मातापुरी.     |
| 3,          | नोते.              | वच्छस.            | ą          | য়া০            | साध्यंदि. | मातापुरी.     |
| 3           | विडवाई.            | डपमन्यु           | ą          | यु०             | माध्यंदि. | मातापुरी.     |
| *2          | क्षायदे.           | हारितस.           | રૂ         | য্০             | शाक्ल.    | वाळाजी.       |
| . 30        | मृह्णे.            | काश्यप.           | ३          | य्०             | माध्यंदि  | नृहरी.        |
|             | देख.               | गार्च.            | લ્         | यु०             | Media.    | गणपति.        |
| ٠<br>ئ      | गोहै.              | पाराश्वर.         | F8 ~       | <b></b>         | साध्यंदि. | केशवगोविंद.   |
| ٤           | जोशी.              | कुष्णाची          | æ          | य०              | माध्यंदि. | महारी.        |
| ٥,          | पाटक.              | वच्छस.            | æ          | বৃ৹             | नाःयंदि.  | गण्पति.       |
|             | देशगंडे.           | सांख्याय.         | રૂ         | য্              | माध्यंदि. | वेंक्टेश.     |
| 38          | i.s.               | हरितस.            | 2          | <b>3</b> 50     | शाक्तल.   | महाळक्षी.     |
| ५२          | बंहवे.             | काश्यष.           | 2          | <u>कर्</u> द्व0 | शाकल.     | महाखरस्वती    |
| ४३          | पुंड.              | कौशिक.            | <b>३</b> . | হ'়             | आपस्तंब.  | तुळजाषुरी.    |
| કંક         | धर्माधिकारी.       | जामदग्न्य.        | . <b>y</b> | 垂。              | शाकल.     | मातापुरी.     |
| વૃષ્        | गुरुजी.            | गार्य.            | CZ.        | <b>য</b> ়      | क्रण्य.   | मातापुरी.     |
| १६          | महाजन.             | वत्सस.            | ď          | হত              | क्षित.    | मातापुरी.     |
| .310        | कुलकॉण.            | अचि.              | રૂ         | य्०             | कण्व.     | गोपालकृष्ण.   |
| શ્હ         | रालेगणकर.          | म <u>ौन</u> भाग.  | R          | ক্ত <u>ৃ</u>    | शाक्तळ.   | तुळजापुरी.    |
| 86          | -1.41/61-11/2      | काश्यप.           | 2          | य०              | आपस्तम्ब  | तु. को. योगे. |
| 30          | मूळे.              | कृष्णात्रि.       | Ŗ          | य०              | माध्यंदि. | वप्तश्रगी.    |
| .₹ १        | पिंगळे.            | हारित.            | R          | य०              | आपस्तम्ब  | तुळजापुरी.    |
| 2,2         | भालेराव.           | कोडिन्य.          | ¥          | ऋ॰              | शाक्ल.    | रासीन.        |
| ३३          | वैद्य.             | गार्थ.            | ą          | य०              | आपस्तम्ब  | मातापुरो.     |
| ર્ષ્ટ       | देसाई.             | मौनभाग.           |            | ₹0              | शाकळ.     | बोधन.         |
| 124         | कानगी.             | भारद्वाज.         | ३          | य०              | आपस्तम्ब  | मातापुरी.     |
| 38          | रेहकोले.           | भारद्वाज.         | ३          | य०              | आपस्तम्ब  | मातापुरी.     |
| ₹ ७         | लामगाव <b>कर</b> . | धनंजय.            | 3          | ₹°              | शाकळ.     | मातापुरी.     |
| <b>R</b> C  | कुळकर्णी.          | जामद्ग्रि         | ब. ५       | ऋ०              | शाकल.     | सप्तशृगी.     |
| 39          | पाटीळ.             | विश्वामिः         |            | ऋ०              | शाकल.     | मातापुरी.     |
| 30          | स्मार्त.           | वसिष्ठ.           | 8          | ऋ॰              | शाकल.     | मातापुरी.     |
| ₹.8         | <b>जો્</b> શી.     | वच्छस.            | نغ         | य०              | कण्व.     | मातापुरी.     |
| 35          | मुळे.              | श्रीवत्स.         | R          | य०              | आपस्तंब.  | कुन्द्नपुर.   |
| 33          | हडगे.              | काश्यप.           |            | ॠ॰              | आश्वलायः  | न. वोधन.      |
| 38          |                    | अ्त्रि.           | 3          | र्यं०           | आपस्तंब.  | कुंदनपुर.     |
| نيز لو<br>م |                    | म <u>ौन्</u> भागं | . ३        | ₹ <u>5</u> 0    | शाक्छ.    | डमापनी.       |
| ३६          |                    | क्रौंडिन्य.       |            | य०              | शाक्ल.    | राखीनयो-      |
| ્રેહ        | जोशी.              | छोहित.            | 3          | यु              | माध्यंदि. | कोल्हापुर.    |
|             | •                  |                   |            |                 |           |               |

#### भाषाटीकासमेत। (१४३)

| į, o               | उपनाम.                    | गोत्र.            | प्रवर.            | वेइ.         | शास्                | ा. <u>कु</u> ळे       | देवी           |
|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| 36                 | जोशी.                     | भारद्वाज.         | Ę                 | ऋ            |                     | • •                   | र् - (<br>हो.  |
| ३९                 | पन्नावटिः                 | शांडिस्य.         | 3                 | ऋ            |                     | •                     |                |
| इ०                 | सामक.                     | हारितस.           | ş                 | सा           |                     | यणीः माताः            |                |
| કર                 | हेकुरबाळे.                | वात्स्यायन        | ۲. ۹              | स्           |                     |                       | ोराज.          |
| · ४ <del>१</del>   | <u>षंचुमैया</u> .         | उपमन्यव.          | ą                 | च्           | माध्य               | ादि. मोहर्न           |                |
| <b>ય</b> ક્        | ऋषी.                      | भारहाज.           | :३                | হাত          |                     | •                     |                |
| ઇઇ                 | धमोधिकारी.                | डपमन्य.           | 3                 | ख्           | भाष्य               |                       | ोराज:          |
| Ą.                 | <del></del>               | गोन               | प्रवर.            | ·ġ.          | उपस्म.              | ग्रेन.                | प्रवर          |
| <b>જુ</b> ધ્       | रतभोर.                    | काश्यप.           | 3                 | بنى.         | बोल्डें.            | भारद्वाज•             | 2              |
| *સ્ટ્રે            | करविंद.                   | विश्वामित्र.      | 5                 | ક્ક          | इ <b>स्डरान</b> .   | कति। हा               | ¥              |
| . કુછ <sub>ે</sub> | देवडे.                    | गोतम.             | 7.8               | وي           | गाढाले.             | भारद्शान.             | ą.             |
| \$2                | वावडे.                    | काश्यप.           | دخ                | ું હ         | વાજાજે.             | कार्यक,               | s <sub>ě</sub> |
| So.                | गोजे.                     | काश्यप.           | 3                 | ક <b>ે</b> . | खीवगाटकी.           | 5 Pag.                | ş              |
| ' १५०              | द्वदास.                   | काश्यप.           | ð,                | ૮૦           | रेवडे.              | . বাবে <b>ন.</b>      | 3              |
| a4 8               | कचर.                      | काश्यप.           | 3                 | ८१           | सङ्के.              | चोत्रव.               | 3              |
| વ્યુર              | विंचोर.                   | भारद्वाज.         | ş                 | ૮ર           | कामपाटकी.           | कृष्णात्र.            | ₹              |
| 20.7               | कावले.                    | वच्छस.            | ų                 | ٤٧           | निझर.               | काश्यप.               | ş              |
| ષ્ટ                | समऋषि.                    | उपमन्य.           | 3                 | <b>८</b> ४   | सोनटके.             | वच्छ.                 | 3              |
| عبوب               | द्रहाल.                   | गाग्ये.           | બ                 | جامح         | चेंद्री.            | वितष्ट.               | *              |
| ८५६                | देव.                      | भारद्वाज.         | ş                 | ૮૬           | अवटी.               | काश्यप.               | ą              |
| 3.4/B              | भोकरे.                    | कौशिक.            | D¥                | < 9          | वारगजे.             | कृष्णात्रि.           | ¥              |
| کی                 | મોું છે.                  | भारद्वाज.         | Ş                 | 66           | <b>ह्ड</b> प्.      | द्शिष्ट.              | *              |
| <u>५</u> २         | लो <b>हे.</b>             | काश्यप.           | 3                 | ૮९           | गुके.               | मोनस.                 | ₹              |
| <b>ફ</b> ૦         | शाहणे.                    | शांडिल्प.         | 3                 | 0.0          | गाजरे.              | उपमन्यव.              | 34             |
| ६१                 | चादुपाले                  | पाराशर.           | Ę                 | २,१          | गलगडे.              | માગેવ.                | 2              |
| ६३                 | ळघु.                      | वशिष्ठः           | 280               | ર.≥          | कोलियर              | काश्यप.               | 3              |
| ६३                 | सावले.                    | काश्यप.           | 3                 | 6,35         | चतुर.               | कृष्णान.              | 3              |
| ફ્ઇ                | खाद्ाट.                   | काश्यप.           | 2                 | 6.8          | तांबोळी.            | मुह्छ.                | ¥              |
| इ५                 | कायदेः                    | कौशिकः            | 34                | લ્હ          | डुकर.               | वसिष्ठ.               | \$             |
| इ६                 | सोगद्रे.                  | ध्रंजय.           | 3                 | ०.६          | सुतवनी.             | काश्यप.               | 38             |
| ह् <u>७</u>        | समुद्र.                   | मोन्स.            | 3                 | ९,७          | मोताले.             | जात्कणे.              | ş              |
| <b>₹८</b>          | राणे.                     | अत्रि.            | 3                 | २८           | वाग.                | विद्भ.                | ą              |
| <i>₹</i> ९         | आवारे.                    | काश्यप.           | 9 <b>7</b> '      | 66           | डपास्नी.            | गोतम.                 | ar ar ar       |
| ુ<br>જુ            | आंचवले.<br>जिराफे         | सुद्रल.           | ¥<br>S            | ६००          | विलवे.              | माइग्रह               | 9¥ f           |
| ७१                 | ाजराकः<br>आ <b>दनमें.</b> | काश्यप.           | אר אר אר אר אר אר | १०१<br>१०२   | पाठक.<br>केन्स्रोटे | भारहाज.               | 33             |
| ७३                 | का <b>द्गम.</b><br>कंड.   | मुद्गळ.<br>वच्छस. | સ<br>લ્હ્         | १०२          | सेवाळे.<br>रोघे.    | च्यात्रपात.<br>गाग्य. | <b>o</b>       |
| इल                 | गोरहे.                    | कोशिक             | , W,              | 808          | राय.<br>बोळा.       | गान्य.<br>क्रोडिन्य.  |                |
| -                  | ** 140g                   | -Sec. 1.20 -44.   | -                 | I 3          | ~41 € € .1 a        | ज्हारा <b>अस्य</b> .  | -              |

#### ( १४४ )

#### बाह्मगोपतिमार्तण्ड ।

| I.         | <b>डपना</b> म | गोत्र        | प्रवर.                  | तं.         | डपनाम.             | गोत्र.                | प्रवर        |
|------------|---------------|--------------|-------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| १०५        | काथे.         | अन्री.       | ३                       | રૂષ્ટ       | महाजन.             | श्रीवच्छ.             | )            |
| १०६        | यज्ञोपवीत.    | मार्केडय.    | ٥                       | રૂપ         | पिछपिले.           | गौतम.                 | <del>2</del> |
| १०७        | आपटे.         | धनंजय.       | ર                       | ३६          | भटळी.              | कृष्णात्री.           | =            |
| 308        | गायध्यानी     | खांकृत्य.    | ą                       | રૂહ         | उरहे.              | भारद्वाज              |              |
| 308        | स्रोगणे.      | वच्छ.        | ષ                       | ३८          | कापशे.             | कौंडिन्यः             |              |
| 330        | बोधले.        | काश्यपः      |                         | ३९          | कोरडे.             | कौंडिन्य.             | 442          |
| 355        | तानवडे        | कृष्णात्री.  | ३                       | ૪૦          | आभीर.              | भारद्वाज.             | 2            |
| 35         | कळी.          | भारद्राज.    | ₹.                      | કર          | घुळे.              | काश्यपः               | 3            |
| <b>3</b> 3 | डोंगरे.       | पाराशर.      | אר אר                   | ષ્ટર        | टोवरे.             | काश्यप.               | <b>3</b>     |
| \$8        | विजापुरे.     | विषष्ठः      | ३                       | ध३          | रोटे.              | गौतम.                 | *            |
| १५         | भोलेराव•      | पैंग्य.      | ३                       | ક્ષ્ટ       | विडवाई.            | शांडिल्य.             | <b>A</b>     |
| १६         | एकवोटे.       | वसिष्ठ.      | ३                       | <b>છ</b> પ્ | महारमे.            | वच्छ.                 | ٧٩           |
| 33         | सरोक.         | गर्म.        | ३                       | ષ્ટફ        | नवगृहे.            | आंगिरस.               | ₹:           |
| 38         | मुकुटकर.      | ळोगाक्षी.    | • <b>રે</b>             | ઇ૭          | वाक्डे.            | पाराश्चर.             | ₹.           |
| १९         | काकडे.        | गर्ग.        | ३                       | ૪૮          | सार्वेकार.         | काश्यप.               | AF M         |
| ३०         | वैद्य.        | वसिष्ठ.      | ३                       | ષ્ટર        | भोपे.              | भारद्वाज.             | ₹.           |
| 38         | नीसोदे.       | गोतम.        | חד חד חד חד חד חד חד חד | ५०          | वेणी.              | भारद्वाज.             | ₹            |
| <b>33</b>  | शुक्र,        | शांडिल्य.    | ą                       | ५१          | पतकी-              | गौतम.                 | <b>\$</b> .  |
| <b>२</b> ३ | नुज्.         | कत्यायन.     | ३                       | ५२          | परमार्थी.          | आवेय.                 | *            |
| રજ         | मांडे.        | कश्यप.       | ३                       | ५३          | सोनटे.             | मौनस.                 | ŧ            |
| ર્ય        | थेठे.         | भारद्वाज.    | ą                       | પષ્ટ        | पंजपारे.           | प्रथमात्र.            | •            |
| ३६         | आयाचित.       | वसिष्ठ.      |                         | ५५          | पावंडे.            | उपमन्यव.              | 2            |
| 30         | भूगरी.        | काश्यपः      | ર                       | ५६          | डुवे.              | काश्यप.               | ₹            |
| ३८         | चौक.          | यास्क.       | ्रे                     | ५७          | <u> व्यापारी</u> . | आत्रेय.               | ₹.           |
| <b>3</b> 9 | मुजुमदार.     | विश्वामित्र. | ३                       | 46          | बेटो.              | पाराशर.               | *            |
| ३०         | परखाइ         | मांडन्य.     | מג שב שג שג שג שג       | ५९          | पितळे.             | वच्छ.                 | ¥            |
| 38         | सेटे.         | कौशिक.       | ३                       | <b>ફ</b> ૦  | मानके.             | वन्छ.<br>विश्वामित्र. |              |
| રૂર        | क्षीरखागर.    | वशिष्ठ.      | ३                       | 4.5         |                    |                       | 7            |
| 33         | औताडे.        | भारद्वाज.    | ર                       |             | इतिउपनाम.          | इतिगोत्र.             | इतिमवर       |

शिवादेवां युजस्य च ॥२३॥ अथ तेषां ज्ञातिभेदा विज्ञेयाः पूर्वकिल्पताः ॥ तिलोलाश्चांजनेयाश्च महाराष्ट्राश्च रुद्रकाः ॥ ॥ २४ ॥ रथवाहाश्च पंचाशत्संख्याका वाल्घाटकाः ॥ वैदे-शिका बीजपूर्याः कटुकाश्चिति वैदश ॥ २६ ॥ मालाकारो हिषा प्रोक्तः पुष्पघासाभिधो दुधः ॥ धनगरोऽपि द्विधा प्रोक्तिस्तत्र खुटो हि चोत्तमः ॥ २६ ॥ एतेषा मुपनामानि कानिचित्त्रवदाम्यहम् ॥ सेडका वोडका कालाः लाडसिंधपवारकाः ॥ २७ ॥ गाडयाद्वकाश्चिति तथान्येऽपि च संति हि ॥ एषां भोजनसंबंधो साधद्वादृशकेषु च ॥ २८ ॥ विवाहः स्वस्ववर्गे वै नान्यत्रेति विनिश्चयः ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि विशेषं पूर्वनाप्यत्रेति विनिश्चयः ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि विशेषं पूर्वनाप्यत्रेति विनिश्चयः ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि विशेषं पूर्वनाप्यत्रेति विनिश्चयः ॥ इतः परं प्रवक्ष्यामि विशेषं पूर्वनाप्यत्रेति विनिश्चयः ॥ इतः परं प्रवक्ष्यामि विशेषं पूर्वनाप्यत्रेति विनिश्चयः ॥ वस्याप्यत्वार एवात्र सुर्येष्ठयदुशेषकाः ॥ ३० ॥ वंशे प्रमाणं सप्रोक्तं भविष्योत्तरके पुरा ॥ ब्रह्मणोऽत्रिस्ततः सोमः

तुल्जा सप्तश्रंगी हनुमान इत्यादि देवताओं की पूजा करते हैं ॥२३॥ उनश्रद्भलों को ज्ञातिका भेद पाहेले भया है सो कहते हैं —ितलेल १ अजनवाडे २ मराठे ३ अकर मासे ( ऊर्फ ग्यारा) ४ गाडीवान ५ पन्नासे ( ऊर्फ प्रश्नासे) ६ बालेघाटी ७ वैदेशी ८ वैजापुरी ९ काडू १०॥ २४॥ २५ ॥ माले ११ वो दो प्रकारके फुल्माली १ धासीमाली २ धनगर १२, वे दो प्रकारके—खुटेकर १ गडकी धनगर २ । उसमें खुटेकर उत्तम कहे जाते हैं और वे हलके जो हैं उनकी आधी ज्ञादि कही जाती है। ऐसे यह साडेबाराज्ञातिके नाम कहे जाते हैं ॥ २६॥ अब उनके थोडे उपनाम जो हैं सो कहताहूं सेलके १ वोडेकर २ काले ३ कालाजा ४ सिंधे ५ पवार ॥ ६॥ २०॥ माहे ७ जादव ८ इत्यादि अनकेहें । इनका भोजनसंबंध साडे बारह ज्ञातिमें है ॥ २८॥ और विवाहसंबंध अपने अपने वर्गमें होता है दूसरे वर्गमें नहीं । अब प्राचीनंत्रथकी बात कहताहूं ॥ २९॥ इस ज्ञाहिमें कुल ९६ हैं, उनमें वैश्व चार ४ हैं उनका वर्णन करतेहें । सूर्यवंश १ सोमवंश १ यहुवंश १ शेषनागवंश १ ऐसे हैं ॥ ३०॥ इन चार वंशोंक प्रमाण देखनेकी इच्छा होवे तो षण्णवातिक्वलनामक प्राकृतग्रंथमें मविष्योतर प्रराणका प्रमाण बतायाहै । ब्रह्मदेवसे आन्ने ऋषि पेर्स य

सौम्यस्तस्मापुहरवाः ॥ ३१ ॥ पुहरवःसुपुत्रो व दक्षनामा महोन्नतः ॥ तत्कन्या चादितिनीन्ना कश्यपेन विवाहिता॥ ॥ ३२ ॥ तस्मात्सूर्यः समभवन्मनुरिल्वाद्यः परे ॥ मतिना-रोऽयुताचेनो महोभौमोऽथ तत्सुतः ॥ ३३ ॥ अक्रोधोऽज-मलः पुत्रः श्रावणोऽह्यजपालकः ॥ <u>मयूरध्व</u>जभोजौ च हरिश्चंद्रः सुधन्वकः ॥ ३४ ॥ भद्रसेनः सिंहकेतुस्तथा हंस-ध्वजो नृपः ॥ ततो गंधर्वसेनश्च सूर्यवंशसमुद्भवः ॥३५॥ सूर्य-वंशोद्रवो राजा श्रावणो नाम यः पुरा ॥ उक्तस्तस्मै स्वक-न्यां वे सूर्यः सोमप्रमाभिधाम् ॥ ३६॥ अदात्तस्याः सका-शांद्रे सोमवंशसमुद्रवः॥मांघाता वसुसेनश्च मणिभद्रस्तथा-परः ॥ ३७ ॥ भद्रसेनश्चन्द्रपाणिभद्रसेनाद्यो नृपाः एते वै सोमवंशीयाः शेषवंशं वदाम्यहम् ॥ ३८ ॥ मांघाता सोमवंशीयस्तस्य भार्या पतिवता ॥ नामा भारतमिती चेति पतिदुःखस्य कारणात् ॥ ३९॥ विश्वामित्रप्रभावेण सा लेभे अत्रिका पुत्र सोम, सोमसे बुद, बुधसे पुरूखा ॥ ३१ ॥ पुरूखाका पुत्र वडा श्रताषी पुष्करद्वीपेंम रहनेवाला दक्षनाम करके भया दक्षकी कन्या **श्रा**दिति नाम करके भई उसके साथ करवप ऋषिने विवाह किया ॥ ३२ ॥ करवपसे सूर्य भये, सर्वका सनु,उनसेइल्वादिक राजा भेष आर मितनार अयुताचन महाभीम ॥३३॥ अक्रोध अजमल श्रावण अजपाल मयूरध्वज भोज हरिश्चंद सुधन्वा ॥ ३४॥ भद्रसेन सिंहके तु इंसध्वज गंधवेसेन इत्यादि: सूर्यवंशमें बहुत राजा भये हैं ॥३५॥ अब सोमका वंश, कहते हैं। सूर्यंश्री जो श्रावण राजा बढ़ा पराक्रमी हुआ उसने किसी निमित्तसे स्पर्के साथ बडा युद्ध किया उसके लिये सूर्य प्रसन्न होके अपनी सोमप्रभानामकी जो कन्या थी वह आवणराजाको दिये ॥३६॥पीछे उस कन्यासे वंश चला वह सोम-वैश प्रसिद्ध भया । अब वह सोमबंश में जो प्रसिद्ध राजा मथेहैं उनके नाम छिखतेहैं । मांधाता वसुसेन मणिभद्र॥ ३७॥ भद्रवाणि भद्रसेन चंद्रसेन इत्यादि राजा बहुत भेय हैं, परंतु यहां जो कहेंहें वे सब कुलके प्रख्यात करनेवाले हैं अब आगे शेषका दंश कहताहुँ ॥ ३८ ॥ सोमवंशी मांधाता राजाकी स्त्री भावमती नाम करक थी वह स्त्री . बडी पितेत्रता थी पर राजाने कोई कारणके छिये समागम छोडिंदिया बाट एक दिन

शेषसंगमम्॥ तस्माज्जातस्तु यः षुत्रः श्रीधरो नाम वीर्यवान् ॥ ४० ॥ गंगाधरो महीपालोः महीधरपुरंदरौ ॥ नागोदरो वेणुधरः योनतावीर्थ एव च ॥ ४३ ॥ महिवयों वज्रादरो दामोदरस्तथेव च ॥ नागाननः कार्तवीर्यस्तथा विजयन-दनः ॥ ४२ ॥ एते वै शेषवंशीया यदुवंशं वदाम्यहम् ॥ सोमवंशोद्भवो राजा ययातिर्नामं विश्वतः ॥ ४३ ॥ यदुनामा च तत्पुत्रस्तद्वंशोऽर्कविधः स्मृतः ॥ कर्णध्वजश्च सुमृति-गोंपतिर्वसुमांस्तथा ॥४४॥ एवं वंशचतुष्टयोद्भवनृपैः खंडेऽ जनाभे पुरा देशे षदशरसंमिते शितितलं सम्यक्तया पालि-तम्॥ तेषां षण्णवतिः कुलानि विबुधैः संस्थापितानि क्रमा-वह भानुमती गंगास्नान करनेको गयी मार्गमं विश्वामित्र ऋषिन उस राणीको म्लान-बदन देखके कारण पूछा तब राणीने कहा कि मेरा पति एक वर्ष भया भेरेसे बोलता नहीं है इसवास्ते कुछ उपाय बतावो । तब विश्वामित्रने एक कुप्पीमें जल अभिमन्त्रित करके दिया और कहाकि यह जल पतिके मस्तकके उपर सेचन करेगी तो पति वश्य होगा।ऐसा कहके ऋषि चलेगेय बाद भानुमतीके अपने पतिके मस्तकपर जल डाल तीवखत एक बिंदु पृथ्वी ऊपर पडा सी पृथ्वीको भेदके देशके मस्तकका स्पर्श करते करते तत्काल मंत्रप्रभावसे भानुमतीके पास आयके गर्भस्थापन करके चलागया वाद भानुमती बडी लिजितभई चिंता करने लगी। उतनेमें राजाकी वृत्त मालूम भया कि राणीको गर्भ रहा है सो सुनते वडा कोध भया तव विश्वामित्र ऋषि वहीं आयके सब वृत्तांत कहा कि हे राजा ! तेरे घरमें साक्षात् विष्णु अंशी शेषका गर्भहें सो तेरा पुत्र बडा प्रतापी होवेगा ऐसा कहके चळेगये बाद राजा प्रसन्न भया नवमास पूर्णभये तब श्रीधर करके पुत्र भया ३९।४० बाद इस वंशमें कुल स्थापना करनेवाले जो बडे राजा भये उन में नाम गंगाधर महीपाछ पुरन्दर नागोद्र वेणुधर योनतवीयी।।४१॥ वज्राद्र दामोदर नागातन कार्तवीर्य विजयाभिनंदन ॥ ४२ ॥ यह सब शेषवंशके क्षात्रिय चृय जानने अब यदुवंश कहताहूं-चंद्रवंशी राजा जो ययाति करके विख्यात थे ॥ ४३ ॥ उनका पुत्र यदुनामक भया उसके वंशमें जो भये उनको यादव कहते हैं वे वारह प्रकारके हैं सो पहिले वर्णन किये और इसी वंशमें जो दूसरे राजा भये हैं उनके नाम कर्णध्वज सुमति वसुमति गोपति ऐसे अनेक राजा यदुवंशी जानने ॥४४॥ ऐसे सूर्ववंश सोम-वंश शेषवंश यदुवंश यह चारवंशके राजा मिलके भातखण्डके छप्पन देशों ये जोराज्य

द्रोत्रं कर्म तथाधिँदेवतगणं वक्ष्येष्त्र तद्विस्तरात् ॥ ४५ ॥ सूर्यवंशोद्रवानां तु गोत्राणि द्वाद्शेव हि ॥ पंचविंशतिसो-मानां गोत्राणि मुनिरव्रवीत् ॥४६॥ प्रभावती कालिका च इर्गा योगेश्वरी तथा॥महालक्ष्मीस्तथेद्राणी चंडिका त्वरिता तथा ॥४७॥ माहेश्वरीति विख्याता देव्यश्चोभयतो इमाः॥ अथेषां कर्म वक्ष्यामि यथोक्तं पूर्वप्रंथके ॥४८॥ पुराणशास्त्र-श्रवणमुपवीतस्य धारणम् ॥ न वेदाश्रयणं कार्यं कलौ धर्म-विवर्जनात् ॥ ४९॥ शिवादिभक्तिकरणं ग्रहे देवार्चनं सदा ॥ स्नानं सन्ध्यां तथा दानं कुर्याद्वाह्मणभोजनम्॥६०॥ जप्या-करते भये कलियुगमें स्वपुण्यसे उनके सर्वोंके मिलके छान्नवे कुल स्थापन किये हैं। उनमें सूर्य सोम यहां दो मुख्य हैं, बाकी सबोंका अंतर्भाव जानना। अब गोत्र कर्म देवीका निर्णय कहतेहैं ॥ ४५ ॥ सूर्यवंशीय क्षंत्रियं राजाओं के गीत्र १२ हैं चन्द्रवं-शीय राजाओंके गोत्र२५हें ऐसा भवि<u>ष्योत्तर पुराणके सह्याद</u>िखण्डमें व्यासमुनिन कहा है। गोत्रोंके नाम कहतेहैं-भारद्वाज, पूर्तिमाक्षे २ वसिष्ठ ३ काश्यप ४ द्वारेत ५ विष्णु ६ ब्रह्मे ७ शौनक ८ कोंडिन्य ९ कौशिक १० विश्वामित्र ११ मांडव्य यह १२ वारह सूर्यवंशके जानना । प्रभावती कालिका महालक्ष्मी योगेश्वरी इंद्राणी दुर्गा यह कुलदे वता जाननी । प्रवर ३।५ जानने । सोमवंशियोंके गोत्र २५ प्रह्लाद १ अति २ वासिष्ठ ३ ग्रुंक ४ कण्व ५ पराशर६ विश्वामित्र ७ भारद्वाज ८किपल ९ शीनकँ १० याज्ञवल्क्य १२ जमदिम १२ गौतमं १३ मुँहल १४ व्यास १५ लोमश १६ अगस्ति १७ कीशिक १८ वत्सस १९ पुलस्त्य २० मकॅन २१ हुर्वासा २२ नारद २३ कर्वप २४ बकदालभ्य २५ यह गोत्र जानने । ३ ५ । ७ । योगेश्वरी महा लक्ष्मी त्वरिता चंडिका यह कुलदेवता जाननी अब इनका कर्म कहतेहें पूर्वोक्त ष्णवाते कुछनाम करके जो प्राकृतयंथ है उसमें कहाहै॥ ४६-४८ ॥ यह छन्तु कुलके मनुष्योंने पुराणशास्त्र अवण करना, यज्ञोपवीत धारण करना वेदमंत्र आश्रय करना नहीं, कारण यह क्षित्रय हैं। परनतु किल्युगमें बहुत हैदिन से स्वथमें त्यागा गया है। उसके लिये और वर्णसंकरादिक भयसे पातित्य भया है॥ ४९॥ शिवा-दिक देवताओंकी भक्ति करना अपने घरमें नित्य देवपूजा ब्राह्मणके हायसे करवाना-स्तान संघ्या दान भोजनादि करवाना ॥ ५०॥ सोमवंशी राजाने रुद्रगायत्री बीजस १ जमद्भि २ गौतम ३ सनत्कुमार ४ शौनक ९ ब्रह्म ६ गार्ग्य ७ माल्यवत्त ८ शोडित्य-

च रुद्रगायत्री बीजाक्षर समन्विता ॥ सोमवंश्यनृपाणां च रुद्रेष्ट ब्रतबन्धनम् ॥ ५१ ॥ रजस्वला चतुर्थेह्नि ग्रुद्धा भवति भामिनी ॥ सूर्यवंशोद्भवानांत्रपासना विष्णुसूर्ययोः॥ ५२ ॥ शेषवंशोद्भवानों च गणेशस्य ह्यपासना ॥ शस्त्राणां पूजनं चैव विजयादशमी दिने॥५२॥कुलोपयोगिकं वंश चैकं वक्ष्यामि तच्छृणु ॥ गन्धर्वसेनो नृपतिः सूर्यवंशोद्भवस्तुयः॥५४॥तस्य षडभवन् पुत्रास्तत्र भर्तृहरिर्महान्॥ तत्कनिष्ठो विक्रमश्च राज्यं चावंतिके पुरे ॥ ५५ ॥ वनं गते भर्नृहरौ राजासी दिक्रम-स्ततः ॥ भोजराजः सुतस्तस्य तेनासीत्कुलसुत्तमम् ॥ ५६॥ येन नागपुरं नाम नगरं निर्मितं पुरा ॥ शेषाद्वाह्मणकन्या-यां जातोंके शालिवाहनः॥५७॥प्रतिष्टानपुरे रम्ये तस्य पुत्रः कुषारकः ॥ सौकरो विक्रमः पुत्रो द्रावेतौ दक्षिणाघिपौ ॥ ॥ ६८ ॥ गोमंतनिकटेवासं चक्रतुः परमोज्ज्वलौ ॥ सुर्वे पवारदेशे च प्रतिष्ठाने च घोरपः ॥ ५९ ॥ शिंदे. ग्वाल्हेरदेशे च सालुके दिछिदेशके ॥ सिसोदनामको राजा विख्यात-हित जपना, स्यारहवें वर्षमें जनेज पहेरना ॥ ५१ ॥ रजस्वलाके तीन दिन अ**स्पर्श** धर्म पालन करना सूर्यवंशी राजाओंने विष्णु सूर्यकी उपासना करना ॥ ५२ ॥ शेष वंशके राजाने गणपतिमंत्रकी उपासना करना आश्विन ग्रद्ध दशमी जिसकी दश-हरा कहतेहैं उसदिन सबोंने शस्त्रपूजा करना ॥ ५३ ॥ अव यह छन्नुकुछके अंतर्गत एक क्रूलका उत्पत्तिकारण कहता हूं सो सुनो। सूर्यवंशी राजा जो गंधवंसेन पहिले कहा है ॥ ५४ ॥ उसके छ: पुत्र भये, उनमें सबसे बडा राजा भर्त् हरि भया । उससे छोटा विक्रम करके भया॥ ५५ ॥ राजा भर्तृहारे स्वस्नीका व्यभिचार देखके विरक्त होके वनमें गया बाद विक्रम राज्यगादीपर बैठे तो गादी उज्जयिनीनगरीमें थी। राजा विक्रमका भोजराज नाम करके पुत्र भया । भोजराजके वंशमें भोसले ऐसा कुल भया ॥ ५६ ॥ जिन्होंने दिद्भ देशमें नागपुर अपनी राजधानी निर्माण की । रोषसे ब्राह्मणकी कन्यामें श्रीशालिवाइन उत्पन्न हुआ ॥ ५७ ॥ अब शालिवाहनके वंशमें क्रमार राजा, विक्रमके वंशमें सीकर राजा यह दक्षिण प्रांत गोमंतक पर्वतके नजदीक राज्य करते भये ॥ ५८ ॥ सुर्वे पायगड स्थान पनार अयोध्यामें चीर पडे पैठनमें ॥ ५९ ॥ शिंदे रवालियरमें सांछुके दिली स्तुलजापुरे ॥६०॥ मंदोसरे मोहितश्च चह्नाणः पश्चदेशके ॥
गुर्जराख्ये महादेशे नाम्ना गाईकवाडकः ॥६०॥ सांवतो नाम
नृपतिगींवादेशे व्यवस्थितः ॥ बागल्कोटाख्यके यामे नाम्ना
महाडिक एव च ॥ ६२ ॥ इन्दोरे तावडो नाम दाभाडो
द्वारकापुरे ॥ गुलपो नासिका क्षेत्रे सीरकश्चोत्तरे तथा
॥६३॥ कर्नाटके तोवरश्च मोरो काश्मीरके तथा ॥ यादवो
मश्चरादेश मुख्यं स्थानमिदं स्मृतम् ॥ ६४ ॥ अथ
षण्णवतिकुलनागानि ॥ सुर्वे कुल प्रथमकं पंचभेदैः समनिवतम् ॥ सितोलंगवसेनाइकघाडराउतकेरिति ॥ ६५ ॥
दितीयं च पवाराख्यं षड्भेदेश्च समन्वितम् ॥ पालवे धाररावश्च दलवी कदमस्तथा ॥६६॥ विचारे सालव इति भोस-

लेति तृतीयकम् ॥ सक्रनपालनकासाभ्यां रावभेदेन संयु-शहरमें, सिसोटे तुल्जापुरमें ॥६०॥मोहिते मंदोसरमें, चहाण पंजाबमें, गाईकवाड ग्रजरातमें ॥ ६१ ॥ सांवत गोवागांवमें, म्हाडिक बागलकोटमें ॥ ६२ ॥ तावडे. इंदोरमें, दाभांडे द्वार्कामें, घुलुष नासिक त्र्यंवकमें सिरके उत्तर अमदाबादमें ॥६३॥ तोवर कर्नाटक देशमें, मोरे काश्मीर देशमें यादव उर्फ जायव मधुरादेशमें । यह सब कुलोंकी मुख्य गादी जाननी ॥६४ ॥ (कुली सुर्वे ) अजपाल राजा सूर्यवंशीया उसके वंशमें जो मये उनका उपनाम सुर्व.विसष्ठ गोत्र,कुलदेवी महालक्ष्मी,खेचरी सुद्रा तारक मंत्र विजया दशमीके दिन खांडा पूजना लग्नकार्थमें देवक कळंवके अथवा सूर्यफुल तखत गादी अयोध्या पहन पीलीगादी पीला निज्ञान लाल घोडा उनके कुल ६ सितोक्ने १ गर्वेस २ नाईक रे घाड ४ राउत ५ और सुर्वे ६ मिलके सुर्वे कुल क्षत्रिय धर्म जानना ॥६५॥ ( कुळी प्वारकी ) मयूरध्वज राजा सूर्यवंशी उसके वंशवें जो भये उनका उपनाम पवार, भारद्वाज गोत्र, कुलदेवता खंडेराव, अलक्ष मुद्रा, बीज मंत्र, विजयाद-शमीको शख्रतल्वार पूजना. पीली गादी, पीला निशान, जर्दबोडा, तरूत गादीपाय-गड़ लग्नकार्यमें देवक कळंवका और तलवारधारके फुल । इनके कुल ७ पालव १ घारराव २ दलवी ३ कदंब ४ विचारे ५ सालप ६ और एवार ७ यह ७ सात मिलके पवार कुल जानना ॥ १६ ॥ ( कुलीभोसले ) भोजराज सूर्यवंशी उसकेवंशमें जो हैं उनका उपनाम भोसले शीनक उर्फ शालकायन गोत्र, कुलदैवत जगदंवा, भूचरी सुद्राः तारक मंत्र, विजया द्शमीको शस्त्र विछवा पूजना, लग्न कार्थमे देवक शंख प्रुजना, भगवी गादी भगवा निज्ञान नील घोडा तक्त गादी नागपूर इनका

तम्॥६७॥ कुलं घोरपडारुयं वै चतुर्भेदसमन्वितम् ॥ माल-पो पारधी चैव घोरपडनलावडौ ॥ ६८॥ राणाकुलं पंचम वै पंचभेदसमन्वितम् ॥ सीगवनमुळीकौ च राणे दुघे च पाठकः ॥६९॥ शिदे कुसं च षष्ट्रं वै भेदैद्वीदशभिर्युतम् ॥ कुर्वा च शिशुपालश्च महत्कालश्च नेकुलः ॥ ७०॥ सक-त्पालो जयश्चैव विजयो धुईयस्तथा ॥ सितज्यादिद्वादशैव शिंदानाम्ना प्रकीर्तिताः ॥ ७३ ॥ सांछुकेसंज्ञकं यद्वे कुलं कुल ४ सक्याल १ नकासे २ राव ३ और मोसले ४ यह चार मिलके मोसले कुल जानना ॥ ६७ ॥ ( कुली घोरपडे ) हारिश्चंद्र राजा सूर्यवंशी उसके वंशमें जो भषे उसका उपनाम घोरपडे वसिष्ठ गोत्र क्रलदेवता खंडेराव अगोचरी मुद्रा पंचाक्षरी मंत्र विजयादशमीको शस्त्र कटचार पूजना, लेशकार्यमें देवक रुईका तक्त गादी मुंगीपटण शुभ्र गादी शुभ्र निशान लाल घोडा इनके कुलाचार मालप १ पारघे २ नलवडे ३ और घोरपडे ४ यह चार मिलके घोरपडे कुल जानना । क्षत्रिय धर्म चलाना ॥६८॥ (कुलीराणे ) सुधन्वा नामक राजा सूर्यवंशी उसके वंशमें जी:मस उनका नाम राणे, जमदिशिगोत्र, कुल्देवी माहेश्वरी चांचरी, मुद्रा पडक्षरी मंत्र विजयाक्शमीको शह तरबार पूजना, तक्त गादी उदेपूर लाख गादी लाल निशान बाल घोडा लग्नकार्थमें देवक सूर्थकांत अथवा वडका । इनके कुल ५ दुवे १ सी गवन २ मुलीक ३ पाटक ४ और राणे ५ यह ५ इन्छ मिलके राणेक्कल जानना क्षत्रिय धर्म चलाना ॥ ६९ ॥ (कुली शिंदे) भद्रसेन राजा स्पवंशी उसके वंशमें जो भये उनका नाम झिंदे। कौडिन्य गोत्र कुलदेवता जोतिवा अलक्ष सदा, तारक मन्त्र, तक्त गादी ग्वाल्हेर, पीली गादी पीला निज्ञान पीला घोडा लग्नकार्थमें देवक कलं-वका अर्थना रूईका विजया दशमीके दिन शख तरवार पूजेंना यह शिंद बारह तर-हके हैं, तथापि उपनाम एकई। जानना । कुर्वाझिंदा शिथुपाल शिंदा महत्काल शिंदः नेकुल शिदा ॥७०॥ सकत्वाल शिदा जय शिदा विजय शिदा धुर्दया शिदा सितज्या शिंदा सिगणवेल देवक वा कुर्वाशिंदा माखेल देवक वा जयशिंदा केलबक देवक वो विजयशिदा इत्यादि भेदसे जानना ॥७१॥ (बुड़ी सांखेंके ) हंसध्वज राजा सूर्यंदंशीः उसके वंशमें जो भये उनका उपनाम सालुके, विश्वामित्र गोत्र, कुल्देवता हिंगलाजः माता अगोचरी मुदा बीजमन्त्र लग्नकार्यमें देवक कमल नालतिहत अथवा सालकी-के पिंच्छ तरुत गादी दिल्ली शहर, पीली गादी, पीला निशान, जरद घोढा विजया दशमीके दिन राख खंडा पूजना इसमें कुल ५ हैं साछंके १ वाघमारे २

पंचिवधं तु तत्।। सालु के वायमारे च घाटगे घाघपत्ताडे।।। अशा अष्टमं च सिसोदाख्यं कुळ प्यव्चविधं तु तत्।।। सिसोधं च पराधं च जोशीभोरवसाळवाः।। अशा कुळं च जगतापाळ्यं चतुभेंदसमिवतम्।।जगतापश्च सेळारः सितोले छ म्हात्र एव च॥ ७४॥ मोरेकुळं च दशमं चतुभेंदसमिव-तम्।।मोरे तथा केशकरः कल्पाते दरवारके।। ७५ ॥ एका-दशं मोहिताख्यं कुळं पंचविधं स्मृतम्।।मोहिते कामरे माने कांटे काठवडे तथा।। ७६ ॥ चतुर्विधं चह्नाणाख्यं कुळं

घाडमे ६ घाघ ४ पाताडे किंवा पबोड़े ५ यह पांच साछके कुछ जानना ॥ ७२ ॥ (कुलीसिसोदे ) सिंहकेत राजा सूर्यवंशी उसके वंशमें जो भये उनका कुल उपनाम सिसोंदे गौतम गोत्र कुछदेवता अंविका भूचरी मुद्रा पंचाक्षरी मंत्र विजयादशभीको शस्त्र कटचार पूजना लग्नकार्यमें देवक इलदीका और कलम्बका तरूत गादी तुलजा षूर इसमें कुल ५ हैं यह पांच सिसोदे कुल जानना ॥७३॥ (कुली जगताप ) वसुसेन राजा सूर्यंक्शी उसके वंशमें जो भये इनका कुल उपनाम जगताप बकदालभ्य गोत्र कुछदेवता खंडराव व खेचरी मुद्रा षडक्षरी मंत्रे तरूत गादी भरतपुर सुफेद गादी सुफेद निशान सुफेद घोडा लग्नकार्थमें देवक क्लम्बका और पिप्पलके पान विजयादशमीको शस्त्र तरवार पूजना इसमें कुछ ४ हैं जगताप १ सेला २ ह्यात्रे ३ सितोले ४ यह चार कुल मिलके जगताप कहाते हैं ॥ ७४॥ (कुलमोरे ) मांधाता राजा सोमर्वशी उसके वंशमें जो भये उनका कुछ उपनाम मोरे ब्रह्मगोत्र कुछदेवता खंडेराव अगोचरी मुद्रा मृत्युंजय मंत्र तरुत गादी काश्मीर मगवी गादी भगवा निशान भगवा घोडा विजया दशमीके दिन शस्त्र कटचार पूजना लग्न कार्यमें देवक मोरके पिच्छका और तीनसे साट, इसमें कुछ ४ हैं मोरे १ केशकर २ कल्पाते ३ दरबारे ४ यह चार कुछ मिलके मोरे कुल जानना ॥ ७५ ॥ कुली मोहित वसुमती नामक राजा सोमवंशी उसके वंशमें जो भये उनका उपनाम मोहिते गार्थ गोत्र इल्टेंबत खंडेराव अलक्ष मुद्रा बीजमन्त्र तरूत गादी मंदोसर सुफेंद गादी निशान सुफोद घोडा छन्न कार्यमें देवक कलम्बका विजया दशमीके दिन शस्त्र तेगा पूजना इसमें कुछ ५ हैं मोहिते १ माने २ कामरे ३ कांटे ४ काठ-वड ९ ऐसे मोहित जानने क्षत्रिय धर्म चलाना ॥ ७६॥ (कुळी चवाण) मणिभद् द्वादशमं स्मृतम्॥ चवाणं घडपश्चैव वारंगो दलपत्तथा॥७७॥ अयोदशं च दाभाडं चतुर्भेदसमन्वितम् ॥ दाभाडो निवल-करः रावो रणदिवेनकः ॥ ७८ ॥ कुलं गायकवाडारूयं भेद-अयसमन्वितम् ॥ गायवाडः प्रथमः पाटनकरश्च भातकः ॥ ॥ ७९ ॥ कुलं सावन्तकं पश्चदशकं च चतुर्विधम् ॥ सावतो कंवलेकारूयः इनमृलकरघाडगौ ॥ ८० ॥ कुलं म्हाडिककं

राजा सोमवंशी उसके वंशमें जो भये उनका उपनाम चवाण कपिलगोत्र कुलदैवत जीतिबा और खंडेराव चाचरी मुद्रा नृसिंहमंत्र तरुत गादी पंजाव पीली गादी पीला निशान पीला घोडा लग्नकार्यमें देवक वासंदी बेले विजयादशमीके दिन शस्त्र खांडा पूजना । इसमें कुल ४ हैं-चवाण १ घडप २ 'वारंगे ३ दलपते ४ ऐसे चार चहाण जानना ॥ ७७ ॥ ( कुछी दाभांडे ) भद्रपाणी राजा सोमवंशी उनके कुछमें जो भये उनका उपनाम दाभाडे शांडिस्य गोत्र दलदैवत जोतिवा अगोचरी सुद्रा तारकमंत्र त्तरुत गादी द्वारका लग्नकार्यमें देवक कलंबके भगवीगादी भगवानिशाण जरदाघोडा विजयादशमीके दिन शस्त्र कटचारै पूजना। इसमें कुछ ४ हैं दामाडे १ निवालकर २ राव २ रण दिये ४ ऐसे दाभाडे जानना ।। ७८ ॥ ( कुली गायकडवाड ) चंद्रसेन राजा सोमवंशी उसके कुलमें जो भये उनका नाम गायकवाड सनःकुमार ऋषि गोत्र कुल-दैवत खंडेराव भूचरी मुद्रा मृत्युं जय मंत्र तरून गादी गुजरातदेश भगवी गादी भगवा-निशान भगवा किं वा लाल घोडा लप्नकार्यमें देवक उंबरेका उर्फ गुलरका विजया-दशमीके दिन सस्र तेगा पूजना । इसमें कुछ ३ हैं गायकवाड १ पाटनकर २ उर्फ कार्त-बीर्य॥ ७९॥ ( कुलीसांवत ) भद्रसेन राजा सोमवंशी उसके वंशोंग जो उनका उपनाम सांवत दुर्वासा ऋषिगोत्र कुलस्वामी जोतिबा चाचरी सुदा नृसिंहमैत्र तरुत गादी गोवा उर्फ सांवतवाडी भगवी गादी भगवा निशान जरीपटका लोहबंदी घोडा लप्रकार्यमें देवक कलंबका और इस्तीदंत विजयादशमीके दिन शस्त्र तलवार पूजना । इसमें कुल ४ हैं सावंत १ कंबले २ इनसुलकर ३ बाडगे ४ यह चार मिलके सावंत जानना ॥ ८० ॥ ( कुलीम्हाडिक ) कार्तवीर्थ राजा शेष वंशी उनके वंशों जो भये उनका उपनामम्हादिक माल्यवंत ऋषिगोत्रक्कलदेवता कात्यायनी खेचरी मुद्रा पंचा-क्षरी मंत्र तरूत गादी वागलकोट नीली गादी नीला निज्ञान नीला घोडा लग्नकार्थमें देवक कठंबका अथवा पीपलका विजयादशमीके दिन राख्य कड्यारं किया तलवार पूजना। इसमें कुछ ५ हैं म्हाडिक ? गवलीरमागले २ मोईर ४ ठाकुर ५ यह मिलके

तत् षोडशं पश्रधा स्मृतम् ॥ म्हाडिको गवली भोग्ले भोई-ठाकुरकस्तथा ॥ ८१ ॥ तावडाक्यं कुलं सप्तदशकं तच पंच-धा ॥ तावडो सागलो नाम जादो जांवलचिर्फुले ॥ ८२ ॥ भुलपाल्यं कुलं पंचिवधमष्टाद्शं स्मृतम् ॥ भ्रुसप्भुमालधू-राश्च कासहंडपवारको ॥८३॥ बागवारुयं कुल यज्जैकोनविं-शं चतुर्विधम्॥बागवो परबश्चेव मोकासी दिवटस्तथा ॥८४॥ शिरकारुयं कुलं विंशं षड्विधं तत्प्रक्षते ॥ शिरकौ डश्रेव शेलको बागवांस्तथा ॥ ८५ ॥ गावंडो म्हांडिक जानना ॥ ८१ ॥ (कुछी तावडे ) नागानन राजा शेषवंशी उसके वंशसे जो भये उनका उपनाम ताबेंड, विश्वावस उर्फ अगोचरी मुद्रा कुलदेवता योगश्वरी अगोचरी मुद्रा षटक्षरी मंत्र तरूत गाढी इंदोर सफेद गाढी सफेद निशान सफेद घोडा लग्नकार्यमें देवक कलंबका किंवा हल्दीका पानका किंवा सोनेके पान विजयादशमीके दिन शस्त्र कटार पूजना । इसमें कुल ५ हैं तावडे १ सांगल २ नामजादे ३ जावले ४ चिरफुछे ५ ऐसे तावडे जानना ॥ ८२ ॥ ( कुली घुलपघुले ) महिपाल राजा शेषवंशी उसके वंशमें जो भये उनका उपनाम धुलप गोत्र कुलंदै-वतखंडराव भूचरी मुद्रा मृत्युंजय मेत्र तरुत गादी नासिक व्यंवक विजयदुर्ग भग-वी गादी भगवा निज्ञान भगवा घोडा जरीपटका लग्नकार्यमें देवक कलंबका और हेंडप्वार इनके लेंडसुनेका हलदीको किंवा केतकीके अंतरभागका विजयादशमिक दिन शस्त्र खांडा पुजना। इसमें कुछ चार किंवा ५ हैं किंवा धुछप १ धुमाछ २ धुरे २ कासक्वे ४ लेंडपवार ५ ऐसे जानना ॥ ८२ ॥ ( कुली वागवे ) गोशी अथवा विजयाभिनंदन राजा शेषवंशी उसके वंशमें जी भये उनका नाम वागवे शौनल्य उर्फ शौनक गोत्र कुलदेवता महाकाली भूचरीमुदा नृतिहमंत्र तरूत गादी कोठ बुंदी भगवी गादी भगवा निज्ञान भगवा घोडा लग्नकार्यमें देवक कलंबका विज्ञषादशमिक दिन शख तल्वार पूजना । इसमें कुल ४ हैं बागवे १ परब २ मोकासी ३ दिवटे ४ पसे बागवे जानना ॥८४॥ ( कुछी शिरके ) कर्णध्वज राजा यदुवंशी उसके वंशमें जो भये उनका उपनाम शिरके शीनल्य उर्फ शीनक गोत्र कुलदैवत महाकाली तरूत गादी, अमदाबादशुभ्र गादी, शुभ्रानिशान शुभ्र घोडा, जरीपटका,चाचरीमुद्रा बीजमंत्र रुग्नकार्यमें देवक कलंबका, विजयाददामिके दिन शखरवांडा पूजना । इसमें कुछ ६ हैं ६ शिरके १ फाकडे २ शेलके ३ बागवान ४ गावंड ५ मोकल ६ यह छः शिरके ज्ञानना ॥ ८५ ॥ ( कुली तोवर ) जसुमती राजा यदुवंशी उसके वंशमें जो भये उन- स्रोकविंशं वदाम्यहम् ॥ कुलं हि तोवराणारूयं प्रोक्तं पंच-विधं बुधेः ॥ ८६ ॥ तोवरो तामटो बुल्को धावडो माल्पवा-रकः ॥ द्वाविंश यादवकुलं तच्चैकं परिकीर्तितम् ॥ ८७ ॥ एवं प्रोक्तो मया सम्यङ्महाराष्ट्रसमुद्रवः॥ हरिकृष्णेन विदु-षा ज्ञातिज्ञानस्य हेतवे ॥ ८८ ॥

इति श्रीज्योतिर्वित्कुछावतसहरिक्षणविनिर्मिते बृहज्ज्योतिषाणीवे षष्टे मिश्रस्कंघेऽनेकविधबाह्मणोत्पत्तिमार्तडाध्यये महाराष्ट्रबाह्मण-श्रदक्षत्रियवर्णनं नाम नवमं प्रकरणं समाप्तम् ॥९॥

का उपनाम तोवर गार्गायन गोत्र कुलदैवता योगेश्वरी तक्त गादी कर्णाटक (सावन्र वंकापूर) हरी गादी हरा निशान पीला घोडा जरी पटका भूचरी मुद्रा नरसिंहमंत्र लग्न कार्यमें देवक उंवरका उर्फ गुलरका और सुनेही माला अथवा रुद्राक्षमाला अथवा कांदे-की माला विजयादशमीके दिन शस्त्र तेगा पूजना ।इसमें कुल पांच हैं तोमर १ तामटे २ बुलके रे धावडे ४ मालपवार ५ यह सब तोवर जानना ॥ ८६ ॥ कुलीजाधव उर्फ यादव यहुराजा यहुवंशी उनमें जो भये उनका उपनाम जाधव उर्फ यादव कोंडिन्य गोत्र कुलदेवत योगेश्वरी जोतीबा और वंडेराव उक्त गादी मथुरा पुरी पीली गादी पीला निशान पीला घोडा अलक्ष सुद्रा पंचाक्षरी मंत्र लग्नकार्यमें देवक वलंबका आंवेका और उवस्त्रका, विजयाहशमीके दिन शस्त्र तरवार पूजना। इसमेंकुल १२हें परंतु यह सब जाधव जानना पूबोंक सेलके सुर्वे जाधव तक सर्वोने क्षत्रिय धर्म पालना पवित्रता नित्य घोतवस्त्र पहेनना यहोववीत धारण करना गोत्रास देना अतिथि पूजा करना पुराण शास्त्र श्रवण करना ऐसे यह षण्णवाति कुल समाप्त मये ॥८०॥ ऐसे मैंने यह महाराष्ट्र देशस्थ बाह्यणोंकी उत्पात्ती,कुलगोत्रविचार और शुद्ध क्षत्रिय मरेठे जो है उनकी उत्पत्ति कुलगोत्रमेद में हरिक्षणाने ज्ञातिमेद्का ज्ञान होनेको कहा ॥ ८८ ॥

इति त्राह्मणोत्पत्तिप्रन्थमें महाराष्ट्रके भेद सम्पूर्ण भये प्रकरण ॥ ९ ॥

### ब्राह्मणोत्पत्तिमार्तण्ड ।

| s~  | स्रवे     | 2         | माब ४      |         | सिस्दे १   | %<br>%         | क्रांद्रे थ  | سو<br>سون  | षाडमे ४      |          | बामके १     |
|-----|-----------|-----------|------------|---------|------------|----------------|--------------|------------|--------------|----------|-------------|
|     | मितोले १  | 2.        | घोरपटे १   |         | अपरावे २   | ş              | क्राउवड ५    | سوں<br>سوں | म्या है।     |          | प्रम २      |
|     | मयसे ३    | <u>%</u>  | माळप १     |         | भोषर. ३    | <u>م</u>       | च याज १      | 9          | गवली २       |          | मोकाशी इ    |
|     | माईक ध    | 0         | पारधे ३    |         | माश्री ध   | 3.             | घडम श्र      | W          | भोगले ३      |          | किवासे ह    |
|     | মাত       | er<br>er  | नलपड़े ४   |         | साळव ५     | ar<br><b>5</b> | वारंगे ३     | 0/2        | भडहर ४       |          | शिरके १     |
|     | राऊत ६    | es<br>es  | राजे १     |         | जगताप १    | 30             | दलपते ४      | o<br>၅     | अक्सर ५      |          | मामड़े १    |
|     | पवार १    | ar<br>Ar  | द विद्     |         | मेलार २    | 3°             | दाभाड़े १    | <u>م</u>   | ताबदे १      |          | श्रीक्षके स |
|     | पाळव २    | <b>10</b> | स्मिगवन २  |         | म्हाञ्च    | w-<br>2        | निया हकर र   | Ŝ          | सांगळ र      |          | बागवान ४    |
|     | धारदाव ३  | 3         | मुलीक थ    |         | सितोले ४   | 9)<br>3)       | 67<br>10     | 9          | नाम आवे ३    |          | गावंड ५     |
|     | दळवी ४    | w         | पाउक्ट ५   |         | मोरे १     | ¥              | रणदिये थ     | 23<br>9    | जांबले ध     |          | मोकल ६      |
|     | क्तम ८    | 9         | क्षां क    |         | केशकर २    | %<br>3         | गायक्वाड १   | š          | चिर्फ्रले २  |          | तोवर १      |
| -,  | विचर ६    | 2         | सालुक र    |         | कल्पाते, ३ | 0              | पाटणकार २    | <b>19</b>  | मुलप्रमेले १ |          | तामटे २     |
| rw. | साद्ध्य ७ | 6.<br>0.  | बाचमारे ३  |         | द्रवारे ४  | 34.            | भाने         | 3          | धुमाळ र      |          | ब्रह्म स    |
| 4   | मोसले १   | or        | ् धाङ्गे ४ | Ja<br>M | मोहिते १   | a v            | सांग्र १     | ソツ         | (0)<br>(0)   | 0/<br>To | धावड़े ४    |
| PW/ | त्तकपाळ २ | ar        | वास        |         | माण २      | 03°            | कंचले २      | Ś          | कासले ४      |          | माळपवार ५   |
| E & | नकासे २   | ar<br>ar  | पाताहे ६   |         | माम् ३     | Die<br>Die     | इमस्यक्षार ३ | Ş          | जडपवार ३     |          | जाधव १      |

# अथ ह्योडब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम् ॥

अवशिष्टानेकब्राह्मणभेदोत्पत्तिप्रकरणान्युत्तरभागे भविष्यंति ॥ उक्तं पद्मपुराणे पातालखंडे ॥ ॥ शौनक उवाच ॥ वद सृत महाभाग तीर्थानामुत्तमं च यत् ॥ सृत शृणुध्वं मुनयः सर्वे तीर्थराजकथानकम् ॥ १ ॥ युधिष्टिराये यत्पूर्वं घौम्येन कथितं वने॥ दुर्योधनेन द्यूतेनजितास्तेपांडवा यदा॥२॥आगता वनमध्ये तु चार्जनेस्वर्गमास्थिते ॥ एकदा दुः खितो राजा स्थितो बन्धुजनैः सह॥३॥धौम्यःसमागतस्तत्र राजा पूजितवांस्तदा॥दुःखितं नृपतिं हञ्चा धर्म प्रोवाच तत्त्व-वित् ॥४॥ धौम्य उचाव ॥ ॥ किं दुःखितोऽसिराजेन्द्र यथा वै प्राकृतो नरः ॥ अनुभूतं महद्वः सं रामेण च नलेन च ॥ ५ ॥ एकाकिनाऽधुना त्वं तु भ्रातृभिभीर्यया युतः ॥ कुरु तीर्थान्यनेकानि तेन सौरूयं भविष्यति॥ ६ ॥ युधि-ष्टिर उवाच ॥ स्वामिस्तीर्थोत्तमं ब्रुहि येन सौख्यं लभाम्य-हम्॥ ॥ धौम्य उवाच ॥ ॥ शृणु पार्थ प्रवक्ष्यामि धर्मा-

वाकीके भेद जो हैं वे उत्तरभागमें प्रकट करूंगा।। अब छः प्रकारके हो। ब्राह्मण और विनयोंकी उत्पत्ति प्रसंग कहताहूं शौनक ऋषि प्रश्न करते हैं हे सूत पौराणिक! सब तीथोंमें उत्तम जो तीथं होवे सो कहो तब सूत कहतेहें हे ऋषीश्वरे।! तीथंराजकी कथा में कहताहूं तुम सुनो ॥ १॥ पिहले युधिष्ठिर राजाको वनमें जो धौम्य ऋषिन कही है एक समयमें दुर्योधनने दूतकी हासे पांडवोंको जीता।।२॥: तब पांडव वनमें आये अर्जुन स्वर्गकी रचना देखनेको गये तब एक दिन बंधु सह वर्तमान राजा युधिष्ठिर उदास होके बैठेथे॥ ३॥ इतनेमें धौम्य ऋषि आये राजाने पूजाकी ऋषि राजाको दुःखित देखके पूछने लगे॥ ४॥ घौम्य पूछते हैं हे राजा! तुम दुःखित वयों हो? पूर्व समयमें नलराजा और रामचन्द्र यह अकले बेड दुःख पाये हैं।। ५ ॥ और तुम तो स्त्री वन्धु सह वर्तमान हो इस वास्ते तुम तीर्थयात्रा करो उस तीर्थयात्रासे तुमको सुख होगा॥ ६॥ युधिष्ठिर पूछतेहें हे स्वामिन् ! उत्तम तीर्थ कहो जिससे सुख होने धौम्म ऋषि कहतेहें हे राजा! श्रवणकर एक धर्मारण्य नामक वडा तीर्थक्षेत्र गुजसत

रण्यं सुपुण्यदम्॥७॥सेवितं धर्मराजेन सूर्यणंद्रादिभिस्तथा॥
प्रजेशेः सेवितं प्रव मुनिभिः सिद्धचारणेः ॥८॥ गगादिसर्वनीर्थानि सिंहराशिस्थिते गरौ॥धर्मारण्ये समायांति गोदावयां ततः परम् ॥९॥ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ कथं तीर्थं
समुत्पत्रं किस्मिन्काले च तद्भद्म ॥ धौम्य उवाच॥ ॥
प्राप्ते करूपेऽथ राजेंद्र शेषशञ्यां गते हरौ ॥ ३० ॥ नाभौ
कमलमुत्पत्रं तस्माब्रह्माऽभवत्पुरा ॥ तदेव लीलयोत्पन्नो द्वौ
दैत्यौ मधुकेटभौ ॥११॥ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हंतुं ब्रह्माणमुचतौ ॥ तदाऽजेन स्तुतो विष्णुस्तौ हत्वा मधुकेटभौ ॥१२॥
ब्रह्मन् कुरु जगदिदं सर्वं स्थावरजंगमम् ॥ अथ ब्रह्मा च
निर्माय पृथ्वीं सृष्टिं चतुर्विधाम् ॥ १३ ॥ निर्जलस्थलमाज्ञाय तपस्तेपे सुदारुणम् ॥ दिव्यं वर्षशतं तत्र प्रसन्नोऽभूत्तदा
हरिः ॥१४ ॥ उवाचातीव तप्तं तं वरं वर्य सुव्रत ॥ ॥
ब्रह्मोवाच ॥ ॥ यदि तुष्टोऽसि मे देव स्थानेऽस्मिनसुमनो
हरे ॥१५॥ निवासं कुरु सत्तर्मिद्दरुद्रादिशः सह ॥ गंगेयं

देशमें सिद्धपुरके नजदीक है।।।।।पूर्वमें जिस क्षेत्रका सेवन धर्म, सूर्य, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु शिव, सुनि, सिद्ध, चारण लोकोंने किया है।।।।।। गंगादिक जितने तथि हैं सो सिहके खहरपितसे पहिले धर्मारण्यक्षेत्रमें आयके पाछ गादावरीको जाते हैं।।।।। राजा युधि-छिर पूछते हैं हे धौम्य! वह तीर्थ कौनसे कालमें कैसा भया, सो कहो ऋषि कहते हैं हे राजा ! पद्मकलपमें विष्णुने शेषशय्यामें जायके शयन किया ।। १० ।। तब उनकी नामिसे कमल पेदा भया कमलसे ब्रह्मा भये और ईश्वरी लीलासे ।। ११ ।। विष्णुके दोनो कानके मेलसे मधुकेटम नामके दो दैत्य उत्पन्न भये और ब्रह्माको मारनेको आये तब ब्रह्माने विष्णुकी स्तुति करते ही विष्णुने उन दोनों दैत्यों के मारके ।। १२ ।। ब्रह्माके कहा कि, तुम सब सृष्टि पैदाकरो तब ब्रह्माने सब सृष्टि विर्माण करके।। १३ ।। ज्ञहरित जगहों में जायके देवतों के सौ वरस तक तप किया तब भगवान प्रसन्न भये ।। १४ और कहा कि वरदान मांगो ब्रह्मा कहते हैं विष्णो ! जो तुन प्रसन्न भये हो तो इस जगहमें इंद्रादिक देवसह वर्तमान निवास करो ।। १५ ॥ और आपकी

सर्वदा देवी तिष्ठत्वत्र तवाज्ञया॥ १६ ॥ तीर्थानामुत्तमं तीर्थं भवत्वत्र विशेषतः ॥ पुरं त्वत्रप्रकर्तव्यं स्थाप्याश्च ब्राह्म-णोत्तमाः ॥ १७ ॥ मया त्वया शिवनात्र स्थातव्यं कलया सदा ॥ सर्वतीर्थोत्तमं तीर्थं येनाख्यातं भवत्सदा ॥ १८ ॥ धौम्य उवाच ॥ इत्युक्तो ब्रह्मणा विष्णुः प्रेरयामास शंक-्रम् ॥ त्रिभिस्तैध्यानमास्थाय ध्यात्वा वेदत्रयीं शुभाम् ॥ ॥ १९ ॥ गुणिस्त्रिभिस्त्रिभिः कालेर्बाह्मणाः प्रकटीकृताः ॥ अष्टादशसहस्राणि त्रैविद्यास्ते द्विजोत्तमाः ॥२०॥ तेषां शुश्च-षणार्थाय शृद्धास्तद्दिगुणाःकृतः॥ पुरं च रचितं शुश्चं विस्तीण विश्वकर्मणा ॥ २१ ॥ आर्यावतें महाक्षेत्र श्रुक्तिमुक्तिप्रदाय-कम्॥मिलित्वा ये त्रिभिद्वैः स्थापिता मुखसम्भवाः ॥ २२ ॥ अष्टादशसहस्राणि त्रैविद्यास्तेन ते स्मृताः ॥ तत्र रससहस्त्राणि सान्तिका विष्णुनिर्मिताः ॥ ॥ २३ ॥ तावत्येव सहस्त्राणि सान्तिका विष्णुनिर्मिताः ॥ ॥ २३ ॥ तावत्येव सहस्त्राणि राजसा ब्रह्मनिर्मिताः ॥ षडेव च सहस्राणि तामसा शिवनिर्मिताः ॥ २४ ॥ चतुर्विशति गोत्राणि उत्तमा मध्यमा-

आज्ञासे गंगादिक सब तीर्थ यहां वास करें ॥१६॥ और यह स्थान तीर्थों में श्रेष्ठ होजाने और एक नगर निर्माण करना वहां ब्राह्मणों की स्थापना करना ॥१०॥ और यहां में तुम, और शिव तीनों जनोंने अपनी कलासे वास करना सब तीर्थों में ये उत्तम तीर्थ शिवल्यात होने ऐसाकरे। ॥१८॥ तब घीम्यमुनि बोले ब्रह्माका वचन सुनते विष्णुने शिवक्षे खुलार्या फिर तीनों देवतों ने वेदत्रयीका ध्यान करके तीनों गुणसे अठारह हजार ब्राह्मण पेदा किये, सो त्रैविध्य ब्राह्मण जिनक् वर्तमान कालमें त्रिवेदी ह्यांड ब्राह्मण कहतेहें वे भये॥१९॥२०॥ फिर उन ब्राह्मणोंकी ग्रुश्र्षण करने के वास्ते सच्छूद बनिये पेदा किये विश्वकर्माकूं खुलायके खुंदर पुर निर्माण करवाया॥ २१॥ यह नगर आर्यान् वर्त्त क्षेत्रमें है तीनों देवताओंने मिलके जिनकूं पैदाकिये वास्ते त्रैविध्य ब्राह्मण अठा-रह हजार भये उनमें छःहजार विष्णुने पैदा किये वे सान्तिकी भये॥ २२॥ २३॥ ब्रह्मासे छः हजार पैदाभये सो रजोगुणी भये और छः हजार शिवने पेदा किये वे त्रमोगुणी भये॥ २४॥ ये उत्तम मध्यम कित्र ग्रुणसे जानना यह अठारह हजार त्रियोग ये ॥ २४॥ ये उत्तम मध्यम कित्र ग्रुणसे जानना यह अठारह हजार

धमाः॥प्रवरा गोत्रदेव्यश्च प्रामाणि भूमयः शुभाः॥ २५॥ वास्तुपूजा कृता तत्र दत्तानि सद्नानि च ॥ भूप गाग्यानसं गोत्रं प्रथमं परिकीर्तितम् ॥ २६ ॥ प्रवरास्तत्र पंचैव शृणु नामानि तत्त्वतः ॥ भागवश्च्यवनश्चेवह्याप्नुवानौर्व एव हि ॥ 🗝॥ २७॥ पंचमो जमद्गिश्च एते मुख्यर्षयः स्मृताः ॥ देव्यत्र शांताख्या सर्वशांतिकारी सद्या ॥ २८ ॥ अस्मिन् गोत्रे च ये विप्राः सामवेदपरायणाः ॥ शास्त्रज्ञाः सांख्ययो-गज्ञा उद्वातारो मखेषु च ॥ २९ ॥ अन्नदा जलदाः सौम्याः सत्यशौचद्यापराः ॥ गांगांनसं द्वितीयं तु तत्रास-न्प्रवरास्त्रयः ॥ ३० ॥ विश्वामित्रोऽथ बिल्वश्च कात्यायनस्तृ-तीयकः ॥ गोत्रदेवी सुविख्याता सुखदा कामदा सदा ॥ ॥३१॥ तत्र ये ब्राह्मणाः सर्वे षट्कर्मनिरताः सदा ॥ सत्य-ंशौचरताः सर्वे बलिनः कलहप्रियाः ॥ ३२ ॥ कृष्णात्रेयं तृतीयं तु प्रवरेस्तावद्भिर्युतम्॥आत्रेयश्चीर्ववांश्चेव शावाश्वस्तु तृतीयकः ॥ ३३ ॥ गोत्रदेवी तथा भट्टा योगिनीति सुख प्रदा ॥ अस्मिन्गोत्रे च ये विप्राः कुटिला द्वेषकारिणः ॥३४॥ **घनिनो धर्मशीलाश्च वेद्पाठपरायणाः ॥ मांड**न्यं विपुळं गोत्रं प्रवरास्तत्र पंचच ॥ ३५॥ भागवश्रवनः शांतश्राप्तु-वान् पूर्वसुत्रतः ।। जमद्शिस्तु होत्राप्ताः पंचैते सुख्यवाडवाः॥ ॥ ३६॥ धारभट्टारिका प्रोक्ता गोत्रदेवी यशस्विनी ॥ अस्मिन्गोत्रे च ये विष्राः षट्टकर्भवेदतत्पराः॥ ३७ ॥ अहं-कारावृताः श्रूरा रोषलो भयुताः श्रुभाः ॥ वैशंपायनगोत्रे च बाह्मणोंमें गोत्र चौवीस हैं प्रवर कुछ देवता ग्राम सब जुदे हैं ॥ २५ ॥ ऐसे उन **त्राह्म**णेंको वास्तुपूजा करके घरोंका दान दिया अब इन ब्राह्मणोंका गोत्र प्रदर कुल-देवी वेद शाखाका निर्णय चक्रमें स्पष्ट लिखाहै सो देखलेना ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ 🔢 म २९ ॥ ३०॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

प्रवरास्त्रय एव हि॥३८॥ आंगिरसोंऽबरीषश्च यौवनाश्वस्तृ-तीयकः ॥ गोत्रदेव्यत्र विख्याता लिंबजाख्या मनोहरा॥ ॥ ३९ ॥ गोत्रेऽस्मिन् ब्राह्मणास्तीक्ष्णाः परच्छिद्राभिला-षिणः॥ शास्त्रदर्शनवादज्ञा याज्ञिका वेदपाठकाः॥ ४०॥ वत्सगोत्रं तु वैषष्टं पंचप्रवरभूषितम् ॥ भागवश्र्यनश्चाप्तु-वांश्र वत्सपुरोधसौ ॥ ४१ ॥ गोत्रदेव्यत्र विख्याता ज्ञान-जाख्या चतुर्भुजा॥शांता दांताः सुशीलाश्च ब्राह्मणा वेदपा-रगाः ॥ ४२ ॥ सप्तमं कश्यपं नाम प्रवरत्रयभूषितम् ॥ गोत्र-डेति गोत्रदेवी कश्यपो वत्सनैध्रत्रौ ॥ ४३ ॥ चतुर्भुजा वरा-रोहा ग्रुभदा सिंहवाहिनी॥सांख्ययोगविदो विप्रा वेदवेदांग-पारगाः॥ ४४ ॥ क्वेशिनस्तामसाः क्रूराः प्रियवाक्या महा-बलाः ॥ अष्टम धारणसूगोत्रं प्रवरास्तु त्रयः स्मृताः ॥ ॥ ४५॥ अगस्तिद्विच्यश्चैव वेध्मावाहस्तृतीयकः ॥ गोत्र-देवी स्मृता तेषां छत्रजेति च विश्वता ॥ ४६ ॥ ब्राझणा वेद-घर्मज्ञा दैवज्ञा धनिनः शुभाः ॥ लौगाक्षं नवमं गोत्रं त्रिभिस्तु प्रवरैर्धतम् ॥ ४७ ॥ काश्यपश्चिव वत्सारशारः स्तंबस्तथो-त्तमः ॥ या भट्टा योगिनी देवी तेषां सा गोत्रदेवता ॥ ॥ ४८ ॥ कुटिलाः कोधिनो विप्राः षट्कर्मनिरताः सदा ॥ कौशिक दशमं गोत्रं प्रवरत्रयसंयुतम् ॥ ४९ ॥ विश्वामित्रो देवरातस्तृतीयोद्दालकः स्मृतः ॥ यक्षणी गोत्रदेव्यत्र द्विजा विद्याविचक्षणाः ॥ ५० ॥ सेर्घ्याभिमानिनो छुन्धा देषिणः सर्वजनतुषु ॥ उपमन्युरिति ख्यातं गोत्रं चैकादशं नृप ॥ ५१ ॥ वसिष्ठः प्रमदेश्चेव भरद्राजस्तृती-

यकः ॥ गोत्रडेति समाख्याता गोत्रदेवी द्विजास्तथा ॥ ५२॥ धार्मिका वेदविद्यांसी यज्ञविद्याविशारदाः ACTION A 11 52 11 लोभयुक्ता ह्यस्यवः वात्स्यायनें द्वादशं च पंचिभः प्रवरेर्धतम् ॥ भागवश्यवनो दांत आप्तु-वान्प्र्वसंज्ञकः ॥ ५४ ॥ भारद्वाजेति विज्ञेया देवी भट्टारिका स्मृता॥वेदवेदांगशास्त्रज्ञाः साभिमानाश्च भिक्षकाः॥ ५५ ॥ त्रयोदश वत्सगोत्रं प्रवरेः पंचिभिर्श्वतम् ॥ पूर्वोक्तनामिभगीत्र-देवी ज्ञेयात्र चंडिका ॥ ५६ ॥ द्विजा धर्मपरा नित्यं शौच-स्नानदयापराः ॥ अलोळपाः सुस्वरूपाः शक्तिभक्तिरताः सदा ॥ ५७ ॥ भारद्वांज चतुर्दशं प्रवरत्रयभूषितम् ॥ आंगि-रसो बाईस्पत्या भारद्वाजस्तृतीयकः ॥ ५८ ॥ श्रीमातेति समाख्याता गोत्रदेवी दिजास्तथा।। श्रोत्रियाः सांगवेदज्ञाः शांता दांता बहुश्रुताः ॥ ५९ ॥ पंचदशं च गांगेयं प्रवर्त्रय-भूषितम् ॥ गांगेयश्राथ गांगीयः शंषणिः प्रवराश्च ते ॥ ॥ ६० ॥ सिंहारोहा गोत्रदेवी विषा वेदविदस्तथा ॥ आय-वेंदे ज्योतिषे च धर्मशास्त्र कृतश्रमाः ॥६१॥ षोडशं शौनका-कारूयं च प्रवरेश्विभिरन्वितस्याभारद्वाजो गृत्समदः शौनक-श्रेति धार्मिकाः ॥ ६२ ॥ वित्रा वेदार्थतत्त्वज्ञाः शिवाराधन-बुद्धयः॥ शब्दशास्त्रे मंत्रशाह्य कृताभ्यासाश्च मानिताः ॥ ॥ ६३ ॥ गोत्रदेवी समाख्याता महाकाली शिवप्रिया ॥ सप्तदशंग गोत्रं त्रिप्रवरान्वितम् कुशिकं विश्वामित्रो देवराज उद्दालक इति त्रयः॥ गोत्रदेवी सम्। ख्याता तारणाख्या महाबला ॥ ६५॥ ब्राह्मणाः कुटिलाः करा द्वेषिणो समवादकाः॥ कालज्ञा मन्दमतयः परस्परविरो-घिनः ॥६६॥ भागवमष्टादशमं पञ्चप्रवरसंयुतम् ॥ भागवश्य-॥ ५३ ॥ ५४ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ –६७ ॥

वनश्चेव जैमिनिश्चाप्नवांस्तथा ॥६७॥मथिस्तु पञ्चमः प्रोक्तो होता मथिरुदाहतः ॥ गोत्रदेवी विशालाक्षी चामुंडेति सुवि-श्रुता ।।६८॥ त्राह्मणाः कूरकर्माणः त्रमदावादशीलिनः ॥ गोत्रमेकोनविंशं च पैंग्यं त्रिप्ररान्वितम् ॥ ६९॥ अत्रिर-र्चिश्व शाबाशहोता कण्वः सुसंमतः ॥गोत्रदेवी समाख्याता नाम्ना वै द्वारवासिनी ॥ ७० ॥ सुखजास्तु महाभागा वेदवे-दांगपारगाः ॥ धर्माचाररताः शांताः सर्वागमविशारदाः ॥ ७९ ॥ गोत्रमांगिरसं चाथ तस्मिस्तु प्रवरास्त्रयः आंगिरसस्तथौ जाथ गौतमस्तु तृतीयकः ॥ ७२ ॥ गोत्र-देवी च मातंगीब्राह्मणा वेदपारगाः ॥ यज्ञकर्मरताः सर्वे धर्म-शीला महातपाः ॥७३॥ एकविंशतिंम गोत्रमत्रिरित्यभि -धीयते ॥ आत्रेय और्ववांश्चेव शावाश्वः प्रवरास्त्रयः ॥७४॥ चन्द्रिका कुलदेव्यत्र ब्राह्मणा धर्मतत्पराः ॥ श्रुतिशास्त्रार्थत-त्त्वज्ञा योगशास्त्रविचक्षणाः ॥७५॥ अघमर्षणनामेति द्राविशं गोत्रष्ट्रच्यते ॥ प्रवरास्त्रयस्तत्रासन् भारद्वाजोऽथ गौतमः॥ ॥ ७६ ॥ अघमर्षण इत्येते दुर्गा देवी प्रकीर्तिता ॥ भूदेवा वेंदशास्त्रज्ञाः सात्त्विकाः सत्यसंयुताः ॥ ७७ ॥ जैमिनिश्च त्रयोविंशं प्रवरत्रयभूषितम् ॥ विश्वामित्रो देवरात उदालक इति त्रयः ॥ ७८ ॥ गोत्रदेवी विशालाक्षी गोसुरा वेदपाठकाः प्रराणेष्वितिहासेषु निपुणाः शान्तवृत्तयः ॥ ७९ ॥ गार्ग्य चैव चतुर्विशं गोत्रं त्रिप्रवरान्वितम्॥भागवश्र्यवनश्चे व आप्तु वानिति ते त्रयः ॥ ८०॥ ब्राह्मणा धमशीलाश्च सत्यशौच-द्यान्विताः ॥ गोत्रदेव्यत्र नन्दाख्या सर्वसौख्यप्रदायिका ॥ ॥ ८१ ॥ एवं विप्रास्तु त्रैविद्याः काजेरीः स्थापिताः पुरा ॥ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ऐसे गे त्र प्रस् कुल्देवी

#### बाह्मणोत्पत्तिमार्तण्ड ।

## ( १६४ )

## अथ त्रिवेदिसोडबासणानां गोत्रदेव्यादिनिर्णयकोष्टम्।

| सं० गोत्रनाम.          | म्रवर                                                      | गोत्रद्वी                  | वेद | शाखा  | गुज         |              |
|------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|-------|-------------|--------------|
| १ गार्ग्यार्थनस        | भागवच्यवनआप्तुवानौर्वजमद्ग्नि                              | शांता                      | साम | कौथ र | त्रात्त्विव | ह डतम        |
| २ गांगानस्             | विश्वामित्रवित्व <b>कारयायनाः</b>                          | सुखदा                      | यजु | मा.   | रा.         | मध्यम        |
| <b>⊶</b> ३ कृष्णात्रेय | आवेयऔर्ववान् शावश्वाः                                      | भद्दायोगिनी                | य.  | मा.   | ता.         | अधम          |
| ४ मांडन्य              | भार्गवच्यवनशांत आप्नुवान्                                  | धारभट्टारिका               | च.  | मा.   | ता.         | अधम          |
|                        | जमद्ययः                                                    |                            |     |       |             |              |
| ५ वैशंपायन             | आंगिरस अंबरीय यौवनाश्वः                                    | <b>छि</b> वजा              | य.  | मा.   | ता.         |              |
| ६ वास                  | भागवच्यवन आष्नुवान् वरस पुरी                               | -इानआ                      | य.  | मा    | ता.         |              |
|                        | धसश्च.                                                     |                            |     | -     |             |              |
| ७ कश्यप                | कः १यप वत्स नैधुव                                          | गोत्रडा                    |     |       | ता.         |              |
| ८ धारणस्               | अगस्ति दातृन्य इध्मवाहाः ३                                 | छत्रजा.                    | य   | ĦI    | सा.         |              |
| ९ छोगाक्षि             | काश्यप वत्सार शारस्तंबाः ३                                 | भद्वायोगिनी                | य   | मा    | रा          |              |
| १० कौशिक               | विश्वामित्रं देवरात उदालकाः ३                              | यक्षिणी                    | य   | मा    | ZI.         |              |
| ११ उपमन्यु             | वसिष्ठ प्रमद् भरद्वाजाः ३                                  | गोत्रडा                    | य   | मा    | रा          |              |
| १२ वात्स्यायन          | भागव च्यवन दांताप्तुवान्भार-                               | भद्दारिका                  | य   | मा    | रा          |              |
|                        | द्वाजाः ५                                                  |                            |     |       |             |              |
| १३ वत्सर               | भार्गव च्यवन दांताप्तुवान्भार-                             | चंडिका                     | य   | मा    | सा          |              |
|                        | द्राजाः ५                                                  |                            |     |       |             | <b>उत्तम</b> |
| १४ भारद्वाज            | आंगिरस बार्हस्पत्यभारद्वाजाः ५                             | श्रीमती                    |     |       | सा          | उत्तम        |
| १५ गांगेय              | गांगेय गांगीय शंषणिः ३                                     | सिहारोहा.                  |     |       | रा          | मध्यम        |
| १६ शोनक                | भारद्वाज गृत्समद् शौनकाः ३                                 | महाकाळी.                   | य   | मा    | ता          | क्निष्ठ      |
| १७ क्डिशिक             | विश्वामित्रं देवरात उदालकाः ३                              | तारणा                      |     |       | वा          | कनिष्ठ       |
| १८ भागव                | भागंव च्यवन जैमिनि आप्नुवान्                               | ्चांसुढा                   |     |       | ता          | क्षनिष्ठ     |
| ~~ <i>M</i> .          | मथिरिति ५                                                  |                            |     |       |             |              |
| १९ पेंग्य<br>२० आंगिरस | अत्रिः अचिः कण्वः ३                                        | द्वारवासिनी                |     |       | सा          | <b>उत्तम</b> |
| २० आगरस<br>२१ अत्रि    | आंगिरस औतथ्य गौतमाः ३                                      | मातंगी                     |     |       | रा          | मध्यम        |
| २१ अप्र<br>२२ अघमषण    | आत्रेय और्वचान् शावाश्वाः ३<br>भारद्वाच गौतम अद्यमर्षणाः ३ | चेद्रि <b>का</b><br>दुर्गा |     |       | सा          | <b>उत्तम</b> |
| २३ जैमिनि              | नारद्वाण गातन अवनयणाः २<br>विश्वामित्र देवरात उदाळकाः ३    | •                          |     |       | सा          | <b>उत्तम</b> |
| · ३४ मार्ग्य           | _                                                          |                            |     |       | रा          | मध्यम        |
| 40 mid                 | भागव च्यवन आप्तुवान्                                       | नंदा                       |     |       | रा          | मध्यम        |

दुःखिता गृहकार्येण प्रोचुः काजेशदेवताः ॥ ८२ ॥ गृहदंडी कुतो विद्या विद्याहीने कुतः सुखम् ॥ तस्मात्कुर्वंतु नो देवाः सुखं स्याद्येन कर्मणा ॥८३॥ ॥ धौम्य उचाव ॥ ॥श्रुत्वा तेषां वचस्तथ्यं ब्रह्मविष्णुइरास्तथा ॥ मनसा चिन्तयामासुः कामधेनु युधिष्ठिर ॥ ८४ ॥ सुरभिस्तत्क्षणात्प्राप्ता किं करो-मीति चात्रवीत् ॥ तामुवाच ततो त्रह्मा वाडवानां हिताय च ॥८५॥ गृहकार्यार्थंसिद्धचर्थं सेवकान्कुरु कामदे ॥ अयो-निजान्महाभोगान् कुशलान्सर्वकर्मसु ॥ ८६ ॥ षट्त्रिंशच सहस्राणि कामरूपान् मनोहरान् ॥ सेवापरान्धर्मरतान्विष्णु-भक्तिपरायणान् ॥ ८७ ॥ घौम्य उवाच ॥ ॥ इति श्रुत्वा कामधेनुर्वचनं वेधसः शुभम् ॥ उक्षिलेखात्रपादस्यखुरात्रेण महीतलम् ॥ ८८ ॥ तत्र भूविवरात्तावत्संभृता देवरूपिणः ॥ षट्त्रिंशच सहस्राणि वणिजस्ते ह्ययोनिजाः॥ ८९॥ हुंका-राज्ञ समुत्पन्नाः शिखासूत्रधरा नराः ॥ सर्वे पितामहं प्रोज्जः कथमत्पादिता वयम् ॥९०॥ किं कर्म कीदृशी वृत्तिः संस्का-सहित त्रिवेदी ब्राह्मण ब्रह्मा विष्णुः महेश्वरेन पहले स्थापन किये, तब घरके कारभा-

सिहत त्रिवेदी ब्राह्मण ब्रह्मा विष्णु महेरवरने पहले स्थापन किये, तब घरके कारमारसे दुःखी होने लगे तब वे ब्राह्मण तीन देवताकों कहनेलेंगे ॥ ८२ ॥ कि जो घरके काममें लुक्य हुवा उसको विद्याप्राप्ति नहीं होनेकी और जो विद्याहीन है उसको सुख कहांसे होवेगा इस वास्ते ऐसा करो, जिससे सुख होवे॥ ८३ ॥ तब तीनों देवता-श्लोने वह वचन सुनतेही कामधेनुका स्मरण किया॥ ८४ ॥ सो कामधेनु आयके खडी रही और क्या आज्ञा है ऐसा कहनेलगी तब ब्रह्मा उन त्रैविद्य ब्राह्मणोंके हितके बास्ते कहनेलगे॥ ८५॥ हे कामधेनु ! यह ब्राह्मणोंके घर कार्य करनेके वास्ते सब काममें कुत्रल और सेवातत्पर और दमीं वैष्णव ऐसे ३६००० छत्तीस हजार सेवक बनिये पेदा करो॥ ८६॥ ८७॥ धौम्य ऋषि कहते अये हे युधिष्ठिर ! ब्रह्माका वचन सुनके कामधेनुने आगेके पांवके खुरायसे पृथ्वीको विदारण किया ॥ ८८॥ और हंकार शब्द किया, तब वह पृथ्वीके विवरमेंसे छत्तीस हजार बनिये देव-सर्राक्षे जिन्होंने शिखा यज्ञोश्वीत धारण कियाहै ऐसे अयोनिसंभव पेदा भये॥ ८९॥ भीछे ब्रह्माको कहनेलगे कि इसको क्यों पेदा किया है ॥ ९०॥ और हमाराकर्भ क्या है १

राः कीहशास्तथा॥ गोत्राणि गोत्रदेव्यश्च को वर्णाचारिनणैयः॥ ९१॥ स्थितिः कुत्र च कर्तव्या किनामानो वयं
विभो ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ ॥ यस्माद्रोभुजसंभूता गोभुजा
इति नामतः ॥ ९२ ॥ त्रथीमूर्तेवचनतस्त्रिवद्या द्विजसेवकाः
॥ धौम्य उवाच ॥ तेषां दारिकयार्थं तु विश्वावसुमचिन्तयत् ॥ ९३ ॥ आगतो वचनं श्रुत्वा गन्धर्वाधिपतिः प्रभुः॥
स निर्ममेद्धताःकन्या दिव्यह्णा मनोहराः॥ ९४ ॥ वणिग्भ्यस्ता दद्वः कन्या गाईस्थ्याश्रमसिद्धये ॥ उवाच गोभुजान्ब्रह्मा धर्मं तु कथयाम्यहम् ॥ ९५ ॥ प्रातर्मध्याह्मयोः
स्रानं पितृणां तर्पणंतथा ॥ नमस्कारेण मन्त्रेण पश्चयज्ञाः
सदेव हि॥ ९६ ॥ जातकर्मादिसंस्कारात्राह्मणापत्यवत्सद्या।
एतेषां गृहकृत्यानि कर्तव्यानि विशेषतः॥ ९७ ॥ ग्रामक्षेत्रगृहादीनि गाश्च पाल्या विशेषतः ॥ इत्याज्ञाप्य त्रयो देवा

हमारी जीविका कैसी और संस्कार कैसे हैं ? गोत्र गोत्रदेवी कै।नसी हैं वर्ण आचार कींन-सा स्थित रखना कहां और हमारा नाम कीनसा ? यह सब कहो।तब ब्रह्मा कहते हैं है पुरुषो ! गायके आंगके जो दो पांव हैं, वह दो सुजाके ठिकाने हैं, सो उस गायके सुजासे तुम पैदा भये, इस वास्ते हुम्हारा नाम गोसुज बनिये ऐसा जानो ॥ ९१ ॥ ११ ९१ । और तीन देवताओं के बचनसे त्रैविद्य ब्राह्मणके सेवक हो । धौम्य ऋषि राजाको कहनेलगे कि फिर ब्रह्माने उनका विवाह करनेके वास्ते विश्वावसु गंधविको बुलाया ॥ ९३ ॥ तब गंधविन ब्रह्माके बचनसे दिव्य ब्रह्मत कन्या प्रकट की ॥ ९४ ॥ फिर ब्रह्माने उनके गृहस्थाश्रमके वास्ते कन्याके साथ विवाह करवायके गोसुज बनियों-को कहाहै ॥ ९९ ॥ हे बिणजो ! तुम्हारा धर्म कहताहूं सो सुनो ! नित्य प्रातःकाल मध्याहकालमें स्नान करना पितरोंका तर्पण करना नमस्कार मंत्रसे पंचमहायज्ञ करना ॥ ९६ ॥ ( हालमें वे पंच महायज्ञ नहीं होसकते । इस वास्ते नित्य पंचमाग नामसे अनका दान कितेक लोक करतेहैं । यह रूढी अभीतक चलरहीहें ) जातकर्म नामक-मादिक संस्कार ब्राह्मणपुत्रके सरीखे करना ब्राह्मणोंके घरका काम करना ॥ ९७ ॥ गांव करना, खेती करना, गायोंका पालन करना, उनके घरका रक्षण करना ऐसा

ब्राह्मणालयपाश्वतः ॥ ९८ ॥ ब्राह्म मुहूर्ते भृत्येभ्यो ददुर्वासा गृहाणि च ॥ षट्त्रिंशच सहस्राणि देवसबसमानि च ॥ ॥ ९९ ॥ पौरोधस्यं सदा तेषां द्विजाः कुर्वति ते किल।।मन्त्र-वज्यश्चि संस्काराः पञ्चयज्ञास्तथेव च ॥ १०० ॥ ॥ धौम्य उवाच ॥ क्षेत्रस्य चैव माहात्म्यं शृणु राजन्समासतः॥-एकदा धर्मराजस्तु श्रुत्वा क्षेत्रमनुत्तमम् ॥३ ॥ तत्रागत्य तप-स्तेपे पञ्चवर्षसहस्रकम् ॥ उर्वश्यां निर्गतायां तु ह्याविरासी-च्छिवः स्वयम् ॥ २॥ वरं वृणु महाराजेत्युक्ते तं प्रोक्तवा-न्यमः॥ यदि तुष्टोऽसि देवेश कीर्तिरेव भवेन्मम ॥ ३॥ अरण्यं मम नाम्नेव भवत्वेतत्सुविस्तरम् ॥ मन्नान्ना शिविलंगं तु भवत्वत्र युगेयुगे ॥ ४ ॥ ॥ शिव उवाच ॥ ॥ राज घरामध्ये घर्मारण्यं भविष्यति ॥ घर्मेश्वरः शिवश्चात्र त्रिषु लोकेषु कामदः ॥ ६ ॥ तदा प्रभृति विख्यातं धर्मारण्यं धरा-तले ॥ धर्मेश्वरः शिवश्चेव धर्मवापीं शृण्य च ॥ ६॥ धर्म-राजस्य पुरतो यदा प्रादुरभूच्छिवः ॥ मनसैव तदा पूजार्थ चास्मरद्यमः ॥ ७ ॥ प्राहुरासीत्तदा नगा तेन पूजां कहके ब्राह्मणों के घरके पास ॥ ९८ ॥ उनकी रहनेके बाहते छत्तीस इजार देवगृह सरीचे घर दिये ॥ ९९ ॥ फिरे वह उन वीनयींका वीरोहित्य वेदमन्द्ररहित सर्व संस्कार और पंचयज्ञ, त्रैविद्य ब्राह्मण करतेभये ॥ १०० ॥ जिस क्षेत्रमं यह पैदा भये उस क्षेत्रका धर्मारण्य नाम कैसे भया सो धौम्य ऋषि कहतेहैं। हे युधिष्ठिर !क्षेत्रका माहात्स्य सुनो-एक दिन धर्मराजाने उत्तम क्षेत्र सुनके ॥ १ ॥ वहाँ आयके पांच हजार वर्ष पर्यंत तपश्चर्या किया तपभंग करनेवाली उर्वशी आई वह हास्के चलीगई पीछे शिव आयके ॥ २ ॥ वरदान मांगी ? ऐता कहा तब यम कहते हैं हे शिव ! तुम जो मसन्न मये हो तो भूषिमें मेरी कीर्सि सदा रहनी।। ३।। यह अरण्य मेरे नामसे विख्यात हो और आपका ढिंग भी युगयुगमें मेरे ही नामसे यहां विख्यात होना चााहये॥४॥ शिव कहतेहें हे धर्भराज ! पृथ्वीमें धर्मारण्य क्षेत्र और धर्मेश्वर महा-देव दीन लोकमें विख्यात होंगे ॥ ५ ॥ ऐसा उस दिनसे धर्मारण्य धर्मेश्वर धर्म-वापी भये हैं ॥ ६ ॥ धर्मराजके सामने जिस बखत शिव प्रकट भये उस वस्तत पूजाके वास्ते गंगाकुं स्मरण किया ॥ ७॥ तब गंगा प्रकट भयी । यमराज् ने पूजा

यमोकरोत् ॥ पूजांते गच्छतीं सौरिः प्रार्थयामास जाह्नवीम् ॥८॥ तिष्ठात्र कूपमध्ये त्वं यावत्तिष्ठति मेदिनी ॥ धर्मकूपो धर्मवापी गंगाकूप इति स्मृतः ॥ ९ ॥ धर्मिलिंगात्पश्चिमतः सर्वतीथींत्तमोत्तमः ॥ यत्र विष्णुईयप्रीवः सञ्जातः
कालयोगतः ॥ ११०॥ तीर्थं तत्तु महापुण्यं नाम्ना देवसरोवस्म ॥ तत्र ब्रह्मादयो देवा आगता विष्णुकारणात् ॥ १९॥
यत्रयत्र स्थितास्ते वै तीर्थं चक्कः स्वनामिनः ॥ विष्णुतीर्थं
ब्रह्मतीर्थं च वारुणम् ॥ १२॥ सोमतीर्थं भावतीर्थं
विस्वन्द्राद्यानि तत्सरे ॥ शृणु पार्थं प्रवक्ष्यामि सूर्यकुण्डसमुद्ववम् ॥ १३॥ सूर्यतेजोऽसहा सज्ञा वडवारूपधारिणी ॥
धर्मारण्ये समागत्य तपस्तेषे सुद्रारुणम् ॥ १४॥ वाजिहूपधरः सूर्यस्तत्रागत्य तया सह ॥ रममाणे सुतौ जातावश्वनौ
मिषजां वरौ ॥ १५॥ दक्षिणांत्रिशफायेण मही विद्लिता
यदा ॥ महाह्रदस्ततो जातो गंगाजलप्रपूरितः ॥ १६॥ रेतसोते स्वकं हृपं चक्रतुस्तौ हि दंपती ॥ अष्टषष्टिसुतीर्थानि

की बाद जाहवी गंगा जानेलगी तब यमराजने प्रार्थना की ॥ ८ ॥ हे गंगे ! इसके बीचमें तुम वास करो । धर्मकूप या धर्मवापी या गंगाकूप ऐसे नाम विख्यात हों ॥ ९ ॥ और धर्मश्वर महादेवके पश्चिमकी तरफ सबमें उत्तम ऐसा देवसरोवर तिथं है, जहां हयग्रीव प्रकट मयेहें ॥११०॥ उनके वास्ते ब्रह्मादिक देवता आपे ११॥ जहां जहां बैठे उस उस ठिकाने पर अपने नामसे तीर्थ बनाया। ऐसे विष्णुतीर्थ ब्रह्मतीर्थ रहतीर्थ वरुणतीर्थ ॥१२॥ सोमतीर्थ भानुतीर्थ स्थंकुंडादिक ऐसे अनेक तीर्थ भये हैं ॥१३॥ स्थंकुंडका कारण कहतेहें स्थंकी संज्ञानामकी स्त्री थी उसको स्थंका तेज सहन नहीं भया, तब घोडीका रूप धारण करके धर्मारण्यमं तप करनेलगी १४॥ तब स्थंने वह बृत्तान्त जानके घोडेका रूप धारण करके धर्मारण्यमं तप करनेलगी १४॥ तब स्थंने वह बृत्तान्त जानके घोडेका रूप छेके वहां आयकेसमागम किया तब दो पुत्र अश्वनीकुमार नामके उत्पन्न भये ॥१५॥ स्थंका दक्षिण चरण पृथ्वीमें घार्षत भया, उससे गढा पढा वहां गंगाका जल पूर्णहुवा॥ १६॥ सूर्यकुंड भया, उसमें अडसठ तीर्थ हैं, फिर सूर्य और संज्ञाने अपना सक्तप धारण करालिया॥ १७॥

सूर्यकुंडस्थितानि च ॥ १७ ॥ तत्रागतैश्च देवैश्च बकुलार्कस्तु स्थापितः ॥ भ्राजते मेरुरिव यस्तदंति चाश्विनौ तथा ॥१८॥ छायां संज्ञास्वरूपं च तयोः कुंडं च स्थापितम् ॥ बहुवृक्षं समाश्रित्य ह्यधिष्टानं कृतं यतः॥ १९॥ नाम्ना स बकुलः स्वामी स्थानात्पश्चिमभागके ॥१२०॥ संज्ञया च विवाहस्तु कृतस्तत्र पुनः सुरैः ॥ सुभगा वेदिका तत्र रचिता च पुरातनी॥ ॥ २१ ॥ अद्यापि वर्तते स्थाने सदाचारस्य पालनात् ॥ बकुलारूंयः कुलस्वामी त्रैविद्यानां धरातले ॥ २२ ॥ देवैः संस्थापितस्तत्र पुरे मोहरके ततः ॥ द्वारपालो गणपती रक्षार्थ च द्विजन्मनाम् ॥ २३ ॥ अद्यापि दक्षिणद्वारसंस्थः प्रौढग-णाधिषः ॥ ब्रह्मणा स्थापिता तत्र देवी भद्वारिका शिवा ॥ ॥२४ ॥ चतुर्भुजा च इंसस्था सुवर्णाख्यातटे वरे ॥ स्थानाच पूर्वदिग्सागे नंदा देवी चतुर्भुजा ॥२५॥ रक्षणार्थं च लोका-नां स्थापिता ब्रह्मणा पुरा ॥ आशापूर्णासमीपे सा सर्वदुःख-विनाशिनी ॥ २६ ॥ स्थानाब्नैर्ऋतदिग्भागे शांता शांतिप्रदा वरा ॥ श्रीमाता स्थापिता पूर्व काजेशोर्द्वेजरक्षणे ॥ २७ ॥

पछि देवता वहां आयके वक्कछार्ककी स्थापना किये, अश्विनीकुमार छाया संज्ञा इनके स्वरूप स्थापन किये ॥ १८ ॥ बहुत वृक्षके वनमें निवास किया इस वास्ते कुछस्वामी नाम विरुपात किये धर्मश्वर महादेवके पश्चिम बाजू हैं ॥ १९ ॥ २० ॥ देवताओंन संज्ञाक साथ सूर्यका पुनःविवाह किया सो विवाहकी वेदी वहां आजपर्यत है ॥ २१ ॥ त्रीविद्य ब्राह्मणोंके वक्कछनामक कुछस्वामी हैं ॥ २२ ॥ और वह त्रिकेदि हो। ३१ ॥ त्रीविद्य ब्राह्मणोंके वक्कछनामक कुछस्वामी हैं ॥ २२ ॥ और वह त्रिकेदि हो। इस ॥ त्रीविद्य ब्राह्मणोंके रक्षण करनेके वास्ते द्वारपाछ गणपाति मोहेरपुरमें देवताओंन स्थापन किये ॥ २३ ॥ सो अद्यापि दक्षिण द्वारपर विराजमान हैं और उस मोहेरपुरमें ब्रह्माने अद्यारिका देविका नंदादेविका आज्ञापूर्णांके समीप स्थापन किया ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ और उस स्थानके नैऋत्य कोणमें ब्राह्मणोंके रक्षण

दैत्यार्दिताः स्तुतिं चक्कस्तत्रागत्य द्विजाः किल ॥ द्विजदुःखं समालोक्य श्रीमाता कोपपूरिता ॥२८॥ तेजसस्तु समुत्पन्ना मातंगी सिंहवाहिनी ॥ रक्तांबरघरा देवी भुजैरष्टाद्शेर्भ्रता ॥ ॥ २९ ॥ तामुवाच च श्रीमाता जहि दैत्यं महाबलम् ॥ ॥ कर्णाटाल्यं तदा सा तु युद्धे तं विन्यपातयत् ॥ ३०॥ इते दैत्ये तु त्रैविद्याः श्रीमातां तुष्टुवुस्तदा ॥ श्रीमातोवाच ॥ अद्यप्रभृति विप्रेन्द्रा माचकुष्णे महोत्सवः ॥ ३१ ॥ कर्त-व्यश्च तृतीयायां वारुणो बलिपूर्वकः ॥ प्रतिवर्षं ततश्चेव विवाहे व्रतबन्धके ॥३२॥ सीमन्ते चैव कर्मांते कर्तव्यं पूजनं सदा।। मातंग्याः कुलदेव्याश्च सत्यमेतद्ववीम्यहम् ॥ ३३॥ द्वारवासी महामाया वारुणीं दिशमाश्रिता ॥ तारणी तु महा-माया तडागे पूर्वभागतः ॥ ३४ ॥ तथा महाबला देवी पूज-नीया वरप्रदा ॥ तयोरेव समीपे तु विवरे सप्तमातरः ॥ ३५ ॥ भरांडी च महाशक्तिः पुनस्तत्रैव तिष्ठति ॥ स्थानातु सप्तमे कोश दक्षिणे विंध्यवासिनी ॥ ३६ ॥ पश्चिमे लिंबजा देवी

करनेके वास्ते ब्रह्मा महेश्वरने श्रीमातादेविका स्थापन किया है ॥ २७ ॥ एक दिन कर्णार्टदैत्यसे पीडित भये सब ब्राह्मण देविकी प्रार्थना करनेलगे तब देवी उनका हुःख देखके कुपित हुई ॥ २८ ॥ तब उनके तेजसे सिंहवाहिनी अष्टाद्शभुजा लाल वस्त्र थारण कियी ऐसी मातंगी देवी प्रगटभई ॥ २९ ॥ उसको श्रीमाताकहते हैं । हे मातंगी! तुम कर्णार्टदैत्यको मारो ऐसी आज्ञा होतेही युद्धमें मातंगीने उस दैत्यको मारा ॥ १३० ॥ दैत्यका नाश हुवे बाद ब्राह्मण श्रीमाताकी स्तृति करनेलगे तब श्रीमाता कहती है हे ब्राह्मण हो! आजसे माधकृष्ण तृतीयाके दिन प्रतिवर्ष मेरा उत्सव करना ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ और विवाह यज्ञोपवित सीमंत इन कर्मों के अंतमें मातंगी कुलदेविका पूजन करना ॥ ३३ ॥ अब मोहेरक पुरके अंदर बारह जो देवता हैं सो कहते हैं, पश्चिममें द्वारवा सिनी देवी है, तलावके पूर्व दिशामें तारिणी ॥ ३४ ॥ और महावला ऐसी दो देवी हैं, उनके पास ग्रुफामें सप्तमानृका देवता हैं ॥ ३५ ॥ बहां मराडी देवता हैं, प्रसे दक्षिण तरफ सात कोसके ऊपर विध्यवासिनी देवी ॥ ३६ ॥ पश्चिममें उतनेही दूर खिंबजा देवी है,

तावद्भिमं समाश्रिता ॥ स्थानाद्वायव्यकोणे च कोशमात्रप्र-तिष्ठिता ॥ ३० ॥ महादेवी छत्रघरा समये छागघारिणी ॥ पुरादुत्तरदिग्भागे कोशमात्रे तु कर्णिका ॥ ३८ ॥ सर्वोप-कारनिरता स्थानोपद्रवनाशिनी ॥ स्थानाब्नैर्ऋतदिग्भागे सुवर्णारूयतटे वरे ॥ ३९॥ नानाह्नपधरा देव्यो वर्तते जलमातरः ॥ उत्कटारुयतडागस्य पाश्वें तीर्थं सुपुण्यदम् ॥ ॥ ४० ॥ नागकूपमिति ख्यातं सोमलिंगं च तत्रवै ॥ स्थानादुत्तरदिग्भागे सार्धं कोशगते स्थले ॥ ४३ ॥ यत्रेंद्रेण तपस्तप्तमद्दल्यासंगदोषतः ॥ ततः शिवप्रसादेन जयंतेश्वरकं शिवम् ॥ ४२ ॥ गंगाकुंडं च कृतवान् मघवाञ्छुद्धमानसः ॥ स्थानाच दक्षिणे भागे धाराक्षेत्रं नृपोत्तम ॥ ४३ ॥ यत्र देवा-सुरं युद्धं गवां हरणसंभवम् ॥ देवमज्जनकं नाम तीर्थं सिद्धि-वरा ॥ सुवर्णरेखासहितं सिललं निर्मलं यतः ॥ ४५॥ धारा-तीर्थाहक्षिणतो रूप्या रम्या नदी स्मृता ॥ ववाह सिळिलं रौप्यं तस्माद्रौप्या इति स्मृता ॥ ४६ ॥ धर्मारण्य सहत्क्षेत्र ब्रह्मावर्तगतं भ्रवि ॥ राजते तत्सरस्वत्याः कूले वै दक्षिण वरे

वायव्य कोणमें कोसके ऊपर छन्नधरा देवी है ॥ ३७ ॥ उत्तर दिशामें कोसके ऊपर काणिका देवी है ॥ ३८॥ नेर्न्सत्य कोणमें सुवर्ण नदीके तट ऊपर जलमातृका देवी है, और उत्कट तलावके ऊपर ॥ ३९ ॥ ४०:॥ नागक्प है, सोमेश्वर महादेवहें, पुरसे उत्तर दिशामें डेट कोसके ऊपर जहां इंद्रने अहल्याके संगदोषसे सुक्त होनेके बारते तप किया और शिवके अनुप्रहसे जयंतेश्वर महादेवका॥ ४९ ॥ ३२ ॥ तथा गंगा कुंडका स्थापन किया और शुद्धहुवा उस स्थानसे दक्षिण दिशामें धारातीर्थ है ॥ ४३ ॥ जहां देवदैत्योंका युद्ध भया है और देवमज्जन तीर्थ है ॥ ४४ ॥ धर्मस्थानसे उत्तरभागमें सुवर्णा नदी है ॥ ४५ ॥ धारातीर्थसे दक्षिणवाजू रूपानदी है इस नदीमें रूपेका पानी वहता है इसलिये उस नदीका नाम रूप्या है ॥ ४६ ॥ ऐसा यह धर्मा-रण्य बडा क्षेत्र ब्रह्मावर्तदेशमें विख्यात है वह क्षेत्र सरस्वतीके दक्षिण तट ऊपर है

॥ १७ ॥ स्थानात्पूर्वे सप्तकोश गम्भीराख्यं सरीवरम् ॥ क्षेमलाभा शुभादेवी जम्बुकेश्वरस्थानकम् ॥ १८ ॥ यया हतो महादेत्यो मर्कटाख्यो द्विजार्तिकृत् ॥ धर्मार्थकाममोक्षाणां साधकं क्षेत्रमुत्तमम् ॥ १९ ॥ युगेयुगे च नामानि तस्य भिन्नानि भूतले ॥ कृते युगे धर्मारण्यं न्नेतायां सत्यमदिरम् ॥ १५०॥ द्वापरे वेद्भुवनं कलौ मोहेरकं स्मृतम् ॥ जीणोंद्वारस्तु रामेण कृतस्नेतायुगे पुरा ॥ ५१ ॥ ब्राह्मणाः स्थापिता भूयो यज्ञाश्र विविधाः कृताः ॥ यदाभिषिको रामस्तु विसष्टं गुरुमब्रवीत् ॥ ५२ ॥ वेदपुण्यं महत्क्षेत्रं यत्र चार्थं लभाम्यहम् ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ॥ उत्तम वर्तते नाम धर्मारण्यं सुपावनम् ॥ ५३ ॥ मरुधन्वसमीपे तु पावनं परमं स्मृतम् ॥ धोम्य उवाच ॥ वशिष्ठवचनं श्रुत्वा रामः सत्यपराक्रमः ॥ धोम्य उवाच ॥ वशिष्ठवचनं श्रुत्वा रामः सत्यपराक्रमः ॥ ॥ ५८ ॥ ब्राह्मणादिचतुर्वणैर्भातृभिर्भार्यया सह ॥ आंजनेयादिभिश्वव यात्रार्थं निर्जगाम ह ॥ ५५ ॥ एवं मार्गे व्रजन् रामः संप्राप्तो मंडलीपुरे ॥ तदोवाच वशिष्ठस्तु रामेदं मंडली-

ध ४७॥ धमें इवर महादेवसे सातको सके ऊपर गम्भीर नामक सरोवर क्षेमलाभा देवी जंबुके इवर महादेव हैं ॥ ४८॥ ओ देवीने मर्कट दैत्यकूं मारा है, यह क्षेत्र चतुर्वर्गफल देने वाला हैं ॥ ४९॥ इस पुरके चार युगों में चार नाम जुदे जुंदे हैं सो ऐसे सत्ययुगमें धर्मारण्यक्षेत्र, त्रेता थुगमें सत्यमंदिर ॥ १५०॥ द्वापरयुगमें वेद्सुवन, कालियुगमें मोहेरपुर नाम है। पहले त्रेतायुगमें रामचन्द्रने इस क्षेत्रका जीणों ज्ञार किया ॥ ५१॥ ब्राह्मणों को स्थापन किया और अनेक यहा किये । जिस बखत रामचन्द्रकूं पट्टामिषेक हुवा उस बखत विशेष्ठगुरुकूं पूछा ॥ ५२॥ हे बिशेष्ठजी ! जहां अर्थप्राप्ति होवे ऐसा क्षेत्र कहो। विशेष्ठजी कहनेल गे हे राम ! मारवाड देशमें धर्मारण्यनामक क्षेत्र बडा उत्तम है ॥ ५३॥ धौम्य कहनेल गे हे युधिष्ठर ! विसष्ठका वचन सुनके रामचन्द्र ब्राह्मणादिक अनेक लोकों को और भाइयों को और इनुमान आदि सेवकनको साथ लेके सीतासाहत अभेष्ट्यासे धर्मारण्यकी यात्रा करनेक वास्ते निकले ॥ ५४॥ ५५॥ सो आते आते आते निकले मंदले प्राप्ति राम आये तब वाशेष्ठ कहनेल गे हे राम यह मंदलीपुर है ॥ ५६॥

पुरम् ॥५६॥ पुण्या वापी सरोमध्ये सरस्वत्या प्रपूरिता ॥ पुरा राम महातेजा मुनिः परमधार्मिकः ॥ ५७ ॥ अणिमां-डव्यनामा यस्तस्यायमाश्रमः शुभः॥तच्छृत्वा रामचन्द्रोऽपि उवास मडलापुरे ॥ ५८॥ स्नात्वा च पूजयामास मांडव्येशं महेश्वरम् ॥ वणिजो मंडलीका ये तत्रत्याः सर्व एव ते ॥ ॥५९॥ गत्वा रामपदांभोज प्रणेमुः प्रीतिपूर्वकम् प्रातः समुत्थाय चलितो रघुनंदनः ॥१६०॥ प्राप्नोत्सुसुन्द्रं क्षेत्रं धर्मारण्यं सुपुण्यदम् ॥ सुवर्णाख्योत्तरे कूलेसैन्यमुत्तार्य राघवः ॥६१॥इतस्ततोऽथ बश्राम क्षेत्रं दृष्ट्वातिहर्षितः ॥ तत ऋष्युक्तमार्गेण चके तीर्थविधि कृपः ॥ ६२ ॥ दिनांते कृतः -ध्यस्तु समाविष्टः सभां ग्रुभाम् ॥ अश्रौषीद्वदतीं नारीं पुरं दृष्ट्वातिश्चन्यकम्॥ ६३ ॥ शून्यं कस्मादिदं जातं ब्राह्मणाः क गता इति॥विचार्य रामस्तद्रात्रौ गत्वा नारी पप्रच्छह ॥६४॥ किमर्थरोदिषि वने रात्रौ तन्मे वदस्व ह ।। श्रीमातोवाच ॥ स्थापिता पूर्व पुरस्यास्याधिदेवता ॥ ६५॥ श्रीमा-ता नामतः प्रोक्ता शृणु दुः स्व रघूद्रह् ॥ शून्यं जातं पुरं मेऽद्य वहां सरस्वतीकेः वीचमें पुण्यरूप एक वापिका है।। ५७।। और यहां आणिमांडव्य ऋषिका आश्रम है, ऐसा सुनते रामचंद्रने उस भंडलीपुरमें मुकाम किया ॥५८॥ तीर्थमें स्नान करके मांडव्येश महाद्वकी पूजा करी तब मंडलीपुरमें जो बनिये रहतेथे ॥ ५९ ॥ उन्हेंनि रामचन्द्रके पास आयके पीतिपूर्वक नमस्कार किया । पीछे प्रातः काल रामचन्द्र वहांसे आगे चले ॥ १६० ॥ सो धर्मारण्य क्षेत्रमें आये तब सुवर्णी नदीके उत्तर वाजू सेनाका रखके ॥ ६१॥ क्षेत्र देखनेको चारों तरफ फिरने छगे और बडे हर्षित भये । पीछे विशष्टिक कहेमुजव तीर्थविधि किया॥६२॥सायंकालक्ष संघ्या करके सभामें बैठे इतनेमें रात्रिक् एक खी शेरही है ऐसा शब्द सुना और नगर सुना पड़ा है ॥ ६३ ॥ सो देखके पूछनेलगे कि यह पुर सूना कैसे भया बाह्मण कहां गये पीछे उसी रात्रिकूं ही वह स्त्रीके पास जायके पूछतमये ॥ ६४ ॥ हे स्त्री ! बनमें रात्रिकूं तू काहेके वास्ते रोतीहै सो कह। तब श्रीमाताकहनेलगीहेराम! ब्रह्मदेव ने पहले इस पुरकी अधिदेवता करके स्थापना करीथी ॥६५॥ श्रीमाता मेरी नाम है

त्विय तिष्ठति भूपतौ ॥ ६६ ॥ तदेव दुःखं मे राम द्रं कुरु कृपानिधे ॥ सामंतैः पीडिता विप्राः परस्परविरोधिभिः ॥ ॥ ६७ ॥ गतास्ते श्रामम्रत्मुज्य यथेष्टं गुरुपुंगवाः ॥ ॥ राम उवाच ॥ ॥ श्रीमातर्निहि जानामि त्राह्मणास्ते कुतो गताः ॥ या ६८ ॥ गोत्राणि ज्ञातिसंख्यां च स्थानं वा गोत्रदेवताम् ॥ अवटंकान्विजानासि युक्तं चेदानयामि तान ॥ अष्टादशसहस्राणि ॥ श्रीमातोवाच ॥ त्रविद्यास्ते द्विजोत्तमाः ॥ द्विचत्वारिंशावटंकाश्चतुर्विंशतिगोत्रजाः ॥ ॥ ७० ॥ गोलत्रश्रात्रपात्रश्च द्दात्रत्राशमत्र च ॥ भट्टकुत्रश्च मोंहात्र गागालप्रस्तथैव च ॥ ७१ ॥ छाडोत्रः नीवात्रैकादश स्मृताः ॥ सीवात्रश्चानुसोहात्रः कालात्रः कथि-तो बुधैः ॥ ७२ ॥ नागात्रपो वियात्रश्च हडकात्रपडकात्र च ॥ विडालात्रहरीलात्रमादेलात्रश्च कीर्तिताः ॥ ७३ ॥ बाल्वात्रे लोकियात्रश्च कंमलात्रमोदकात्रकौ ॥ धनवेदात्रकीलात्रमाबो-लीयात्रसंज्ञिकाः ॥ ७४ ॥ पघावडपात्रमुढात्रपीलुआत्राघि गोत्रकौ ॥ मोघात्रश्चानुभूतात्रपदवाडित्रनामतः होफेयात्रः शेप्रायित्रः बथारत्रः प्रकीर्तितः॥ साधकात्रः खडूग धीयात्रः त्रिशूलात्रस्तथापरः ॥ ७६ ॥ खुसानियात्र इत्येते द्वाचत्वा४२रिंशदीरिताः ॥ अवटंकाश्च विज्ञेया स्नोडानां च मेरा दुःख श्रवणकरो । तुम सरीखे पृथ्वीपति होके मेरा पुर सुना पडा है॥६६॥ यही दुःख है सो दूरकरा बाह्मण सब परस्पर देश करनेवाल सामन्तीने दुः वित किये हैं ॥ ॥ ६७ ॥ और दुःखेक लिये पुरकूं छोडके मनमें आवें वहां चले गये हैं। राम बोले हे श्रीमातः ! ब्राह्मण कहां गये हैं सो में जानता नहीं हूं॥ ६८ ॥ इस वास्ते गीत्र जाति संख्या अवटंक आदि कहोगो तो मैं जानके लाऊंगा ॥६९॥ श्रीमातानेकहा हेराष! र्व त्रैविय त्रिवेदी हारेड बाह्मण अठारह हजारहैं, वेचालीस अवटंकहें, गोत्र चीकीसहैं ॥ १७० ॥ अन अवटंकके नाम चक्रमें स्पष्ट हैं ॥७१॥७२॥७३॥७४॥७६॥

द्विजन्मनाम् ॥७७॥ द्विगुणास्तु तथा भृत्यास्तेऽपि झोडाः प्रकीर्तिताः॥ श्रीमातावचनं श्रुत्वा द्विजानानाय्य राघवः॥ ॥ ७८ ॥ जीर्णोद्धारं ततः कृत्वा स्थापयामास तत्र वै ॥ आनिनाय वणिक्श्रेष्टान् गोधुजान् रघुनंदन ॥ ७९ ॥ तानुवाच तदा रामः सेवा कार्या दिजन्मनाम् ॥ खड्गं तदो-ज्ज्वलं दत्तं तथा श्वेते च चामरे ॥ १८० ॥ विवाहादौ वरे-णादौ धार्यं चिह्नं सदैव हि॥ चामरव्यजन कार्यं वरस्याप्रे विणग्वराः ॥ ८१ ॥ मंडलीयामजाः शूद्रा ये रामेण सहा-गताः ॥ स्पाद्लक्षास्ते दत्ताः शुश्र्वार्थं दिजन्मनाम् ॥ ॥ ८२ ॥ मंडलीकाश्च ते स्नोडा ज्ञेया रामस्य शासनत्॥ यज्ञं कृत्वा च दानानि धनेकानि ददौ नृपः ॥ ८३॥ ताम्र-पत्रे शासनं वै लिखित्वा कनकाक्षरैः ॥ दृदौ त्रैविद्यह्मोडेभ्यो रक्षणार्थ द्विजन्मनाम् ॥ ८४ ॥ मयाद्य त्राह्मणेभ्यो वै दृता ऐसे यह वेचाळीस अवटंक सोड ब्राह्मणोंके हैं ७७ और छत्तीस हजार जो बनिये वहभी ह्योड नामसे विख्यात हैं । श्रीमाताके बचनसे रामचंद्रने चारों दिशाओंमेंसे उन ह्योडब्राह्मणोंकूं बुठायके ह्योडक्षेत्रका जीणोंद्धार करके उनका स्थापन किया । पिछि गोभु जबनियांकू बुलायके रामचंद्रने कहा कि तुमने ब्राह्मणींकी सेवा करना। फिर एक तरवार और सफेद चमर दो उन विनयोंकू दिये॥ ७८॥ ॥ ७९ ॥ १८० ॥ विवाहादिक कार्यमें वरराजाने खड़कूं मंगलघाटडी लपेटके हाथमें लेके सुसरेके घरकूं जाना, वरके आगे चमर पंखाकरना, यह मेरा चिह्न वंशपंरपरा आगे करते रहना क्योंकि सत्ययुगमें ब्रह्मा विष्णु महेश्वरने जो ब्राह्मण और बनिये उत्पन्न किये सो क्षीण हुए और क्षेत्र उजाड भया। तब रामचंद्रने नेतायुगमें फिर जीर्ज-का उद्धार किया, यह बात आजे विख्यात रहना ॥ ८१ ॥ मंडलीपुर्के सवा लक्ष सत् शृद् विणक् श्रीरामचंदके साथ मेहिरहेबकी यात्राकूँ आयेथे उन सर्वोकूं त्रिवेदी ह्मोड ब्राह्मणोंकी गुश्रुषाके वास्ते रामचंद्रने दिये ॥ ८२ ॥ और कहा कि यह सवालक्ष वनिये मांडलिये ह्योड ऐसे नायसे विवयात्रहीं फिर यज्ञ करके बहुविध दान राजाने उनको दिये ॥८३॥ फिर राजचंद्रवे लाँकी पर्वेत सुदर्णके अक्षगेंसे त्रैविद्यबाह्मणींकू दक्षिणासहित ग्रामदान करके ारकी रक्षाके विषे लिखदिया कि ॥ ८४ ॥ मैंने आज यामास्सद्क्षिणाः ॥ यदा येषां भवेद्ध्यिस्तदा तेर्द्धिजशासनम् ॥ ८५ ॥ पालनीयं प्रयत्नेन पुण्यं तेषां भवित्वति ॥
रक्षणार्थं प्ररस्यास्य वायुप्रत्रो निक्षितः ॥ ८६ ॥ गतो रामस्ततः पश्चाद्द्धापरांते युगे तथा ॥ आमो नाम नृपः कश्चित्क्षत्रियो बौद्धधर्मगः ॥ ८७ ॥ कान्यकुञ्जे वसन् राजा प्रजा
बौद्धे द्यर्तयत्॥तस्य कन्यारत्नगंगा विवाहसमये तदा ॥८८॥
मोहेरकं पुरं तस्य पारिवहें ददौ नृपः ॥ ततः कन्या द्विजान्
सर्वान् निष्कास्य च प्रयत्नतः ॥ ८९ ॥ स्वकीयान् स्थापयामास सर्वे विप्रगणाँस्तदा ॥ आम विज्ञापयामासुर्गत्वा तस्य
समीपतः ॥१९०॥ ॥ विप्रा छचुः ॥ ॥ वासोऽस्माकं प्रजानाथ धर्मारण्ये सुपुण्यदे ॥ कालयोगात्प्रभन्न तत्पुरं मोहेरकाभिधम् ॥ ९१ ॥ तदागत्य च रामेण जीणोद्धारः कृतस्तथा ॥
दत्तानि दिजमुख्येभ्यो प्रामाणि बन्धनानि च ॥ ९२ ॥
लिखित्वा शासनं दत्तं ताम्रपत्रं ग्रुभाक्षरैः ॥ एतावत्कालपर्यंतं
सर्वेर्मान्यं हितंहि तत् ॥ ९३ ॥ अधुना तव पुत्र्या च वृत्तिवै

द्क्षिणासहित ग्राम ब्राह्मणोंको दिथे। जिस कालमें जिनकी पृथ्वी होवे उन राजाओंने मेरा लेख पालन करना ॥८५॥ वह प्रण्य उनकूं होगा ऐसा लेख देके प्ररक्षे रक्षण करने के वास्ते हनुमान्कूं स्थापन करके॥ ८६॥ श्रीरामचंद्र गये बाद द्वापरयुगके अंतमें आम नामका क्षत्रियजाति राजा बौद्धधर्मकूं पालन करनेवाला ॥ ८७॥ कान्य-कुन्जदेशों कानपुरमें राज्य करता हुआ। प्रजाको बौद्धधर्ममें लगाता था उसकी कन्या रत्नगंगानामकी थी उसके विवाहमें॥ ८८॥ आमराजाने मोहेरपुर दान दिया तब रत्नगंगा मोहेपुरमें आयके मब ब्राह्मणोंकूं निकालके॥ ८९॥ बौद्धधर्मी स्वकी-यलेकोंकूं रखती थी उसबखत सब त्रिवेदी ह्योड ब्राह्मण आमराजाके पास जायक प्रार्थना करनेलगे॥ ९०॥ ब्राह्मण बोले हे प्रजानाथ! हमारा रहना मोहेरपुरमें है वह मोहेरपुर पूर्वमें कालयोगसे उजाड मयाया॥ ९१॥ तब रामचंद्रने वहां आयके उस प्रका जीणोंद्धार किया और ब्राह्मणोंकूं ग्रामदान किया। ९२॥ और तांवेके पत्रेम सुवर्णाक्षरसे लेख करके दिया है सो लेख आजतक सब राजोंने मान्य कियाहै।।९३॥ परंतु अभी तुम्हारी कन्या रत्नगंगाने हमारी वृत्ति छीनली है, इसवास्ते हे राजा

लोपिता किल ॥ तस्मात्पालय राजेन्द्र रामचन्द्रस्य शासनम् ॥ ९४ ॥ ॥ आमराजोवाच ॥ ॥ अद्य मे मेदिनी
सर्वा मृतोऽसौ रघुनन्दनः ॥ विशेषेण विना तस्य शासनं
पाल्यते कथम् ॥ ९५ ॥ दर्शयन्तु द्विजा मेऽय वायुपुत्रं महाबलम् ॥ अथवान्यं प्रत्ययं भो यित्कश्चिन्मोहनाशनम्
॥ ९६ ॥ करोमि शासनं नूनं रामस्याद्धिष्टकर्मणः ॥ इत्युकास्ते द्विजास्सर्वे गत्वा मोहेरकं पुरम् ॥ ९७ ॥ मन्त्रं चक्रमहात्मानो मिलिताश्च परस्परम् ॥ प्रत्ययो व कथं राज्ञे
दार्शतव्यो द्विजोत्तमाः ॥ ९८ ॥ अस्माकमांजनेयस्य दर्शनं व
भवेत्कथम् ॥ विप्राणामयुतं सार्द्वमेकचित्तास्तदाभवन् ॥९९॥
॥ घौम्य उवाच ॥ ॥ देवपराणि वाक्यानि श्रुत्वा तेषां
द्विजन्मनाम् ॥ सहस्रत्रयमुख्या ये तेप्यूचुर्वचनानि च ॥
॥ २०० ॥ त्रिसहस्रत्रैविद्यव्राह्मणा उचुः ॥ ॥ (युक्तमुक्तमिदं वाक्यं भवद्भिः शास्त्रपारगैः॥ चातुर्विद्या भवंतो हि चतु-

रामचन्द्रके लेखकूं पालन करो ॥ ९४ ॥ आम राजा कहताहै हे ब्राह्मणो ! आज सब पृथ्वी मेरी है और रामचन्द्र तो मरण पाये इस वास्ते कुछ दूसरा चमरकार दिखावो जिससे मेरा मोह दूर होवे ॥ ९५ ॥ आज यातो हन्मान्जीको दिखाओ अथवा और किसी दूसरी वातसे मुझे प्रतीति कराओ जिससे मेरा अज्ञान हट जाय ॥ ९६ ॥ तो रामका लेख मान्य करेंगे ऐसा कहा सो वचन सुनके सब ब्राह्मण मोहेरपुरमें आयके ॥ ९७ ॥ विचार करनेलो कि राजाकूं चमरकार आपनोंने क्या दिखाना ॥ ९८ ॥ और हन्मान्का दर्शन अपनेकूं कैसा होवेगा, तब पन्द्रह हजार ब्राह्मणोंका एक चित्त हुवा कि ॥ ९९ ॥ धौम्य बोला-प्रारब्ध-कर्म बलवान है, इस कित्रसे अपना संयोग अब नहीं है ऐसा निश्चय करके बैठे तब केवल प्रारब्ध कर्मकूं बलवान मानेवाले ब्राह्मणोंके वचन सुनके तीन हजार मुख्य ब्राह्मण कहनेलो ॥ २०० ॥ तीन हजार त्रिवेदी ब्राह्मण बोले-हे ब्राह्मणसमूह ! तुम झासमें पारंगत हो और शाससे पारब्ध मुख्य करके वचन कहे सो ठीक है । जो प्रस्तुत वीन विचार हैं उनकूं छोडके तुमने चौथा प्रारब्धकर्मका निर्णय किया इसवास्ते तुम

र्थस्येह वेदनात् ॥ १ ॥ उद्यमेन विना कोऽपिन तिष्ठति क्षणार्धकम् ।) क्षेपकः ॥ यथा ह्येकेन चक्रेण रथस्य न गति-भवेत् ॥ तद्वत्पुरुषकारेण विनादेवं न सिद्धचित ॥ १ ॥ अतोः व्यं गिमण्यामो यत्रास्ते पवनात्मजः ॥ प्रत्ययाथ द्विजश्रेष्ठा वृत्ती रक्ष्या सदा वृष्टेः ॥ २॥ चतुःषष्टिश्च गोत्राणां परिपाटचो द्विसतिः ॥ स्वस्वगोत्रस्यावटंका एकप्रामाभिलाषिणः ॥ ॥ ३ ॥ प्रयांतु स्वस्ववर्गस्य ह्येको ह्येको द्विजः सुधीः ॥ यस्य विप्रस्य यो वर्गो न प्रयास्यित तत्र चेत् ॥ १ ॥ स च वर्गः परित्याज्यः स्थानधर्मात्र संशयः ॥ विणग्वृत्तेन सम्बन्धो न विवाहश्च तैस्सह ॥ ६ ॥ तच्छुत्वा ह्ययुतं सार्धं १६००० चातुर्विद्याः समागताः ॥ गमनाय मितं चक्रुर्हनूमह्शनाय वे ॥ ॥ ६ ॥ त्रिसहस्राश्च त्रैविद्यास्तयोरासीच लेखनम् ॥ चातुर्विद्यद्विजानांतु यते विशतित्राह्मणाः ॥ ७ ॥ निर्गता भवनान्ते वे बलात्कारकृतोद्यमाः ॥ त्रयीविद्यद्विजानां तु तत्रैकादश-

पन्द्रहों हजार चतुर्वेदा सोड नामसे विख्यात हो ॥ १ ॥ और जगत्के बीचमें उद्योग करे बिना क्षणभर भी कोई रहता नहीं है इसवास्ते प्रयत्न करना अवस्य है। जैसा एक चक्रसे रथ चलता नहीं है वैसा प्रयत्न करे विना प्रारव्ध फलोन्मुख होता नहीं है इस वास्ते हम तो जहां हनुमान्जी हैं वहां जावेंगे । राजाकूं चमत्कार दिखाना और पंडित मनुष्यने जीविका सदैव रक्षण करना ॥ २ ॥ ह ब्राह्मणों ! चौंसठ गोत्रके वहत्तर वर्ग हैं और एक गोत्र अवटंक एक प्राममें रहनेवाले ॥ ३ ॥ उन सब ब्राह्मणों के अपने अपने वर्गमेंसे एकएक ब्राह्मणने साथ चलना जिस वर्गका ब्राह्मण नहीं आनेका ॥ ४॥ वह वर्ग स्थान धर्मसे नष्ट होवेगा । और विनयोंकी चित्रका भाग मिलनेका नहीं और उनके साथ हमारा विवाहसंबंध रहनेका नहीं ॥ ५ ॥ यह वात सुनते पन्द्रह हजार चतुर्वेदी ब्राह्मण को थे वे हनुप्रान्के दर्शनार्थ जानेकूं निकसे ॥ ६ ॥ तीन हजार त्रिवेदी ब्राह्मण भी तैयार भये । तब चातुर्वेदी स्रोड ब्राह्मणोंके वर्गमेंसे बीस ब्राह्मण बलात्कारसे घरमेंस बाहर निकले ॥ ७ ॥ और त्रिवेदी ह्योड ब्राह्मणोंमें ग्यारह ब्राह्मण भक्तिसे घरमेंसे बाहर निकले ॥ ८ ॥

संख्यया ॥ ८॥ निर्गता ब्राह्मणास्तूर्ण एकात्रमनसः किल ॥ एकत्रिंशचविप्रास्ते निर्गता नगरात्ततः ॥ ९ ॥ पाथेयं त्रुटितं तेषां गच्छतां पथि सन्ततम् ॥ ग्लानिं गता द्विजाः सर्वे पार्थ पाथेयवार्जिताः ॥ २१० ॥ चातुर्विद्यास्तथा प्रोचुर्नास्माकं कार्यमस्ति वै ॥ दुःखिताः किल मार्गेऽस्मिन् क्षुतृहुभ्यां परि-पीडिताः ॥ ११॥ भोकारस्ते भविष्यंति श्रामाणां गृहसंस्थि-ताः ॥ परार्थे अमसाध्यार्थे संदिग्धे कः प्रवर्तते इत्युक्त्वा पादपच्छायामाश्रित्य श्रमकर्शिताः ॥ भन्नोद्यमा मन्दभावाः संस्थिता विंशतिर्द्धिजाः ॥ १३॥ जितात्मानो जग्मुस्नैविद्यवाडवाः ॥ पूर्णे जातेऽथ पण्मासे प्राप्तास्ते लवणोद्धम् ॥ १४ ॥ अन्नोदंकं परित्यज्य सेत्-बन्धे जितव्रताः ॥ चितयंतोंजनीपुत्रं रामं राजीवलोचनम् ॥ ॥ १६ ॥ तेषां तु निश्चयं दङ्घा हतूमान् गोपवेषभृत् ॥ आग-त्योवाच हे विप्राः किमर्थमिह संस्थिताः ॥ १६ ॥ द्विजैरुक्ते स्ववृत्तान्ते कपिः प्रोवाच तान्प्रति ॥ गोपाल उवाच ॥ नुनं सर्वे च मुर्खाः स्थ ब्राह्मणा वेदपाठकाः

ऐसे दोनों मिलके एकतीस ब्राह्मण मोहेरपुरसे निकले ॥ ९ ॥ तब निरंतर दरमजल जाते जाते खर्ची खुटगई और थक गये ग्लानि पाये ॥ १० ॥ तब चातुर्वेदी ब्राह्मणके वर्गके बीस ब्राह्मण दुःखी होके कहने लगे कि हम रस्तेमें क्षुधा नृषासे पीडित हुएहें ॥११ ॥और वे सब अपने घरमें बैठके फल लेंबेंग इसिलये दूसरके बास्ते और संदेह में कार्यदर्शन होवेगा या नहीं उतका निश्चय नहीं ऐसे काममें कीन प्रवृत्त होवे १२ ऐसा कहके एक वृक्षकी लायाके नीचे बेठगये पारव्यक्षिन वे ब्राह्मण आगे गये नहीं ॥ ॥ १३ ॥पीछे ग्यारह ब्राह्मण तो जितेंद्रिय त्रिवदी ह्योंड थे वे तो बरावर छठे महीने सेतुवंब रामेश्वरकूं जायपहुंचे ॥ १४ ॥ किर अन्न जल त्याग करके रामचंद्रका और हतुमानका चितन करते बेठे ॥ १५ ॥ तब उनका निश्चय देखके हनुमानने गोपालका वेषधारण करके दहां आयके कहा कि हे ब्राह्मणो! यहां किस वास्ते बेठेहो ॥ १६ ॥ तब ब्राह्मणोने अन्ता कृतांत कहा सो सुनके गोपक्त वितन कारते वेते ॥ १६ ॥

कासी कपिवरः प्राप्यं दर्शनं कीहशं कलौ ॥ गच्छन्त स्वयु-हानाशु चेत्युक्तवांतर्दंघ कपिः॥ १८॥ ततो दिनत्रयं स्थि-त्वा वृद्धत्राह्मणरूपधृक्।।पप्रच्छ च पुनस्तान् वै के यूयं किमि-हागताः ॥ १९॥ तदा प्रोचुः स्ववृत्तांतं तच्छुत्वा ब्राह्मणोऽबः वीत् ॥ प्रतारिता दिजा नृनं केनचिद्वंचकेन हि ॥ २२० ॥ नाद्यं वायुसुतः श्रीमान् दृष्टिगोचरगो भवेत् ॥ तुर्ये पापयुगे विप्रा वृथायं भवतां श्रमः ॥ २१ ॥ ॥ द्विजा ऊचुः ॥ दूरदेशमुपायाताः कष्टं च विविधं कृतम् ॥ कथमद्य गमि-ष्यामो हादृष्ट्वा पवनात्मजम् ॥२२॥ ॥ धौम्य उचाव ॥ श्रुत्वा तद्रचनं तेषां दीनान्वीक्य स ब्राह्मणान् ॥ उत्तिष्ठंतु द्रिजाः कामं तुष्टोऽहं पवनात्मजः ॥ २३ ॥ दशियित्वा स्वकं रूपं हनूमान् प्रीतमानसः ॥ पृथग्रीमाणि संगृह्य भुजयोरु-भयोरिप ॥ २४.॥ भूजपत्रे च संवेष्ट्य चकार पुटिकाद्वयम्॥ द्दौ तेभ्यस्तानुवाच यदासौ पृथिवीपतिः॥ २५ ॥ चिह्नं प्रदीयतां मह्यमिति इतेति कोपितः ॥ तदा रोमाणि देयानि तम निश्चय करके मूर्व हो केवल वेद पढना जानते हो ॥ १७ ॥ अरे हनुमान् कहाँहें और किल्युगमें दर्शन किसका होता है इस वास्ते अपने घरके जाव ऐसा कहके हन्-मान् जी अंतर्हित होगये ॥ १८॥ पीछे और तीन दिन गये बाद वृद्धबाह्मणका रूप लेके हनुमान्जी पूछनेलगे कि हे पुरुषो ! तुम कौन हो कहांसे आये ॥ १९ ॥ तब ब्राह्मणोंने अपना वृत्तांत कहा सो सुनके हनुमान्ने कहा कि है ब्राह्मणो ! तुमकूं कोई द्गाबाज आदमीने दगा कियाहै निश्चय करके ॥ २२० ॥ इस कालमें हनुमान्दृष्टिके सामने नहीं होतेहैं चौथा यह पापयुग है इससे तम्हारा श्रम व्यर्थहै ॥ २१ ॥ तब बाह्मण दीन होयके कइनेलगे कि इम दूरदेश आये और अनेक कष्ट किये हनुमान्जीके द्र्यन करे विना घरकूं कैसे जाना ॥ २२ ॥ धौम्य ऋषि युधिष्ठिरको कहते हैं हे राजा ! हतुमान्ने उनका दीन वचन सुनके कहा कि हे ब्राह्मणो ! तुम उठो । तुम्हारा कार्य सिद्ध भया में इनुमान हूं ॥ २३ ॥ ऐसा कहके अपना रूप दिखायके फिर दोनों सुजाके दो रोम लेके ॥ २४ ॥ भोजपत्रमें उनकी जुदी जुदी पुडी वांघके त्राह्मणोंके हाथमें देने कहा कि ॥ २५ ॥ जब आम राजा तुमकूं को घायमान होयके पूछे कि

वामकक्षोद्रवानि च ॥ २६ ॥ हङ्घा रोमाणि सनृपो दुर्वाचं जल्पते यदा ॥ भस्मीभवतु ते राज्यमित्युका गम्यतां ततः॥ ॥ २७ ॥ प्रज्वलिष्यति तद्राज्यं तद्रा राजातिविह्वलः ॥ सैन्यं प्रज्वलितं दृष्ट्वा पादयोर्वः पतिष्यति ॥२८॥ तदा देया दितीया च पुष्टिका दक्षिणोद्धृता ॥ रोमनिक्षेपमात्रेण जीवब्रेव भविष्यति ॥ २९ ॥ इति दत्त्वा कपिश्चिह्नं तत्रैवांतर-धीयत ॥ ब्राह्मणा मुद्तिताः सर्वे प्राप्य चिह्नं च दर्शनम् ॥ ॥ २३० ॥ आंजनेयप्रभावेण प्राप्ता मोहेरकं पुरम् ॥ ते विप्रा विस्पयं क्षणमाञ्चेण परमं गताः ॥ ३१ ॥ आगत्य नगरद्वारि मिलितास्तें परस्परम् ॥ चकुः कुशलप्र-श्रांश्च मार्गवृत्तं द्विजान्द्विजाः ॥ ३२ ॥ ततस्ते :आमराजानं गत्वा चक्कर्यथोदितम्॥हन्नमता तदा चामो विस्मितः प्राह च द्विजान् ॥ ३३ ॥ क्षमध्वं भूमिदेवा वो द्वासोऽहं सर्वदा किल ॥ शासनं वः करिष्यामि त्यका पाखंडमद्भतम् ॥

क्या चिह्न लाये हो तब तुमने यह डावे अंगके रोमकी पुडी देना ॥ २६ ॥ उन रोमों को देखके राजा तुमकूं बहुत दुर्भाषण करेगा तब तुमने कहना कि तेरा राज्य असम होजाय ऐसा कहके गांवके वाहर आना ॥ २० ॥ तब सारा नगर जलने लगेगा सो सिनाका जलती हुई देखके राजा घबरायके तुम्हारे शरणागत होवेगा ॥ २८ ॥ तब दूसरी पुडी देना उसमेंक रोम चारों दिशाओं में डालनेसे अग्नि शांत होजावेगा॥ २९॥ ऐसा हनुमान्जीने कहा दो पुडी देके वह अन्तर्धान भये। ब्राह्मण उनके दर्शनसे और चिह्नकी प्राप्तिसे बडे हिंबत भये ॥ ३०॥ पिछे अपने देशकूं जानेके वास्ते विचार करने लगे कि देश दूर है कैसा जाना होवेगा इतनेमें हनुमान्जीने क्षण एकके बीचमें मोहेशपुरमें उन ग्यारह ब्राह्मणोंकूं रखादिया तब ब्राह्मण बडे आश्चर्य पाये ॥ ३१ ॥ फिर नगरके बाहर सब ब्राह्मण परस्पर मिले कुशल पूछे रस्तेका वृत्तांत सब कहा ॥ ३२ ॥ हि शांतिस सब ब्राह्मण मिलके आमराजाके पास जायके जैसा हनुमान्जीने कहा था वैसा किये तब राजाने वह चमस्कार देखके ब्राह्मणकोंकें कहा ॥ ३३ ॥ हे ब्राह्मणों! मेरा अपराध क्षमा करों मैं तुम्हारा दास हुं पाखंड मतका त्याग करके

॥ ३४ ॥ सुखवासं पुरं रम्यं ददामि द्विजसत्तमाः ॥ त्रयी विद्याः स्थिताः सर्वे धर्मारण्ये द्विजोत्तमाः ॥ ३५ ॥ चातु-विद्या महाराज संस्थिताः सुखवासके ॥ केचित् सीतापुरे वासं श्रीक्षेत्रे चापरेऽवसन् ॥ ३६ ॥ य तु विंशतिसंख्याका रामशासनिल्स्या ॥ हत्त्रमंतं प्रति गता व्यावृत्य पुनरागताः ॥ ३७ ॥ भिन्नाचाराश्च पतिता वेषसंशयमागताः ॥ केचि-न्महाश्च संजाताः केचिच्छौंडिकयाजकाः ॥ ॥३८॥ महानां लिंबजा शक्तिः कुलदेवी प्रकीर्तिता॥स्थानाच्च पश्चिमे भागे स्थापिता सा मनोहरा ॥ ३९ ॥ एकाद्शशताख्या ये भिन्ना जाता द्विजोत्तमाः ॥ तेपि दूरीकृता वृत्तेः स्थानाच्चेव पृथक् स्थिता ॥ २४० ॥ साभ्रमत्यास्तटे वासं चकुस्ते यत्र कुत्र-चित् ॥ अभिहोत्ररताः सर्वे वेद्पाठपरायणाः ॥ ४९ ॥ त्रयीविद्यद्विजानां च गोधनं बहुलं भवेत् ॥ चारणार्थं कुमाराश्च

तुम्हारा शासन पालन करूंगा ॥ ३४॥ और मेरी तरफसे सुखवासनामक पुर तुमको देता हूं और धर्मारण्य तुम्हारा तुमकूं रहा तब त्रिवेदी ह्योड ये सो तो धर्मारण्यमें रहें ॥ ३५॥ और चातुर्वेदी ह्योड ब्राह्मण सुखवासपुरमें रहे कितनेक सीतापुरमें कितनेक श्रीक्षेत्रमें जायके वास करते भये॥ ३६॥ और जो चतुर्वेदी ब्राह्मणोंकी तरफसे वीस ब्राह्मण हुनानके शोध करनेकूं गये येसी अर्धमार्गसे पछि फिरे॥ ३७॥ तब अपने दोनों वर्गसे भिन्न होगये आचारम्रष्ट हुए वेष बदलागया उनमेंसे तीसरी जाति जेठामल ह्योड ब्राह्मण हैं॥३८॥ उनके गोत्र तो पहिले कहेंहें, कुलदेवी लिंबजा शंकि हैं उन देवीका स्थान धर्मेश्वर महादेवसे पश्चिमभागमें है॥ ३९:॥ अब ग्यारह ब्राह्मण जो ये सो इग्यार्षण ह्योड ब्राह्मण ऐसे नामसे विख्यात भये स्थान वृत्तिसे दूर भये॥ २४०॥ साभ्रमती नदिके किनारे उपर और जहां तहां वास करते भये। अब धेनुजा ह्याड ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहतेहीं जो त्रिवेदी ह्योड ब्राह्मण ये वे अग्निहोत्रोंन तत्पर रहते ये और वेदपारायण नित्य करतेथे॥ ४१॥ उनके घरमें गाय बहुत थीं तब उनकूं च्यानेकेवास्ते जो मूर्व ब्राह्मणोंके लडके थे जिनकूं विद्या नहीं आतीथी उनकूं लगाये

मूर्वाः संकिरपताः किल ॥४२ ॥ गंभीरस्य समीपे ते चार-यंति दिवानिशम् ॥ भोजनार्थं तु तेषां व कुमायों विधवा-स्तथा ॥४३॥अन्नपानादिकं काले प्रापयंति सुसंस्कृतम् ॥ कुर्वंति भोजनं तत्र यत्र घोषो महानभूत् ॥ ४४ ॥ स्नान-संध्यादिकं कृत्वा युवानस्ते द्विजात्मजाः॥एवं संवर्तमानानां तेषां ताभिः परस्परम् ॥ ४५ ॥ हास्यवकोक्तिकरणाचिक्रीडुः काममोहिताः॥ न विदुः पितरस्तासां तेषां चैव द्विजन्मनाम् ॥४६॥ गर्भवत्यश्च संजाताः कुमायों विधवास्तथा ॥ ज्ञातं तु पितृभिः सर्वेः सभा तत्र कृता शुभा ॥ ४७ ॥ उज्जुस्ते न्नाह्मणाः सर्वे विमृश्य च परस्परम् ॥ पक्षपातो न कर्तव्यः क्रेशमूलं यतो भवेत् ॥ ४८ ॥ धर्मः संरक्षणीयोऽद्य यथा न संकरो भवेत् ॥कन्याः संदूषिताः कामं विधवाश्च प्रदूषिताः ॥ ४९ ॥ कानीना गोलकाश्चैव वालकाः संत्यनेकशः ॥ तेऽपि सरक्षणीया व मातृभिः पालितास्तथा ॥ २५० ॥

॥ ४२ ॥ तब वे सब ब्राह्मणपुत्र गंभीर सरोवरके समीप गायोंकूं चराने लगे और बहुत करके रात दिन वहां हैं। वास करनेलगे फिर उनकूं खानेके वास्ते अपने अपने घरोंते अन्न अच्छा तैयार करके वाल विधवा जो ब्राह्मणकी लडिकियां थीं वे नित्य लाने लगीं ॥ ४३ ॥ तब वह सब वहां खाना और गायोंकूं चराना ऐसा करते करते वडा उनका निवासस्थल भया ॥ ४४ ॥ सब उन तहण ब्राह्मणोंके प्रत्रोंने स्नान संध्या वहां ही करना कन्यावेंका और विधवावोंका लायाहुआ अन्न खाना पीछे नित्य उनके साथ हास्य विनोदके भाषण करते करते काममीहित होके क्रीडा करनेलगे यह बात उनके मातापिताओंकूं मालूम नहीं भई ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ जब उन विधवा कन्याओंको गर्भ रहा सो देखके उनके पिताओंने सभा मिलायके परस्पर विचार करके कहा कि देखों भाई ! किसीने अपने अपने संबंधीका एक नहीं लेना पक्षपात करनेसे आगे दुःख होवेगा ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ और वर्णसंकर होवेगा इसवास्ते धूर्मका रक्षण करना कन्या दृष्टित भई और विधवाभी दृष्टित भई ॥ ४९ ॥ विधवाओंसे पैदाभई जो सृष्टि वे गोलक नामके अनेक बालक तथा कुमारियोंसे कानीन वालक भये हैं उनका रक्षण

इत्थमामंत्रितिर्विप्राः प्रत्यूचुस्ते सुमोहिताः ॥ तेभ्यः कन्याश्च रंडाश्च दीयंतामिति निश्चयः ॥ ५३ ॥ गृहस्थास्ते भवंत्वद्य कुमारा धर्मविष्ठवाः॥धेनुजारूयां गमिष्यंति लोके विप्राधमा अपि ॥ ५२ ॥ भिन्नां जातिस्त्रेथेतेषां संबंधो नैव तैःसह ॥ धेनुजा ह्रोणसंज्ञा ये लोके विरूयातकीर्तयः ॥ ५३॥धेनु-जारूयं पुरं तत्र स्थापितं वासहेतवे ॥ तेऽपि धर्मरता जाता वेद्पाठपरायणाः ॥ ५४ ॥ एतत्ते कथितं सर्वं ज्ञातिभेदं यथा-तथम् ॥ यज्ञातं कलिसंप्राप्तेभीवि तत्कथयामि वः ॥ ५५॥ एकदाथ वणिग्गेहे मुंडः कश्चित्समागतः ॥ जैनमार्गरतस्ते न वणिजो वंचितास्तदा ॥ ५६ ॥ गोभुजानां च तन्मार्गे निष्ठां हञ्चा द्विजास्तदा ॥ श्रुत्वा च वेदनिदां वै ताडियत्वा च तं कुधा ॥ ५७ ॥ त्रामाद्वहिश्च तं कृत्वा जग्मुर्विप्रा गृहान्प्रति॥ मिलिता वणिजश्वकुहेतुवाद परस्परम् ॥ ५८ ॥ देवे द्विजे भक्तिमन्तौ गोभुजाये च तत्रवैश्वानवासं च द्विजैः साकं चक्क-

करना अवस्य है ॥ २५०॥ ऐसा वचन सुनते समासंस्थ ब्राह्मण कहनेलगे कि उन ब्राह्मण पुत्रों कूं बालविधवा कन्या देदेवो॥ ५१॥ उन कन्यावोंसे उनका गृहस्थाश्रम सिद्ध ह और धर्मश्रष्ट ब्राह्मणाधम हैं तथापि॥५२॥ लोकमें धेनुज हो। ऐसे नामसे विख्यात हों और आजसे इनकी ज्ञाति भिन्न हुई इनके साथ विवाहादिक संबन्ध नहीं रखना॥ ५३॥ ऐसा कहके मोहेरपुरके पूर्व दिशामें सात कोसके जवर उनको रहनेके वास्ते धेनुज नगर बनाय दिया किर वे सब धेनुज ह्योड ब्राह्मण वेदपारायण करनेलगे और बाहर रहे ऐसा धेनुज ह्योड ब्राह्मणका भेद कहा॥ ५४॥ अब अडाडजा ह्योड बनिये जो भयेहें उनका कारण कहतेहें॥ ५६॥ एक दिन गोसज बनियेके घरकूं एक जनमागीं मुंडिया आया उसने नित्य रात्रीकूं अपना धर्म उपदेश करना आरम्भ किया ऐसा करते करते बहुत बनिये जनमागीं नष्ठ होने लगे॥ ५६॥ सो देखके और वेदनिंदासुनके त्रिवेदी ह्योड ब्राह्मणोंने उन मुंडियकूं मारके॥५७॥ मोहेरपुरके बाहर निकाल दिया और अपने घरकूं चले गये किर वे सब बनिये अपनेमें विचार करनेलगे॥ ५८॥ तब जो वेद देव द्विजके भक्तिमान्थे वे

मोहेरके पुरे ॥ ५९ ।। येभिन्नहृद्या जातास्ते ययुर्वणिज-स्तदा ॥ मुण्डेन सह कोघार्ताः पुरमहालजं शुभम् ॥ २६० ॥ तत्र चक्कर्निवासं ते पुरे सर्वेऽथ गोभुजाः ॥ पुरनामाऽभवंस्ते तु लोके अट्टालजाः स्वतः ॥ ६१ ॥ भिन्ना जातास्ततस्तेषां ज्ञातिर्वे विणजां पुनः ॥ अहालजेति विख्याता चातुर्विद्या-श्रिताश्च ते ॥ ६२ ॥ गोभुजानां तथा केचित्रावारोहणका-रकाः॥जाता मधुकरास्ते वै सिन्धुकूले स्थिताश्च ते ॥ ६३ ॥ श्रीमद्द्वीपपुरेरम्ये क्षाराब्धिवेष्टिते शुभे ॥ वसतिं तत्र चक्रस्ते ये वै मधुकरास्तथा ॥ ६४ ॥ एवं कालकलायोगाज्ज्ञातिभेद-समुद्भवः ॥ शूद्राणां च द्विजानां च याथातथ्येन पार्थिव ॥ ॥ ६५ ॥ श्रवणात्सर्वपापानि नाशमायांति निश्चितम् ॥ कामदं मोक्षदं नित्यं धर्मारण्यकथानकम् ॥ ६६॥ भेद्माधु-निकं वक्ष्ये वणिजां तु विचित्रकम्॥कदाचिद्धर्जरे देशे कश्चि-द्यामे महाधनी ॥ ६७ ॥ तेजपालस्य पुत्रो वै विजेपाल इति स्मृतः ॥गोभुजास्तस्य गेहे वै भोजनार्थं समागताः ॥ ६८ ॥ गोसुज बनिये मोहेरपुरमें ब्राह्मणके साथ वास करते भये ॥ ५९॥ और जिनकी बुद्धि भ्रष्टहुई वे बनिये कोधित होयके मुंडिये जैनके साथ अहलपुरमें चलेगये ॥ ॥ २६० ॥ और वहां निवास करते भये तब पहिले वे गोसुज वनिये थे परन्तु अदालपुरमें आयके रहे इसवास्ते अद्दालज अखाडजा ह्योड नामसे लोकमें विख्यात भये ॥ ६१ ॥ उनके उपाध्याय ग्रह चातुर्वेदी ह्यांड ब्राह्मण होतेभये ॥ ६२ ॥ अब गोसुज वनियोंभेंसें कितनेक बनिये नौकाव्यवहार करनेलगे और पश्चिमदिशामें कार्टियावाड देशमें दीवउना देलवाडा आदि गावोंमें जायके रहे वे मधुकर ह्योड वनिये भये ॥ ६३ ॥ मधुकर छवणसमुद्रसे वेष्टित रमणीय दीपपुरमें रहने छगे ॥ ६४ ॥ पेसी परमेश्वरकी मायासे कालांतरमें ज्ञातिका भेद होताभया सोहे राजा ! तेरे सामने कहा ॥ ६५ ॥ यह धर्मारण्यकथा अवण करनेसे पापका नाश होवेगा और संसार सुल भोगके अन्तको मोक्ष होवेगा ॥ ६६ । अब बनियामें अर्वाचीन जो दशा विसा पांचाका भेद है सो कहताहूं। किसी समय गुजरातमें एक गांवमें वडा धन- गोभुजाद्याश्र ते सर्वे तन्मध्ये विधवासुतः ॥ आगत्य च सभामध्ये वचनं चेदमब्रवीत् ॥ ६९ ॥ मन्मात्रा कथितं महां पतिं निर्माय दीयताम् ॥ तच्छुत्वा सर्ववणिजो विस्मयं परमं गताः॥ २७०॥ मिथो विचायं पप्रच्छुस्तमेव विधवासुतम् ॥ ॥ वैधवय उवाच ॥ ॥ यत्राद्य भोजनं सर्वेः क्रियते तत्र कीहशम् ॥ ७१ ॥ ततस्तस्य विचारे च कृते ज्ञात विचेष्टि-तम् ॥ विजेपालस्तु विधवाविवाहं कृतवानिति ॥ ७२ ॥ तस्याः सीमंतसमयं ज्ञातं सर्वेश्च गोभुजेः ॥ युद्धं कृत्वा गता यत्र ते विंशतिसमाख्यया ॥ ७३ ॥ विजेपालस्य पंक्षीयास्ते ह्योडाः पश्चसंज्ञया ॥ मिथः समानभावेन स्थितास्ते दशसं-ज्ञया ॥ ७४ ॥ अन्येप्यवांतरा भेदा द्विजानामभवन् किल ॥ ग्रामदेशादिभेद्न तथाचारप्रभेद्तः ॥ ७५ ॥ यस्तज्ज्ञातिस्-

मृहस्थो प्रामे वै सरखेजके ॥ शिवरामो महानासीत्सामवेदे बान गोंसुज बनियां तेजपालका पुत्र विजयपाल नाम करके या इसकी खीका सीमैत या उस बखत गोभुज मांडलिये अडाड आदि जो सब बनिये जीमनेकूं आये सब सभा बैठी थी इसमें एक विधवा ह्योडस्त्रीका प्रत्र आयेक कहने लगा कि ॥ ६७ ॥ ॥ ६८ ॥ ६८ ॥ मेरी माने कहाँहै कि मैं विववा हूं मुझको एक पति करके देओ तव वह वचन सनतेही सब बनिये आश्चर्य करनेछमे ॥ २७०॥ और परस्पर विचार करके ध्यानमें नहीं आया तब उसी छोकरेंकू पूँछने छगे तब उस विधवापुत्रने कहा कि आज तुम सब जहां भोजन करतेही वहां कैसा है ॥ ७१॥ तब सबींने उसका शोच निकाला तो मालुम पड़ा कि विजयपाल सेटने विधवास्त्रीके साथ विवाह किया 🕻 ॥ ७२ ॥ उस विधवाके सीमंतमें सब गोसुजादिकों को मालुम भया तब वहां बडी लडाई भई और जो शुद्ध होयके चलेगये संस्था मुलाहजा नहीं रखा वे विसा विनयोंका जया कहा गया ॥ ७३ ॥ और जो विजेपाल सेटके साथ हो के रहे वे पांचा ह्योड भये और जो दीनों तरफसमान दृष्टिसे वे दसा ह्योड बीनेय भये॥ ७४॥ और ह्योड ब्राह्मणोंमें आवां-तर भेद भर्पेहें सो ऐते त्रिपाला ह्योड ब्राह्मण १ खीजडिया संवाके ह्योड२तांजर्लायेह्योड रुऔर सुरता,कपडवंजी, सरदेजी, कच्छी, हालारी, घोघारी आदि देश ग्राम भेदसे अनेक सबोंके भेद भयेहें ॥७५ ॥ इस ह्योड ज्ञातिमें सरखेज अमदाबादके पास गाँव है वहां शिवराम नाम करेक ह्योड ब्राह्मण सामवेदी अच्छा पंडित सुमारे २००

कृतश्रमः॥ ७६॥ चतुर्विंशतिश्रामाणि तेषां संत्यधुना द्विज ॥ तत्र वासं प्रकुर्वति यथालन्धोपजीविनः ॥ ७७॥ मोहेर-कस्य भंगोऽभूत्फालगुनस्यादिमे दिने ॥ मलस्नानं तदा वर्ज्यं त्रैविद्येक्षोंडब्राह्मणेः॥ ७८॥ मातंग्याश्च प्रकर्तव्यं वर्षे वर्षे तु पूजनम्॥ माघ सितं तृतीयायां मक्ष्यभोज्यादिभिःसदाः॥ ७९॥ एकावन्नो नामविधिर्विवाहे च सुखप्रदः॥ पंचाश-त्कोष्ठकानीह तंदुले रक्तवणकः॥ २८०॥ तस्मिन्स्थाने महापूजा कर्त्तव्या शूद्रजातिभिः॥ विवाहोत्सवे सर्वेषां दंप-तीनां द्विजोत्तम्॥ ८१॥ अंजनं नयने कुर्यातृतीयं वचना-

दोसौ बरसकेऊपर होगयेहैं। जिसने सामबेदकें कर्मकांडके यन्य गोभिल गृह्यसूत्रकें अनुसारसे सुवोधिनी शांति चिंतामणि कृत्यचिंतामणि श्राद्धचितामणि रुद्धचितामणि आदि बनाये हैं ॥ ७६ ॥ इन ब्राह्मणोंके याम चौबीस वर्तमान कालमें हुए हैं उनके नाम दिव १ कोडिनार २ जूनागड ३ फ़ुतियाणु ४ पोरवंदर ५ झालावाडा ६ इलबद ७ घांगदू ८ मोखी ९ वीकानेर १० राणेपुर ११ सियोर १२ भावनगर १३ अ मदाबाद् १४ सरते १५ घोलका १६ भरुच १७ अंकलेश्वर १८ विरमगांव १९ काशी २० जाम नगर२१ मांडवी २२ सूज २३ नगर २४ यह गाबोंमें अपनी जीविकाकेलिये रहतेहैं। मोहेरक्षेत्रभें नहीं रहते। कोई कहते हैं कि एक दिनमें सौ मण ठवणका व्यंतनादिक करेक ब्रह्मभोज करेगा तव श्रीमाता कुलदेवी क्वेमेंसे वाहिर निकलेगा अन्यथा कुलदेवी आधी होयके कुवेमें पड़ी है इसवास्ते उस तीथमें हाल कोई रहता नहीं हैं और दर्शनकूंभी जाते नहीं है परंतु यह बात गलत दीखंती है अपमाण है ॥ ७७ ॥ मोहेरग्रामकः भंग फाल्युन महीनेके प्रतिपदाके दिन भवा है इससे वह दिन त्रिवेदी ब्राह्मणोंने मलस्नान नहीं करना ॥ ७८ ॥ और माघशुक्क तृतीयांक दिन प्रतिदर्ष ब्राह्मण वनियोंने मातंगी क्कलदेवीकी पूजा करना ॥ ७९ ॥ आरे ह्योड वानियों में विवाह हुवेबाद एकावन्ना वावन्ना नाम करके पूजा करते हैं उसकी विधि-वाजटके ऊपर लाल तंदुलके पचास कोष्टक करके उनमें अपारी ५१ खारेक ५१ पानके बीडे ५१ पैसे ५१ यह सब रखके श्रीमाताकी पूजा कर-के नैवेद्य खाजा लडुवाका करना। विछे स्वेत चमर हाथम लेके उपाध्याय मन्त्र तान बखत पठन करके देवीकं चमर उडावें। मन्त्र गुजराती भाषामें ह्याडिह मास्तान २ खेत घोडो श्वेत चामर खडखडतं खांडं पंचाले विद्व धर्मायश धर्मायश. न्मम ॥ भूमध्ये तु प्रकर्त्तव्यं सर्वावयवसंयुतम् ॥ ८२ ॥ निर्वि-ब्रार्थं तु कर्त्तव्यं द्विजसेवकयोरसदा ॥ मातंगीपूजनं कार्यं सक्त्यभोज्यादिना किल ॥ ८३ ॥

इति श्रीहरिक्षणिनवंन्धिते: बृहज्ज्योतिषार्णवांतर्गते षष्टे मिश्रस्कंधे ब्राह्मणोत्पत्तिमार्तंडाध्याये मोहेरकब्राह्मणवणिगुत्पत्तिवर्णनं

नाम दशमं प्रकरणं संपूर्णम् ॥ इति पंचद्रविडमध्ये ग्रर्जरसंप्रदायः ॥

ऐसा पहके चमर उठायके पांव पड़ना। यह विश्वि खानेदशी बनिये छोकोंमें मिसिद्ध हैं और एकावन विश्वि हुए बाद सबोंने नेत्रमें अंजन करके पीछे तीसरा अंजनका टिपका मॅबरके बीचमें करना और मातंगी देवीकी बड़ वैभवसे बिछपूजा करना ॥ २८०॥ ८१॥ ८२॥ ८३॥

इति ब्राह्मणेत्पात्ति भाषामें छः तरह ब्रांडब्राह्मण और बनियोंके भेद संदूर्ण भये प्रकरण॥१०॥

## अथ झारोलाब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम् ॥ ११ ॥

अथ स्कांद्बालिखल्यखंडांतर्गतझारोलाब्राह्मणोत्पत्तिसार-संब्रहो लिख्यते ॥ ॥ सृत उवाच ॥ ॥ दक्षस्य दुहिता पूर्वं सतीनाम्नातिविश्वता ॥ सा दत्ता शंभव कन्या दक्षण द्विज-सत्तमाः ॥ ३ ॥ सर्वलक्षणसंयुक्ता पतिभक्ता मनस्विनी ॥ नामंत्रिता यदा यज्ञे सती पित्रा सभर्तृका ॥ २ ॥ अपमानात्तु दक्षस्य यज्ञे सा तनुमत्यजत् ॥ हिमाचलस्रता भूत्वा शंकरं पुनरभ्यगात् ॥३॥श्चत्वा सत्यास्तनुत्यांगं शिवः

अब झारों है ब्राह्मण और बनिये जो हैं उनकी उत्पत्ति कहते हैं। सूत कहते हैं है शौनक! दक्ष प्रजापितकी कन्या परम पितवता सती नाम करके जो थी वह किन्या दक्षने शिवकूं दी॥ १॥ पीछे कई एक दिन गये बाद दक्षने अपने घरमें यज्ञ किया उसयज्ञमें देषके छिये शिवकूं और सतीकूं नहीं बुलाया॥२॥ तब सती बिन बुलाये अपने बापके घरकूं गई वहां अपमान होनेसे सतीने देहत्यांग करके हिमाचलके घरमें जन्म छिया॥ ३॥ तब शिव सतीका देहत्यांग भया सुनके बडे को घसे वीर-

कोपसमन्वितः ॥ वीरभद्रादिस्वगणैः सहितो यज्ञमाययौ ॥४॥ कृतवा युद्धं महा घोरं चिच्छेद स भृशं शिरः ॥ दक्ष-स्यायैव च शिरः स जुहाव यथा हविः ॥ ५ ॥ ततो मृग-वपुः कृत्वा तत्रासाग्निस्ततो हरः ॥ पृष्टतो धनुरादाय निर्ज-गाम पिनाकधृक् ॥ ६ ॥ मुमोच स भृशं देवस्तमुद्दिश्य शरं रुषा ॥ स तेन विद्धो बाणेन पञ्चत्वमगमत्कतुः ॥ ७ ॥ यतः पुरा वरो दत्तस्तस्य वै परमेष्ठिना ॥ देवानां वंदनं ज्ञात्वा सोऽभवज्ञाजरामरः ॥ ८॥ शेरण पृष्ठलन्नेन तदाकाशमुपा-द्रवत् ॥ अद्यापि दृश्यते तस्मिन् मृगो हरशरः पुरः ॥ ९ ॥ एवं विध्वंसिते यज्ञे ब्रह्माद्याः सुरसत्तमाः ॥ स्तुति चुकुस्तदा शेंभुः शांतो भूत्वा वराच् द्दौ ॥ १० ॥ ततः सतीवियोगेन परित्यज्य स्वकान् गणान् ॥ एकाकी नर्मदातीरे तपस्तप्तुं व्यस्थितः ॥ ११ ॥ ततःकतिपये काले ह्यर्णनाशानदी तटे ॥ कृत्वा कापालिकं रूपं ऋषीणामाश्रमान् बहून् ॥१२॥ कृत्वा डमरुनिर्घोषं बभ्राम मोहयन् स्त्रियः ॥ एवं प्रभात-समये विभुद्धित्वनं गतः ॥ १३ ॥ तावद्विप्रजनाःसर्वे पुष्पा-भद्रादिक गणोंकूं साथ लेके दक्षके यज्ञमें आये॥ ४॥ वहां वडा युद्ध करके दक्ष-मजापतिका मस्तक अग्निमं होमा ॥ ५ ॥ तब अग्नि भयमीत होयक मृगका रूप थारण करके दौड़ने लगा शिव भी हाथमें धनुषकूं लेके पीछे दौड़के ॥ ६॥ वाण मारा परन्तु अग्निकूं बाण लगतेही केवल यज्ञने मृत्यु पाया ॥७॥ कारण किं अग्निकूं ब्राह्मणोंने वरदान दिया है उससे अग्नि अजरामर हैं ॥ ८॥ अग्नि बाणसहित जब आकाशमें गया सो अद्यापि नक्षत्रमण्डलमें वाण सहित मृग दीखपडताहै ॥९॥ ऐसा द्सप्रजापतिका यज्ञ जब भगवान् शिवने भंग किया तब ब्रह्मादिक देवता स्तृतिकर-नेलगे शिवने प्रसन्न होयके सर्वोंकूं वरदान दिया ॥ १०॥ पीछे शिवजी सतीके वियोग दुखेंसे अपने गणोंका त्याग करके नर्भदानदीके तट ऊपर तप करने बैठे।। ११॥ तप करते करते वहुत दिन गये बाद अर्णनाज्ञानदिकि तट ऊपर अनेक ऋषियोंके जो आश्रम हैं वहां शिव कनफट्टेका रूप लेके ॥१३॥ डमरूका शब्द करते २ फिरनेलगे सो स्त्रियोंकूं मोहित करते हुए प्रातःकाल दारुवनमे आये ॥ १३॥ इतनेमें वहांके जो धर्थं वनं गताः ॥ गतेषु तेषु तत्पत्न्यो दहशुस्तापसं हरम् ॥१८॥ अतीव संदरं रूपं दृष्ट्या कामेन मोहिताः ॥ शिवेन सह संमिल्य गताः सर्वा वनांतरम् ॥ १५ ॥ अत्रांतरे तु सुन्यः परिगृह्य समित्कुशान् ॥ मध्याद्वे स्वाश्रमं जग्मः शून्यं दृष्ट्या गतांगनम् ॥ १६ ॥ विचारयंतः किमिति तदा चेका पतित्रता ॥ उचाव पूर्वत्तवृांतं वधूगमनकारणम् ॥१७ ॥ ततः समाधियोगेन ज्ञातं तस्य विचेष्टितम् ॥ महाक्रोधेन तं शेषुर्न जानन्तो महेश्वरम् ॥१८ ॥ यदि जप्तं हुतं किंचिन्त्रत्वे ॥ १९ ॥ एवं सद्यः प्रभावेण त्रिरुक्तेन द्विजन्मन्ताम् ॥ देवस्योमापतेर्लिगं पपात धरणीतले ॥ २० ॥ देवस्य लिंगे पतिते ह्यत्पाता बह्वोऽभवन् ॥ अकाले प्रलयं मत्वा देवा त्रह्मादयो हरम् ॥ २१ ॥ स्तुत्वा विज्ञापयांचकुः कृतप्रांजलयो द्विजाः ॥ सन्धारय पुनिर्लिगं स्वकीयं सुरसत्तम् ॥ २२ ॥ नो चेजगत्रय देव तूनं

ऋषि थे वे सब पुष्प सामधा छेनकूं वनमें गये थे। ऋषियों के गये वाद उनकी सियें आते सुन्दर रूपवान शिवकूं देखके काममोहित हो के शिवके साथ दूसरे वनमें चछी गई॥ १४॥१५॥ स्वियों के गये बाद मध्याहके समयमें सब ऋषि समिधा, कुश, पुष्प छेके अपने अपने आश्रममें आये तो स्वियां नहीं ॥ १६॥ तब विचार करने छगे और यह क्या भया ऐसा आश्रयं करते एक पातित्रता स्त्रीने सब वृत्तांत कहा ॥ १७॥ तब ऋषियों ने समाधि चढायके देखा तो शिवकों न पहचानके कोई कनफटा जोगी अपनी स्वियों कूं छेगया है ऐसा जानके बड़े कोधसे शाप देते भये॥ १८॥ हे ई खर! समने जो कभी जप किया हो वेगा और यज्ञ ग्रहंकी सेवा कियी हो वेगी तो उस सत्यके अतापसे उस तापस पुरुषका छिंग भूगिमें पतन हो ॥ १९॥ ऐसा तीन बखत ब्राह्मणों के कहते ही शिवजीका छिंग देहसे भिन्न हो यके पृथ्वीमें पढा । २०॥ शिवका जिंग पतन होते अनेक उत्पात होने छगे। सृष्टिका प्रष्ट होने सरीखा देखके ब्रह्मादिक देवता ॥ २१॥ हाथ जोडके शिवकी प्रार्थना करने छगे। हे शिव ! तुम अपना छिंग वतन हुआ है सो पुनः धारण करो।। २२॥ न किये तो तीनों छोंक नाश पार्वेग। वतन हुआ है सो पुनः धारण करो।। २२॥ न किये तो तीनों छोंक नाश पार्वेग।

नाशमुंपेष्यति॥इतिदेववचःश्रुत्वा स्वयं प्रोवाच शंकरः॥२३॥ एष क्रोधो मया त्यक्तो युष्माकं वचनात्सुराः ॥ मे सती नाश-मापन्ना तिद्वयोगेन दुःखितः ॥ २४ ॥ तेन त्यक्तं मया लिंगं शापव्याजाइद्विजन्मनाम् ॥ दक्षयज्ञो भविद्वश्र सतीद्वःखादिकं कृतम् ॥ २५ ॥ अतः प्रभृति लिंगं तु यदि देवा द्विजाश्र मे॥ पूजयंति प्रयत्नेन तिदंदं धारयाम्यहम् ॥ २६ ॥ लिंगं विहाय मे मूर्ति पूजयिष्यंति ये नराः ॥ वंशच्छेदो भवेत्तेषां तच्छुत्वा सर्वदेवताः ॥ २७ ॥ आनर्ज्वः शांभवं लिंगं सिद्धनाथाख्यमा-दरात् ॥ एतद्वः कथितं सर्वं लिंगपातसमुद्भवम् ॥ २८ ॥ सर्वाण्यंगानि संत्यज्य तस्मार्लिलगं प्रपूज्यते॥अथ नत्वा शिवं प्रोज्वन्नद्भा सर्वः सराः ॥ २९ ॥ या पुरा दक्षद्वहिता द्वात्पन्ना सा हिमाचले ॥ नत्वा सर्वे वयं तत्र प्रार्थयामो हिमान्चलम् ॥३०॥ तवं देव गच्छ केलासमित्युक्तः शंकरोऽन्नवीत्॥ नाहं द्रष्टुभिहेच्छामि प्रियाशून्यं नगोत्तमम् ॥ ३९॥ तया वजेयं केलासं नो चेदेतद्गृहं मम ॥ ॥ सूत उवाच ॥ ॥

देवांका वचन सुनते शिव कहनेलगे ॥२३॥ हे देवो! तुम्हारे वचनसे यह कोव मैंने त्याग किया परंतु में स्त्रीके वियोग होनेसे दुःखी भयाहूं॥२४॥उसके लिये शावके निमित्तसे लिंग त्याग कियाहूं और दक्षप्रजापतिक यहाँम तुमने मेरा भाग लोपिकया। सतीका देह त्याग करवाया ॥२५॥ इसवास्ते आजसे जो सब देव ऋषि बाह्मण मेरे लिंगका छोड़ के केवल मूर्तिकी पूजा करेंगे तो उनका वंशच्छेद होवेगा यह वात सुनते सब देवता ॥२६॥ २७॥ उसी वखत सिद्धनाथ नामक शिवलिंगकी पूजा करतेभये ऐसी लिंग-पातकी कथा कही इसवास्ते सब अंग त्याग करके शिवका लिंग पूजाजाता है इस उपरांत शिवकूं नमस्कार करके ब्रह्मादिक देवता कहते हैं ॥ २८॥ २९ ॥ हे शिव! आपकी सती नाम करके जो स्त्री थी सो युनः हिमालयके घरकूं प्रगट मई है इसवास्ते हम सब हिमालयके यहां जायके प्रार्थना करेंगे॥ ३०॥ आप केलास जवर गमन करो। शिव कहनेलगे हे देवताओ! स्त्रीरहित में केलासकूं जाता नहीं तो यहांही मेरा

तच्छुत्वा विबुधाः सर्वे समानीय हिमाचलम् ॥ ३२ ॥ कन्य-या आर्थया साकमणनाशातटे छुमे ॥ विवाहं कारयामासु-गोरीशंकरयोः छुमम् ॥३३॥ गृह्ममाणे करे तस्याः शंकरेण महात्मना ॥ गौर्याकृतिं समालोक्य ब्रह्मा मोहसुपागतः ॥ ॥ ३४ ॥ अनयाच्छादितं वक्रसुत्तरीयेण लच्या ॥ पश्या-म्यस्याः कथं रूपं सुखं तु परिवेष्टितम् ॥ ३५ ॥ एवं संचित-यच् वेधाः सामिलाषोऽवलोकने ॥ कसुपायं करिष्यामि सुखं द्रष्टुं मनोरमम् ॥ ३६ ॥ यदा वेदीं प्रणेष्यामि दंपती.विह्नस-विषयो ॥ वक्रं विलोकयिष्येऽस्यास्तदेत्यिमभथानयत् ॥३०॥ वालुकां कोमलार्थं च वेदिंकायां तथानयत् ॥ दंपती ह्यपवे-श्याथ तेजनीयकटे विधिः ॥ ३८ ॥ कामतस्तु कृतो धूम-श्रतुर्दिश्च तदाभवत् ॥ तदोच्छितं वृहद्धूमे दंपती व्याकुले-श्रणौ ॥ ३९ ॥ तदा निमीलिते नेत्रे धूमेन सह शंसुना ॥ एकतो वस्त्रमाकृष्य सुखं दृष्टं विरिचिना ॥४०॥ पूणेंन्दुवद्नं दृष्ट्वा वीर्यच्युतिरजायत् ॥ तद्देतश्छादयामास सिकतामिःपुनः

घरहै। स्त कहते हैं शिवका वचन सुनते सब देवता पार्वती सहवर्तमान हिमालयंक् ॥३२॥ अर्णनाशानदीके तट उपर लायके वहां ब्रह्माने शिवपार्वतीका विवाह करवाया ॥३३॥ शिवने जिस वखत पार्वतीका पाणियहण किया उस बखत ब्रह्मा पार्वतीकी आकृति देखके मोहित होयके ॥३४॥ अंतः करणमें विचार करनेलगे कि इसका मुख कैसे दिखिगा। इसने लजासे ब्रह्मसे मुख आच्छादित कियाहै॥ ३५॥ मुख देखनेके वास्त कीनसा उपाय करना ॥३६॥ एक है कि जिस बखत होमशालामें स्त्री पुरुष आवेगे उस बखत मुख देखंगा ऐसा निश्चय करके ब्रह्माने आग्न मंगवाया॥ ३७॥ और कोमलताके वास्ते विवाह वेदिके उत्तर रेती विद्यायके स्त्रीपुरुषोंको बिटायके ॥ ३८॥ सुख देखनेके वास्ते बुद्धपूर्वक ब्रह्माने अग्न मगट करके घूम्न किया, सो घूम्न सारे मंडपमें मरगया शिवपार्वतीके नेत्र व्याकुल भये॥३९॥ तब शिवने घूम्नके लिये नेत्र मीचलिये इतनेमें ब्रह्माने एक तरफसे पार्वतीका वस्न खैंचके मुख देखलिया ॥४॥ सो पूर्णचंदसरीखा मुख देखते ब्रह्माका विर्यपात भया। तब ब्रह्मा अपने

पुनः ॥४१॥ विलोक्याच्छादितं रेत एकनेत्रेण शंकरः ॥ प्रहस्योवाच भगवन्निदं किं कमलासन ॥ ४२ ॥ एवमुक्त-स्तदा ब्रह्मा लज्जया शिवमब्रवीत्॥अनिच्छया वक्रमस्या दृष्ट दैवानमया प्रभो ॥ ४३ ॥ स्वलनं तेन मे जातमिति सत्यं वचो मम।। ।। शंकर उचाव।। ।। यस्मात्सत्यं त्वयाप्रोक्तं ममायेऽपि पितामह ॥ ४४॥ तेन सत्येन तुथेऽहं करिष्यामि यथेष्सितम् ॥ यावंत्यः सिकता रेतसाप्छुताश्चतुरानन ॥ ॥४५॥ तावंत एव सुनयो भवंतु तव तेजसा ॥ गौरीकरमहे जाते ब्रम्भवीर्यादयोनिजाः ॥ ४६ ॥ बालखिल्येतिनामा ते विरुयाता भुवनत्रये॥अंग्रुष्टपर्वमात्राश्च शापानुमहकारकाः ॥ ॥ ४७ ॥ . ॥ सूत उवाच ॥ ॥ अष्टाशीति सहस्राण्यष्टा विंशतिशताधिकाः ८८१२८ ॥ वेदार्थशास्त्रतत्त्वज्ञा बभू-वुस्ते महर्षयः ॥ ४८॥ ततः कर्मसमाप्ति च चकार चतुरा-ननः ॥ तदा कर्मसमृद्धचर्थं शिवो वचनमत्रवीत् ॥ ४९॥ याचस्व दक्षिणां ब्रह्मन्यथा ते मनसो रुचिः ॥ ॥ ब्रह्मो-वीर्यकू बारवार रेशीसे छुपानेलगे ॥४१ ॥ तब शिव एक नेत्रसे ब्रह्माका सव वृतांत देखके हास्य करके कहने लगे कि ये क्या ? ॥ ४२ ॥ तब ब्रह्मा लज्जित द्रोयके शिवकूं कहनेलगे कि हे भगवन् ! इच्छा विना दैवयोगसे पार्वतीका सुख जो देखा ॥ ४३ ॥ उसके लिये वीर्षपात भया है यह सत्य वात है। शिव कहनेलेगे हें ब्रह्मत् ! तुमने भेरे सन्मुख सत्यवचन कहा ॥ ४४ ॥ उस सत्यतासे में प्रसन्न भया हूं इसवास्ते तुम्हारा इच्छित करता हूं। हे ब्रह्मन्! तुम्हारे वीर्यसे रेतीके कण जितने भीगे हैं उतने ऋषि तुम्हारे तेजसे प्रकट हो, पार्वतीके विवाहमें ब्रह्मदेवके बीर्यसे अयोतिसंभव बालिखल्य नामसे तीन लोकोंमें विरुपात हों अंगूठेके पर्वमात्र जिनकी कायाह शापानु यह करने कूं समर्थ हों ॥ ४५-४७ ॥ स्त कहनें छो हे स्रोनिक ! एंसे शिवकी कृपासे और ब्रह्माके वीर्य प्रतापसे ८८१२८ अट्यासी इजार एक सौ अटाईस वेदें शास्त्रकूं जाननेवाले तत्त्वज्ञानी बडे ऋषि होते भये । ॥ ४८॥ पिक्वे ब्रह्माने विवाहका जो वाकी कर्म रहाथा सो समाप्त किया तब कर्नकी फलपारित होनेके वास्ते शिवजी ब्रह्माको कहते भये ॥ ४९ ॥ हे ब्रह्मन् ! तुम

वाच ॥ ॥ अथ येऽत्र समुद्भृता बालखिल्या महर्षयः॥५०॥ ज्ञानं च तपसा युक्तं तेषामस्तु युगे युगे ॥ मान्याश्च त्रिष्ठ लोकेषु वेदशास्त्रविशारदाः ॥ ५७ ॥ कलावपि न हीयते धर्मतो विधितः क्रचित् ॥ ममेयं दक्षिणा भव्या यदि दातं त्वमहिसि ॥ ५२ ॥ ॥ शिव उवाच ॥ ॥ अष्टाविंशतिसह-स्राणि शतमेकेमतः परम् ॥ अष्टाविंशातिरेवात्र बालेखिल्या मुनीश्वराः ॥५३॥ वालुकाभ्यः समुत्पन्ना वालखिल्या अयो-निजाः ॥ अस्मिन्ममाश्रमे रम्ये ह्यर्णनाशानदीतटे ॥ ५४ ॥ आश्रमं कृतवंतस्ते त्वद्वीर्यच्युतिसंभवाः ॥ ब्रह्मन् दत्ता मया होषा दक्षिणा या त्वयोदिता.॥ ५५॥ कलौ युगे समायाते चतुर्थे युगपर्यये ॥ मर्यादांन विमुक्षीरन्सर्वे परहिते रताः ॥ ॥५६॥ बालखिल्यद्विजानां च भेदं कुर्वति ये जनाः॥ सविष्यत्यचिरात्तेषां सर्ववंशपरिक्षयः ॥ ५७ ॥ इदं त्वनामयं स्थानं वालिष्वसमुद्धवम् ॥ पञ्चकोशं द्विजश्रेष्ठं तीर्थं ब्रह्म-पुरःसरम् ॥५८॥ ॥ सृत उवाच ॥ ॥ एवसुक्तवा वचो विप्रा ब्रह्माणं शशिशेखरः॥गौरीमादाय संहृष्टः केळासं प्रति-जिम्मवान् ॥ ५९ ॥ अथ ब्रह्मा स्वयं तत्र बालखिल्याश्रमे इच्छित आचार्यदक्षिणा मांगो । ब्रह्मा बोले-हे महाराज ! यहां जो बास्टखिल्य ऋषि उत्पन्न मंथेह ॥ ५० ॥ उनको युगयुगर्मे ज्ञान तप बेद शास्त्रोंका पठन और तीन लोकमें मान्यता होवे ॥ ५१॥ कलियुगमें भी उनका धर्मनाश न होवे यही दक्षिणा मेरेकूं आप देनेकूं योग्यहो ॥ ५२ ॥ शिव कहते हैं हे ब्रह्मा ! अहासी हजार एकसी अटाईस ८८१२८ ऋषि वालुकाते पैदाभये इसवास्ते अयोनिसंभव बालिविल्य ऋषि यह मेरे आश्रममें अर्णनाज्ञानदिक तट उपर आश्रम करके रही और किल्युगमें भी अपनी मर्यादा त्याग करनेके नहीं यह दक्षिणा तेरेकू मने दियी ॥ ५३-५६ ॥ और जो कोई छोक बाछिखल्य ब्राह्मणोंके साथ भेद गिनेंगे तो उनका वंश क्षीण होवेगा ॥५७॥ और जहां वालीखलय पैदा भये हैं श्रीर बालिख-ल्याश्रम पांचकोश विस्तीर्ण (बडा तथि होवेगा ॥५८ ॥ स्त कहतेहैं हे शीनक ! शिवब्रह्माकूं ऐस वचन कहते पार्वतिकूं छेके केलासकूं जाते भये ॥ ५९॥ शिवके गये

स्थितः॥संस्कारेयोजियित्वा तान्ददौ ज्ञानमतीद्वियम् ॥६०॥ महर्पयो ब्रह्मविदो विधेः सुतागौरीविहाहे भवता मयोक्ताः ॥ मारीचेयाः पष्टिसहस्र६०००० संख्या रवेस्तु रक्षाकरणाय जग्मुः ॥ ६१ ॥ तेषां पंचशतान्येव ४९५ पंचन्यूनानि वै द्विजाः ॥ गंगायमुनयोर्भध्ये तेषुस्ते परमं तपः ॥ ६२ ॥ परै नवसहस्राणि जंबुमत्यास्तटे गताः ॥ उदङ्मुखास्तपस्तेषुः कश्यपाद्या महर्षयः ॥ ६३ ॥ रक्षिताःगरुडेनैव पतमाना दिजोत्तमाः ॥ ततः पंचशतान्येव पश्चयुक्तानि५०५वे द्विजाः ॥ ६४ ॥ द्वारकायां गतास्ते वै रक्षार्थं स्थापिता हरेः॥ अष्टा-दशसहस्राण्यप्राविंशतिशताधिकाः ॥ ६५ ॥ ते सर्वे मुनि-शार्द्रञाश्रकुः स्वाश्रमधुत्तमम्॥ शौनक उवाच ॥ ॥नामानि बालिखल्यानां सर्वेषां च द्विजन्मनाम् ॥ ६६ ॥ कृतानि ब्रह्मणा तेपां तानि नो वद् विस्तरात्॥ ॥ सृत उवाच॥ तेषां संपूर्णनामानि मया वक्तुं न शक्यते ॥ ६७ ॥ तेषां गोत्राणि कृतवानष्टाविशाधिकं शतम् ॥शेषाणि पंचपंचाशत् कथितानि शताधिकम्॥ ६८॥ विभक्तानि च गोत्राणि वेदं चाद ब्रह्मा वहां रहके पुत्रोंके यथाविधि संस्कार करके उनोंकूं उत्तम ज्ञान दिया ॥

वाद ब्रह्मा वहां रहके पुत्रोंके यथाविधि संस्कार करके उनोंकूं उत्तम ज्ञान दिया ॥ १० ॥ अब ८८१२८ ऋषि जो हैं उनमेंसे साठ इजार ६०००० बाल विक्य सूर्यकी उपासना करनेकूं सूर्यलोकमें गये ॥ ६१ ॥ और पांच कम पांचसो ४९५ गंगायमुनाके वीचमें तपकरनेकूं गये । वे अंतर्वदी ब्रह्माण भये ।। ६२ ॥ और नइ इजार जंबु मतिके तट उत्तर तप करने बैठे वह जंबु ब्राह्मण भये ॥ ६२ ॥ और पांच सो पांच ब्राह्मण इारकामें गये वे गुग्गुली ब्राह्मण भये ॥ ६४ ॥ और अठारह इजार एकसो अट्टाईस वहां आश्रम करके रहे वे झारोले ब्राह्मण भये ॥ ६५ ॥ श्रीत कहों ॥ ६५ ॥ श्रीत कहों हे सूत ! वे वाल विल्योंके नामादिक विस्तारसे कहों ॥ ११ ॥ ६६ ॥ सूत कहनेलगे हे ऋषि ! सर्वोंके नाम मेरेसे कहे नहीं जाते ॥ ६७ ॥ कक ब्रह्मों जो गोत्रीवमाग किया है सो कहताहूं । झारोले ब्राह्मणोंक गोत्र एक सो अट्टाइस हैं बाकी १५५ गोत्रोंका विमाग प्रत्येक देदमें किया है सो वाल विल्य ऋषि जो ६०००० इजार हैं उनमें ३२ ऋषेद गोत्र ३३ शाला

| Ġ. | विप्रसंख्या   | तेषां नामानि.       | स्थानानि       | गोत्रसं. |
|----|---------------|---------------------|----------------|----------|
| \$ | <b>६</b> 0000 | बाळखिल्यऋष्यः       | सूर्यसमीपे     | १२१      |
| 2  | <b>ક</b> લ્પ  | अंतर्वेदीब्राह्मणाः | गंगायसुनामध्ये | 53       |
| 2  | ९०००          | जंबुत्राह्मणाः      | जंबुनदीतटे.    | १ट       |
| ક  | ५०५           | गुग्गुलो ब्राह्मणाः | द्वारकायां.    | فع       |
| 8. | १८१३८         | झारोला ब्राह्मणाः   | झाल्योद्रनगरे  | १३८      |
| 6  | ८८१३८         | ч                   | ५              | 3/23     |

त्रित स्वयंभुवा ॥ ऋग्वेदिनां. त्रयिश्वंशिद् ३३ गोत्राणि कथि-तानि च ॥ ६९ ॥ काश्वायणश्चात्रयणोप्यथात्रायणसंज्ञ-कः ॥ ग्रीवायणो वृहद्धोमश्च्यवनो वसुहारुणिः ॥ ७० ॥ सत्यश्रवोचश्रवश्च उद्दालकबृहत्तरः ॥ धृत्रायणो वृहद्धश्रृगिर्द-त्काष्टायनस्तथाः॥ ७१ ॥ शाकटायनमंडूको २० नेध्रवश्च मरीचयः ॥ शाकल्यः काश्यपो वात्स्यो शौशिरश्चेव सुद्रलः ॥ ७२ ॥ आत्रेयो गोलकश्चेव जातूकणों ३० रथीतरः ॥ तथाग्निमाहरश्चाथ वलाकः परिकीर्तितः ॥ ७३ ॥ प्रोक्ता-न्येतानि गोत्राणि शाखाश्चेव त्रयोदश्॥ यज्ञषां चैव गोत्राणि शृण्ध्वं द्विजसत्तमाः ॥ ७४ ॥ पौलस्त्यो बैजभृत्कोंचो सानु-निश्चपलस्तथा ॥ धावमानोऽथ मांडव्यो गौतयो गागिरेव च॥ ७५॥ कात्यायनो भरद्वाजः पाराशर्याप्रिमांस्ततः ॥ अनु-

२३ हैं। यजुर्वेदके गोत्र ३३ शाला ८६ हैं। सामवेदके गोत्र ३२ शाला १३ हैं अथर्व वेदके गोत्र ३१ शाला ९ हैं। ऐसे साठ हजार वालखिल्य ऋषियों में वेद चार हैं। शाला १२१ एकती एकीस हैं गोत्र १२८ एकसी अट्टाईस हैं परंत ७ गोत्र उसी वखत वालखिल्यों में नहीं रहे इसवास्ते वालखिल्यों में गोत्र १२१ हैं और झारोले १२८ गोत्र हैं ऐसे जानना ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥

लोम्यश्र शांडिल्यः पौलिशः पुशलस्तथा ॥७६॥ चान्द्रमासा ऽरुणश्चेव तथा ताम्रायणः स्मृतः ॥ काण्वायनस्तथाम्भश्च तथा वत्स्यनग्यणः॥७७॥जामदन्निवीसप्टश्च तथा शक्तिः पतं-जिलः ॥ आलिविर्हारुणिश्चैव भार्गवः पींड्कायणः ॥ ७८ ॥ मायकायणिरेतानिगोत्राणिकथितानिवै ॥ द्वात्रिशद्यज्ञपांविप्रा वालिखल्यद्विजन्यनाम् ॥७९॥ येपडशीति ८६ रिमाः शाखा यज्वेंद् उदाहताः ॥ द्वात्रिंशहोत्रजाताश्वसामवेद्कृतश्रमाः ८० यज्ञकर्मसमृद्धचर्थं सरहस्या यथाभवन् ॥ विश्वामित्रो देवरा-तिश्रितिदो गालवस्तथा ॥ ८३ ॥ कुशिकः कौशिकश्रापि ह्युद्रन्तः सांतयस्तथा॥ उद्धिः खनवानेलो जाबालिर्याज्ञव-ल्क्यकः ॥ ८२ ॥ आहुलः साहुलञ्चेव तथा वै सैंघवायनः **॥** गोभिलायनशोरीको लांगलिः कथमः स्मृतः ॥ ८३ ॥ औहलः सरलदीपो हांशपश्चावपायनः ॥ वेदबृद्धश्च वैशाखो भाकुिकलोंमगायनः ॥ ८४ ॥ लौगाक्षिः पुष्पजित्कंदुस्तथा राणायणायनः ॥ द्वात्रिंशद्वोत्रज्ञातानां शाखाश्चेव त्रयोदश ॥ ॥८५॥ गोत्राण्यथर्ववेदीनामेक्त्रिंशदृद्धिजोत्तमाः ॥ औतथ्यो गौतमो वात्स्यः सौदेवो वर्चसस्तथा ॥ ८६ ॥ शांडिल्यः कपिकौंडिन्यो मांडयस्त्रयारुणिः स्मृतः ॥ कौनको नोलक-श्चेव औदवाहो वृहद्रथः ॥८७॥ शौल्कायनस्तु संविद्यो सोम-द्तिः सुशर्भकः ॥ सावार्णः पिष्पलादस्त हास्तिनः शांशपा-यनः ॥ ८८ ॥ जांजलिर्भुञ्जकेशस्त अंगिरास्त्विधविचसः ॥ कुमुदादिर्गुहः पथ्यो रोहिणो रोहिणायनः ॥ ८९ ॥ एकत्रि-शच्च गोत्राणि नवशाखाः प्रकीर्तिताः ॥ एकत्रिंशत्समायुक्तं

शतमेकमतः परम् ॥ ९० ॥ षष्टिः सहस्रसंख्यानां सनीनां गोत्रमीरितम् ॥ तपस्तप्तुंगता ये च जंबुमत्यास्तटे द्विजाः ॥ ॥ ९१ ॥ गोत्राण्यपादशैव स्युस्तेषां तानि वदाम्यहम्॥ वेगा-यनो वीतिहब्यः पौलश्चैवानुसातिकः ॥ ९२ ॥ शौनकायन-जीवंती कावेदिः पार्षतिस्तथा ॥ वैहेतिर्निर्विरूपाक्षोह्यादित्या यनिरेव च ॥ ९३ ॥ मृतभारश्च पिंगात्रिजीहिनो बीतिन-स्तथा ॥ स्थूलश्चैव शिखापूर्णः शार्कराक्षस्तथैव च ॥९४ ॥ गंगायमुनयोर्मध्ये पंचांकाब्धि ४९५ मिता द्विजाः ॥. एका-दशैव गोत्राणि तेषां तानि वदाम्यहम् ॥ ९५ ॥ व्याघ्रपादो-पवीरश्र लैलवः कारलायनः ॥ लोमायनः स्वस्तिकारश्चांद्रा लिर्गाविनिस्तथा ॥९६ ॥ शेलेयश्चापि सुमनास्तथा वैधृति रेव च ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि कृष्णपुर्या च ये पंचैव तेषां गोत्राणि कथितानि स्वयंभुवा ॥ कौंडिन्यः शौनको वात्स्यो कौत्सः शांडायनीयकः ॥ ९८ ॥ एवं त्र्यष्टाक्षि २८३ गोत्राणि कथितानि मया द्विजाः॥ अथ ब्रह्मा स्वयं तत्र भगवान् मुनिसत्तमाः ॥ ९९ ॥ विचितयन् स्वपुत्राणां कथं दारपरिग्रहः ॥ तंत्रैकं स्थाप्य कलशं हढं पूरि-तमंभसा ॥ १०० ॥ तस्मिन् होमं चकाराजो द्धिमधुषृता-दिभिः ॥ एवं तस्मिन् कृते होये ब्रह्मणा परमेष्टिना ॥ १ ॥

अव जंबुब्राह्मणोंके गोत्र कहते हैं उनमें गोत्र अठारह हैं उनके नाम चक्रमें स्पष्ठ हैं ॥९१-९४॥ अंतर्वेदी ब्राह्मणोंके गोत्रग्यारहहें उनके भी नाम चक्रमें स्पष्ट है गुग्गुली ब्राह्मणोंके गोत्र पांच है कोंडिन्य, शनिक, वात्स्य,कीतम, शांडायनीयक ऐसे हैं ॥ ९५-॥ ९८ ॥ ऐसे दोसो तिरासी गोत्र मैंने कहे । अब झारोंछे ब्राह्मण और विनियोंका विशेष वर्णन करतेहें । ब्रह्मा गोत्रोंकी योजना करे बाद मनमें विचार करनेलगे कि ॥९९॥ इस आश्रममें रहेहुए जो झारोंछे मेरें पुत्र हैं उनके विवाह कैसे होवेंगे । ऐसा सोचके एक जलपूर्ण कलशका स्थापन किया ॥ १०० ॥ पिछे उस कलशमें ब्रह्मा

## अथ जंबुब्राह्मणोंके गोत्रका चक्र.

| S.  | वगायन.    | و  | कावेदी.        | 193         | <b>पिंगाक्षिः</b> |
|-----|-----------|----|----------------|-------------|-------------------|
| 2   | वीतिहब्य. | 6  | पाषतिः         | १४          | जाहेन.            |
| 9   | पौछ.      | 8  | बहातिः         | <b>१</b> ७, | वीतिनः •          |
| 8   | अनुचातिक. | 80 | निर्विरूपाक्षः | १६          | स्यूळ-            |
| 14. | शीनकायन.  | ११ | आदित्यायनिः    | १७          | शिखापणे.          |
| દ   | • जीवंती. | १२ | मृतभारः        | १८          | शाक्रंसदः         |

## अथांतर्वेदीब्राह्मणोंके गोत्रका चक्र.

| 8   | <b>व्यात्रपादः</b> | પ | <b>लोभायनः</b> | 9  | शिक्षेयः |
|-----|--------------------|---|----------------|----|----------|
| 3   | डपवीर:             | હ | स्वतिकारः      | १० | सुमनाः   |
| (1) | लखवः               | و | चांद्रािः      | 88 | वैश्वातः |
| 8   | काग्छायनः          | ۷ | गाविनिः        |    |          |

कन्या जातास्तदा विप्रास्ततः कुंभाद्ररांगनाः॥ अष्टाद्शसह साणि ह्यष्टाविंशाधिकं शतम् ॥ २ ॥ अंग्रष्टपर्वमात्राश्च ईष-त्रयूना अयोनिजाः ॥ चक्रस्ताभिर्विवाहांश्च बालखिलयद्विज-नमनाम् ॥ ३ ॥ तेषां चैव विवाहार्थे कुलदेव्यः कृतास्तदा ॥ हष्ट्वा तान् विनयोपेतान् गृहस्थाश्रममास्थितान् ॥ ४ ॥ ब्रह्मा चिंतां परां प्राप्य विचारं परमं ययो ॥ कथं पाल्या भविष्यंति मत्सुता वै युगेयुगे॥६॥तपोध्यानव्रतरताःपरस्पर-

दही मधु घृत इन पदार्थांका होम किया ॥१ ॥ तब उस कलशमें अठारहहजार एकसीं अटाईस कन्या ॥२ ॥ अयोनिसंभव अंगुठेके पर्व जितनी जिनकी काया ऐसी पैदार्मई उनके साथ ब्राह्मणेंका विवाह करवाया॥३॥ और सबोंकी कुलठें वियां स्थापित की । तब वे गृहस्थाश्रमी झारोले ब्राह्मण नम्रतासे चलनेंलगे उनको देखके ॥४॥॥५॥ ब्रह्म चिंतन करनेलगे युगयुगमें मेरे पुत्र तप ध्यान वतादिक करेंगे

स्पृहापहाः॥इति संचित्य बहुधा ब्रह्मा ध्यानं व्यवस्थितः॥६॥ पादेनाताडयत्पादं वालुका पतिता भ्रुवि ॥ तासां संख्याः समादिष्टा ब्रह्मणा स्वयमेव हि ॥ ७ ॥ षट्चिशच सहस्राणि हिशतं त तथोत्तरम् ॥ पट्पंचाशच सच्छूद्रा विप्रेभ्यो हिगु-णाभवन् ॥ ८ ॥ सुशीलास्तु सदाचारा विनयानतंकघराः ॥ आहुश्च बद्धांजलयः किं कुर्म इति वादिनः ॥ ९ ॥ हृष्ट्वा युग-पदुत्पन्नान् सच्छूद्रान् भक्तितत्परान् ॥ उवाच परमशीतो ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ ११० ॥ एते मद्रीर्यजा विष्ठा यूयं चरणसंभवाः ॥ भवद्भिरेते संपूज्या द्रव्याद्यैश्वाप्यहर्निशम् ॥११॥ अद्यप्रभृति यत्कार्यं बालखिल्यपुरस्सरम् नैमित्तिकं काम्यं देवपूजादिकं तथा ॥१२ ॥ श्रद्धापूर्वं यदेतेषु ह्यक्षय्यं तद्रविष्यति ॥ स्वज्ञातिनं द्विजं मुक्ता त्वाहूयान्यं द्वि-जोत्तमम् ॥१३॥ यत्करिष्यंति वै श्रुद्रास्तद्भविष्यति निष्फ लम् ॥ यो मोहाद्वा प्रमादाद्वा अन्यैः कर्म समाचरेत् ॥ १४॥ धर्मघाती हि विज्ञेयः स नरः पंक्तिद्रषकः॥ उच्छिष्टोऽपि वरो

और तृष्णाहीन रहेंगे। तब इनका पालन कैसा होगा ऐसा बहुत ध्यान करके पीछे॥६। अपने पांको ताडन करके पृथ्वीमें जो रेता गिरी उससे॥ ७॥ छत्तीस हजार दोसो छप्पन ३६२५६ सच्छूद्र पैदामये॥८॥ ते सब सुशील नम्रतास हाथ जोडके ब्रह्मको कहेंनेलेंगे कि हमने क्या कर्म करना सो कहो॥ ९॥ तब ब्रह्मा एकद्म सब पैदा हुऐ भक्तिमंत सच्छूद्रोंको देखके कहनेलेंगे॥ ११०॥ हे पुरुषो ! यह ब्राह्मण मेरे विधिस पैदामये हैं और तुम मेरे पांवसे पैदा भयहो इसवास्ते द्रव्य अन्न वखादिकसे तुमेन इनकी सेवा करना॥ ११॥ आजसे वालखिल्य ब्राह्मणोंके उद्देशसे नित्य निमि तिक काम्य देवपूजादिक कर्म अक्षय होवेगा, और तुम अपने झाराले ब्राह्मणोंको छोडके अन्यजातिस्य ब्राह्मणोंको बुलायके मोहसे जो कर्म करोंगे तो तुम्हारा वह कर्म निष्फल होवेगा॥ १२-१४॥ अन्य ब्राह्मणको बुलायके कर्म करेंगे तो धर्मधाती पंक्तिदृषक होवेंगे। जैसा दर्भ उच्लिष्ट है तथापि श्रेष्ठ है। और काश गंगाकिनारेका है तथापि

दभों न काशो जाह्नवीतटे ॥ १५ ॥ स्वज्ञातिजो वरो मुखें न चान्यो वेदपारगः ॥ सोमसंस्कारसंवंधः श्राद्धं शांतिकमेव च ॥ १६ ॥ ज्ञातिभिः सह कर्तव्यमन्यथा निष्फलं भवेत् ॥ एवं वो वर्तमानानां द्विजेष्ठ च परस्परम् ॥१७॥ सतिः सह-शी कालं भविष्यति न संशयः ॥ मद्राक्यादिप सच्छूद्रं। मत्पादरजसोद्धवा ॥ १८ ॥ द्विधा वंश्या भविष्यंति सांवादि त्या रतिश्वराः ॥ ॥ सूत उवाच ॥ ॥ इत्युक्ता तांस्ततो ब्रह्मा पाणिष्रहमचिन्तयत् ॥ १९ ॥ ततो होसं चकाराजो द्ध्याज्य-मधुभिस्तदा ॥ कन्यास्तत्र समुत्पन्नास्तिस्ताश्च समयोजयेत् ॥ १२० ॥ द्विजानां यानि गीत्राणि श्वृद्वाणां तानि चैव दि ॥ कृतपाणिष्रहान्सर्वाञ्चर्द्वानसंप्रेक्ष्य पद्मजः ॥ २९ ॥ खवाचित वचः श्रमुर्विप्रभ्यो देहि दक्षिणाम् ॥ ततश्च सोर्बुः क्षेत्र ह्यर्णनाशानदीतटे ॥ २२ ॥ तद्दैकस्मै. द्विजायात्र स-च्छूद्रस्य द्वयं ददौ ॥ मुनीनां वालखिल्यानां श्रुद्वाणां चानु-जन्मनाम् ॥ २३ ॥ स्थानं जालंघरं नाम पंचकोशात्मकं

उत्तम नहीं हैं वैसा अपना ज्ञातिस्थ ब्राह्मण यद्यी मुर्ध है तथापि पुज्य है अन्य ज्ञातिस्थ वेदपार ग उत्तम नहीं है ॥ १५ ॥ क्यों कि सोमयज्ञमें विवाह संबंध स्व श्राद्ध में शांतिकर्ममें अपने ज्ञातिस्य ब्राह्मणोंसे कर्म करवाना अन्यथा निष्कल होवेगा ऐसा कही है। इसवास्ते तुम परस्पर अनुकूल रहोगे तौ ॥ १६ ॥ १७ ॥ आ गे तुम्हारी सर्ताति वृद्धिंगत होवेगी ॥ १८ ॥ और मेरे वचनसे सच्छूद्रज्ञातिहो तुम्हारेसे दो मेद होवेंगें। एक सांबादित्य दूसरे रतिश्वर। सूत कहतेहें ब्रह्मा ज्ञारेले बानियोंको ऐमा कहके ॥ १९ ॥ उनके विवाह करनेके वास्ते दही वी बाहतसे होम करतेसमय कल्यामेसे कन्या पेदा हुई पीछे बानियोंके विवाह करवाय ॥ २० ॥ ब्राह्मणोंके जितने गोत्र वही गोत्र बनियोंके होतेमये। विवाहहुदे यदि श्रुद्धोंको देखके ब्रह्मा ज्ञिकीक कहनेलेगे ॥ २१ ॥ हे शिव! अब ब्राह्मणोंको दक्षिणा देवें तब शिवजी अर्बुदक्षेत्रमें अर्णनाशानदीके तट उत्पर ॥ २२ ॥ एकएक ब्राह्मणको दो दो श्रुद्ध सेवाके वास्ते दिये। और रहनेके वास्ते शाल्योद्दानामक पांचकोसका नगर बनायके दिया।

द्दी ॥ कृते शमीपुरं प्रोक्तं दूर्वं त्रेतायुगे तथा ॥ २४ ॥ कुशं च द्रापरं चेव कलो जाल्योद्रं स्मृतम् ॥ शमीदूर्वाकुशतरु जालेरि समाकुलम् ॥ २५ ॥ अतो जाल्योद्रं क्षेत्रं प्रथितं परमेष्टिना ॥ अथोवाच शिवः प्रीतो बालिक्ल्यद्विजान्प्रति ॥ २६ ॥ शंकर उवाच॥ ॥ यावचन्द्रश्च सूर्यश्च यावद्व- ह्यां ह्यां लेक्स् ।। तावित्तिष्ठतु तत्स्थानं बालिक्ल्याश्रमं द्विजाः ॥ २७ ॥ इत्युक्तवति द्वेशे संजातं नगरं महत् ॥ स्वं स्वं तत्राश्रमं चकुर्वालिक्स्या महर्षयः ॥ २८ ॥ निवासं कृत्वंत्रश्च सच्छूद्राश्च तद्दाश्चमे ॥ शुश्चषां परमां चकुः पालयंतो द्विजोत्तमान् ॥ २९ ॥ एवंविधं महत्स्थानं शंभुना स्थापित पुरा ॥ हिताय बालिक्यानां सच्छूद्राणां तथेव च ॥ १३० ॥ सच्छूद्राणां ससुत्पत्ति यः शृणोति द्विजोत्तमः ॥ सर्वान् कामानवाप्रोति संततेर्वृद्धिमृत्तमाम् ॥ १३० ॥

इति बालिक्त्यभेदवर्णनं नामैकादशप्रकरणम्।। ११ ॥ इति पंचद्रविडमध्ये गुर्जरसंप्रदायः॥

सत्ययुगमें उसका नाम शमीपुर था। कारण उस बखत वहां शमीक वृक्ष बहुत ये। त्रेतायुगमें दूर्वापुर, द्वापरमें कुशपुर, और किलयुगमें शमीदूर्वा और कुश यह तीनोंसे जालसरीखी पृथ्शे ज्याप्त है।। २२-२५।। इसवास्त जालयोद्द नाम ब्रह्माने रखा। अब शिव बालखिल्य ब्राह्मणोंको कहते हैं कि।। २६॥ यावत् कालपंत चन्द्रसूर्यका प्रकाश ब्रह्माण्डगोलमें है वहांतक यह बालखिल्य ऋषियोंका आश्रम प्रख्यात रहे ऐसा कहके शिव गये॥ २७॥ बाद वह नगर बडा वृद्धिगत भया। सब ऋषि उत्तमें अपने अपने आश्रम बनायके॥ २८॥ निवास करतेभवे। सच्छूद्द शारोले बनिये भी उनके आश्रममें रहके उन ब्राह्मणोंकी सेवा करते भये और वहां गहने भय॥ २९॥ हे शौनक ! शिवजीने झारोले ब्राह्मण और बनियोंके लिये ऐसा बडा नगर स्थापन किया॥ यह सच्छूद्दोंकी जो कोई उत्पत्ति श्रवण करेगा तो उसकी सब कामना सिद्ध होवेगी और संतितकी वृद्धि होवेगी॥ १३०॥ १३१॥ इति ब्राह्मणोत्पत्ति माषार्टीकामें झारोल ब्राह्मण झारोले बनिये और जंब ब्राह्मण गंगापुत्र

ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति वर्णन नाम ११ प्रकरण सम्पूर्ण भया ॥

## अथ गुग्छलीब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरण १२.

अथ गुग्गुल्यबालिक्यब्राह्मणोत्पित्तमाहस्कांदे बालिक्टयवंड द्वारकामाहात्म्ये च॥ ॥ प्रह्वाद उवाच ॥ ॥ तत्र
ित्यतान् समाह्य ब्राह्मणान् मंत्रकोविदान् ॥ होमद्रव्यंसमाः
नीय ततस्तीर्थं समात्रजेत् ॥ १॥ ॥ ऋषय उचुः ॥ ॥ वसंति द्वारकायां ये ब्राह्मणा दैत्यसत्तम ॥ केनेह स्थापितास्ते वे
विस्तरेण वदस्व नः ॥२॥ कुशस्थलीति या पूर्व वेद्धमिनवर्जिता ॥ सनकाद्येस्तु यत्रैव स्थीयते वायुरूपिभिः ॥ ३ ॥
अत्रिपुत्रो महाश्रेष्ठो यत्र देवैर्वहिष्कृतः ॥ तस्मिन्नानर्तावपये
केऽत्र तिष्ठति वाडवाः ॥ ४ ॥ श्रीप्रह्वाद उवाच ॥ शृणुध्व
द्विजशार्द्वला वालिक्याइति श्रुताः ॥ ब्रह्मविष्णुशिवैश्वेव
वरान् दत्त्वा महर्षयः ॥ ५ ॥ स्थापिता द्वारकायां च देवदेवेन
विष्णुना ॥ स्वीयाश्रमविशुद्धचर्थ समिद्धग्गुलुजुह्नकाः ॥६॥
सर्वपापविनिर्धकास्तेन गुग्गुलिकाः स्मृताः ॥ केचिज्जालि
गृहे रम्ये केचिद्धास्करसन्नियाँ ॥ ७ ॥ त्रिष्ठ स्थानेषु ते

अब द्वारकावासी गुग्गुली बाह्मणोंकी उत्पत्ति कह तेहें, एक, समयमें तिर्धयाञ्चाके प्रसंगसे प्रहाद कहते थे कि हे ऋषीश्वरो ! मंत्रके जाननेवाले द्वारकावासी बाह्मणोंकी बुलायके होम पदार्थ लाके होम करके बाद तीर्थ यात्रा करनेको जाना ॥ १ ॥ ऋषि पूछते भये हे प्रहाद ! द्वारकामें जो गुग्गुली बाह्मण हैं सो किनोंने स्थापन किये हैं सो कहां ॥२॥ द्वारका पहिले वेदधमर्राहत थी सनकादिक वायुक्त करके रहते थे ॥ ३ ॥ जहां दित्योंने दुर्वासा ऋषीका बहिष्कार किया है उस आनर्त देशमें बाह्मण कैसे रहते हैं सो कहो ॥४॥ प्रहाद कहने लगे हे ऋषीश्वरो ! अवण करो, बालाविलय नाम करके विरुधात जो महार्ष उनको बह्मा विष्णु शिव इन्होंने वरदान देके ॥५॥ और श्रीकृष्णने अपनी स्थानकी गुद्धिके अर्थ मामधा गुग्गुलके होमकरनेवाले बाह्मण द्वारकामें स्थापन किये ॥ ६ ॥ गुग्गुलहोम करनेसे सर्व पापसे मुक्त होगथे इसवास्ते उन बाह्मणोंका नाम गुग्गुली बाह्मण भया अब अठासी हजार बालिलिय ऋषि जो थे उनमेंसे कितनेक जालिका क्षेत्रमें गये कितनेक भास्कर मंडलमें गये और यहां कितनेक आये । ७ ॥ बाकी मोक्षका साधन करते भये। अब जो द्वारकामें गुग्गुली बाह्मणोंका अनुग्रह नहीं

विपाः शेषा मोक्षेकसाधकाः ॥ एषामनुष्रहमृते तीर्थयात्रा-कुलं न हि ॥८॥ शौनक उवाच॥ ॥कथविवाहिता गौरीदेव-देवेन शंधुना ॥ कस्मिन्स्थाने विवाहोभूतसूत तद्दद सांप्रतम् ॥ ॥९॥ मृत डवाच ॥ निजस्थान गते लिंगे देवैः प्रोक्तो महे-ंथरः॥उत्तिष्ट स्वाश्रमं गच्छ कैलासं पर्वतोत्तमम्॥ १०॥वयच गत्वा सर्वे वै प्रार्थयामो हिमाचलम् ॥ तवार्थे सा समुत्पन्ना सर्वेलक्षणलक्षिता॥ ११ ॥ शिव उवाच ॥ नाहं तं हुडु-मिच्छामि त्रिया शून्यं नगोत्तमम् ॥ तस्मादानीयतामत्र देव-कन्या नगोद्धवा ॥ १२ ॥ यदि ताहग्युणोपेता कन्या तां वचसोद्रहेत् ॥ तत्केलांस गमिष्यामि नान्यथैवात्र मे स्थितिः ॥१३॥ तच्छुत्वा विबुधाः सर्वे गत्वा प्रोचिहिमाल-यम् ॥ हराय दीयतां कन्या तदर्थमिह चागताः ॥ सम्यग्रक्तंभविद्रश्च उवाच ॥ कायास्तथा मंतिः ॥ तस्मादानीयतामत्र सांप्रतं खरः ॥१५॥ विवाहः क्रियते येन विधिहप्टेन तदादिकथितं श्रुत्वा साधु साध्विति वादिनः 1 लिया वो उनको यात्राफल नहीं होता है ॥ ८ ॥ सीनक पूछते हैं हे सूत ! शिवने पार्वती कैसी व्याही और विवाह कहां भया सी ॥ ९ ॥ सूत कहतेहें हे शीनक! शिवका जालिगृहमं लिंगपात होनेसे वह वैटरहे तब सब देवताओंने कहा कि हे शिव ! यहांसे उठके कैलासमें चलो ॥ १० ॥ और हम सब हिमालयके पास जायके प्रार्थना करते हैं और वहां जो कत्याहै सो आपके वास्ते उत्पन्न भई है ॥ ११ ॥ शिव कहनेलगे हे देवो ! स्त्री विना वो कैलासपर्वतकूं देखनेकी इच्छा करता नहीं हूं इसवास्ते वो हिमालयकी कन्याकूं यहां लावो ॥ १२ ॥ वो कन्या जो योग्य होवेगी तो विवाह करके कैलासपै जाऊंगा नहीं तो यहांही रहुंगा ॥ १३॥ शिवका बचन हुनके सब देवताओंने हिमालयके पास जाके कहा कि हे हिमालय ! शिवको तुम कन्या देओ इसवास्ते यहां आये हैं॥ १४॥ देवींका वचन सुनके हिमालय कहनले में हे देवताओं ! तुमने जो कहा सो उत्तमहै और मेनकाकीमी इच्छा है इस वास्त शिवको यहां छावो ॥ १५ ॥ विधिसे विवाह करेंगे देवा उच्चः ॥ ॥ ऋषीणामाश्रमे पुण्ये सांप्रतं वर्तते शिवः ॥ प्रोक्तोऽस्माभिहिं बहुधा केलासं पर्वतं प्रति ॥ १७ ॥ तेनोक्तं न प्रियाहीनः प्रयास्येऽहं तु कुत्रचित् ॥ तस्मात्कुरुष्व नो वाक्यं तत्रैव त्रज माचिरम् ॥ १८ ॥ स्रुतामादाय चैतस्मे शिवाय प्रतिपाद्य ॥ स्रुतामादाय भार्यां च तत्रैव सत्वरं ययो ॥ १९॥ आनर्तदेशे सुख्या च त्वर्णनाशा महानदी ॥ तस्यास्तीरे जलं पीत्वा क्षणार्ध विस्मयं गतः ॥ २० ॥ ॥ देवा उच्चः ॥ प्रोत्थापय स्मरं देवं यदि वाञ्छिति तां प्रियाम् ॥ स्मरणैव विना सृष्टिः सुप्रिया न भविष्यति ॥ २१ ॥ शिव उवाच ॥ जीवान्वितं करिष्यामि कामदेवमहं पुनः ॥ सशरीरं न पश्यामि तेनास्य वदनं सुराः ॥ २२॥ प्रेषयित्वा निजां भार्यां कृत्वा मम विडंबनम् ॥ अशरीरोऽपि सत्त्वस्थो बलवान् वे भविष्यति ॥ २३ ॥ एवसुक्त्वा ततो विद्यां मृतसंजीवनीं हरः ॥ तद्थमजपदेवः प्रोत्तस्थौ च स्मरस्ततः ॥ २८॥ ततश्च विष्णुः प्रोवाच स्वयमेव पितामहम् ॥ मृद्योक्तेन विधानेन कर्म वैवा-

हिकं कुरु ॥२५॥ अहं ब्रह्मा भविष्यामि कर्माध्यक्षः शतऋतुः ॥ सञ्चपर्कं समादाय मातृणां पुरतो ययौ ॥ २६ ॥ देवदेवो महा-देवो यत्रगौरी व्यवस्थिता ॥ उत्तरीयेण सञ्छाद्य वस्त्रेण बीडिता सती ॥ २७॥ करस्य बहणे जाते शंकरस्य तया सह ॥ उभयोः स्वेदतो जाता सरित्पापप्रणारिानी ॥ २८ ॥ तां हष्ट्रा विस्मयाविष्टो देवदेवः पितामहः ॥ अचिन्तयत्स्व-चित्त तु तस्याः स्पृष्टेऽपि सत्करे ॥ २९ ॥ अत्रेयं संस्थिता रुद्रसंगमे प्रथमे उद्धतम् ॥ आननं छादितं गौर्या चौत्तरीयेण ळज्या॥३०॥ कथं पश्याम्यहं तां च कीहग् रूपं भविष्यति॥ एवं चितयमानस्तु कामबाणप्रपीडितः ॥ ३१॥ वेदीसूळं ततः प्राप्तो दंपतीसहितस्तदा ॥ प्रारब्धं च ततः कर्मगृह्योक्तवि-धिनाततः ॥ ३२ ॥ विहितश्च ततो घूमो गौरीवक्रदिदसया ॥ निमोलिते च नयने देवदेवेन शधुना ॥ ३३॥ तदवस्थां च तां हष्ट्वा वस्त्रमांकृष्य पद्मजः ॥ मुखमालोकयामास पूर्णेन्दु-सहशच्छिव ॥ ३४ ॥ दृष्टमात्रे मुखे तस्मिन् वीर्यस्विलरजा-क्वित्राश्च सिकताः समंताद्द्विजसत्तमाः

॥ २५ ॥ में ब्रह्मदेव होताहुं तुम आचार्य होओ इंद्र कमाध्यक्ष हो पीछे मधुपर्कपूजा लेके कुलदेशीके आगे जातेभये ॥ २६ ॥ जहां गौरी बैठी थी वहां शिव आये पार्वतीने लजालिये उत्तरीय वखसे सुल आच्छादित किया॥ २७ ॥ शिवजीने पार्वतीका पाणियहण्ण किया उस बलत दोनोंके परिस्वेदसे नदी होतीभई ॥ २६॥ वखके बाहरसे पार्वतीका स्वरूप देखके ब्रह्मा विस्मयाविष्ट होके पार्वतीके हस्तको स्पर्श किया तथापि विचार करनेलगा कि शिवके प्रथमसंग होनेसे उत्तरीयवखसे पार्वतीने तो लजासे सुल आच्छा दित कियाहै ॥ २९ – ३१ ॥ तब पार्वतीको कैसे देखूंगा और रूप कैसा होगा ऐसा चितन करते करते कामबाणसे पीढित होयके ॥ ३२॥ इंपतीसहित बेदीके पास आयके कर्मका प्रारंभ करके गौरीके सुल देखनेके वास्ते धूम बहुत किया उस बलत शिवने धूमकी पीडासे नेत्र मीचलिये ॥ ३३॥ इतनेभे ब्रह्माने गौरीका वस्त्र खींचके सुलचन्द्र देखलिया ॥ ३४॥ सुलकूं देखते बरोबर ब्रह्माका वीर्य स्वलित भया तब ब्रह्माने वह

॥ ३५ ॥ ततश्च च्छादयामास सिकतास्ताः पितामहः ॥ तृती-यनयनेनाथ तां हङ्घा शशिशेखरः ॥ ३६॥ मनत्राणां च विनाशं वै हट्वा ध्यानेन शंकरः॥ प्रहस्याथाव्रवीद्राक्यं किमि-दं च पितामह ॥ ३७॥ विकलत्वेन संयुक्तो भवाञ् जातश्च सांप्रतम् ॥ किमेतत्कारणं बृहि तथ्यं लोकपितामह ॥ ३८ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ ॥ त्विय धूमाकुले देव गौरीवक्रं विलोकितम्॥ क्षंतव्यश्चापराधो मे ततश्च लघुता मम ॥ ३९॥ ॥ यस्मात्सत्यं त्वया शोक्तं ममात्रे चतुरानन ॥ उवाच ॥ तस्मात्तवात्र तृष्टोऽहं कुरु कर्माधुनोचितम् ॥ ४०॥ एषा वीर्य-च्युतिर्जाता संस्पृष्टा सिकताकणैः ॥ यानन्मात्रैर्भविष्यंति तावनमात्रा मुनीश्वराः ॥ ४१ ॥ संज्ञया बालखिल्येति त्वत्सुता यम कर्मजाः ॥ स्मरातेंन चतुर्वक्र सापराधेन ते स्थिताः ॥ ४२ ॥ बालखिल्या इति ख्याता भविष्यंति जगत्रये ॥ निजवीर्येण संयुक्ता यत्त्वया वालुकाः कृताः ॥४३॥ तस्माच बालिखल्याख्याः भविष्यंति च ते सुताः ॥ तेषां संतानजा ये च धर्मिष्टाः पुत्रपौत्रकाः ॥ ४४॥ भविष्यति न संदेहो वेद-

वीर्य रेतीमें छिषाय दिया ॥ ३५ ॥ तव शिवर्जाने तीसरे नेत्रसे रेतीको देखके ॥ ॥ ३६ ॥ और मंत्र कर्मका विनाश हुवा देखके हास्य करके ब्रह्माको कहा ॥ ३७ ॥ है ब्रह्मा ! इस वखत तुम विकल कैसे भये उसका कारण सत्य कहो ॥ ३८ ॥ ब्रह्मा कहनेले हे शिव!तुमने पूझसे नेत्र वंद किये उसी वखत गौरीका मुख नैने देखा सो अपराध मेरा क्षमा करना और में लघुत्वकोषाया।३९।शिव कहनेले गे हे ब्रह्मच् ! नेरे सामने तुमने सत्य बात कही इसवास्ते में संतुष्ट हुआहूं सांमतकाल तुमकमें शेष जाहितो पूर्णकरो ॥ ४० ॥ और ए जो वीर्य स्वालित भया उसमें जितने रेतीके कण शिक्षित जयेहें उतने मुनीश्वर होवेंगे॥४९॥और बालखिल्य नामसे मेरे कर्मसे तुम्हारे पुत्र हैं हे ब्रह्मच् ! काम यीडाकी वखत तुम्हारे वीर्यसे ये पुत्र भये हें ॥४२॥ और अपने वीर्यसे बालका मि-श्वित की इस वास्ते तीन लोकमें बालखिल्य नामसे विख्यात होवेंगे उनके जोजके लोग भी पुण्यवान् होंगे ॥ ४३॥ ४४॥ वे सव वेद वेद्गोंमें पारंगत होवेंगे । ऐसा

वेदांगपार्गाः॥ उक्तमात्रे ततस्तस्मिञ् शंकरेण महात्मना ॥ ॥ ४५ ॥ निष्कांता वालुकामध्यादंगुष्टपरिमाणतः ॥ तस्मा-ब वालिखल्येति ब्रुवते च मनीषिणः ॥ ४६ ॥ अष्टाशीतिस-हसाणि अष्टाविंशतिकं शतम् ॥ एतत्संख्या कृता तेन रुद्रे-णैव महात्यना ॥ ४७ ॥ ॥ सृत उवाच ॥ ॥ कर्माते पूर्णपात्र तु करं कृत्वा पितामहः ॥ विष्णोर्निवेदयामास सहिरण्यं सदक्षिणम् ॥ ४८ ॥ तदोवाच स भगवान् विष्णुर्वसासने स्थितः ॥ शतानि पंच मे देव पंचयुक्तानि शंकर ॥ १९९ ॥ प्रेषयस्व पुरीं रम्यां द्वारकां मम वहःभाम् ॥ गोमती यत्र वहति नदी त्रसहदोदका ॥ ५०॥ यदालोकनमात्रेण सर्वपापक्षयो भवत ॥ आनीता सम भक्तेस्तु सनकाविर्ध्वाश्वरैः ॥ ५१ ॥ विश्वोपकरणार्थीय प्रेपिता ब्रह्मणा स्वयम् ॥ सर्वेषां जीवजा-तीनां कर्मपाशविनाशनी ॥ ५२ ॥ स्थिति तत्र प्रदास्यामि तेषां मोक्षः करे स्थितः ॥ गाईस्थ्येन च संयुक्ता अस्पृष्टा मम मायया ॥ ५३ ॥ ॥ बालिखल्या ऊचुः ॥ वैष्णवी माया देवादीनां दुरासदा ॥ गृहस्थाश्रमयुक्तानां दुरा-

शिवजीने कहा ॥ ४५ ॥ उसी बखत वाछकामेंसे अंगुष्ठिममाण वाल खिल्य ऋषिश्य प्रकट होतेमये इसवास्ते महान् लोक उनकोः वाल खिल्य कहतेमये ॥ ४६ ॥ उनकी संख्या ८८१२८ अठासी हजार एकसी अटाईस शिवजीने करीहै ॥ ४७ ॥ स्त कहने लगे कर्म समाप्त मये बाद ब्रह्माने पूर्णपात्र सुवर्णदक्षिणासहित विष्णुको दिया ॥ ४८ ॥ उस बखत ब्रह्मासन ऊपर बैठेहुवे विष्णु कहते हैं हे शिव ! इन बाली खल्यों में से पांचसी पांच ऋषिनको कृष्णपीलित जो दारका है वहां भेजो जहां ब्रह्मवीर्थसमुद्भव गोमती नदी बहती है ॥ ४९ ॥ ५० ॥ जिसके दर्शनमात्रसे सर्व पाप अय होता है और मेरे जो भक्त सनकादिक उन्हें ने लायेहैं ॥ ५१ ॥ जगत्के उपकारार्थ ब्रह्माने भेजी है । और जीवमात्रके कर्मपाशकी नाश करनेवाली है ॥ ५२॥ उस क्षेत्रमें उन ब्राह्मणों को मेरे स्थान देता है मोक्ष उनके हाथमें है ॥ ५३ ॥ तब बाल खिल्य कहनेलगे हे विष्णो ! विष्णुमाया देवताओं को जीवनाक ठिनहैग्रहस्था अमयुक्त मनुष्यों को तो विष्णु दुराराध्य

राध्यो जनाईनः ॥ ५४ ॥ ब्रह्मचर्थेण संयुक्ता आशापाशिववर्जिताः ॥ त्वदाज्ञया किरष्यामो यत्र तत्र च त्वं वस ॥
॥ ५५ ॥ स्थास्यामो गोमतीतीरे अयोनिगर्भसंभवाः ॥ राजप्रतिप्रहैर्देग्धा ब्राह्मणा ये जनाईन ॥ ५६ ॥ प्रायश्चित्तमञ्जवर्गि यांति सत्यमधोगितम् ॥ एतस्मात्कारणाईव अजन्मानो
वयं यतः ॥ ५७ ॥ मायादुःखान्विता देव तथा दुष्टः प्रतिप्रहः ॥ त्वन्माया बाधते नैव तथा कुरु जगत्पते ॥ ५८ ॥
॥ श्रीविष्णुरुवाच ॥ ॥ आधारेण गृहस्थस्य सर्वे तिष्ठति
चाश्रमाः ॥ जंतवो येन जीवंति सदा स्थावरंजगमाः ॥ ५९॥
आतिथ्येन सदा युक्ताः प्रतिप्रहपराङ्मुखाः ॥ वेदशास्त्रसमायुक्ताः स्वर्धमपरिपालकाः ॥ ६० ॥ शापानुप्रहसामथ्याः
परदारपराङ्मुखाः ॥ लोभपाशिविनिर्मुकाः किलकाले विशेपतः ॥ ६१ ॥ तीर्थसेवां करिष्यंति भगवद्गिकसंयुताः ॥
गमिष्यंति च ते चूनं सापराधा ममालयम् ॥ ६२ ॥ सृत
उवाच ॥ ततो ब्रह्मा हरिश्चैव हरः सर्वे दिवौकसः ॥ तेषां

दी हैं ॥ ५४ ॥ इसवास्ते हम ब्रह्मवर्यव्रत पालन करके आशापाश छोडके आपकी आज्ञासे जहां आप वास करो वहां हम ॥ ५६ ॥ गोमतीके तट उपर रहेंगे और हे जनार्दन ! जो ब्राह्मण राजपिवव्रह करके ॥ ५६ ॥ प्रायश्चित्त नहीं करते वे नर्कगतिक्रें पाते हैं इसवास्ते हम अयोनिसंभव हैं ॥५७॥ मायासे दुःखी नहीं होनेके और प्रति- अह तो दुष्ट है इसवास्ते हमको बाधक न होवे ऐसा करो ॥ ५८ ॥ श्रीकृष्ण कहने लगे हे ऋषीश्वरो ! गृहस्थाश्रमके आधारसे सब आश्रम रहतेहें और सब स्थावर जंगम जीवोंका पालन होताहै ॥५९॥ अतिथिका सेवन करना वेदशालका अभ्यास करना प्रतिश्रह पराङ्मुख रहना ॥ ६० ॥ शाद अनुग्रह करनेको समर्थ परस्वीभोगसे पराङ्मुख लोभपाशसे निर्मुक ऐसे कलिकालमें जो होवेगा ॥६१॥और भगवद्धिकसहित तीर्थसेवा करेंगे वे निश्चय करके भेरे परमधामको जावेंगे ॥ ६२ ॥ स्त कहनेलगे हे ऋषीश्वरो ! तदन्तर ब्रह्मा विष्णु शिव उन्होंने देवतावोंको पलाशसिधा और गुग्गुल

संप्रेषयामास सिमद्धग्गुलुपाणिनाम् ॥ ६३ ॥ सपाद्भारमेकं तु गुग्गुलं प्रतिवत्सरम् ॥ होतव्यं बालखिल्येस्तु सर्वकर्मक्षयाय च ॥ ६४ ॥ ऋषिभिः सोरठीसोमनाथस्य पुरतस्तथा ॥ गुग्गुल्वाक्तसमिद्धिस्तु हुतं त्र्यम्बक-मन्त्रतः ॥ देववाक्यानुसारेण सिमद्धग्गुलुजुह्वकाः ॥ तं च मायाविनिर्भुक्तास्तेन गुग्गुलिकाः स्मृताः ॥६५॥ जातमात्रं सुतं विप्राः स्नप्पित्वा ग्रुभे दिने ॥ निवेदयंति ते सर्वे त्रिविक्रमपदाग्रतः ॥ ॥ ६६ ॥ अथ निवेदनमत्रः ॥ सापराधा हि ये देवाः दैत्य-दानवमानवाः ॥ सर्वपापविनिर्मुका उद्धता हरिनामतः ॥ ॥ ६७ ॥ वेदस्मृतिपुराणस्तु यतो ब्रह्मण्यता तव ॥ तस्मान्निवेदयंति स्म तवैवायं सुतो हरे ॥ ६८ ॥ ऋषयः ऊचुः॥अन्यये बालखिल्याश्च द्विजास्तत्रेव संस्थिताः॥६९॥ सर्वेषामसुर-श्रेष्ठ स्थानं कथय सत्वरम् ॥ प्रह्वाद उवाच ॥ ॥ मंदेहा नाम्यये देत्या वर्तते सूर्यशत्रवः ॥ ७० ॥ तेषां निग्रहणार्थाय प्रेषितास्ते तपोधनाः ॥ ७३ ॥ मंत्रपूतं जलं ते वे प्रक्षिपंति

हाथमें जिनके ऐसे वालिखिल्य ऋषियोंके पास भेजा ॥ ६३ ॥ तब देवताओंने वालिखिल्योंको कहा कि प्रतिवर्ष तुमने अपने कम क्षीण करनेके वास्ते सवाभाग गुग्गुलका होम करना ॥ ६४ ॥ तब उन ऋषियोंने सोरठी सोमनाथके सामने या दुर्वासांके सामने उपंवक मंत्रसे सोमधा गुग्गुलका होम किया ॥ ६५ ॥ व मायासे मुक्तभये और गुग्गुलका होम किया उससे गुग्गुली ब्राह्मण होते भये ॥ ६६ ॥ उन गुग्गुली ब्राह्मणोंमें सांप्रतकालमें जब पुत्र होताह उसी बखत उनकूं स्नान करवायके गुम्गुली ब्राह्मणोंमें सांप्रतकालमें जब पुत्र होताह उसी बखत उनकूं स्नान करवायके गुम्गुली ब्राह्मणोंमें सांप्रतकालमें जब पुत्र होताह उसी बखत उनकूं स्नान करवायके गुम्म तिथिक् प्रथम और दारकाधिशके चरणारविंदके पास निवेदन करते हैं ॥ ६७ ॥ उस वखत यह मंत्र पहते हैं हे भगवन ! देव दैत्य दानव मानव सब हरिनाम ग्रहणकरनेसे सब पापोंसे मुक्त होतेहें ॥६८। और वेद तथा स्मृतियोंमें आपकी ब्रह्मण्यता वर्णन किये हैं, इसवास्ते यह ब्राह्मणका बालक आपका अपण करगहूं यह बालक आपका है ऋषि प्रश्न करतेहें कि ॥ ६९ ॥ और वाक्री जो बालिखल्य हें वे कहां रहें सो कहो । प्रहाद कहतेहें मंदह राक्षस जो सूर्यके शत्र हैं। ७०॥उनके नाशार्थ साठ हजार वालिखल्य सूर्यके पास भेज ॥ ७१ ॥ तब वे ऋषि सब प्रातःकाल और सायंकाल वालिखल्य सूर्यके पास भेज ॥ ७१ ॥ तब वे ऋषि सब प्रातःकाल और सायंकाल

त्वहर्निशम् ॥ तेन तोयेन दैत्याश्च भस्मतां यांति नित्यशः ॥ ॥ ७२ ॥ मंत्रस्नानं ततः कृत्वा वेदोक्तविधिना यतः॥ अष्टा-दशसहस्राणि अष्टाविंशतिकं शतम् ॥ ७३ ॥ स्थिता जालि-गृहे रम्ये शेषा मोक्षैकसाधकाः ॥ कैलासे पर्वते रम्ये जांबु-मती नदीजले ॥ ७४ ॥ जंडुवृक्षस्य विश्रांतिस्तेषां मुक्तिःकरे स्थिता ॥ अद्यापि ते द्विजश्रेष्ठा वेद्वेदांगपारगाः ॥ ७५ ॥ ततः कर्मसमाप्तिं च चकार चतुराननः ॥ कर्मणोंऽते ततो वेद्यां दक्षिणां 'शशिशखरः ॥ ७६॥ ददौ कर्मसमृद्धचर्थं ब्रह्मा-दीन्सुरसत्तमान् ॥ ऋषीणां चैव सर्वेषां सुनीनां च विशेषतः ॥ ७७ ॥ ॥ शिव उवाच ॥ ॥ ब्रहि ब्रह्मंश्रतुर्वत्क किं ते मनसि वांछितम्॥अदेयमपि दास्यामि संदेहं मा करिष्यथ॥ ॥ ७८॥ ॥ त्रह्मोवाच ॥ ॥ य एते भवता सृष्टा मम वी-र्यान्महेश्वर ॥ आवयोनीस्ति सन्देहस्ते प्रत्रास्त्रिपुरान्तक ॥ ॥ ७९ ॥ तेषां हिताय सर्वेषां ज्ञानं तस्मात्प्रयच्छताम् ॥ यथा ममापि संदेहो व्याख्याने जायते यदा ॥ ८० ॥ विनाशयंत ते सर्वे तव देव प्रसादतः ॥ एतां मे दक्षिणां देहि यदि तृष्टो-

मंत्रित जलका प्रोक्षण करतेभये ॥ उस जलके प्रतापसे वे दैत्य नित्य भस्म होते हैं ॥ ७२ ॥ ऋषि सब नित्य मंत्रस्नान करते हैं । इवेंक्त बालिक्योंमेंसे अठारह इजार एकती अहाईस १८१२८ ब्राह्मण ॥ ७३ ॥ जालिग्रहमें रहे वे झारोले ब्राह्मण भये बाकीके मोक्षताधक भये ॥ ७४ ॥ कितनेक ब्राह्मण जंबुनदी के तटपे गये वे अधादि वेदवेदांगणारंगत हैं ॥ ७५ ॥ उस पीछे ब्रह्माने कर्म समाप्त किया तब शिव-जीने सवोंको इक्षिणा देके कहा ॥ ७६॥ ७७॥ शिवजी बोले हे ब्रह्मा ! इन्छित वरदान मांगों नहीं देने बोग्य पदार्थ भी में दूंगा ॥ ७८॥ ब्रह्मा कहनेलगे हे शिव ! मेरे विधिसे यह प्रत्र तुमने उत्पन्न किथे हैं और तुम्हारे हमारेमें सन्देह नहीं है यह तुम्हारे प्रत्र हैं ॥ ७९ ॥ इन प्रत्रों हे तहीं है यह तुम्हारे प्रत्र हैं ॥ ७९ ॥ इन प्रत्रोंके हितार्थ इनको ज्ञान देशे और सुझे भी व्याख्यानकी वखत जो से देह होने ॥ ८०॥ सो तुम्हारे अनुमहसे वह अज्ञान नाम करों इतनी दक्षिणा मुझे देशे

ऽसि शंकर ॥ ८९ ॥ ॥ श्रीशिव उवाच ॥ अष्टादश-सहस्राणि शतमेकं पितामह ॥ अष्टाविंशतिसंयुक्तं यत्त्वया प्रोक्तमेव मे ॥ ८२ ॥ स्थिता जालिगृहे रम्ये मम वाक्यानु-सारतः ॥ द्वारकायां स्थिता ये च गोमत्यां कृष्णसेवकाः ॥ ॥ ८३ ॥ आश्रिताः कृष्णदेवस्य सदा विप्रप्रियस्य च ॥ भविष्यति न संदेहः शेषा मोक्षेकसाधकाः ॥ ८४ ॥ ये गृहस्था भविष्यंति ताञ्शृणुष्व पितामह।। तेऽत्र सर्वे भवि-ष्यंति वेदवेदांगपारगाः ॥ ८५ ॥ तथव च विशेषण मम वाक्यात्र संशयः ॥ तथा .चतुर्णा वेदानां शास्त्राणां चैव कृत्स्रशः॥ ८६ ॥ तथा तंत्रोपवेदानां चतुर्णामपि पद्मज ॥ कलिकाले च संप्राते चतुर्थे सत्त्ववर्जिते॥ ८७॥ मर्यादां नैव त्यक्ष्यंति श्रुतिस्मृतिपरायणाः॥तीर्थेष्वपि च सर्वेषु विच रिष्यंति भक्तितः ॥ ८९ ॥ एकभार्या भविष्यंति परदारपरा-ङ्मुखाः ॥ यौवनेऽपि चरिष्यंति यथा वृद्धा बहुश्रुताः॥८९॥ विशेषण च सर्वेषां भूपाला अर्थदाः खलु ॥ बहुवृत्तियुताश्चेव दातारो भोगसंयुताः ॥९०॥शापानुप्रहकर्तारो भविष्यंति सदा द्विजाः ॥ धर्मेण वतमानानां भूपालो यदि कर्हिचित् ॥९१॥

॥८१॥ शिव बोले हे ब्रह्मा! अठारह हजार एकसो अठाईस जो बाल बिल्प तुमने कहे॥८२॥ वे जालिगृह (झाल्योद्रनगर)में मेरे वचनसे रहें और जो द्वारकामें गमिती तटके ऊपर कृष्णके सेवक रहते हैं ॥ ८३॥ वे ब्राह्मणाप्रिय कृष्ण देवके आश्रित हैं बाकी जो हैं वह मोक्षकी इच्छावाले हैं और गृहस्थाश्रमी वेद्वेदांग पारंगत होवेंगे॥८४॥ ८५॥ संपूर्ण शास्त्रकूं जानेंगे सत्त्वगुणवर्णित कालिकाल आपके प्राप्त होवेंगा उसमें अपनी मर्यादा त्याग करनेके नहीं और श्रात स्मादिके मार्गमें तत्पर खेंगे, सब तिथयात्रा करेंगे॥८६॥ ८७॥ ८८॥ एक पत्नीवत रखेंगे परस्त्रीका सेवन करनेके नहीं तहण अवस्थामें भी जैसे वृद्ध होवें ऐसे मार्गसे चलेंगे॥ ८९॥ अशि बहुधा राजालोग द्रव्य देवेंगे, खान पान नित्य करेंगे शाप और अनुग्रह देनेको समर्थ हैंथेंगे और धर्ममार्गसे चलनेवाले गुग्गुली ब्राह्मणांका जो कभी राजा लोग९०॥९१

द्वेषात्पीडां करिष्यंति प्रयास्यंति परिक्षयम् ॥ पंचक्रोशप्रमा-णेन व्याप्तायां वे समंततः ॥ ९२ ॥ जातमात्रेश्च संप्राप्ता भविष्यंति न संशयः ॥ तस्यां पुण्यानि तीर्थानि सर्वपापह-राणि च ॥ ९३ ॥ शमीभिर्दूर्वया द्भैंजीतिभिनी हुतं यतः ॥ युगंयुगं प्रतिभवेद् द्वारवत्यां विशेषतः ॥ ९४ ॥ यद्यस्मिन भवतां नाम तद्वाहुल्यं भविष्यति ॥ युगानुसारिणः सर्वे ह्यप-चारा जनोद्धवाः ॥ ९५ ॥ विप्रादीनां भविष्यंति देवानामपि कृतस्रशः ॥ अक्षया वाडवाश्चैव बालखिल्योद्भवं कुलम् ॥ ॥ ९६ ॥ भविष्यति न संदेहो मत्प्रसादादनामयम् ॥ विवा-दा ये भविष्यंति वेद्यज्ञसमुद्भवाः ॥ ९७ ॥ अन्यदेशेषु ते सर्वे तत्र यास्यंतिः निर्णयम् ॥ तथा द्वारवती सम्यक्किकाले पितामह ॥ ९८ ॥ अष्टाविंशतियुक्तेन शतेनैव द्विजन्मनाम् ॥ निर्णयस्तत्र कर्तव्यः संप्राप्ते तु कृते युगे ॥ ९९ ॥ त्रेतायां षण्णवत्या च चतुष्षष्ट्या च द्वापरे ॥ द्वात्रिंशश्चेव गोत्राणि कलौ भावीन्यसंशयः ॥ १००ः॥ एवं दत्त्वा यरांस्तस्मै ब्रह्मणे शशिखरः॥ गौरीमादाय सहष्टः कैलासं पर्वतं गतः ॥ बालिखल्यास्तु ते सर्वे स्थिता यत्र पितामहः तान्हष्टा ज्ञानप्राप्ताच् द्विजांस्तदा पितामहस्त द्वेषसे पीडा करेंगे तो उनका नाश होगा उस क्षेत्रका प्रमाण पांच कोशका है ॥ ९२॥ इसमें जो तीर्थ हैं वे पापको नाश करनेवाले हैं ॥ ९३ ॥ और शमी दूर्वा दर्भजातिके पदार्थेंसि होम किया सो युगयुगमें होता भया।। ९४।। हे ब्रह्मा! इसमें तुम्हारा नाम विख्यात होगा।।९५ ॥ और युगके अनुसारसे सव व्यवहार देवब्राह्म-णादिकोंका होगा मेरे अनुग्रहसे वालिक्योंका कुल अक्षय्य होवेगा इसमें संदे हनहीं है ॥ ९६ ।। वैदिक यज्ञादि निर्मित्त जो विवाद होगा अन्य देशमें उसको निर्णयके छिये यहां आवेंग ॥९७॥९८॥ और यह बालखिल्योंके गोत्र सत्ययुगमें १२८ त्रेतायुगमें ९६ द्वापार युगमें ४ कल्यिय गमें ३२ होवें ॥९९ ॥ १०० ॥ ऐसा वरदान देके 'शिवपार्वतीको छेके कैछासमें गये ॥ १ ॥ बालखिल्य वहां रहतेमये ॥ २ **॥** 

संस्कारैयोजयामास प्राग्यहैः स्नेहसंयुतः ॥ गोदानं च ददौ तेभ्य एकेकं च पृथक् पृथक् ॥ ३ ॥ चत्वारिंशत्प्रमाणिश्च तथा चाष्टभिरेव च ॥ एतद्रः सर्वमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं द्विजो त्तमाः ॥ ४ ॥ संगमो हि यथा जातो गौरीहरविवाहकः ॥ उत्पत्तिर्वालिखल्यानां सर्वपातकनाश्चिनी ॥ ५ ॥ तथा कृष्णवचनम् ॥ घेनूनां कोटिदानेन यत्पुण्यं लभते नरः ॥ द्वार्वत्यां गोमतीतीरे बालिखल्यप्रदर्शनात् लोकेषु सर्वेभ्यो ह्यपूर्वोऽहं यथा प्रियः ॥ ब्राह्मणेषु च सर्वेषु बालिखल्यास्तथाधिकाः ॥ ७ ॥ तेषां वासो भवेदत्र गोमत्यां मम सन्निधौ ॥ तिष्टाम्यहमतो नित्यं गुग्गुल्या यादवे कुले ॥ ॥ ८॥ पंचवर्षसहस्राणि कलौ जाते समुद्रजे ॥ तदाहं द्विज-ह्रपेण स्थास्ये स्थाने चतुर्थके ॥ ९ ॥ ते तु तत्र स्थिता विप्रा-श्रुतुर्वेदप्रवर्तकाः ॥ सन्ध्योपासनशीलास्ते भविष्यंति न संशयः॥ १३० ॥ लोकानुद्धारयिष्यंति गोमतीतीरसंप्लु-तान् ॥हरिकृष्णः ॥ सांप्रतं गुग्गुलीयानामेक एव यजुर्गणः ॥ ११ ॥ शाखा माध्यंदिनी चास्ति श्रीहरिः कुलदेवता

ब्रह्मा ज्ञानंवत उन ब्राह्मणोंको देखके संस्कार करते भये ॥३॥ और अडतालीस समुहको एक एक गोदान पृथक पृथक् देतेभये हे ऋषीश्वरो ! जो आख्यान पृछा सो संपूर्ण वर्णन किया ॥ ४॥ जेसा गौरीहरका विवाह भयां उस संगम निमित्तसे वालखिलयोंकी उत्पत्ति कही यह अवण मात्रसे सर्व पातकनाश करनेवाली हैं ॥ ६ ॥ हारिकृष्ण कहते हैं करोड गोदान करनेसे जो पुण्य होताहै उतना पुण्य द्वारकामें गोमती तटके उपर गुग्गुली ब्राह्मणोंके दर्शन करने होगा ॥६॥ हे लक्ष्मी ! जैसा में सबोंको प्रिय हूं वैसे यह गुग्गुली ब्राह्मणोंके दर्शन करने होगा ॥६॥ हे लक्ष्मी ! जैसा में सबोंको प्रिय हूं वैसे यह गुग्गुली ब्राह्मण सभ ब्राह्मणोंमें अधिक होवेंगे ॥ ७ ॥ उनका वास मेरे सामने गोमती तटपे होगा में भी यहां रहूंगा ॥ ८ ॥ कलियुगके पांच हजार वर्ष होजावेंगे तब में ब्राह्मण रूपसे इस स्थानमें रहूंगा ॥ ९ ॥ वे गुग्गुली ब्राह्मण द्वारकामें रहे चार वेदोंके प्रवर्तक स्नान संध्याशील होवेंगे ॥ ११०॥ और गोमती यात्राके वास्त को लोग आवेंग उनका उदार करेंगे और सांप्रतकालमें सब गुग्गुली ब्राह्मणोंका यजुर्वेद मार्थ्योदनी शाखा है कुलदेवता श्रीदारकानाथ हैं ॥ ११ ॥ इनके अवटंक सत्ताईस हैं उनमेंसे

## अथ गुग्गुली ब्राह्मणोंका अवटंकचक्र.

| S. W 01 30 3. | मीन.<br>वायडा.<br>पाट.<br>पाटक.<br>पाटक.<br>पुरोहित. | 8.9 7 8.0 | जोशी.<br>द्विवेदी.<br>भट.<br>चुवानभट.<br>पडियार. | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | मांडियार.<br>डपाध्याय.<br>व्यास.<br>घटकाई.<br>घेघटा. | क्ष के के के के के कि | ठाकोरः<br>चारणवोरठाकोरः<br>घषटाठाकोरः<br>कणवीगोरठाकोरः<br>होराठाकोरः<br>पिडारियाठाकोरः |
|---------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

उपनामानि तेषां वै सप्तविंशतिसंख्यया ॥ १२ ॥ आस-नपुरा च तन्मध्य नप्टानि दादशैव हि ॥ एषां भोजनसंबंधः कन्यासंबन्ध एव च ॥ १३ ॥ स्ववर्ग एव भवति नान्येनेति विनिश्चयः॥गुरगुलीब्राह्मणानांवैचोत्पत्तिर्वार्णेता मया ॥१४॥ इति श्रीब्राह्मणोत्पत्तिमार्तण्डे गुरमुलीब्राह्मणोत्पत्तिवर्णनं नाम

## त्रयोदशं प्रकरणम् ॥ १३ ॥

बारह अवटंक नष्ट भये हैं वांकी पंद्रह अवटंक हालमें हैं उनमें ठाकोर छः प्रकारके हैं अवटंक चक्रमें स्पष्ट हैं गोत्रोंके नाम झारोलेकी उत्पत्तिमें पाईले कहे हैं वहां देखनाँ ॥ १२ ॥ इनका भोजनसंबंध और विवाहंसबंध ॥ १३ ॥ अपने गुग्गुलीवर्गमें होताहै अन्यत्र नहीं ऐसी गुग्गुली बाह्मणोंकी उत्पत्ति मैने वर्णन किया ॥ १४ ॥

इति गुग्गुली ब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरण १३ संपूर्ण मया ॥

## अथ नागर ब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम् १४.

अथ नागरब्राह्मणानामुत्पत्तिसारमाह स्कांदे नागरखंडे ॥ ऋषयः ऊचुः॥ ॥ रहस्यं पूज्यते िंछंगं कस्मादेतन्महामुने॥ विशेषात्संपरित्यज्य शेषांगानि सुरासुरैः ॥१॥ सूत उवाच॥ आनर्तविषये चास्तिवनं मुनिजनाश्रयम् ॥ कदाचित्समये

अव छः प्रकारके जो नागर ब्राह्मण और बनिये उनकी उत्पत्ति कहताहूं। उसमें पाईले उनके जो कुलदेवता हाटकेश्वर महादेवहें उनकी उत्पत्ति कहताहूं। शौनक प्रश्न करतेहें हे स्त ! शिवजीका सब अंग छोडके ग्रुप्त जो लिंगस्थान उसकी पूजा देव दैत्य सब किसवास्ते करतेहें सो कहो ॥१॥ स्त कहतेहें आनर्त दारका देशके वनमें किसी

तत्र संप्राप्तिस्त्रिपुरांतकः ॥ २ ॥ सतीवियोगसंश्रांतो स्रममाण इतस्ततः ॥ नग्नः कपालमादाय भिक्षार्थं प्रविवेश सः ॥३॥ अथ तद्रपमालोक्य तापस्यः काममोहिताः ॥ शिवेन सह मार्गे वै बश्रमुस्त्यक्तलौकिकाः ॥४॥ अथ ते मुनयो हङ्घा त तथा विगतांबरम् ॥ कामोद्भवकरं स्त्रीणां प्रोचुः रुणेक्षणाः ॥५॥ यस्मात् कूरं कृतं कर्म तस्माछिगं पत-त्विह॥एतस्मिन्नतरे भूमौ लिगं तस्य पपात ह ॥ भित्त्वाथ घरणीपृष्ठं पातालं प्रविवेश ह।।अथ लिंगस्य पाते-न ह्युत्पाता बहवोऽभवन् ॥ ७ ॥ इंद्रादयो भयत्रस्ता ब्रह्माणं शरणं यद्यः ॥ ब्रह्मा तद्वचनं श्वत्वा गत्वा चानतदेशके ॥८॥ देवैः सह स्तृतिं चक्रे भवस्य परमात्मनः ॥ संघारय पुनर्लिगं स्वकीयं चंद्रशेखर ॥ ९ ॥ नो चेज्ञगत्रयं देव नृनं नाशमुपैष्यति ॥ ॥ शिव उवाच ॥ ॥ अद्य प्रभृति मे लिंगं यदि देवा दिजातयः॥ ३० ॥ पूजियिष्यंति यत्नेन तदिदं धारयाम्यहम् ॥ब्रह्मोवाच ॥ ॥ अहमादौ पूजयामि किं पुनर्दे-वत्राह्मणाः ॥११॥ ततः प्रविश्य पातालं देवैः सार्द्धं पिता-समयमें पार्वतीके वियोगसे शिव नय होयके फिरते फिरते भिक्षाकेवास्त हाथमें कपाछ-पात्र छेके मुनियोंके आश्रममें आये ॥ २ ॥ ३ ॥ वहां मुनियोंकी स्त्रियां नम्निका स्वरूप देखके कामातुर हो लोकलजा छोंडके शिवके पीछे २ फिरनेलगीं ॥ ४ ॥ तब सुनियोंने उन नप्र पुरुषको देखके कोपते कहा ॥ ५ ॥ जिसने हमारी स्त्रियोंकी अष्टता कियी उसका छिंगपात हो ऐसा ज्ञाप देते हुए ज्ञिवका छिंगपतन भया ॥६॥ सो पृथ्वीको भेद्के पातालमें प्रवेश किया । शिवके लिंगपात होनेसे अनेक उत्पात होनेलंगे ॥ ७ ॥ उससे इंद्रादिक देवता भयभीत होके ब्रह्माके शरण गये ब्रह्माने कारण जानके उस आनर्त देशमें ॥ ८ ॥ इंद्रादिक सहवर्तमान आयके शिवकी स्तुति करके कहा कि हे शिव ! छिंगको पुनः धारण करो ॥ ९ ॥ नहीं तो तीन छोक नाश पोंबेंगे। शिव कहेने छगे हे ब्रह्मन्!आजसे सब देव और ब्राह्मण मेरे छिंगकी जी॥१०॥ पूजा करेंगे तो छिंगधारण करतांहू। ब्रह्मा बोले-हे शिव! पहिले में पूजा करताहूं फिर देव ब्राह्मण पूजा करेंगे उसमें क्या वडी बात है ऐसा कहके ॥११॥ देवताओं को साय

महः ॥ स्वयमेवाकरोत्पूजां तस्य लिंगस्य भक्तितः ॥ १२ ॥ ततो हाटकमादाय तदाकारं तदात्मकम् ॥ कृत्वा लिंगं स्वयं तत्र स्थापयित्वात्रवीद्वचः ॥ १३ ॥ मया झ्रद्य त्विदं ालगं हाटकेन विनिर्मितम् ॥ स्थातिं यास्यति सर्वत्र पाताले हाटकेश्वरम् ॥ १८ ॥ अस्य पूजनयोगेन चतुर्वर्गफलं भवेत् ॥ इत्युक्ता स चतुर्वक्रः सहद्विश्वविष्टपम् ॥ १८ ॥ जगाम सोऽपि केलासं लिंगं धृत्वा महेश्वरः ॥ तिस्मन्तुत्पाटिते लिंगं विनिष्कांतं रसातलात् ॥ १६॥ पित्रं जाह्ववीतोयं सर्वपापहरं नृणाम् ॥ यत्र वे सानमात्रेश हाटकेश्वरदर्शनात् ॥ ॥ १७ ॥ चांडालत्वादिनिर्मुक्ति स्त्रशंकुर्नृपसत्तमः ॥ सशरीरो दिवं यातो विश्वामित्रवलेन वे ॥ १८ ॥ अत्र वे स्नानयोगेन हाटकेश्वरपूजनात् ॥ तत्क्षणाच दिवं यांति महापातिकनोऽपि ये ॥ १९ ॥ तहृष्टा महदाश्वर्यं हृष्टा स्वर्गं प्रपूरितम् ॥ तत्क्षेत्रं पूर्यामास पांसुभिदेवराट् तदा ॥ २० ॥ एवं नाशमनुप्राप्ते तिस्मित्तीर्थे स्थलोच्चये ॥ जाते तेनैव मार्गेण नागा यांति

छके पातालमें जाके भिक्तिसे लिंग की पूजा किया ॥ १२॥ फिर ब्रह्माने हाटकलेके शिवके लिंगसरीखा दूसरा लिंग बनायके पातालमें स्थापना किया और कहा ॥ १३॥ मेंने आज हाटक कहते, सुवर्णका लिंग बनायके स्थापन किया है इसवासेत जगत्में पातालमें हाटकेश्वर नामसे विख्यात होगा॥ १४॥ इनकी पूजा करनेसे धर्म अर्थ काम मोक्ष यह चारों पुरुषार्थ प्राप्त होवेंगे ऐसा कि ले देवसहवर्तमान ब्रह्मा स्वर्गमें गये ॥१५॥शिवने पातालमें प्रवेश किया हुवा जो अपना लिंग था उसको निकालके धारण करके केलास उपर गये वो लिंग निकालते नीचेसे जलकी धारा निकली सो पृथ्वी उपर आई सो परमपवित्र जाहवी गंगा जल भया जिसमें स्नान करनेसे और हाटकेश्वरके दर्शन करनेसे ॥ १६॥ १७॥ त्रिशंकु राजा चांडालत्वसे मुक्त होके विश्वामिन्त्रके त्योंबलसे देह सिहत स्वर्गमें गया॥ १८॥ उस तीर्थमें स्नान करनेसे और हाटकेश्वरके दर्शनसे महापातकी होवे तथापि स्वर्गमें जानेलगे॥ १९॥ ऐसा आश्वर्य देखा और स्वर्ग सारा भरगया तब उस तीर्थ क्षेत्रको इंद्रने मृत्तिकासे भरदिया॥ २०॥ ऐसा वह दीर्थ नाश पाया और मृत्तिकासे जगा उस्वी होगई वहां नागोंने एक बिल

भगतलम् ॥ २१ ॥ ततो नागिवलं ख्यातं सर्वस्मिन्वसुधातले ॥ यदेंद्रो वृत्रमाहत्य ब्रह्महत्यासुपेयिवान् ॥ २२ ॥
जगाम सत्वरं तत्र यत्र नागिवलं किल ॥ ततः प्रविश्य पातालं
गंगातोयपिएखुतः ॥ २३ ॥ पूजनाद्धाटकेशस्य निर्मलत्वं
गतः क्षणात् ॥ दृष्ट्वा तीर्थचम्त्कारं शको गत्वा हिमालयम्
॥२४ ॥तत्पुत्रं रक्तशृंगाख्यं समानीय त्वरान्वितः ॥ तद्विले
स्थापयामास तेनागम्यमभूत्किल ॥ २५ ॥ रक्तशृङ्कोऽपि
तस्थो च व्याप्य नागिवलं तदा ॥ तस्योपिर सुसुख्यानि
तीर्थान्यायतनानि च ॥२६ ॥ संजातानि सुनीनां च संजा
ताश्च तथाश्रमाः ॥ आनर्ताधिपितभूपश्चमत्कार इति स्कृतः ॥
॥ २७ ॥ हरिणीशापयोगेन कुष्ठव्याधिसमाकुलः ॥ बश्चाम
सकलां पृथ्वीं श्वत्वा ब्राह्मणवञ्चतः ॥ २८ ॥ शंखतीर्थस्य
माहात्म्यं हाटकेशसमीपतः ॥ चैत्रशुक्के निराहारः चित्रासंस्थे
निशाकरे ॥ २९ ॥ हीनांगश्चाधिकांगो वा योऽत्र स्नानं करि

गिरायके नाग पातालमें से भूमि ऊपर आनेलगे ॥२१॥ उसीदिनसे स्थानका नागिबल नाम विख्यात भया ॥ जब इंद्रने बृत्रासुरको मारा तब ब्रह्महत्या लगी ॥ २२॥ उसके ग्राह्मि वास्ते वह नागिबलके रस्तेसे पातालमें जायके गंगामें स्नान करके ॥ २३ ॥ हाटकेश्वरकी पूजा करतेही ब्रह्महत्या दोषसे गुद्ध होगया । तब वह आश्चर्य देखके इंद्रने मनमें विचार किया कि जैसा बड़े दोषसे तत्काल में गुद्ध होगया वैसे अनेक लोग इस रस्तेमें जायके गुद्ध होवेंगे इसवास्ते यह रस्ता बन्द करना ऐसा विचार करके हिमालय पर्वत ऊपर जायके ॥ २४ ॥ उसका पुत्र रक्तशूंग पर्वत था उसको जल-दी लायके उस विलके ऊपर स्थापन करिया उससे वह रस्ता बंद हुवा ॥२५॥ पीछे उस पर्वतके ऊपर मंदिर और तीर्थ भये ॥ २६ ॥ और ऋषियोंके आश्रम भये । एक दिन उस देशका राजा चमत्कार नाम करके था ॥२७॥ उसकूं हरिणीके शापसे कुछरोग पैदा भया उसकूं दूर करनेके वास्ते अनेक तीर्थ फिरा परंतु कुष्ठ नहीं गया इतनेमें रक्तशूंग पर्वतके ऊपर आया । वहां एक ब्राह्मणके मुखसे श्रवण किया कि ॥ २८ ॥ चैत्रगुक्क चित्रानक्षत्रके दिन निराहार होयके यह हाटकेश्वरके नजदीक जो शांखतीर्थ है उसमें जो कोई स्नान करे तो वह सर्वरोग से मुक्त होके वढा तेजस्वी होग।

ष्यित ॥ सुवर्णांगः स तेजस्वी भविष्यित न संशयः ॥ ३० ॥ ततः स मनिस ध्यात्वा कुष्टव्याधिपरिक्षयम् ॥ स्नानं चके यथान्यायं श्रद्धया परया युतः ॥ ३९ ॥ ततः कुष्टविनिर्मुक्तो द्वादशार्कसमप्रभः ॥ निष्कांतः सिल्लात्तरमाद्धर्षेण महतान्वतः ॥ ३२ ॥ ततः प्रणम्य तान् विप्रान् वाक्यमेतदुवाच ह ॥ प्रसादेन हि युष्मांक मुक्तोऽहं ब्राह्मणोत्तमाः ॥ ३३ ॥ एतद्राज्यं च देशश्च हस्त्यश्वादि तथापरम् ॥ यत्किचिद्विद्यते महं तद्गृह्णंतु द्विजोत्तमाः ॥ ३४ ॥ ममेवानुश्रहार्थाय तदा प्रोचुर्द्धिजोत्तमाः ॥ ॥ ब्राह्मणा उचुः ॥ ॥ निष्परिश्रह्यमणो वानप्रस्था वयं द्विजाः ॥ ३५ ॥ सद्यः प्रशालकाः विक्रो राज्येन विभवेन च ॥ तस्मात्त्वं गच्छ राजेंद्र स्वधर्मेण प्रपालय ॥ ३६ ॥ ततः स भूपतिर्दुःखाज्याम स्वगृहं प्रति ॥ चकार पूर्ववद्राज्यं चितयानो दिवानिशि ॥ ३७ ॥ कथं तेषां द्विजेन्द्राणामुपकारो भविष्यति॥मदीर्थमम येद्तं गात्रमेतत्पुन्तवम् ॥ ३८ ॥ तेऽपि सर्वे मुनिश्रेष्टाः खचरत्वसमन्विताः॥

तपः शक्तया सदा यांति नानातीर्थेषु भक्तितः ॥३९॥ उषित्वा इसमें संशय नहीं है ॥ २९॥ ३०॥ ऐसा ऋषियों का वचन सुनते चमत्कार राजाने अपना कुछरोग दूर होने के बास्ते श्रद्धासे शंख तीर्थमें स्नान किया ॥३१॥ तब कुछ रोगसे सक्त हो के बारह सूर्थ सरीखी कांति जिनकी होगई ऐसा वह राजा बड़े हर्षसे उस तीर्थमें से बाहर निकल ॥ ३२॥ सब बाह्मणों को नमस्कार करके कहने लगा है बाह्मणों ! तुम्हारी कृपासे में रोगसे सक्त हुवा॥३३॥ इसवास्ते यह राज्य देश हाथी योडे धन जो कुछ मेरे पास हैं सो सब आप ग्रहण करो ॥ ३४॥ तब बाह्मण कहने लग हे राजा ! हम बान मस्य धनीं हैं पारिग्रह करने का नहीं हैं ॥३५॥ हमकुं राज्य वैभवसे वया करना है इसवास्ते तुम जावो धर्मसे अपना राज्य पालन करो ॥ ३६॥ तब राजा बडा उदास हो के अपने घरको गया राज्य करने लगा ॥ ३७॥ और रोज मनमें विचार करने लगा कि यह बाह्मणों का उपकार कैसे होवेगा जिन्होंने मेरा नवीन देह दियाहै ॥ ३८॥वे सुनि श्रेष्ठ सब अपनी तपः शक्ति आकरामार्गसे नित्य तीर्थक्षेत्रोंमें भक्तिसे जाते हैं ॥ ३९॥ वहां एक वा दो राजी

रजनीं तत्र द्विरात्रं वा पुनर्गृहान् ॥ समागच्छंति ते मत्तो दानं गृह्णिनत नैव च ॥ ४० ॥ कदाचिद्य ते सर्वे कार्त्तिक्यां पुष्करत्रयं ॥ गता विनिश्चयं कृत्वा पंचरात्रस्थिति प्रति ॥ ॥ ४१ ॥ तस्माद्विः स्वदारैस्तु रक्षितव्यः स्वशक्तितः ॥ एवं ते समयं कृत्वा गत्वा यावद् द्विजोत्तमाः ॥४२॥तावद्भपतिना ज्ञातं न कश्चित्तत्र तिष्ठति ॥ तेषां मध्ये मुनींद्राणां दिसप्तित-महात्मनाम्॥४३॥ दमयन्तीति विख्याता राजपत्नी सुशो-भना ॥ तामुवाच रहस्ये च व्रज त्वं चारुहासिनि ॥ ४४ ॥ हाटकेश्वरजे क्षेत्रे ममादेशोऽधुना ध्रुवम् ॥ तत्र तिष्ठति याः यत्न्यो मुनीनां भावितात्मनाम् ॥ ४५॥ भूषणानि विचि-त्राणि तासां यच्छ यथेच्छया ॥ न तासां पतयोऽस्माकं प्रकु-र्वंति प्रतिग्रहम् ॥ ४६ ॥ कथंचिद्पि सुश्रोणि लोभ्यमानापि भूरिशः ॥ स्त्रीणां भूषणजा चिंता सदा चैवाधिका भवेत् ॥ ॥ ४७ ॥ एष एव भवत्तेषामुपकारस्य संभवः ॥ सा तथेति प्रतिज्ञाय विचित्राभरणानि च ॥ ४८ ॥ गृहीत्वा हर्षसंयुक्ता ततस्तत्क्षेत्रमाययौ ॥ अथ तास्तां समालोक्य दिव्यभूषण-भूषिताम् ॥ ४९ ॥ दमयन्तीं समाधिस्थाश्चित्ते चिंतां प्रच-

रहके पुनः अपने घरको आते हैं परंतु मुझसे दान प्रातिग्रह नहीं करते ॥ ४० ॥ ऐसा विचार करते करते एक समयमें पुष्करक्षेत्रोंने पांचादिन वहां रहना ऐसा निश्चय करके वे ऋषि पुष्करजीको गये ॥ ४१ ॥ अग्निका रक्षण ख्रियोंके सुप्रत करके गये॥४२॥ यह वात राजा चमत्कारने सुनी कि रक्तशृंगपर्वतके उपर वहत्तर ऋषियोंमेंसे कोईभी नहीं है ॥ ४३ ॥ तब दमयंती राणीको कहनेलगा हे खी!॥ ४४ ॥ तुम हाटकक्षेत्रमें जाओ वहां तपस्वी ब्राह्मणोंकी ख्रियां रहतीहें ॥४५॥ उनको जैसी इच्छा होवे वस्र अलंकार जो चाहिये सो देवो। क्यों उनके पति दान प्रतिग्रह करते नहीं हें ॥४६॥इस-वास्ते ख्रियोंको वखालंकारकी प्रीति ज्यादा रहतीहें इस करके कोई रस्तेसे ख्रियोंको लेगायमान करके तुम वस्नालंकार देवो वही उपकार होवेगा तब राणी तथास्तु कहके नाना प्रकारके वस्नालंकार लेके बडी हर्षयुक्त होके क्षेत्रमें आई तब ऋषिपत्नियां उन

किरे ॥ घन्येयं भूपतेर्भार्या यैव भूषणभूषिता॥५०॥ दमयंती नमश्रके ताः सर्वा • विधिपूर्वकम् ॥ दमयंत्युवाच ॥ ममायं भृषणस्तोम उद्दिश्य गरुडध्वजम् ॥ ५१ ॥ किल्पतोऽद्य दिने स्नात्वा समुपोष्य दिनं हरेः ॥ तस्माद् गृह्णंतु तापस्यो मया दत्तानि वाञ्छया ॥५२॥ तदा सर्वाश्च तापस्यो भूषणार्थं समुत्सुकाः ॥ सस्पर्द्या जगृहुस्तानि भूषणानि स्वयं द्विजाः ॥ ५३ ॥ एवं सा पश्चदिवसं नित्यमेव ददाति च ॥ पंचरात्रे द्यातकांते तृप्तास्तास्तापसप्रियाः ॥ ५४ ॥ तासां मध्ये चतन्त्रस्तु जगृहुर्भूषणानि न ॥ ५५ ॥ चतस्रस्तापस्य उद्युः ॥ नास्माकं भूषणः कार्यं भूषिता बालकेर्वयम् ॥ ५६ ॥ तस्मान्द्रच्छ निजं हर्म्यमधिभ्यः संप्रदीयताम् ॥ एवं संवद्तीस्ता वै तया सार्द्यं द्विजोत्तमाः ॥ ५७ ॥ चत्वारः पतयः प्राप्ता एकैक्स्याः पृथक् पृथक्॥ ज्ञुनःशेफोऽथ शास्त्रयो बौधो दांतश्चतुर्थकः ॥५८॥ वियन्मागं हि चत्वारः प्राप्य स्वाश्रममाययुः॥ शेषाः सर्वे गतिश्रंशं प्राप्य भूमार्गमाश्रिताः ॥५९॥ चत्वारो-

वस्रालंकारांसे शोभायमान राजपत्निको देखके मनमें कहनेलगी कि धन्य हैं यह राजस्ती ।। ४७-५०॥ तब दमंयती राणी सबोंको नमस्कार करके कहनेलगी कि हे तापस-स्थियो ! मेरा जितना यह अलंकारसमृह है ॥५१ ॥ सो आज प्रबोधिनी एकादशीका उपोषण करके स्नान करके विष्णुके प्रीत्यर्थ दान करनेके लिये है इसवास्ते तुम्हारी जैसी इच्छा होवे वैसा यहण करो ॥ ५२ ॥ ऐसा वचन सुनते सब तापस स्थिये अलंकार लेनेके वास्त वडी उद्युक्त हुई । एक कहनेलगी इस अलंकारको में लूंगी दूसरी कहनेलगी म लूंगी ऐसी इर्षा करते करते अलंकार लिये ॥ ५३ ॥ ऐसा पांच दिन तक राणी दान देती रही उन अलंकारोंसे तापसस्थियां तृप्त भई ॥ ५४ ॥ उनमेंसे चार स्थियां अलंकार न लेके कहने लगीं कि हे राणी ! हमको इन अलंकारोंसे क्या करना है हम बालकोंसे भूषित हैं ॥ ५२ ॥ इसवास्ते तुम अपने घरकूं जाव जो लेग्नी ह वे उनको देवो ऐसी व चार स्थियां राणिसे बात कररहीथी ॥ ५६ – ५७॥ इतनेमें उनके पति चारों बाह्मण शुनःशेक, शास्त्रेय, बौद्ध, दांत यह ॥ ५८ ॥ आकाशमागंसे अपने

ब्रह्मणा छन्नः ॥ ॥ केनैवं पाप्मनास्माकमाश्रमोऽयं विडंविनः ॥ प्रदाय तापसीनां च भूषणान्यंवराणि च ॥ ६० ॥
॥ पत्न्य छन्नः ॥ ॥ चमत्कारस्य भूपस्य चैषा भार्या व्यवस्थिता ॥ अनया संप्रदत्तानि सर्वासां भूषणानि च ॥ ६९ ॥
अस्माकमि संप्राप्ता ग्रहेयं नृपवछ्ना ॥ दातुं विभूषणान्येव निषद्धास्माभिरेव सा ॥ ६२ ॥ ॥ सृत उवाच ॥ ॥
तासां तद्धचंन श्रुत्वा ततस्ते कोपमूर्च्छिताः ॥ उज्जश्च नृपतेभार्यां तच्छापाय मुहुर्मुहुः ॥ ६३ ॥ ॥ चत्वारो ब्राह्मणा छन्नः ॥ ॥ दिसप्ततिवयं पापे स्नानार्थं पुष्करे गताः ॥
कार्त्तिक्यां व्योममार्गेण मनोमास्तरंहसा ॥ ६४ ॥ चत्वारस्त इमे प्राप्ता येषां दारैः प्रतिष्रहः ॥ न कृतस्तस्य भूपस्य कुमायांयाः कथंचन ॥ ६५ ॥ त्वया विडंवितो यस्मादाश्रमोऽयं तपस्विनाम् ॥ शिलाह्मपा मुनिश्रेष्ठास्तस्माद्भवतु कुत्सिता ॥
॥ ६६ ॥ अथ सा तत्क्षणादेव शिलाह्मपा बभूव ह ॥ ततः स पार्रवारोऽस्यास्तद्दुः खेन समाकुलः ॥ ६७ ॥ राज्ञे संकथ-

आश्रममें आये बाकी अडसठ ऋषि आकाशमार्ग मूलके पृथ्वी ऊपर चलने लगे। ५९॥ अब वे चार ब्राह्मण अपने आश्रममें आके ख्रियोंको पूछने लगे कि किसने वापसी ख्रियोंको वखालंकार देने हमारे आश्रमको दुःख दिया॥ ६०॥ तब उनकी ख्रियां कहनेलगीं कि चमत्कार राजाकी पहां ख्री है इसने वखालंकार सबोंको दियेँ है। ६९॥ हमारे भी घरमें देनेको आयी थी। परंतु हमने निषेध किया॥ ६२॥ सत कहनेलगे ऐसा ख्रियोंका वचन सुनते चारों ब्राह्मण कोषायपान होके राणिको शाप स्नेलगे ॥६३॥ हे दमयंति! हम बहत्तर ब्राह्मण प्रष्कार क्षेत्रोंम कार्तिकी पूर्णिमाके देनानवास्ते आकाशमार्गसे गये वायुवेगसे ॥६४॥ उसमें जिनकी ख्रियोंने तेरा मतियह नहीं किया वे हम चारजने तो यहां आये बाकी अडसठ ब्राह्मण कहां गये उनका पता नहीं है॥ ६५॥ तमने हमारे आश्रमको दूषण लगाया इसवास्ते तू शिला—पाषाणरूप होजा॥ ६६॥ तब उसी बखत शिलारूप होगई। फिर राणिके साथ जो मनुष्य आये थे उन्होंने राजाको जायके सब वृत्तांत कहा थे। ६७॥ राजा शापका वृत्तांत

यामास दमयंत्याः समुद्भवम् ॥ श्रुत्वा स पार्थिवस्तूर्णं वृत्तांतं शापजं तदा ॥ ६८॥ प्रसादनाय विप्राणां दुखितः स वनं ययौ॥ततस्ते मुनयस्तूणं चत्वारोऽपि महीपतिम् ॥ ६९॥ ज्ञात्वा प्रसादनार्थाय भार्यार्थे समुपस्थितम् ॥ अग्नि-होत्राणि दारांश्च समादाय ततः परम् ॥ ७० ॥ कुरु-समाजग्मुः खमार्गेण द्वतं तदा ॥ पार्थिवोऽपि क्षेत्रं न ताच् दृष्ट्वा भार्याशोकपरिप्छुतः ॥ ७१ ॥ गत्वा शिला-समीपे तु विललापातिचित्रधा ॥ ततः कृत्वालयं तस्याः समंतात्सुमनोहरम् ॥ ७२ ॥ कर्पूरागरुधूपाद्येर्वस्रकुंकुम-चंदनैः॥ योजयामास तां भार्यां शिलाह्रपामपि स्थिताम् ॥ ७३ ॥ ततः कतिपयाहेषु गतेषु नृपतिर्ययौ ॥ स्वगृहं प्रति दुःखार्तः परिवारसमन्वितः ॥ ७४ ॥ पद्भचासेव समायाता-अष्टषष्टिर्दिजोत्तमाः ॥ उपरिश्रांता कृशांगाश्च धृलिधूसरिता-ननाः॥ ७५ ॥ यावत्पश्यंति दाराः स्वा दिव्याभरणभूपिताः॥ ततश्च विस्मयाविष्टाः पप्रच्छुस्ते क्षुघान्विताः

सुनके उसी वस्त दुःसी होयके ब्राह्मणोंकी प्रार्थना करनेके वास्ते वनमें आया ॥ १८॥ ६८॥ ६९॥ तब चारें। ऋषि राजा अपनी स्त्रीका शाप दूर करानेके वास्ते प्रार्थना करनेको आताहे यह बात सुनके अपने अग्निहोत्रको और खियोंको लेके ॥ ७०॥ आकाश मार्गसे कुरुक्षेत्रमें गये। राजा ऋषियोंको न देसके स्त्रीके शोकके लिये॥७१॥ शिलाके पास जाके अनेक तरहसे विलाप करनेलगा, पीछे उस शिलाकपी स्त्रीके वास्ते चारों तरफ अच्छा एक मंदिर बनाया॥७२॥और कपूर बरास केशर चंदन अगरू यूप नैवेच वस्त आदि पदार्थोंसे वह शिलाकपी है तथापि नित्य उसको मिले ऐसा बंदोबस्त करिया ॥ ७३ ॥ फिर कई एक दिन गये बाद राजा उदास होके अपने सेवकोंको साथ लेके घरको आया ॥ ७४ ॥ पीछे वे अडसठ ब्राह्मण पुष्करजीस पांवरस्तेसे हाटकक्षेत्रमें आये। बहुत श्रामत हुवेहें शरीर शुष्क हुवा है सुखके उत्पर राज बहुत पढी है ॥७५॥ और घरमें आयके देखते हैं तो स्विध्यां दिव्य ब्राह्मलंगर धारण करके खदी हैं। उनको देखते आश्रर्थ करके क्षपातुर हुवे वह पूछनेलगे ॥ ७६ ॥

किमिदं किमिदं पापा विरुद्धं विहितं वपुः ॥ कथं प्राप्तानि वस्ताणि भूषणान्यम्बराणि च ॥ ७७ ॥ तूनमस्मद्गतेर्भशः खे जातो नान्यथा भवेत् ॥ अथातः सर्ववृत्तांतमूचुस्तापसयो- षितः ॥७८॥ तच्छुत्वा मुनयः कुद्धा ज्ञात्वा राजप्रतिप्रहम् ॥ ततो भूपस्य राष्ट्रस्य नाशार्थं जगृहुर्जलम् ॥ ७९ ॥ अनेन पाप्मनास्माकं कुभूपेन विनाशिता ॥ खे गतिलोंभियत्वा तु पत्न्योऽस्माकं विभूषणेः ॥ ८० ॥ एवं ते मुनयो यावच्छापं तस्य महीपतेः ॥ प्रयच्छंति च तास्तावदूचुर्भार्या रुषान्विताः ॥ ८९ ॥ न देयो भूपतेस्तस्य शापो ब्राह्मणसत्तमाः॥ अस्म-दीयवचस्तावच्छ्रोतव्यमविशंकितः ॥ ८२ ॥ वयं सर्वा नरें- द्रस्य भार्यया समलंकृताः ॥ मुबह्मभूषणौर्दव्यः श्रद्धापूतेन चेतसा ॥८३॥ वयं दारिद्रचदोषण सद् युष्मद्गृहे स्थिताः ॥ कर्शिता न च संप्राप्तं मुखं मर्त्यसमुद्भवम् ॥ ८८ ॥ भूपाला-द्वृप्ति चैवाभिवांछिताम् ॥ ततः सौल्यं च वीक्षध्वं पुत्रपौत्रसमुद्भवम् ॥ ८५ ॥ न कारिष्यथ चेद्वाक्यमेतदस्मदु-

है पापिनी स्थियो! यह क्या किया शरीरके ऊपर वस्तांछंकार कहांसे प्राप्त भये॥ ७०॥ निश्चय करके तुमने कुछ पाप किया है। उनके लिये आकाशगाति हमारी श्रष्ट हुई। तब इन स्थियोंने वृत्तांत कहा ॥ ७८॥ सो सुनते राजप्रतिग्रह बडा निय जानेक राजा का और राज्यका नाश करनेके वास्ते ऋषियोंने हाथोंमें जल लिया ॥ ७९॥ और कहनेलगे इस पापी राजाने हमारी स्थियोंको लोभित करके आकाशगमन नाश किया ॥ ८०॥ ऐसे वे ऋषि जबतक राजाको शापदेनेको उद्यत भये उतनेमें उनकी स्थियों को घायमान होके कहनेलगीं ॥ ८१॥ हे ब्राह्मणों ! तुमने: राजाको शाप नहीं देना । शंका छोडके पहिले हमारा वचन सुने। ॥ ८२॥ हम सब राजपत्नीसी शोभायमान हुई दिव्य वस्तालंकार श्रद्धाकरके दिये हैं ॥ ८२॥ हम हारे घरमें हुर दिख्तासे कभी भी मनुष्य देहका सुख भोग नहीं किया और देह कृशित भया ॥ ८४॥ इसवास्ते राजा के पाससे भूमी और इच्छित पदार्थ लेके फिर देखो पुत्रपीत्रादिकका सुख कैसा होता है ॥ ८५॥ और जो कभी हमारा वचन नहीं करनेके तो हम सब अपना प्राणत्याग

दीरितम् ॥ सर्वाः प्राणपरित्यागं करिष्यामो न संशयः ॥ ॥ ८६ ॥ यूयं स्त्रीवधयापेन नरकं वै गमिष्यथ ॥ एवं ते मुनयः श्रुत्वा तासां वाक्यानि तानि वै ॥ ८७ ॥ भूपृष्ठे तत्य-ज्ञस्तोयं शापार्थं यत्करैर्घृतम्॥ततस्तत्तोयनिर्दग्धस्तद्विभागः क्षितेस्तद्। ॥ ८८ ॥ ऊपरत्वमनुप्राप्तो ह्यद्यापि द्विजसत्तमाः ॥ ततस्ते ब्राह्मणाः सर्वे गतकोपा द्धुर्मतिम् ॥ ८९ ॥ यज्ञकः र्मसु गाईस्थ्ये पुत्रपौत्रसमुद्भवे ॥ एतस्मिन्नंतरे राजा श्रुत्वा शांतिं द्विजनमनाम् ॥ ९० ॥ तत्रागत्य द्विजानसर्वान्साष्टांग प्रणनाम हं ॥ युष्मदीयप्रसादेन संप्राप्तं जन्मनः फलम् ॥ ॥ ९१ ॥ मया रोगविनाशेन तस्माद्ब्रुत करोमि अष्टषष्टिब्राह्मणा उच्चः ॥ ॥ भार्यया तव राजेंद्र वयं सर्वे-प्रवासिनः ॥ ९२ ॥ नीताः कृतार्थतां दत्त्वा रत्नानि विवि-धानि च ॥ ९३ ॥ अवश्यं यदि ते श्रद्धा विद्यते दान-संभवा ॥ क्षेत्रे वापि महापुण्ये कृत्वा देहि पुरोत्तमम् ॥९४॥ वसाम ससुखं यत्र षुत्रदारसमन्विताः॥ आकर्ण्य राजा निरमा-त्पुरं शक्रपुरोपमम् ॥ ९५ ॥ आयामव्यासतश्चेव कोशमाञ्चं

करेंगी ॥८६॥ तुम स्रीवध पापसे नरकमें जावोंगे ऐसा स्वियोंका वचन सुनते ॥८९॥ व शाप देनेके वास्ते जो हाथमें जल लियाया सो मूमि उपर डाल दिया तव वह जगह दग्धहुई उत्वरताको प्राप्तमई॥ ८८॥ सो अद्यापि देखपड़तीहै फिर सब ब्राह्मण कोप छोड़के यज्ञयाग गृहस्थाश्रम करनेकी इच्छा करनेलगे॥ ८९॥ इतनेमें चमत्कार राजाने सुना कि ब्राह्मणोंने कोध त्याग कियाहै॥९०॥तव वहां आयके सब ब्राह्मणोंनेको नमस्कार करके कहने लगा कि आज जन्मका फल प्राप्तभया॥ ९१॥ इसवास्ते क्या आज्ञाह सो कहो तब अडसट ब्राह्मण कहनेलगे हे राजा! तर्रा स्त्रीके लिये हम सब यहांके रहनेवा में ॥९२॥ और रानालंकार वस्त्रादिक देके कुरार्थ किये॥ ९३॥ इसवास्ते आगे दानकरनेकी तेरी श्रद्धा होवे तो इस क्षेत्रमें एक नगर बानवके दे॥९४॥ जिसमें हम सुखसे निवास करेंगे राजा चमरकारने वो बचन सुनके इन्द्रलोकके तुल्य एक नगर बनाया।९५॥ जिसमें हम सुखसे निवास करेंगे राजा चमरकारने वो बचन सुनके इन्द्रलोकके तुल्य एक नगर बनाया।९५॥ जिसकी लंबान और चौडान कोशभरकी है चारों तरफसे कोटबंधाहै

महत्तमम् ॥ त्रिकचत्वरसंयुक्तं प्रासादपरिखान्वितम् ॥ ९६ ॥ कल्पयित्वा ततस्तत्र अष्टषष्टिगृहाणि च ॥ सुवर्णमणिसुक्ता-दिपदार्थेरपरेरपि ॥ ९७ ॥ पूर्यित्वा नृपश्रेष्टो ध्वजतोरणमं-डितम् ॥ ब्राह्मणेभ्यः कुलीनेभ्यो गृहस्थेभ्यो विशेषतः ॥ ं ॥ ९८ ॥ श्रोत्रियेभ्यश्च दांतेभ्यः स तु श्रद्धासमन्वितः ॥ शास्त्रोक्तेन प्रकारेण प्रददौ नगरं शुभम् ॥ ९९ ॥ शंखतीर्थं स्थितो राजा समाहूय ततः सुतान्।। पुत्रान् पौत्रांस्तथाभृत्यान् वाक्यमेतदुवाच ह ॥१००॥ एतत्पुरं मया कृत्वा ब्राह्मणेभ्यो निवेदितम् ॥ भवद्भिर्मम वाक्येन रक्षणीयं प्रयत्नतः ॥१॥यः पुनद्वेंषसंयुक्तः संतापं च नियष्यति ॥ वशच्छेद समासाद्य गमिष्यति यमालयम् ॥ २ ॥ एवं स भूपतिः सर्वास्तानुक्त्वा तपिस स्थितः ॥ गते पंचशते वर्षे तुष्टः शंभुरुवाच तम् ॥ ॥ ३ ॥ अचलोऽहं भविष्यामि स्थाने तव महामते ॥ अच-लेश्वर इत्येवं नाम्ना रूयातो जगत्रये ॥४॥ एवं स भगवांस्तत्र सर्वदैव व्यवस्थितः ॥ अचलेश्वरह्रपेण चमत्कारपुरांतिके ॥५॥ तत्र कृष्णचतुर्दश्यां चेत्रमासे सदैव हि ॥ चमत्कार-

बाहरसे पानीकी खंदक है. अंदर तीन रस्ते और चार रस्ते इक्ट होते होवें ऐसा त्रिकचत्तरहै॥९६॥उसमें अडसठ घरवनाये उसमें सुवर्ण रत्न वस्त्र खान पान पदार्थ भरके ह्वज तोरणादिकसे शोभायमान करके गृहस्थ कुलीन श्रोत्रिय जितेंद्रिय ब्राह्मणों कूं श्रद्धासे
शास्त्राविधिसे राजाने चमत्कारपुरका दान दिया ॥ ९७-९९ ॥ पीछे राजा शंख
तीर्थके ऊपर बैठके अपने पुत्रपीत्रों को बुलायक वचन कहनेलगा ॥ १०० ॥ कि यह
चमत्कारपुर मेंने इस ब्राह्मणों कूं दान दिया है. वास्ते मेरे वचनसे इनका तुमने वंशरक्षण करना ॥१॥ और जो कभी ब्राह्मणों संताप देवेगा उसका वंशच्छेद होवेगा
और यमलोक्में जावेगा ॥२॥ ऐसा कहके राजा तप करनेको बैठा । उसको पांच
सो वर्ष जब हुवे तब शिव प्रसन्न होयके कहनेलगे ॥३॥ हे गाजा ! यह तेरी तपश्चर्याकी जगहमें अचलेश्वरनामसे में स्थिति करताहूं ऐसा कहके वहां रहे ॥४॥ वह चमरकारपुरके पास ही है ॥५॥ चैत्रकृष्ण चतुर्दशिके दिन उस पुरकी जो कोई प्रदक्षिणा

युरस्यैवं यः कुर्याच प्रदक्षिणाम् ॥ ६ ॥ जातिस्मरत्वमाप्नोति सर्वपापविवर्जितः ॥ ऋषयः उत्तुः ॥ ॥ चमत्कारपुरी-त्यत्तिः श्रुता त्वत्तो महामते ॥ ७ ॥ तत्क्षेत्रस्य प्रमाणं यत्त-द्स्माकं प्रकीत्त्य ॥ यानि तत्र च पुण्यानि तीर्थान्यायत-नानि च ॥ ८ ॥ ॥ सृत उवाच ॥ ॥ पंचकीशप्रमाणेन क्षेत्रं ब्राह्मणसत्तमाः ॥ प्राच्यां तस्यां गयाशीर्षं पश्चिमेन हरेः पदम् ॥ ९ ॥ दक्षिणोत्तरयोश्चव गोकणेंश्वरसंज्ञितम्॥ हाटके-श्वरसंज्ञं तु पूर्वमासी इद्विजोत्तमाः ॥ ११० ॥ तत्क्षेत्रं प्रथितं लोके सर्वपातकनाशनम् ॥ यतः प्रभृति विषेभयो दत्तं तेन महात्मना ॥ ११ ॥ चमत्कारेण तत्स्थानं नाम्ना ख्यातिं ततो गतम् ॥ यदा राज्ञा पुरं दत्तं भार्या चिंतयता सदा ॥ १२ ॥ अध ताः प्रोचुरन्योन्यं तापस्यस्ततपुरस्थितम् ॥ तस्य भूपस्य सन्तोषं जनयंत्यो द्विजोत्तमाः ॥ १३ ॥ यदास्माकं गृहे वृद्धिः कदाचित्संभविष्यति ॥ तद्यतश्च पश्चाच द्मयंत्याः प्रषुजनम् ॥ १४ ॥ करिष्यामो न संदेहः सर्वकृत्येषु सर्वदा॥ एनां दृष्ट्वा कुमारी या वेदीमध्ये गमिष्यति ॥१५॥ सा भवि-

करेगा वह सविपापींसे मुक्त होके भूत भावी जन्मका ज्ञानवान होवेगा ॥६॥ शौनक प्रश्न करते हैं हे मुने! क्षेत्रका प्रमाण और वहां जो जो तीर्थ देवालय हों उनको कहो॥ ॥ ८॥ तव सह तेल गे हे ऋषीश्वरो! उस क्षेत्रका पांच कोसका प्रमाण है। क्षेत्रके पूर्वमें गयाशीर्थ है। पश्चिममें इिर्पद ॥ ९ ॥ दक्षिणोत्तरमें गोकणें इवर और हाटके स्वर तो पहिले विराजते हैं ॥ ११०॥ वह क्षेत्र जगतमें वडा पवित्र राजा चमत्कारेन दानदिया॥ ११॥ उस दिनेस चमत्कारपुर उसका नाम पडा। जिस बखत राजा अपनी दमंपती खीका स्मरण करतागया और पुरका दानदिया॥ १२॥ तव सब ऋषि- स्त्रियां राजाको संतोष करनेके वास्ते परस्पर कहनेल गीं कि॥ १३॥ हे खियो! जिस बखत अपने घरों में वृद्धिववाहादिक कार्य आवेगा तब कार्यके आरंभ और कार्यसमा- सिमें दमंपतीका पूजन करेंगे। इसमें संदेह नहीं है ॥ १४॥ और विवाहकी बखत जो कन्य. पहिले दमयंतीके दर्शन करके पीछे वेदी में जावेगी ॥ १५॥ तो वो अपने पतिकूं पाण

व्यत्यसन्देहात्पत्युः प्राणसमा सदा ॥ तस्मात्सर्वप्रयत्नेन कन्यायज्ञ उपस्थिते ॥ १६ ॥ दमयंती प्रदृष्ट्या पूजनीया विशेषतः ॥ सृत उवाच ॥ ॥ एवं तत्र पुरे तेन भूभुजा सुमहात्मना ॥ १७॥ अष्टषष्टं च संस्थाप्य गोत्राणां निर्वृतिः कृता ॥ तेषामिष च चत्वारि गोत्राण्युरगजाद्रयात् ॥ १८ ॥ गतानि तत्र यत्र स्युस्तानि पूर्वोद्रवानि च ॥ चतुःषष्टिः स्थितास्तत्र पुरे शेषद्विजन्मनाम् ॥ १९ ॥ ऋषय उचुः ॥ कीदृङ्नागभयं तेषां येन तेऽिष गता विभो ॥ परित्यज्य निजस्थानमेतन्नो विस्तराद्वद् ॥ १२० ॥ सृत उवाच ॥ आनर्ताधिपतिः पूर्वमासीन्नाम्ना प्रभंजनः ॥ ततस्तस्य सुतो जज्ञे प्राप्ते वयसि पश्चिमे ॥ २१ ॥ देवज्ञात् स समादृय कीदृक् पुत्रो भविष्यति ॥ इति पृष्टे तदा प्रोचुरयं सर्वविनाश्यकः ॥ २२ ॥ गंडांतेषु समुद्भृतस्तस्य शांतिर्विधीयताम् ॥ ततः स सत्वरं गत्वा चमत्कारपुरं नृपः ॥ २३ ॥ तत्र विप्रान् समावेश्य वृत्तांतो विनिवेदितः ततस्ते ब्राह्मणाः प्रोचुः समावेश्य वृत्तांतो विनिवेदितः ततस्ते ब्राह्मणाः प्रोचुः

समान होवेगी। तस्मात् सव प्रयत्नसे विवाह में ॥ १६ ॥ दमयंतिका दर्शन और पूजा स्वश्य करना। उस दिनसे नागर ब्राह्मण विनयों में दमयंतीका पूजन होता है। सूत कहने छगे उस राजाने चमरकारपुरमें ॥१०॥ अडसठ गोत्र स्थापन किये उनमें से चार गोत्रों के ब्राह्मण उनके पास जायके रहे। यह आठ नागरबाह्मणों में जो अष्टकुछी ऊंच ब्राह्मण भये और चौंसठ ब्राह्मण उस नगरमें रहे॥ १८ ॥ १९ ॥ तब ऋषि कहनेछगे उनको नागभय कैसा भया सो विस्तारसे कहो और चमरकार पुर ऐसा नाम कैसे भया जिस नगरके प्रतापसे नागर ऐसी संज्ञा ब्राह्मणोंकी भई॥ १२०॥ सूत कहने छगे आनर्तदेशका एक प्रभंजन नामका राजा था उसको वृद्ध अवस्थामें पुत्र भया॥२१॥ तब ज्योतिःशास्त्र ब्राह्मणोंको बुछायके पूछा कियह पुत्र कैसा होवेगा तब ब्राह्मणोंने कहा कि सर्वका नाश करनेवाला होवेगा॥ २२॥ गंडांतयोगमें पेदा भयोह उसकी शांति करो। तब राजाने जलदीसे चमन्कारपुरमें आयके॥ ३३॥ ब्राह्मणसभा मिलायके वृत्तांत कहा। तब ब्राह्मणोंने आपसमें विचार करके कहा कि॥ २४॥

संमंज्याय परस्परम् ॥ २४ ॥ हे राजन् प्रतिमासं वै करिष्या-मोऽत्र शांतिकम् ॥ षोडशैवं वयं सर्वे तव पुत्रस्य बृद्धये ॥ ॥२५ ॥ डपहाराः सदा प्रेष्यास्त्वया भक्तया महीपते ॥ तथेत्युका गतवति नृपे सर्वे द्विजातयः ॥ २६ ॥ शांतिकं विधिवच्चकुश्चातुश्चारणसंज्ञकाः ॥दिनेदिने तदा तस्मिन् महा व्याधिरजायत ॥ २७ ॥ तत्पुत्रस्य विशेषेण तथैवाभिजनस्य च ॥ तदा ते त्राह्मणाः कुद्धा प्रहाज्शप्तं समुद्यताः ॥ २८ ॥ तावद्रह्मिद्वाचेदं दृश्यो भृत्वा द्विजोत्तमान् ॥ न चात्र दोषः खेटानां थ्यं ये षोडश दिजाः ॥ २९॥ तेषां मध्ये स्थित-श्रेकस्त्रजातो ब्राह्मणाधमः ॥ तद्दोषेण न गृह्णंति द्वतं द्रव्यं यहा इमे ॥ १३० ॥ तं त्यका यदि कुर्वीत तदा शांतिभीव-ष्यति ॥ त्रिजातस्य परीक्षार्थे शृण्वंत द्विजसत्तमाः ॥ ३१ ॥ अत्र स्वेदजले विप्राः स्थिता ये षोडश द्विजाः ॥ ते स्नानं चाद्य कुर्वतु प्रविशुद्धचर्थमात्मनः ॥ ३२ ॥ एतेषां मध्यगो यश्च त्रिजातः संभविष्यति ॥ तस्य विस्फोटकेर्युक्तं स्नान-स्यांगं भविष्यति ॥ ३३॥ ततस्ते ब्राह्मणाः सर्वे कमात्तत्र

है राजन्! हम सोछह बाह्मण दर महीने तेरे पुत्रकी वृद्धिके वास्ते शांति करेंगे ॥२५॥ शांतिका साहित्य भेजना राजाने तथास्तु कहके घर जायके सामान भेज दिया ॥२६॥ ब्राह्मण विधिसे शांतिकर्म करनेलगे परंतु पुत्रको और महल्में सब लोगोंको दिनदिन व्याधि बढता गया तब ब्राह्मण प्रहोंको शाप देनेको तैयार भये॥२७-२८॥इतनेमें अग्निने प्रत्यक्ष रूप धारण करके कहा कि यहां प्रहोंका दोष नहीं है तुम सोलह ब्राह्मणोंमें ॥ २५ ॥ एक त्रिजात नामक ब्राह्मण जो है वह बढा नीच है उसके दोषसे होमकी आहुति यह लेते नहीं हैं ॥ १३० ॥ इसवास्ते उस ब्राह्मणको छोडके कर्म करोंगे तो शांति होवेगी त्रिजात ब्राह्मण नीच कैसे हैं उसकी परीक्षा सुनो ॥ ३१ ॥ इस जलके बीचमें तुम सोलह ब्राह्मण स्नान करो अपनी शुद्धिके वास्ते॥ ३२॥ पीछे इसमें जो त्रिजात होवेगा उसके अंग उत्पर तत्काल विस्फोटक रोग होवेगा॥ ३३॥ तब सब तो स्नान करनेसे शुद्ध होगये एक ब्राह्मणको विस्फोटक होगये तब वह ब्राह्मण लजा-

निमज्जनम् ॥ चक्रुः शुद्धिं गताः सर्वे मुक्तवैकं ब्राह्मणं तदा।। ॥३४॥ सोऽपि लज्जान्वितो विष्रः कृत्वाधोवदनं ततः ॥ निष्कांतोऽथ सभामध्यात्स्थानाद्विप्रसमुद्रवात् ॥ ३५ ॥ ततश्च शांतिकं चक्कश्चमत्कारपुरस्थिताः ॥ ततोनीरोगतां .प्राप्तः स भूपस्तत्क्षणाद्द्विजाः ॥३६॥ त्रिजातोऽपि द्विजश्रेष्टोः गत्वा किंचिद्रनांतरम् ॥मातृदोषादृहं होवं वैलक्षण्यं परंगतः॥ ॥३७॥ ततो वैराग्यमापन्नो रौद्रे तपसि संस्थितः ॥ चम-त्कारपुरे चैको विप्रो नहुषवंशजः ॥ ३८ ॥ ऋथोनाम ययौ गर्वात्रागतीर्थं प्रति द्विजः ॥ श्रावणस्यासिते पक्षे पञ्चम्यां पर्य-टन्वने ॥ ३९ ॥ तत्रापश्यत्रागबालं लग्रहेन व्यपोथयत् ॥ अथ सा जजनी तस्य निष्कांता जलमध्यतः ॥ १४० हड्वा निपतितं वालं तं गृहीत्वा गृहं ययौ ॥ अनंतस्याम्रतः क्षित्वा तं मृतं निजवालकम् ॥ **४**३ ॥ प्रलापानकरोद्दीना अनंतोऽपि तथा करोत्।।एतस्मिन्नन्तरे नागाः सर्वे तत्र समा-गताः ॥४२॥ तानुवाच ततः शेषः क्रोधेन तः॥ हाटकेश्वरजे क्षेत्रे यान्तु हे भुजगोत्तमाः ॥ ४३॥

युक्त होने मुख नीचा करके पुरके बाहर चलागया।। ३४॥ ३५॥ १५॥ पछि पंदरह ब्राह्मणोंने शांति कियी तब प्रभंजन राजा सह छुटुम्ब रोगसे मुक्तभया।। ३६॥ अब त्रिजात ब्राह्मण बनमें जायके विचार करनेलगा कि माताके व्यभिचारके दोषसे मुझे दोष प्राप्तभया।। ३७॥ फिर बड़ी तपश्चर्या करने बैठा अब चमस्कारपुरका जो बड़ा नगर नाम हुबाहै उसका कारण कहतेहैं चमस्कारपुरमें एक नहुषवंशका कथ नाम करके ब्राह्मण था सो अहंकारसे फिरते फिरते श्राह्मण कृष्ण पंचमीके दिन नागतीर्थंके उपर आया वहां नागका बालक खेल रहाथा उसको लकड़िसे मारा तब उसकी माता जलमेंसे बाहर आई॥ ३८॥ ३८॥ ३८॥ १४०॥ और अपना बालक मृतक प्रया उसको लेके पातालमें अपना पति जो अनंत उसके सामने रखके॥ ४२॥ विलाप करनेलगी और अनंत भी विलाप करनेलगी लगे। इतने से सब नाग वहां आये॥ ४२॥ उनको शेष कोचित होके कहने लगे कि पृथ्वी उपर

पुत्रन तं निहत्याशु सकुटुंम्बं परिग्रहम्।। चमत्कार-पुरं सर्व भक्षणीय ततः परम् ॥ ४४ ॥ तत्रैव वसतिः कार्या समस्तैः पन्नगोत्तमैः ॥ तथेत्युक्त्वा च ते सर्वे चम-त्कारपुरं गताः ॥ ४५ ॥ अत्राह्मणं पुरं चकुः स्वविषेण भुजंगमाः ॥ अथ ते ब्राह्मणाः केचित्सपेंभ्यो भयवि-ह्वलाः ॥ ४६ ॥ ततो वन समाजग्मुस्त्रजातो यत्र संस्थितः॥ हरलव्धवरो हृष्टः सुमहत्तपिस स्थितः ॥ ४७॥ स हृष्टा स्थानज्ञान्सर्वास्तथा दुःखपरिष्छुतान् ॥ वंशक्षयं च तं दृष्ट्वा भृत्वा व्याकुललोचनः ॥ ४८ ॥ शृण्वंतु ब्राह्मणाः सर्वे वचन मम सांत्रतम् ॥ तदा मया विनिर्गत्य तत्पुरात्तोषितो हरः॥ ॥४९॥ ततस्तुष्टावं देवेश सोप्याह त्वं वरं वृणु ॥ ॥ त्रिजात उवाच ॥ ॥ नागैरस्मत्पुरं कृत्स्नं कृतं जनविवर्जितम् ॥ ॥ १५० ॥ तत्तरमात्ते क्षयं यांतु विप्राणां वसतिभेवत् ॥ ममापि जायतां कीर्तिः स्वस्थानोद्धरणोद्भवा ॥ ६१ ॥ ॥ श्रीशिव् उवाच ॥ ॥ नो युक्तं हननं वित्र नागानां तव हाटके थर क्षेत्र है वहां जायके जिसने मेरा पुत्र मारा है उसका सकुटुम्ब नाहा करके पीछे चमत्कारपुरस्य सब लोगोंको भक्षण करके ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ वहां रही ऐसा वचन सुनतेही सब नाग चमत्कारपुरमें आयके अपने विषोंसे ब्राह्मणहीन सब गांव किया। तब मृत्यु पाते कुछ वाकी जो ब्राह्मण रहे वे भयभीत होयके पुरको छोडके ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ जहां त्रिजात ब्राह्मण तप करताथा वहां गये । वह उस विंडे तपस्वी त्रिजात बाह्मण अपने गांवके सब दुःखित बाह्मणोंको देखके और अनेक बाह्म-णोंके दंश क्षय होगये सो सुनके प्रेमसे रोनेलगा।। ४७ ॥ ४८ ॥ और कहनेलगा कि हैं ब्राह्मणो ! मेरा वचन सुनो में जिस दिनसे पुरमेंसे निकळा उस दिनसे शिवको प्रसन्न किया हूं ॥ ४९ ॥ ऐसा कहके शिवजीकी स्तुति करनेलगा । तब शिवने प्रसन्न होयके वरंत्रहि (वरमांग) ऐसा कहा तब जिज्ञात विप्र कहनेलगा कि हे महाराज! हमारा पुर सब नागलोगोंने घरिलया है वहां हमारे लोग कोई नहीं हैं।। १५०॥ इसवास्ते सब नाग क्षय हो जायँ और इम सब ब्राह्मणोंका निवास होवे तो अपना स्थान उद्धार करने से भेरी कीर्ति होवेगी ॥ ५१ ॥ शिव कहतेहैं ब्राह्मण तेरे निमित्तले नागोंको मारना

योगतः ॥ तस्वात्तेऽहं प्रवक्ष्यामि सिद्धमंत्रमनुत्तमम् ॥ ५२ ॥ यास्योद्यारणमात्रेण सर्पाणां नश्यते विषम् ॥ तन्मंत्रं तत्र गत्वा त्वं तद्विप्रैरखिलेवृतः ॥ ५३ ॥ श्रावयस्व महाभाग नग-रेति च सर्वशः॥ तं श्रुत्वा ये न यास्यंति पातालं पन्नगाधमाः ा५४॥ युष्मद्वाक्याद्भविष्यंति निर्विषास्ते न संशयः॥ गरं विषमिति प्रोक्तं नशब्दान्नास्ति सांप्रतम ॥ ५५ ॥ मत्प्र-सादात्त्वया ह्येतदुचार्यं ब्राह्मणोत्तम।। नगरं नगरं चैतच्छृत्वा ये पन्नागाधमाः ॥ ५६ ॥ तत्र स्थास्यति ते वध्या अविष्यति यथा सुतः॥ अद्यप्रभृति तत्स्थानं नगरारूयं घरातले॥ ॥ ५७ ॥ भविष्यति सुविख्यांत तव कीर्तिविवर्द्धनम् ॥ तच्छृत्वा ब्राह्मणाः सर्वे त्रिजातेन समन्विताः ॥ ५८ ॥ नगरं नगरं प्रोचैरुचरंतः समाययुः ॥ अथ ते पन्नगाः श्रुत्वा सिद्धमंत्रं शिवोद्भवम् ॥ ५९ ॥ ॥ पातालं विविद्युः सर्वे पुरं नागविवर्जितंम् ॥ एवमुत्साद्य तान्सर्वाच् ब्राह्मणास्ते गत-व्यथाः॥ १६० ॥ त्रिजातं तं पुरस्कृत्य स्थानकृत्यानि योग्य नहीं है इसवास्ते सिद्धमन्त्र तुमको देताहुं ॥ ५२ ॥ जिसके उच्चारण करनेसे सपेंका विष नाश होवेगा। ऐसा मंत्र चमत्कारपुरमें जायके सब ब्राह्मणोंको छेके नागों-को सुनावे। ॥ ५३ ॥ जो कोई नाग तुम्हारा शब्द सुनके पातालमें नहीं जावेंगे ॥ ॥५४॥ तो वे नाग तत्काल निर्दिष होजोंवेग इसमें संशय नहीं है गर ऐसा विषका नाम है सो वहां न कहते नहीं है ॥५५॥इसवास्ते मेरे अनुग्रहसे हे ब्राह्मणोत्तम।नगर नगर ऐसा शब्द सुनके जो नीचजाति नाग नहीं जावेंगे ॥ ५६ ॥ और वहां रहेंगे तो वध पार्वेगे । और आजसे उस चमकारपुरका नाम नगर ऐसा होवेगा । सबसे पाईले नगर यह नाम पढा इसवास्ते वृद्धनगर या बडनगर विरूपात होगा॥ ५७॥ पृथ्वीमें तेरी कीर्ति विख्यात होगी ऐसा शिवका वचन सुनके त्रिजात सह वर्तमान ॥ 11 ५८ ।। सब ब्राह्मण पुरेम नगर नगर कहतेहुवे आये। तब उस शिवोत्पन्न सिन्धमन्त्र-

को अवण करके सब नाग ॥५९॥ पातालमें चेलेगेय इस प्रकार नागोंको निकालके सब बाह्मण सुखपाये॥ ६०॥ फिर त्रिजात बाह्मणको मुख्य करके सब बाह्मण अपने कृत्य करनेलेगे। श्रीनक पश्न करते हैं कि त्रिजात बाह्मणका क्या गोत्र है किसके

चाकिरे ॥ ॥ ऋषय उचुः ॥ ॥ त्रिजातस्य च किं गोत्रं किं नाम कस्य संभवः ॥ ६१ ॥ यानि गोत्राणि नष्टानि यानि संस्थापितानि च ॥ नामतस्तानि नो बृहि तत्पुरे सृतनंदन ॥ ॥ ६२ ॥ सृत उवाच ॥ ॥ तत्रोपमन्युगोत्रा ये कौंचगो-त्रसमुद्रवाः ॥ कैशोर्यगोत्रसंभृतास्त्रेवर्णया ॥ ६३ ॥ ते भ्योऽपि न संप्राप्ता यथा गोत्रचतुष्टयम्॥तत्पूर्वे शुनकादीनां यन्नष्टा नागजाद्रयात् ॥ ६४ ॥ शेषान् वः संप्र-वक्ष्यासि ब्राह्मणानगोत्रसंभवान् ॥ कौशिकान्वयसंभूताःषट्च विंशच ते स्मृताः ॥ ६५ ॥ कश्यपान्वयसंभूताः सप्ताशीति-र्द्धिजीत्तमाः ॥ लक्ष्मणान्वयसंभूता एकविंशतिरागताः 🏿 ६६॥ तत्र नष्टाः पुनः प्राप्तास्तस्मिन् स्थाने सुदुःखिताः ॥ भारद्राजास्त्रयः प्राप्ताः कौंडिनेयाश्चतुर्दश ॥ ६७ ॥ रैभ्यकाणां तथा विंशत पाराशयोष्टकं तथा ॥ गर्गाणां च द्विविंश च हारितानां त्रिविंशतिः ॥६८ ॥ विदुर्भागवगोत्रणां पंचविंश-दुदाहताः ॥ गौतमानां च षड्विंशदासुभायनविंशतिः॥ मांडव्यानां त्रिविंशतिर्वह्वचानां त्रिविंशतिः॥ 1 63 11 सांकृत्यानां वसिष्ठानां पृथक्तेन दुशैव तु ॥ १७० ॥ तथैवां-गिरसानां च पश्च चैव प्रकीर्तिताः ॥ आत्रेया दशसंख्याताः <u> शुक्कात्रेयास्त्रथेव च ॥ ७१ ॥ वात्स्याः पंच समाख्याताः</u>

वंशमें पैदाभया ॥ ६१ ॥ और गोत्र कितने नष्टहुए और कितने गोत्र नगरम स्थापन किय सो कहो ॥ ६२ ॥ सत कहनेलगे कि सब गोत्रोंमें जो उपमन्युगोत्रके और कोंच कैशोर्य गोत्रके जो बाह्मण भये ॥ ६३ ॥ सो फिरके नहीं आये और उनके पितर शुनकादिक गोत्र थे।सो नागोंके भयसे नष्टहुवे ॥६४॥ अब बाकी के बिजात बाह्मणके साथ जो बाह्मण आयेहें वडनगरमें उनके गोत्र और संख्या कहताहूं कीन कीन गोत्रके कितने कितने बाह्मण आये सो संख्या चक्रमें स्पष्टहै ॥ १६५-१७० ॥ ऐसे यह क्रमसे कोशिकादिक गोत्रके बाह्मण जो कहे हैं उनके वेदोक्त संस्कार अडतालीस ब्रह्माने

कात्साश्च नव सप्त वा ॥ शांडिल्या भागवाः पंच मौद्रल्या विंशतिः स्मृताः ॥ ७२ ॥ बौद्धायनाः कौशलाश्च त्रिंशनमात्राः प्रकीर्तिताः ॥ अथर्वाः पश्चपश्चाशन्मौनशाः सप्तसप्तिः ॥ ७३ ॥ याज्जपस्त्रिशदाख्याताश्च्यवनाः सप्तविंशतिः ॥ आगस्त्याश्च त्रयस्त्रिशजैमिनीया द्शैव तु ॥ ७४ ॥ नैधुवाः पश्चपश्चारात् पैनीताः सप्ततिर्द्विजाः ॥ गोभिलाश्च पिकाकाश्च पंचपंचिद्रजाः स्मृताः ॥ ७५ ॥ औशनस्याश्च दाशमीस्त्रय-स्रय उदाहताः ॥ लौगाक्ष्यानस्तथा षष्टीरैणिकात्यायना-स्रयः ॥ कपिष्ठलाः शार्कराक्षाः श्लक्ष्णाक्षाः सप्तसप्तिः ॥ शार्कवानः शतं प्रोक्तं दार्च्यानः सप्तसप्ततिः ॥ ७६ ॥ कात्या-यनास्त्रयःप्रोक्ता वैदशाश्च त्रयः स्मृताः॥ कृष्णात्रेयास्तथा पंच दत्तात्रेयास्तथैव च ॥ ७७॥ नारायणाः शौनकेया जाबालाः शतंसरुयया ॥ गोपाला जामदग्न्याश्च शालिहोत्राश्च कर्णि-काः ॥ ७८ ॥ भागुरायणकाश्चव मातृकास्त्रणवास्तथा ॥ सर्वे ते त्राह्मणाः श्रेष्टाः क्रमेण द्विजसत्तमाः ॥ ७९ ॥ एतेषामेव सर्वेषां संस्कारा ये द्विजोत्तमाः ॥ चत्वारिंशत्तथाष्टौ च पुरा प्रोक्ताः स्वयंभुवा ॥ १८० ॥ त्रिजातो ब्राह्मणश्रेष्ठो पितामह-वरेण व ॥ भृतृयु इति ख्यातः सर्ववेदार्थविद्धरः ॥ ८९ ॥ द्शप्रमाणाः संप्रोक्ताः सर्वे ते ब्राह्मणोत्तमाः ॥ चतुः पष्टिषु गोत्रेषु ६४ एवं ते ब्राह्मणोत्तमाः ॥ ८२ ॥ तेन तत्र समानी-तास्त्रजातेन महात्मना॥तेषामेकत्र जातानि दश पंचशतानि च ॥ ८३ ॥ सामान्यभागमोक्ष्याणि तानि तेन कृतानि च ॥ कहे हैं ॥ १७१-१८० ॥ और त्रिजात बाह्मण ब्रह्माके वरदानसे भर्तृयज्ञनामसे विख्यात् भया सब वेदार्थको जानता भया ॥ ८१ ॥ यह नागर ब्राह्मणोंमें दश प्रका-रके भेद हैं और चौंसठ गोत्र हैं ॥ ८३ ॥ इन सबों को त्रिजात ब्राह्मणोंने लायके

स्थापन किया सो पंदरह सौ ब्राह्मए भये ॥ ८३ ॥ यह नगरमें अडसठ ब्राह्मणींका

अथ नागरब्राह्मणानां गोत्रपुरुषसंख्या.

| जन गामस्त्राक्षणाम् गानुस्यतस्त्राः |            |               |            |                |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|--|
| सं.                                 | गोत्रनाम.  | पुरु.सं.      | सं         | गोत्रनामः      | पुरु.सं.   | सं.      | गोत्रनाम.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | पुरु.सं |  |  |  |  |  |
| ş                                   | कौशिक.     | ર્દ્          | <b>3</b> 3 | शांडिल्य.      | نع         | ષ્ટર     | शार्कव.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १००     |  |  |  |  |  |
| 3                                   | क्श्यप,    | ୯ଡ            | 23         | मौद्रस्य.      | ३०         | ઇઇ       | दार्घ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ७७      |  |  |  |  |  |
| 3                                   | लक्षण.     | <b>३</b> १    | ≥,8        | बोद्धायन.      | 30         | ઇપ       | कत्यायत.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | W W.    |  |  |  |  |  |
| ક                                   | भारद्वाज.  | 40            | > ધ્       | कौशल.          | 30         | ઇફ       | वेद्क.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3       |  |  |  |  |  |
| ب                                   | कोंडिनेय.  | \$5           | 3€         | अथर्च.         | <b>પ</b> હ | ઇહ       | कृष्णार्त्रय.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ŀ       |  |  |  |  |  |
| ફ                                   | रेभ्य.     | <b>&gt;</b> 0 | و 🗲        | मोनसः          | હછ         | ১৪       | द्तात्रेय.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فغ      |  |  |  |  |  |
| Q                                   | पाराश्यं.  | 6             | 36         | याजुष.         | 30         | ₹°.      | नारायण.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30      |  |  |  |  |  |
| 4                                   | गर्ग       | <b>&gt;</b> > | 30.        | च्यवन.         | >્હ        | وربة     | शौनकेय.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | O       |  |  |  |  |  |
| ø,                                  | हारीत.     | <b>3</b>      | 30         | अगस्ति.        | 33         | بزبن     | जाबाल.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0       |  |  |  |  |  |
| १०                                  | भागेत.     | 36            | 32         | जैमिनि.        | २०         | 60       | गोपालः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ø       |  |  |  |  |  |
| 7.5                                 | गौतम.      | ≥ દ           | 33         | न्धुव.         | باب        | وبنا     | जामदग्न्य.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | O       |  |  |  |  |  |
| 35                                  | आलुभायनः   | 30            | 33         | पानत.          | હ૦         | હ્યુ     | शालिहोत्र.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0       |  |  |  |  |  |
| १३                                  | मांडव्य.   | <b>3</b> ,3   | કેઇ        | गाभिलः         | , te       | Le Co    | काणिक.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | G       |  |  |  |  |  |
| 38                                  | बद्दवृच.   | <b>3</b> ,3   | 36         | प्किक.         | وجو        | <u> </u> | भागुरायण.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | O       |  |  |  |  |  |
| 34                                  | संकृत्य.   | १०            | 38         | औशनस.          | 9          | وربح     | नातृक.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0       |  |  |  |  |  |
| ३६                                  | वसिष्ठ.    | રં૦           | 30         | दाशसा.         | 3          | کابا     | त्रैवण.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0       |  |  |  |  |  |
| १७                                  | आंगिरख.    | ધ             | 32         | छौगाक्ष.       | <b>દ</b> ્ | દ        | डपमन्यदः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O       |  |  |  |  |  |
| 3.8                                 | आत्रेष.    | ३०            | 39         | रेणिस.         | હ્યુ       | Ę        | क्रोंच.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0       |  |  |  |  |  |
| 36                                  | शुक्काचेय. | १०            | ષ્ટ્રેગ    | कापिछ.         | હક         | 3        | केशोध.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | O       |  |  |  |  |  |
| २०                                  | वात्स्य    | ٠             | 88         | शाकरका.        | ৩৩         | બુલ      | भागवद्वितीय.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | فرم     |  |  |  |  |  |
| 33                                  | कौरल.      | ۵             | 85         | श्रुक्ष्णाक्ष. | ওও         |          | With the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of |         |  |  |  |  |  |
|                                     |            |               | _          |                |            |          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |  |  |  |  |

अष्ट पिंहिनिमागेन पूर्वमायव्ययोद्धवम् ॥ ८४ ॥ तत्रासीद्थ गोत्रेषु पुरुषाणां प्रसंख्यया ॥ ततः प्रभृति सर्वेषां सामान्येन व्यवस्थितिः॥८५॥त्रिजातस्य च वाक्ययेन येन दूराद्पिद्धतम्॥ समागच्छंति विप्रेन्द्राः पुरवृद्धिः प्रजायते ॥ ८६ ॥ तत्पुरं वृद्धिमापन्नं पुत्रपौत्रादिभिस्तदा ॥ ॥ ऋषय ऊद्धः ॥ ॥ कानिकानि च तीर्थानि लिंगानि परमेशितः॥ ८७ ॥

जैसा पहलेका छाम खर्चका भाग या और अधिकार या वैसा पीछे यह पंदरह सी ब्राह्मणोंका भाग सामान्य मध्यम रीतिसे भया ॥८४॥ यह नागर ब्राह्मणोंका जहां तक अडसठ ब्राह्मणोंका समृह इकटा या वहांतक इनकी स्थिति अच्छी थी त्रिजातको छाये पीछे सब सामान्य भये ॥ ८५ ॥ त्रिजात ब्राह्मण जिस बखत नगरमें आयके रहा और उसका प्रताप तेज अवण करके दूरके रहनेवाछे ब्राह्मण थे वे भी नगरमें आयके रहे नगरकी वृद्धि बहुत भई इस दिनसे बडनगर ऐसा नाम विख्यात भया ॥ ८६ ॥ शौनक पूछने छगे कि इस सेत्रमें कौन कौन तीर्थ और कौन कौनसे

केन मृल्थापितानीह तन्नो वद सुविस्तरात् ॥ ॥ सृत उवाच॥ अयादी शंखतीर्थं च शंखाख्येन प्रकल्पितम् ॥८८॥ मुनिना तत्र संस्यानात्कुष्टादीनां विनाशनम् ॥ ततो गयाशिरं तीर्थं पापप्रणाशनम् ॥ ८९ ॥ प्रेतत्वाद्यत्र मुक्तिर्वे भविष्यति सुनिश्चितम् ॥ पितामहस्य प्रासादो मार्कडेयेन स्थापितः ॥ ॥ १९० ॥ यत्र स्नानाचिनेनैव आयुर्वद्धः प्रजायते ॥ वाल-संख्याख्यतीर्थ च बालानां शांतिकारकम् ॥ ९१ ॥ बालमं-डनकं तीर्थं शंकेण च विनिर्मितम् ॥ स्वामिद्रोहकृतात्पापा-नमुच्यते नात्र संशयः ॥ ९२ ॥ मृगतीर्थं ततः प्रोक्तं तीर्थ विष्णुपदाह्वयम् ॥ गोकणीरुयं ततस्तीर्थं यत्र दुर्गतिनाश-नम् ॥ ९३ ॥ सर्वतीर्थागमो जातः क्षेत्रे हाटकसंज्ञके ॥ न तत्रास्ति कलेदींपः स तु क्षेत्रोत्तमः स्मृतः ॥ ९४ ॥ ॥ ततः सिद्धेश्वरो नाम पुत्रप्राप्तिकरः शिवः ॥ नागतीर्थं ततः श्रोकं सर्पभीतिनिवारणम् ॥ ९५ ॥ सत्यहत्संज्ञिकं तीर्थं दुःप्रतिष्र-हदोषकृत् ॥ अगस्त्यस्याश्रमस्तत्र पीठं चित्रश्वराभिधम् ॥ ॥ ९६ ॥ यत्राराघनमात्रेण मंत्रसिद्धिः प्रजायते ॥ दुर्वासा-श्रैकदा तत्र चमत्कारपुरे गतः ॥ ९७ ॥ तत्र दृष्टा द्विजान्स-

शिवांछग हैं किन्होंने स्थापन किये हैं सो सब विस्तारसे कहो ॥८०॥ सत कहने छगे उस क्षेत्रमें पहिछे शंखतीर्थ है शंखमुनिने निर्माण कियाहै जिनकी कियी हुई शंख-स्मृति और उनके माई छिखितकी स्मृति चछरही है ॥८८॥ वहां स्नान करनेसे कुछा-दिक रोग जातेहें दूसरा गया शिर तीर्थ है ॥ ८९ ॥ जहां मेतरक्से मुक्ति होतीहै और मार्कडेय ऋषिका स्थापन किया हुवा बहारेवका मंदिर है ॥९०॥ जहां स्नान पूजन करनेसे आयुष्यकी वृद्धि होतीहै और बाछकोंकी शांतिकारक बाछतीर्थ है ॥९१ ॥ इंद्रका किया हुवा बाछ मंडन तीर्थ है जहां स्थामीके देख करके हुवे पापसे मुक्त होताहै और मगतीर्थ, विष्णुपद्वीर्थ, गोकर्णतीर्थ, नागतीर्थ, सिडेश्वर महादेव, सप्ति विर्णु अगस्त्याश्रम, चित्रेश्वर पीठ ऐसे अनेक तीर्थ हैं ॥९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ॥९६॥ एक दिन दुवांसा मुनि चमत्कारपुरमें आये ॥९७ ॥ वेदशास्त्रसंपन्न ब्राह्मण

विज् श्रुतिस्मृतिपरायणान् ॥ विद्यावादं प्रकुर्वतस्तान्नत्वा मिन्द्रवित् ॥ ९८ ॥ मम बुद्धः समुत्पन्ना शंभोरायतनं प्रति ॥ कर्तुं ब्राह्मणशार्दू ल तस्मात्स्थानं प्रदर्श्यताम् ॥ ९९ ॥ स एवं जल्पमानोऽपि नोत्तरं च दबुर्द्धिजाः ॥ तदा कोपेन दुर्वासास्ताञ् शशाप दिजोत्तमान् ॥ २०० ॥ ॥ दुर्वासा उचाव ॥ ॥ विद्यामदेन मद्दाक्यं शृण्वंतोऽपि न तस्य च ॥ उत्तरं प्रदुद्धत्तस्माद्य्यं सर्वे मदान्विताः ॥ १ ॥ सदा सोहदन्तिम्रकाः पितरोऽपि सुतैः सह ॥ भविष्यंति पुरेऽप्यस्मिन् किं पुनर्वान्थवाद्यः ॥२॥ एवमुक्त्वा स दुर्वासा निवृत्तस्तद्नं तरम् ॥ अथ तन्मध्यगो विप्रे आसीद् बृद्धतमः सुधीः ॥३॥ सुशील इति विख्यातो वेदवेदांगपारगः ॥ सत्वरं प्रययो पृष्ठा-तिष्ठतिष्ठेति चाह्यवन् ॥ अथासाद्य गतं दूरं नत्वा प्रोवाच तं मुनिः ॥४॥ ॥ सुशील उवाच ॥ ॥ एतैंवों नोत्तरं दत्तम् महं सत्यं ववीमि भोः ॥ अस्मिन् स्थाने द्विजश्रेष्ठ प्रासादं कर्तुमईसि ॥५॥ सुशीलस्य वचः श्रुत्वा दुर्वासा हर्षसंयुतः ॥

विद्याके विवाद कररहे थे उनको देख और ब्राह्मण नमस्कार करके पूछनेलगे॥९८॥हें ब्राह्मणो ! मेरी शिवकी स्थापना करनेकी इच्छाहे इसवास्ते स्थान दिखाओ॥ ९९॥ उनके ऐसा पूछनेपरभी जब ब्राह्मणोंने उत्तर दिया नहीं तब कोपायमान होके दुर्वासा ब्राह्मणोंको शाप देतेभये॥ २००॥ दुर्वासा कहने लगे हे! ब्राह्मणो विद्याके मदसे मरा बचन सुना तथापि उत्तर नहीं दिया इसवास्ते तुम सब मदोन्मत्त होजाओ॥ १॥ और माया प्रीतिसे पितापुत्र छूट जावो फिर भाई बंधुओंकी क्या बडी बात है॥२॥ सिसा कहके वहांसे दुर्वासा पुरके बाहर चलेगये तब उस ब्रह्मसमाजमें एक वृद्ध बाद्ध मान् वेदशास्त्रमें संपन्न सुशील नाम करके ब्राह्मण था॥ ३॥सो उसके ऋषिके पीछे जायके खडे रहो खडे रहो ऐसा कहते दूर गये हुवे ऋषिके पास जायके नमस्कार करके सुशील कहनेलगा॥ ४॥ हे दुर्वासा ऋषि ! इन्होंने आपको उत्तर नहीं दिया परंतु में सत्य कहताहूं॥५॥ कि इस जगह आप देवालय बनावो ऐसा सुशीलका बचन सुनद्धे

प्रासादं निर्ममे पश्चात्तस्य वाक्ये व्यवस्थितः ॥ ६ ॥ अथ ते व्राह्मणा ज्ञात्वा सुशीलेन वसुधरा ॥ दुर्वाससे प्रदत्ता वे देव-तायतनाय च ॥ ७ ॥ ततः प्रोचुः समासाद्य येन शता दुरा-त्मना ॥ वयं तस्मे त्वया दत्ता प्रासादार्थं वसुंधरा ॥ तस्मान्वमपि चास्माकं वाह्य एव भविष्यसि ॥ ८ ॥ सुशीलोऽपि हि दुःशीलो नाम्ना संकीर्त्यते वुधैः ॥ एवमुक्वाथ ते विप्राश्चतुर्वेदसमुद्भवाः ॥ दुःशीलेऽपिवहिश्चके गृहं तस्य पुरस्य च ॥ तस्यान्वयेऽपियेजातास्ते वाह्याः संप्रकीर्तिताः ॥ वाह्यकिन्यासु सर्वासु सर्वेषां पुरवासिनाम् ॥ २१० ॥ ततो गच्छेन्मुनिश्रष्टा धुन्धुमारेश्वरं शिवम् ॥ तस्येवोत्तरिद्ग्मागे ययातीन्थरमुत्तमम् ॥१९॥ तत्रित्रशिला तत्र सरस्वत्याः समीप्तः ॥ तस्य चोत्तरिद्ग्मागे देवस्य जलशायिनः ॥ १२ ॥ स्थानमस्ति सुविख्यातं सर्वपातकनाशनम् ॥ विश्वामित्रसमु-द्वृतं कुण्डह्रपप्रदायकम् ॥ १३ ॥ तत्रैवास्ति द्विजश्रेष्टाः

वहे हर्षित होयके देवकी स्थापना कियी ॥ ६ ॥ तब उन सब ब्राह्मणोंने सुना कि सुजीलने दुर्वासाको देवमंदिरके वास्ते पृथ्वी दियी ॥७॥ तब सुजीलको कहने हो कि जिस ऋषिने हमको ज्ञाप दिया उसी ऋषिको तुमेन पृथ्वी दियी इसवास्ते हमारे समृहसे तू बाहर है तेरा नाम सुजील है, परंतु आजसे तेरा दुःशील नाम सब कहेंगे ऐसा कहके सब ब्राह्मण दुःशीलको छोडके अपने पुरमें चल्लेगये दुःशीलने विवाह पुरके बाहर अपना घर बनाया ॥ पीछे उसके वंशमं जितने ब्राह्मण भये वे सब बाह्म नागर वा बारड नागर भये पुरके बाहरका सब कर्म वह करते हैं ॥८॥ २१०॥ हे शौनक! अब बडनगरमें कितने तिथे हैं सो कहता हूं उसकी यात्रा सबोंने करना। नागर ब्राह्मणोंको तो अवस्य है। इसवास्ते पहिले धुंधुमारेश्वर महादेवके दर्शन करके उसके उत्तर बाजू ययातीश्वरके दर्शन करके ॥११॥ सरस्वती नदीके समीप चित्राशिलाको देखके जलशायीके दर्शन करना ॥ १२॥ सरस्वती नदीके समीप चित्राशिलाको देखके जलशायीके दर्शन करना ॥ १२॥ सरस्वती नदीके समीप चित्राशिलाको देखके जलशायीके दर्शन करना ॥ १२॥ पीछे विश्वामित्रकुंडमें त्रिपुष्करमें सारस्वतीशेंम स्नान करके उमामहेश्वर कल्लेश्वर रुद्रकोटेश्वर उज्जयनीपीठ भ्रूणगत

सुपुण्यं पुष्करत्रयम् ॥ ब्रह्मणा स्थापित पुण्यं कृत्वा यज्ञ-महोत्सवम् ॥ १४ ॥ तत्र सारस्वत तीर्थमन्यद्स्ति सुशोभ-नम्॥यत्र स्नातो हि मुकोऽपि भवेद्राक्यविचक्षणः ॥ १५ ॥ उमामहेश्वरौ तत्र हारिश्चंद्रप्रतिष्टितौ ॥ दुर्योनिनाशकस्तत्र कलशेश्वरकः शिवः ॥ १६ ॥ तस्यैवोत्तरदिरभागे रुद्रकोटि-र्दिजोत्तमाः ॥ अस्ति संपूजिता विप्रैर्दाक्षिणात्यैर्महात्मभिः ॥ ॥ १७ ॥ तत्रैवोज्जयनीपीठमस्ति कामप्रद् नृणाम् ॥ ऋणग-र्तश्च तत्रैव चर्ममुंडा तथैव च ॥ १८ ॥ तथैव नलतीथं च सर्वव्याधिविनाशकम्॥सांबादित्यश्च तत्रैव वटेश्वगृशिवस्तथा ॥ १९ ॥ शिवगंगा नरादित्यः माहित्वंदेवता तथा ॥ सोमे-अरश्च तत्रैव शर्मिष्टातीर्थमुत्तमम् ॥ २२०॥ चमत्कारेश्वरी देवी आनर्तेश्वरकः शिवः ॥ जामदग्न्यरामह्नदः स्कंदश-क्तिशिवा तथा ॥२१॥चमत्कारपुरे यज्ञधूमिस्थानं सुशोभ-नम्॥तथाविवाहवेदी च शिवपार्वतीसंभवा॥ २२॥ रुद्र-शीर्षः शिवस्तत्र बालखिल्याश्रमस्तथा ॥ सुपर्णाख्यश्च तत्रैव महालक्ष्मीर्मनोहरा ॥ २३ ॥ आमवृद्धा महादेवी श्रीमातः पादुका तथा ॥ विद्वतीर्थ ब्रह्मकुंडं गोमुखं लोहयष्टिका ॥ ॥२८॥ कामप्रदा महादेवी राजवापी तथैव च ॥ श्रीरामेश्वर-लिंग च तीर्थमानर्तसंज्ञकम् ॥ २५ ॥ अप्रषष्टिषु तीर्थेषु

चर्ममुंडा सांबादित्य वटेश्वर महादेव नरादित्य सोमेश्वर इनके दर्शन करना पीछ नल दीर्थ शर्मिष्ठा तीर्थमें परशुरामडोहमें स्नान करके॥ १३॥ १४॥ १५॥१६॥१७॥१८॥ ॥ १९॥ २२०॥ २१॥ चमत्कारेश्वरी देवीके और आनर्तेश्वर महादेव स्कंदशाक्ति यज्ञ-भूमि विवाहवेदी ॥२२॥छद्रशिर्ष शिव वालाविल्याश्रम सुपर्णाश्रम महालक्ष्मी॥ २३॥ आमनृद्धादेवी श्रीमातः पादुका इनके दर्शन करना और वाहतिर्थि ब्रह्मकुंड गोसुख लोह-यष्टिका॥ २४॥ कामप्रदा देवी राजवापिका श्रीराभेश्वर महादेव आनर्ततीर्थ अंबोद्वी रेवतीदेवी भट्टिकातीर्थ कात्यायनीदेवी क्षेमकरी देवी शुक्कतीर्थ सुखारतिर्थ कर्णोक्वलीर्थ

मुक्यं हाटकंसज्ञकम् ॥ अंबारेवतिकादेवी भहिकातीर्थमुत्त-मन् ॥ २६॥ कात्यानी तथा तत्र देवी क्षेमकरीति च ॥ शुक्रतीर्थ मुखारं च तीर्थं कर्णोत्पलाह्वयम् ॥ २७ ॥ अटेश्वरो महादेवः याज्ञवल्क्याश्रमस्तथा॥ पंचिपिंडा तथा गौरीवास्त-पाइसमुद्रवः ॥ २८ ॥ अजाप्रहो दीर्घिका च धर्मराजेश्वर-स्तथा ॥ मिष्टान्नेश्वरशंभुश्च तथा गणपतित्रयम् ॥ २९ ॥ जाबालिस्थापितं लिंग कुंडं चामरसंज्ञकम् ॥ गर्ततीर्थं च तत्रैव रत्नादित्यस्तथेव च ॥ २३० ॥ एवमादि ,ह्यनेकानि तत्रतीर्थानि संति हि ॥ अथान्यामपि वक्ष्यामि कथां द्विज-समुद्भवाम् ॥३१॥ आनर्तविषये पूर्वं सत्यसंघो महीपतिः ॥ कन्यावरं परिप्रष्टुं ब्रह्मलोकं गतः स ताम् ॥ ३२ ॥ गृहीत्वा तत्र तं हङ्घा सायंतनिकयोत्सुकम् ॥ उपविष्टः क्षणं तत्र कर्मान्ते नृपमन्रवीत् ॥ ३३ ॥ ॥ त्रह्मोवाच ॥ ॥ यद्थमा-गतोसि त्वं तत्राश्चर्यं शृणु नृप ॥ ममांतिकं प्रपन्नस्य तव जातं युगत्रयम् ॥ ३४ ॥ सर्वे ते वै मृता मर्त्या ये त्वया मानसे धृताः ॥ तच्छुत्वा तां समादाय प्राप्तः स्वं देशमुत्त-

अटेश्वर महादेव याज्ञवलक्याश्रम पंचापेंडा गौरी वास्तुपाद अजाग्रह दीर्धिका धर्मराजेश्वर मिष्टाकेश्वर तीन गणपाति जाबालेश्वर अमरकुंड रत्नादित्य गर्ततीर्थ इत्यादि जो जो तीर्थ और देवालय हैं वहां स्नान दर्शन करना ॥ २२५-२३० ॥ हे शौनक! हाटक क्षेत्रमें ऐसे दूसरे भी अनेक तीर्थहें । अडसठ तीर्थोंमें दाटकक्षेत्र मुख्य है और अब आगे गर्ततीर्थोत्पन्न ब्राह्मण जिनको हालमें नागर बानिये कहतेहें उनकी उत्पत्तिकया कहताहूं ॥ ३१ ॥ आनर्तदेशमें एक सत्यसंघ राजा था वह अपनी रत्नवत्या किसको देना यह पूछनेके वास्ते कत्याको लेक ब्रह्मलोकमें गया ॥३२ ॥ वहां ब्रह्मदेव सायं-कालकी संघ्या कररहेथे। तब राजा क्षणभर बैठे बाद राजाको ब्रह्मा कहनेलगे॥३३॥ हे सत्यसंघ ! जि सवास्ते त्यहां आया है वह आश्चर्य श्रवणकर त् घरसे निकलकर मेरे यहां क्षणमात्र बैठा इतनेमें तीन युग भूमि बीतगये॥ ३४॥ तुमने जिन जिन मनुष्योंके देनका विचार किया था वे सब मृत होगये ऐसा ब्रह्माका वचन सुनके राजा कन्याको

मम् ॥ इ५ ॥ स्थलस्थाने जलं दृष्टा जलस्थाने स्थलं तथा ॥ पृच्छन्नपि न जानाति संबंधं केनचित्सह ॥ ३६ ॥ कोऽयं देशः पुरं किं वा इति पृष्टे जना जगुः ॥ आनर्तसं- ज्ञको देशो राजा तत्र बृहद्वलः ॥ ३७ ॥ एतत्प्राप्तिपुरं नाम् एषा साश्रमती नदी ॥ गर्ततीर्थमिदं पुण्यं यत्र विप्रा मुनिश्वराः ॥ ३८ ॥ तच्छुत्वा सत्यसंधो वै ररोदोच्चेस्तदा नृपः ॥ बृहद्व- लः समायातः तं पप्रच्छ द्यान्वितः ॥ ३९ ॥ रोदने कारणं किंचो सत्यसंधरतदात्रवीत् ॥ आनर्ताधिपतिश्वाहं सत्यसंध इति स्मृतः ॥ २४० ॥ कन्यावरं परिप्रष्टुं ब्रह्मलोकमितो गतः ॥ ततो भूयः समायातो मुहूर्तेनैव भूतलम् ॥ ४९ ॥ तावद्विलोमतां प्राप्तं सर्वं नो विद्य किंचन ॥ तदा बृहद्वलः प्राह स्वागतं ते महाभुज ॥ ४२ ॥ इदं राज्यं तवैवास्ति भृत्य-श्वाहं तव स्मृतः॥पारंपर्यण राजेंद्र मयैतत्सकलं श्रुतम् ॥४३॥ सत्यसंधः स्वकन्यां वे गृहीत्वाद्यापि नागतः ॥ अहं त्वद्वंश-

छेके अपने देशमें आया और ॥३५॥ देखनेलगा तो भूमिके टिकाने जल होगया जलकें टिकाने स्थल होगया है पहचाना नहीं जाता लोकोंको पृल्लताहै तथापि संबंध मालूम नहीं पडता॥३६॥ तब राजाने पूला कि यह कौन देशह और कौनसा नगर है।तब लोक कहनेलग यह आनर्त देशहै!यहां बृहद्दल राजा राज्य करताहै॥३०॥ इस नगरका नाम प्राप्तिपुरहै।साभ्रमती नदी है। और यह गर्त तीर्ध है।यहां पहले बढ़े ऋषि हुए हैं ॥३८॥ ऐसा सुनते सत्यसन्ध राजा बढ़ा रोनेलगा। तब बृहद्दल वहां आयके प्रेमसे पूलेनलगा कि रोनेका क्या कारण है। सत्यसंध कहनेलगा कि आनर्तदेशमें राजा में हूं मेरा नाम सत्यसंध है ॥३९॥२४०॥ कन्याके वार्त वर पूलनेको यहांसे ब्रह्मलेकमें गया और वहांसे फिरकर दो घड़ीमें पुनः यहां आया तो ॥ ४९॥ सब विपरीत हो गया किसीको जानता नहीं हूं तब बृहद्दल कहनेलना हे राजा! आप आये यह अच्छा हुआ ॥ १४२॥ यह राज्य तम्हारा है मैं सेवक हूं। वंशपरंपरासे में सुनता आया हूं कि ॥४३॥ सत्यसन्ध राजा कन्याको छेके चलागया सो आद्यपि नहीं आया इस

संजातः सप्तसप्तिमे विभो ॥ ४४ ॥ ॥ सत्यसंघ उवाच ॥ नाहं गज्यं करिष्यामि गर्ततीर्थं तपाम्यहम् ॥ एवं तयोः प्रवद्तोरन्योन्यं भूमिपालयोः ॥ ४५ ॥ गर्ततीर्थसमुद्भूता ब्राह्मणाः कौतुकान्विताः ॥ आगत्य पार्धिवस्यैव श्रुत्वा वृत्तां तमुत्तमम् ॥ ४६ ॥ स्थितस्तदा सत्यसंघो वृपं प्राह बृहद्भले म् ॥ मया पूर्वं यज्ञदानिक्रयाः सर्वाः कृता बहु ॥ ४७ ॥ न भूमिदानं विप्रेभ्यो एतावद्वशेषितम् ॥ तदा बृहद्भलोऽप्याह दीयतां मनसेप्सितम् ॥ ४७ ॥ ततः प्रक्षाल्य सर्वेष्नां पदान् स पृथवीपितः ॥ ददौ स गर्तविप्रेभ्यो पुरार्थ भूमिमुत्तमाम् ॥ ॥ ४९ ॥ वृहद्भलस्य चादेशं ददौ सांप्रियतः स्वयम् ॥ गत्वा हाटकक्षेत्रे वे चित्रं तेपे तपस्ततः ॥ २५० ॥ बृहद्भलोऽल्पकालेन युद्धे मृत्युमुपेयिवान् ॥ ततस्ते ब्राह्मणाः सर्वे गर्ततीथ-समुद्भवाः ॥ ५९ ॥ सत्यसन्धं समभ्यत्य प्रोचुर्दुःखं स्वकीय-समुद्भवाः ॥ ५९ ॥ सत्यसन्धं समभ्यत्य प्रोचुर्दुःखं स्वकीय-कम् ॥ परिष्रहः कृतोस्माभिः केवलं पृथिवीपते ॥ ५२ ॥ नच किंचित्पलं जातं वृत्तिजं न प्ररोद्भवम् ॥ राजा बृहद्भलो

वास्ते में आपके वंशमं ७७ वां पुरुष हूं ॥४४॥ सत्यसन्य कहताहै में राज्य नहीं करता में गतितीर्थमं तप करूंगा। ऐसे दोनों राजा बोलरहे थे ॥४५॥ इतनेमं गतितीर्थात्पन्न बाह्मण वृत्तांत सुनके बडे आश्चर्यसे वहां आके बैठे ॥४६॥ तब सत्यसंध राजा वृह्द स्ल राजाको कहनेलगा कि मेंने पहले यज्ञदान पुण्य बहुत किये हैं ॥ ४० ॥ परन्तु भूमिदान नहीं किया। इतना बाकी रहाहै। तब बृहद्धलने कहा कि आपकी जितनी इच्छा होवे उतना दान करो॥४८॥तब सत्यसन्य राजा गर्ततीर्थात्पन्न ब्राह्मणोंके पाद्मक्षालन करके पुरवनानेके वास्ते भूमिदान करके ॥४९॥बृहद्धलको आज्ञा पालन करनेकी देके आप हाटकक्षेत्रमें जायके बड़ी तपश्चर्या करताभया॥ २५०॥ बृहद्धल राजाने भी थोडे दिनोंमें शत्रके युद्धमें मृत्युपाया। गर्ततीर्थात्पन ब्राह्मण दुःखी होयके॥ भा ५१॥ सत्यसन्य राजाके पास आयके कहने लगे कि हे राजा! केवल पृथ्वी दान मात्र लिया॥ ५२॥ परन्तु उसका फर्ले हमको नहीं भया। बृहद्धलराजा अपकी आज्ञासे पुर वनायके देता परन्तु उसका फर्ले हमको नहीं भया। बृहद्धलराजा अपकी आज्ञासे पुर वनायके देता परन्तु वह भी मरगया। इसवास्ते हमको जैसा सुख होवे

नष्टस्तरमाद्त्र विचार्यताम् ॥ ५३ ॥ सत्यसंघ उवाच ॥ संन्यस्तोऽहं द्विजश्रेष्ठा वृत्तिं कर्तुं न च अमः ॥ तस्माद्व्रजथ हर्म्यं त्वं प्रसादः कियतां मम ॥ ५४ ॥ तदेव ब्राह्मणाः सर्वे चमत्कारपुरोद्धवाः ॥ आगत्यन्पतिप्राहुःसत्यसंघं तपस्विनम् ॥ ५५ ॥ चमत्कारपुरस्थब्राह्मणा उच्छः ॥ त्वद्वंशजेन नोद्तं पुरं वृत्तिग्नुत्तमा ॥अद्यापि वर्तते राजंस्तत्र विद्रं समागतम् ॥ ॥५६॥ सर्ववृत्तिगृहस्थानां यथायोग्यं प्रयत्नतः ॥ तवाब्रेकिं वयं वृपस्त्वं वेत्स सकलं यतः ॥ ५७ ॥ यथा वृत्तिः पुरा दत्ता यथा सरक्षितास्त्वया ॥ तस्माचित्रय राजेन्द्र स्थानं वर्तन्तंसमवम् ॥ ५८ ॥ उपायं येन मर्यादा वृत्तिस्तस्मात्सुखेन तु॥ततः स सुचिरं ध्यात्वा गर्ततीर्थसमुद्धवान् ॥६९॥ आकार्योपमन्युवंशसंभवान्वेद्पारगान् ॥ प्रणिपातं प्रकृत्याथ ततः प्रोवाच नाद्रम् ॥ २६० ॥ मदीयस्थानसंस्थानां ब्राह्मणानां विशेषतः॥सर्वकृत्यानि कार्याणि भृत्यवद्विनयान्वितः॥६१॥ नित्यं रक्षा विधातव्या युष्मदीयं वचोऽखिलस्॥एतेषां पाल-

देसा करो ॥ ५३ ॥ तब सत्यसंघ राजा कहनेलगा कि हे ब्राह्मणों में! तो सब कर्म त्याग करके वैठांह इसवास्ते वृत्ति करनेको समर्थ नहीं तुम अपने घर जावा मेरे उपर अनुप्रह करो॥५४॥ऐसा भाषण करही रहये कि इतनें मं चमत्कारपुरे नागर ब्राह्मण सब आयके सत्यसंघ राजाको कहनेलगे॥५५॥ हे राजा ! तेरे पूर्व वंशस्थोंने हमको यह नगर दानाकेयाहै और उत्तम जीविका दीहें सो भाज दिन तक चलता आयाहै परंतु अब उसमें एक विद्य आयाहै ॥५६॥ हम गृहस्थाश्रमी हैं। उसके लिये हमारा वर्णा श्रमधर्म वरावर योग्य होता नहीं है। तुम्हारे सामने हमने क्या कहना । तुम सब जानतेहो ॥५७॥ आपने पहिले जैसी वृत्ति दियी और रक्षण किया इसीप्रकार आगे हमारा संसार चले और कार्य निविद्य होते रहें ॥५८॥ ऐसा उपाय करो। तब सत्यसंघ राजा विरकाल विचार करके गर्ततीथॉत्पन्न जो ब्राह्मण उनको नमस्कार करके वडी आर्जवतासे वचन कहनेलगे॥ ५९॥ २६०॥ हे गर्ततीथंस्थ ब्राह्मणो ! मेरा स्थान जो चमत्कारपुर उसमें रहनेवाले जो नागरब्राह्मण हैं उनके सब कृत्य नम्रतासे सेवकपरीखे होके करना ॥ ६१॥ इनकी रक्षा करना तुम्हारी व चनमर्थाइ

विष्यंति सर्यादाकरखत्सम् ॥ ६२ ॥ संदृहेषु च सर्वेषु विवा-देषु विशेषतः ॥ राजकार्येषु चान्येषु एते दास्यंति निर्णयम् ॥ ॥६३॥ युष्मदीयं वचः श्रुत्वा शुभं वा यदि वाशुमम्॥एते पाल्याः प्रसादेन पुष्टिं नेयाश्च शक्तितः ॥ ६४ ॥ ईर्षां सर्वां परित्युज्य मदीयस्थानवृद्धये ॥ वाढमित्येव तैः प्रोक्ते गर्ततीर्थ-समुद्रवैः ॥ ६५ ॥ चमत्कारपुरोद्धृतान् भूयः प्रोवाच साद-रम् ॥ युष्माकं वर्तनार्थाय सर्वकृत्येषु सर्वदा ॥ ६६ ॥ एते विषा मया दत्ता गर्ततीर्थसमुद्रवाः ॥ एतेषां वचनात्सर्वं युष्म-दीयं प्रजायताम् ॥ ६७॥ नास्माकमन्वये कश्चित्सांप्रतं वर्तते नृपः ॥ प्रतिष्ठा जायते नूनं चातुश्ररणसूचिता ॥ ६८ ॥ नान्यथा ब्राह्मणा श्रेष्टाः स्वरूपं वा यदि वा बहु ॥ प्रोक्तं लक्ष मितेरन्येर्युष्दीयपुरोद्भवैः ॥ ॥६९ ॥ सृत् उवाच् ॥ ततस्ते ब्राह्मणा हृष्टास्तानादाय द्विजोत्तमान् ॥ तेषां मतेन चक्कश्च सर्वकृत्यानि सर्वदा ॥ २७० ॥ ततस्तत्र पुरे जाता मर्यादा धर्मवर्द्धनी ॥ सर्वकृत्येषु सर्वेषां यथा वृद्धिः पुरस्य च ॥ ७९ ॥ तेपि तेषां प्रसादेन गर्ततीर्थोद्धवाः द्विजाः ॥ परां विभृतिमा-

यह ब्राह्मण पाछन करेंगे ॥ ६२ ॥ और यह नागर ब्राह्मण तुम किसी बातका जो संदेह, या वाद्विवाद, या राजदरवारका कार्य होवेगा, वहां निर्णय करेंगे ॥ ६३ ॥ जैसा तुम्हारा वचन निकसेगा वैसा निर्णय करेंगे इनका पाछन करना । आगे बृद्धि होवे ऐसा भी करना ॥ ६४ ॥ हमभी ब्राह्मण हैं इनके सेवक केंसे होना यह वात छोड़ के मेरे स्थानकी वृद्धि होनेके वास्ते मेरा पूर्वोक्त वचन पाछनकरो । तब गर्तब्राह्मणोंने तथास्तु कहा फिर चमत्कारपुरके नागर ब्राह्मणोंको राजा कहनेलगा हे नागरो ! यह ब्राह्मण तुम्हारे संसारकृत्य चलानेके वास्ते मेने दियेहें । इनके वचनसे तुम्हारा सब काम होगा ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ हमारे वश्नमें सांप्रतकालमें कोई राजा है नहीं इसवास्ते इनसे आपकी प्रतिष्ठा होवेगी ॥ ६८ ॥ आपके पुरस्थित ब्राह्मणोंको सही ॥ ६९ ॥ स्त कहनेलगे तब चमत्कारपुरके नागर ब्राह्मण प्रसन्न होके गर्तब्राह्मणोंको लेके बडनगरमें जायके उनकी सलाहसे सब कर्म करते भये ॥ २७० ॥ उस दिनसे नगरमें धर्ममर्यादा बहुत बढतीगई । पुरकीभी वृद्धिमई ॥ ७१ ॥ पीछे नागर ब्राह्मणों

दाय मोदंते मुखसंयुताः ॥ ७२ ॥ सत्यसंघरतपत्ता सत्यसंघं च शंकरम् ॥ संस्थाप्य विप्रानादिश्य यया स्वर्ग वराधिपः ॥ ७३ ॥ अथान्यदिप वक्ष्यामि शृणु शौनक सत्तन्य ॥ युष्पसन्नो द्विजः कश्चिद्धत्वा ब्राह्मणमुन्तमम् ॥ ७४ ॥ बहु द्वयं च तद्धार्यां गृहीत्वा हाटकं ययो ॥ समाहृय द्विजान्सर्वाद्वागरानात्मग्रुद्धये ॥ ७६ ॥ पत्रच्छ विनयाविष्टस्तदा प्रोचुश्च नागगः ॥ एनाहशस्य विष्रस्य शास्त्र गुद्धितं विद्यते ॥ ॥ ७६ ॥ अथिको ब्राह्मणः प्राह चडशमेति विश्वतः ॥ पुर-श्ररणसप्तम्या वर्तनास्याघसंक्षयः ॥ ७७ ॥ भविष्यतीति संप्रोक्ते अत्तया तेन कृतं वतम् ॥ पुष्पः संवत्सरस्यांते विपाप्या समपद्यत् ॥ ७८ ॥ षष्ट भागं ददौ वित्तं विप्राय चंडशर्मणे ॥ कोटचाधिकाः ततः सर्वे नागगः कोपप्रिग्ताः ॥ ७९ ॥ ततस्ते समयं कृत्वा समानीय च मध्यगम् ॥ तस्यास्थेन ततः प्रोचुर्वह्नस्थाने व्यवस्थिताः ॥ २८० ॥ अनेन लोभ-

के अनुग्रहसे गर्तर्तार्थेत्यन ब्राह्मण वह ऐश्वर्यको पाये आर सुर्विभये वर्तमानकालमें जो नागर विनये और चितोडनागर विनय कहे जातेहें वे गर्तर्तार्थोत्यन ब्राह्मण ब्रह्मकर्म स्याग होनेसे भये हैं। इसका कारण आगे लिख्रंगा ॥ ७२ ॥ अव सत्यसंघ राजा तपश्चर्या करके सत्यसंघ प्रहादेवको स्थापन करके ब्राह्मणोंको सुप्रत करके आप स्वर्गमें जाताभया ॥ ७३ ॥ हे शौनक ! और भी वाह्मनामक नागरब्राह्मणका भेद वर्णन करताहूं एक पुष्पनामक ब्राह्मण था। उसने एक ब्राह्मणको मारके ॥ ७४ ॥ उसका धन और उसकी खीको लेके हाटकक्षेत्रमें ब्रायके अपनी शुद्धि होनेके वास्ते नागरब्राह्मणोंको बुलायके ॥ ७५ ॥ नम्नतासे पूछा। तब पुष्पब्राह्मणको कूर कर्म देखके सब नागरोंने कहा कि ऐसे पापीकी शुद्धि नहीं है ॥ ७६ ॥ उनमेंसे एक चंड शम्मां ब्राह्मणने कहा कि पुरश्चरण सप्तभीके वतकरनेसे इसका पाप अय होवेगा ॥ ॥ ७७ ॥ यह वात सुनते पुष्पब्राह्मण वताचरण करके शुद्ध होगया ॥ ७८ ॥ अपने धनमेंसे छठामाग चंडशमिको दिया तब नागरब्राह्मण कृषित होके ॥ ७९ ॥ अहम-समीसे छठामाग चंडशमिको दिया तब नागरब्राह्मण कृषित होके ॥ ७९ ॥ ब्रह्मसमीसे छठामाग चंडशमिको एक मध्यस्थ पुरुषके मुखसे चंडशमीको और दूसरेको कहला भेजा।। २८०॥ कि चंडशमी ब्रह्मण क्राह्मण केमके लिथे सब ब्राह्मणोंका तिरस्कार

युक्तेन तिरस्कृत्य द्विजोत्तमान् ॥ पुष्पवित्तसुपादाय प्राय-श्चित्तं प्रकीर्तितम् ॥ ८३ ॥ तस्मादेष समस्तानां बाह्यभृतो भविष्यति ॥ नागराणां हिजेन्द्राणां यथान्यः प्राकृतस्तथा ॥ ॥८२॥अद्यप्रभृति चानेन यःसंबंधं करिष्यति ॥ सोऽपि बाह्य-ंश्च सर्वेषां नागराणां भविष्यति ॥ ८३ ॥ भोजनं वाथ पानीयं योस्य सद्यनि कर्हिचित्।। करिष्यति चसोप्येवं पतितः संभवि-ष्यति ॥ ८४ ॥ एवसुका ततस्ते वै जग्मुः स्वस्वं निकेतनम् ॥ चंडशर्मापि सोद्विग्नः पुष्पपश्चिमुपागतः॥८५॥ वृत्तांतं कथ-यामास पुष्पश्चितातुरोऽभवत् ॥ आराधयज्ञगन्मित्रं सूर्यं तीव्र-त्रतेन च ॥ ८६ ॥ तुष्टः सूर्यो द्विज प्राह वरं वृणु मनोगतम्॥ पुष्प उवाच ॥ ॥ चंडशर्मा द्विजेंद्रोऽय मद्थें पतितः कृतः ॥ ८७॥ समस्तेनीगरेदेंव तं तेर्नय समानताम् ॥ श्रीसृर्य उवाच ॥ ॥ एकस्यापि वचो नैव शक्यते कर्तुमन्यथा ॥ ॥ ८८॥ नागरस्य द्विजश्रेष्ठ समस्तानां च किं पुनः॥ पर-मेष दिजः पृतश्रंडशर्मा भविष्यति ॥ ॥ ८९ ॥ बाह्योऽयं नागरः ख्यातः समस्ते धरणीतले ॥ एतेषां ये सुताश्चैव भवि-

करके पुष्पत्राह्मणको धन लेके शुद्धिया इसवास्ते यह पापीभया॥८१॥इसवास्ते अपने ममूहमेंसे इसकी वाहर कियाहै। जैसा कोई प्राकृत शुद्ध होंवे वैसा जानना ॥८२॥ आज दिनसे जो कोई इसके साथ सम्बन्ध करेगासो भी बहनागर ब्राह्मणकेस मुहसेबाह्महोंवेगा ॥८३॥ और यह चंडशम्म्रांके घरमें जो कोई भोजन करेगा और पानी पविगा तो सो भी उसके सरीखा पितत होवेगा ॥ ८४॥ ऐसा कहके सब ब्राह्मण अपने अपने घरको चले गये तब चंडशम्म्रां ब्राह्मणने चितातुर होके सूर्यदेवताकी आराधना किया ॥८५॥ ८६॥ तब सूर्य प्रसन्न होयके वरदान मांगो ऐसा कहने लगे पुष्प बोला हे सूर्यदेव मेरे निमित्तसे चंडशमां ब्राह्मण ज्ञातिम पतित हुवा है ॥८७॥ इसवास्ते सब नागरोंके समान होवे वैसा करो सूर्य बोले हे पुष्प!भक्त नागर ब्राह्मण एकका भी वचन मिथ्या होसकता नहीं है ॥८८॥फिर सबोंका वचन तो मिथ्या कहांसे होगा इसवास्ते चंडशमी बढा पवित्र होगा ॥८९॥ परन्तु नागर ब्राह्मणोंके भेदमें बाह्म नागर नामसे

प्यंति घरातले ॥ २९० ॥ विख्याति तेऽि यास्यंति मान्याः पुज्या महीभृता ॥ यं चापि वांथवाश्चास्य सुहृदश्च समागताः ॥ ९९ ॥ करिष्यंति समं तेऽिप भविष्यंति सुशोभनाः ॥ एवसुक्त्वा सहस्रांशुस्ततश्चादृशनं गतः ॥ ९२ ॥ एतिसम्नंतरे पुष्पः प्रहृष्टेनांतरात्मना ॥ चंडशर्मगृहं गत्वा प्रोवाचातिप्रः हिंपतः ॥ ९२॥ तवाधं च मया सूर्यः कायत्यागेन तोषितः ॥ पतितत्वं न ते काये तत्प्रसादाद्वविष्यति ॥ ९२ ॥ तव पुत्राश्च पौत्राश्च ये भविष्यंति वंशजाः ॥ नगराणां च ते सर्वे भविष्यंति गुणाधिकाः ॥ ९५ ॥ तस्मादुत्तिष्ट गच्छामो नदीं पुष्यां सरस्वतीम् ॥ तस्यास्तरे निवासाय कृत्वा चेवाश्यमं दिजाः॥९६॥त्वया सह विस्थामि ये चान्ये तेऽनुयायिनः॥ तान्सर्वान्पोपयिष्यामि त्यज तां मानसीं व्यथाम् ॥ ९७ ॥ तच्छुत्वा चंडशर्मा तु सर्ववंधुभिरन्वितः ॥ नमस्कृत्य पुरं तं विचरातिस्रो। स्थानं सहत्तरे हत्वा शिवमाराध्य भित्तरे ९१ । दक्षणदिक्तरे॥स्थानं महत्तरं कृत्वा शिवमाराध्य भिततः ९९

पृथ्वीमें विख्यात होवेगा इसके वंशमें आगे भूमिन जो पुत्रादिक होवेंगे ॥ २९० ॥ वे सब राजसभामें मान्य और पूज्य होवेंगे ॥ ९१ ॥ और इनके भाईवंधु सब इसका समागम करेंगे तो वे भी उसके समान होवेंगे सूत कहनेलगे ऐसा सूर्य वचन कहके अंतर्धान भये॥ ९२॥ पीछे पुष्पबाह्मण बढ़े आनंदते चंडशमीके घरमें जायके ॥ ९३॥ कहनेलगा हे भित्र! तेरे वास्ते देहत्याग पर्यंत सूर्यका आराधन किया इसवास्ते सूर्यके अनुप्रहसे तेरे देहमें पिततपना नहीं है ॥ ९४॥ और आगे पुत्रपीत्रादिक जो होवेंगे वे सबही नागरोंमें ज्यादा गुणवान विख्यात होवेंगे ॥ ९५ ॥ इसवास्ते यहांसे अब एठो और पुण्यक्षी सरस्वतीके तट उत्तर चला वहां आश्रम करके ॥ ९६ ॥ तुम्हारे साथ हमभी निवास करेंगे और अपने साथ जो कोई आवेंगे उनका पोषण में करूंगा चिंदा छोडदे॥ ९७॥ ऐसा पुष्पका वचन सुनेत वो चंडशर्मा ब्राह्मण अपने भाईवंधु जनोंको लेके बडन गरको नमस्कार करके बहांसे उत्तराभिनुख जायके ॥ ९८॥ सरस्वतीके दक्षिण तट उत्तर बडा स्थान करके रहे शिवाराधन करके ॥ ९९॥

लिंग संस्थापयामास नगरेश्वरसंज्ञकम् ॥ पुष्पोऽपि
न्थापयामास पुष्पादित्यमथापरम् ॥ ३०० ॥ शाकंभरीति
विख्याता भार्यासीचंडशर्म्मणः ॥ तथा संस्थापिता दुर्गा
सरस्वत्यास्तटे शुभे ॥ १ ॥ तस्या नाम्ना च सा देवी प्रोक्ता
शाकंभरी भुवि ॥ ततः प्रभृति पुण्ये च सरस्वत्यास्तटे शुभे
॥ २॥ बाह्यानां नागराणां च स्थानं जातं महत्तरम् ॥ पुत्रपौत्रप्रवृद्धानां दौहित्राणां द्विजोत्तमाः ॥ ३ ॥ चमत्कारपुरस्याप्रे
यत्स्थानं विद्यया घनैः ॥ कस्यचित्त्वथ कालस्य विश्वामित्रेण घीमता ॥ ४ ॥ शता सरस्वती कोपात्कृता रुधिरवाहिनी ॥ ततः संसेव्यते हृष्टे राक्षसैः सा दिवानिशम् ॥ ५ ॥
ततस्ते नागरा बाह्यास्तां त्यक्त्या दूरतः स्थिताः ॥ कांदिशीकास्तथा जाता मक्ष्यमाणास्तु राक्षसैः ॥ ६ ॥ कालांतरेण
सा स्वच्छजलाप्यासीत्सरस्वती ॥ कदाचिद्धाटकक्षेत्रे ब्रह्मा
यज्ञं चकारह ॥ ७ ॥ तत्र वै पंचमे घसे प्राप्तः कैलासलोकतः ॥ दृष्टा मातृगणा ये च ह्यष्टपष्टिप्रमाणतः ॥ ८ ॥

नगरेश्वर नामक िंगकी स्थापना कियी पुष्पने भी पुष्पादित्य नामक सूर्यकी स्थापना कियी ॥३००॥ चंडशर्मा ब्राह्मणकी शाकंभरी नाम करके खी थी उसने सरस्वतीके तर छपर अपने नामसे दुर्गादेवी स्थापन किया ॥ १ ॥ उस दिनसे शाकंभरी नाम देवीका प्रसिद्ध भया और उस दिनसे बाह्य नागरोंका स्थान पुत्रपौत्रादिकसे बहुत वृद्धि-गत भया ॥२॥३॥ पीछे कुछेक समयमें बाह्यनगरके स्थानके नजदीक जो सरस्वती नदी थी उसको विश्वामित्र ऋषिने शाप दिया सो रुधिर वाहिनी भई वहां राक्षस बहुत आनंदसे रहनेछगे ॥४॥ ५॥ भ॥ भ॥ भ॥ भ॥ भ॥ भ॥ मक्षण करनेछगे तब बाह्यनागर उस स्थानको छोडके दूर चलेगये वे कांदिशीक नागरका भेद जुदा भया॥ ६॥ पीछे कालांतरसे सरस्वती नदी फिर स्वच्छभई अव नागर ब्राह्मणोंकी अडसठ कुलदे-वियोंका वर्णन करनेहें एकसमयमें हाटक क्षेत्रमें ब्रह्माने यज्ञाकया।। ७।। तब पांचवें कार्त्तिकी पूर्णिमाके दिन कैलासलोकसे अडसट मानुगण आये उनोंको

ततो यध्यगमाह्य स तदा नगरोद्भवम् ॥ त्राह्मणं श्लक्ष्णया वाचा त्यक्त्वा मौनं पितामहः॥९॥ त्वं गत्वा मम वाक्येन विप्राच्चगरसंभवान् ॥ प्रवृहि गोत्रमुख्यांश्च सृष्टपष्टिप्रमाणतः
॥ ३१०॥ एते मातृगणाः प्राप्ता सृष्टपष्टिप्रमाणकाः ॥ एकैकगोत्रमुख्याश्च ह्यकेकस्य प्रमाणतः ॥ ११॥ स्वेस्वे भूमिविभागे च स्थानं यच्छंतु सांप्रतम् ॥ तच्छृत्वा मध्यगः सर्वानाह्चयत्रागरद्विजान् ॥१२॥ यथोक्तं त्रह्मणा पूर्वं तथा चकुश्च
ते द्विजाः ॥ तदः सवितृशापेन व्याकुले मातृकागणे ॥
॥ १३ ॥ औदुंवरी तदोवाच शृण्ध्वं मद्रचोऽखिलम् ॥ अष्टषष्टिषु गोत्रेषु भवत्यः सित्रयोजिताः ॥ १८ ॥ पितामहेन
तुष्टेन तत्र पूजामवाप्त्यथ् ॥ यूयं राजां च संज्ञाभिर्हास्यपूर्वाभिरेव हि ॥ १५ ॥ अद्य प्रश्वतियस्यात्र नागरस्य तु मन्दिरे ॥
वृद्धिः संपश्यते काचिद्धिशेषान्मंडपोद्भवा ॥ १६ ॥ तथा या
योषितः काश्चित्पुरद्वारं समेत्य च ॥ अदृष्टहास्यमाधाय
क्षिण्घंति विलं ततः ॥१७॥ तेन वो भविता तृतिर्देवानां च

देखके॥८॥ब्रह्मा मौनत्याग करके नागरब्राह्मणोंमेंसे एक मध्यस्य मुख्य ब्राह्मणको खुलायके कहनेलगे॥९॥ हे ब्राह्मणोंध्यक्ष ! मेरे वचनसे तुम वडनगरमेंसे अडसठ गोत्राके जो मुख्य ब्राह्मण हें उनको कहो कि ॥ ३१०॥ यह अडसठ मातृगण जो हैं वे एक एक गोत्रमें एकएक कुलदेवीका ग्रहण करें ॥ ११॥ और अपनी अपनी जगों में कुलदेवीके स्थान कर देवो। ऐसा ब्रह्माका वचन सुनके उस मध्यस्य ब्राह्मणने सव नागगेंको बुलायके ब्रह्माका अभिप्राय कहा तब सर्वोने मान्य किया। पिछे सावित्रीके आपसे जब मातृगण व्याकुल भया॥१२॥ १३॥ तब औदंबर्श देवी कहनेलगी हे मातृगणो ! तुम क्यों व्याकुल होते हो। ब्रह्माने तुमको एकएक गोत्रमें स्थापन किया है। वहां तुम पूजा सन्मान पावों गे आजसे नागरों के वरों में विवाहादिक भगलकायाम सात्रिको हास्य विनोदसे तुम्होरे नामसे पूजा करें गे॥ १४॥६५॥ १६॥ और जो कोई ख्रियां पुरके द्वारके पास बलिदान देविंगी तो तुम्हारी नृप्ति होवेगी। जैसी यहमें देवताओं की तृप्ति होती है वैसी और जो कभी भेरी कई हिई पूजा न करेंगे तो उनका पुत्र

यथा मखेः॥ याः इनने करिष्यंति पूजामेनां नयोदिताम्॥ ॥३८॥ बुच्माकं नगरे तालां प्रत्रो नाशमवाप्स्यति ॥ तस्मा-तिष्टव्यमेत्रेव रक्षार्थं नगरस्य च ॥ १९ ॥ इति कुलमा-तृका !। ।। सृत उवाच ।। ॥अथान्यमपि वक्ष्यासिवृत्तांतं श्राह्मणोद्भवस् ॥ कन्यादाने तथा श्राद्धे कुलीनो ब्राह्मणोत्तमः ॥ ३२० ॥ तत्र ये नागराः सर्वे वेदवेदांगपारगाः ॥ श्रेष्टास्ते-ष्वपि संप्रोक्ताः अष्टाश्चाष्ट्रकुलोद्धवाः ॥ २१ ॥ भर्तृयज्ञेन विप्राणां सर्यादा स्थापिता ततः Parties a Valence of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of Parties of P ऋषय इ.चु ॥ कस्माते नागरा भूत्वा विप्राश्चाष्टकुलोद्भवाः सर्वेषानुत्तमा जाताः प्राधान्येन **च्यस्थिताः** उवाच ॥ ॥ दैत्यैः पराजितश्रेंद्रो गत्वा विष्णुमुवाच ह ॥ ॥२३॥ यत्र श्राद्धेन मुक्तिवै तत्क्षेत्रं मे समादिशः॥ ॥ विष्णु-रुवाच ॥ ॥ हाटकेश्वरजे क्षेत्रे कन्यासंस्थे दिवाकरे ॥ अमायां वा चतुं ईश्यां यः श्राद्ध कुरुते नरः ॥ २८॥ अष्ट-विशोद्धवैविपः स पितृस्तारयित्रजान् ॥ तत्क्षेत्रप्रभवा प्रवा अष्टवंशसमुद्भवाः ॥ २५ ॥ तप उत्रं समास्थाय वर्तते हिंम-मरण पावेगा इसवास्ते हे मानृगणो! तुम यहां रही और नगरकी रक्षा करो ऐसी नागरों-की कुछदेवी स्थापन भई ॥ १७॥ १८॥ १९॥ सूत कहनेलगे हे शीनक! एक और वृत्तांत कहता हूं कन्यादानमें और श्राद्धमें कुलवान ब्राह्मण लेना॥३२०॥ तब पूर्वोक्त सबमें श्रेष्ठ कुलवान कीन हैं? उसके ऊपर कहतेहैं कि नागर ब्राह्मण हैं वे वेद्शास्त्रसंपन्न उत्तम हैं।परन्तु उनमें अष्टकुर्ला कहते आठ कुलके ब्राह्मण उत्तम हैं॥२१॥ भर्तृयज्ञ राजाने बाह्मणोंकी मर्यादा स्थापन कियी है शौनक पूछतेहैं हे सूत ! अष्टकुली बाह्मण उत्तम कैसे भय सो कहो सुत कहनेलगे एक समयमें देखों ते पराजय पाये इंद्र विष्णु-के पास जायके पूछने छर्ग ॥२२॥२३॥ हे महाराज ! जहां श्राद्ध करनेसे मुक्ति होवे बह क्षेत्र वताओ। विष्णु कहनेलगेहैं इंद्र!इ।टकक्षेत्रमें कन्यासंक्रांतिमें चतुर्द्शी या अमा-वास्या उस दिन जो पुरुष भंकिसे अष्टकुली नागरब्राह्मणोंको बुलायके श्राद्ध करेगा ॥ ॥ २४॥ तो वह अपने पितरें। का उद्धार करेगा। वे अष्टकुलीकी नहें?सो सुनो वे हाटकक्षेत्र-में आठ गोत्रके आठ बाह्मण पैदा भये ॥२५॥ वे आनर्त राजाके दान हेनेके भयसे

पर्वतं ॥ आनतिधिपतेद्गिनाद्भीतास्तत्र समागताः ॥ २६ ॥ तान्गृहीत्वा दुतं गच्छ तत्र सम्बोध्य गौरवात् ॥ तदेंद्रो विष्णु-वाक्येन हिमवन्तं समागतः ॥ २७ ॥ऐरावतं समारुह्य नागेंद्रं पर्वतात्तमम् ॥ तत्रापश्यदृषींस्तान्स चमत्कारपुरोद्भवान् ॥ ॥२८॥ वानत्रस्थाश्रमोपेतान्दारुणे तपसि स्थितान्॥ तदा तैः पूजितश्चेन्द्रो ब्राह्मणानिद्मब्रवीत् भो दिजाश्च मया सार्द्ध समागच्छत् हाटके ॥ चमत्कारपुरे विष्णोराज्ञयाहं समागतः ॥ ३३० ॥ तत्र श्राद्धं करिष्यामि युष्मद्ये द्विजोत्तमाः ॥ सवालवृद्धपत्नीकाः सामिहोत्रा मया सह ॥ ३१ ॥ तस्माद्रच्छथ भद्रं वस्तत्रस्थानं भविष्यति ॥ अष्टकुलत्राह्मणा उ.चुः॥ ॥ न वयं तत्र यास्यामश्रमस्कार-पुरं पुनः ॥३२॥ अन्येऽपि नागराः संति वेदवेदांगपारगाः ॥ तेषामंत्रे कुरु श्राइं तदेंद्रो वाक्यमत्रवीत् ॥ ३३॥ तत्र ये त्राह्मणाः संति वेद्वेद्गंगपारगाः ॥ अपि ते द्वेषसयुक्ताः शेषा-स्ते त्यक्तसौहदाः ॥ ३४ ॥ यूयं सर्वगुणोपता विष्णुना ये प्रकीर्तिताः ॥ यदि श्राइकृते तत्र नायास्यथ द्विजोत्तमाः ॥

उस क्षेत्रको छोडके हिमालय पर्वतके ऊपर जाके उम्र तपश्चर्या कररहे हैं ॥ २६ ॥ उनको जलदित लायके आद्ध कर ऐसा विष्णुका वचन सुनते ॥ २७ ॥ इंद्र ऐरावत हाथी ऊपर वैठके हिमालय पर्वतके ऊपर गया वहां चमत्कारपुरके ब्राह्मण वान-प्रस्थाश्रम धारण करके तप कररहेथे । उनको देखके इन्द्र कहनेलगा ॥ २८॥ २९ ॥ इंद्र कहनेलगे हे ऋषीश्वरो ! विष्णुकी आज्ञासे में यहां आयाहं तम मेरे साथ हाटक क्षेत्रमें चलो ॥ ३३० ॥ वहां तुम्हारे साक्षीसे श्राद्ध करतांहू इसवास्ते खी पुत्र सह वर्तमान अग्निहोत्रको लेके मेरे साथ चलो ॥ ३१ ॥ तुम्हारा और वहांके लोगोंका कल्याण होगा अष्टकुल ब्राह्मण कहनेलगे हे इंद्र ! हम पुनः चमत्कारपुरमें नहीं आते ॥३२॥वहां दूसरे नागर ब्राह्मण अच्छे वेदशाखसंपन्न हैं उनकी साक्षीसे तुम आद्ध-करो तव इंद्र कहनेलगे कि ॥ ३३ ॥ वहां ब्राह्मण तो हें परंतु देखी और कितनेक दयाहीन हैं ॥ ३४ ॥ इसवास्ते तुम तो सर्वग्रण संपन्न हो विष्णुने मुझको कहा है इस

॥ ३५ ॥ ततः शापं प्रदास्यामि तस्माद्गच्छत सत्वरम् ॥ इत्ब्रकास्तेन ते सर्वे शकेण सहतत्क्षणात् ॥ ३६ ॥ कश्यप-श्रेव कोंडिन्य ओक्ष्णशः शाक्केवो द्विषः ॥ वैजापष्पष्टकः त्रोकः कापिष्टलोषिकौ तथा ॥३७॥ एतत्कुलष्टांक त्राप्तमि-द्रेंग सह भो द्विजाः ॥ चमत्कारपुरे तत्र गयाकूपसुपागतम् ॥ ॥ ३८ ॥ ततः स्नात्वाह्वयामास श्राद्धार्थे पाकशासनः ॥ तदा देवाश्च पितरः प्रेतह्मपाश्च ये तथा ॥ ३९ ॥ प्रत्यक्षह्र-पिणः सर्वे दिजोपांते समाश्रिताः ॥ एको दिष्टे कृते श्राद्धे प्रेत-त्वेन विवर्जिता ॥ ३४० ॥ शक शक महावाहो येषां श्राद्धं कृतं त्वया ॥ते वयं स्वर्गमापन्नाः प्रसादात्तव वासव ॥ ४१ ॥ तच्छत्वा वासवो वाक्यं हर्षेण महतान्वितः ॥ अहो तीर्थमहो तीर्थ शसमानः पुनः पुनः॥ ४२॥ बालमडनसान्निध्ये स्थापयित्वा च शंकरम् ॥ ततो होमावसाने तु तर्पयित्वा द्विजोत्तमान् ॥ ४३ ॥ दक्षिणायां ददौ तेषांमाघटं स्थानमु-त्तमम् ॥ मां कूले संस्थितं यच दिन्यप्राकारभूषितम् ॥ ४४ ॥ सर्वेषामेव विप्राणां सामान्येन ऋषीश्वराः ॥ ततोऽष्टकुलिकान्

उत्तर भी जो आप श्राह करावनेके नहीं चलनेको ॥ ३५ ॥ तो तुमको शापित करूंगा इस वास्त जलदी चलो ऐसा वचन सुनते तत्काल दे आठोंऋषि इंद्रके साथ आय करयपगोत्री कोंडिन्यगोत्री औक्ष्णशगोत्री शार्कगोत्री विषगोत्री वैजापगोत्री कापिछल गोत्री उषिकगोत्री यह सब चमत्कारपुरमें गयाकूप के उपर आयके वैठे ॥ ३६ – ३८ ॥ तब इंद्र स्नान करके श्राह्मके वास्ते देव पितर जो प्रेतक्तप होगये थे ॥ ३९ ॥ वेसब प्रत्यक्षक्ष धारण करके उन अष्टकुली ब्राह्मणोंके पास आयके वैठे उस वखत इंद्रने एको हिष्ट श्राह्म किया तब सब देव और पितृगण प्रेतजनमसे सुक्त होगये ॥४०॥ और इंद्रको कइनेलगे हे इंद्र ! तुमने हमारा श्राह्म किया उससे हमको तुम्हारे अनुप्रहसे स्वर्ग प्राप्त भया ॥ ४९॥ इंद्र उनका वचन सुनते बडा हार्षत होयके वार्वारि तीर्थकी पंशसा करनेलगा ॥४२॥ पिछे बालमंडनके नजदीक शिवका स्थान्य करके होम किया ब्राह्मणभोजन करवायके दक्षिणामें अधाट नाम करके एक

विप्रान् समाह्यात्रवीदिदम् ॥ ४५ ॥ युष्माभिस्तु सदा कार्या चिंता लिंगसमुद्रवा ॥ अस्य यस्मान्मया दत्ता वृत्तिश्चनदार्क-कालिकी ॥ ४६ ॥ लिंगचिन्तासमुद्धतं श्र्यतामत्र कारणम् ॥ अष्टकुलब्राह्मणा उचुः॥ ॥ न वयं विवुधश्रेष्ठ करि-ष्यामो वचस्तव ॥ ४७ ॥ लिंगचिन्तासमुद्भूतं श्रूयतामञ कारणम् ॥ ब्रह्मस्वं विबुधस्वं च तडागोत्थं विशेषतः ॥ ४८॥ मक्षितं स्वरूपमप्यत्र नाशयत्सप्तपूर्वजान् ॥ अथ तं मध्यगः प्राह कृतांजलिद्धिंजोत्तमः ॥ ४९ ॥ दङ्घान्यमनसं शकं कृत-पूर्वोपकारिणम्॥देवशर्माभिधानस्तु विख्यातः प्रवरैस्त्रिभिः ॥ ॥ ३५० ॥ अहं चिन्तां करिष्यामि तव लिंगस मुद्भवाम ॥ अपुत्रस्य तु मे पुत्रं यदि यच्छसि वासव ॥ ६१ ॥ यस्मात्मंजायते वंशो यावदाभूतसंघ्रवम् ॥ तच्छत्वा वासवी द्विजोत्तमम् ॥ ५२ ॥ हरस्तमुवाच उदाच ॥ ॥भविष्यति शुभस्तुभ्यं पुत्रो वेशघरः परः ॥ धर्मात्मा सत्यवादी च देवस्वपिवर्जकः ॥ ५३ ॥ तस्यान्वये उत्तम नगर रहनेको दिया सब ऋषियोंके पीछे अष्टकुली ब्राह्मणोंको बुलायके ईंद्र कहनेलगं ॥ ४३-४५ ॥ हे महाराज ! ये शिवकी पूजा आप लोगोंने संभालना और इसकी पूजा निर्वाहके वास्ते चन्द्र सूर्य पर्यन्त वारह श्रामोंका दान करताहूं सो छेवी तब अष्टकुल ब्राह्मण कहेनेलगे हे इंद्र ! यह वचन तुम्हारा हम करनेके नहीं ॥ ४६॥ ४०॥ उसका कारण सुनो ब्राह्मणधन देवताका धन और धर्मार्थ जलका स्थान बावडी तलावका धन योडा भी खानेमें आया तो सात पूर्वज वंशोंको डुवाता है ऐसर वचन सनते इंद्रका मन दूसरे ठिकाने जानेलगा यह देखके इंद्रने उपकार किया है ऐसा जानके पूर्वोक्त आठ ब्राह्मणोंसे एक देवशम्मी ब्राह्मण हाथ जोडके इंद्रकी कहनेलगे ॥ ४८-३५० ॥ हे इंद्र ! तुम्हारी शिवलिंग पूजाका कार्य में चलाऊंगा परन्तु में अपुत्र हं मुझको पुत्र जो देशोगे जिससे आगे मेरा वंश चन्द्रसूर्य तक चले ऐसा ब्राह्मणका वचन सुनते इंद्र प्रसन्न होके ॥ ५२ ॥ ५२ ॥ कहता है हे जाह्मण ! तेरा आति उत्तम, धर्मारमा, सत्यवादी, वंशवृद्धि करनेवाला, देव द्रव्य वर्ज करनेवाला ऐसा पुत्र होवेगा ॥ ५३ । और उसके आगे भी जो वंशमें होवेंगे वे

तु ये पुत्रा भविष्यंति महाधियः ॥ ते सर्वेऽत्र भविष्यंति तदृपा वेदपारगाः ॥ अपरं शृणु मे वाक्यं यते वक्ष्यामि सद्द्विज ॥ ५८ ॥ तथा शृण्वंतु विप्रेंद्राः सर्वे येऽत्र समागताः ॥ बाल-वंडनके तीर्थे मयैतिल्लिगम् तमम् ॥ ५५ ॥ चतुर्वक्रसमादेशा-चतुर्वक्रप्रतिष्ठितम्॥प्रामा द्वादश ये दत्ता मया देवस्य चास्य भोः ॥५६॥ तथा वसिष्यंति च ये विप्रावृद्धिश्राद्ध उपस्थिते॥ ते आद्धं प्रथमं चास्य कृत्वा आद्धं ततः परम् ॥ ५७ ॥ तत्कृ-त्यानि करिष्यंति ततो विघ्नेन वर्जिताः ॥ वृद्धिं संपश्यते तेषां नो चेद्रिघ्नं भविष्यति॥६८॥माघमासे सिते पक्षे त्रयोदश्यः-दिने स्थिते ॥ तद्यामंसस्थिता लोका यत्रागत्य समाहिताः ॥ ५९ ॥ बालमंडनके स्नात्वा लिंगमेंतत्समाहिताः थिष्यंति सद्रक्तया ते यास्यंति परां गतिम् ॥ ३६० ॥ सृत-उवाच ॥ ॥ एतदुक्का सहस्राक्षः ततश्चाष्टकुलान् द्विजान् ॥ अवतः कोपसंयुक्तस्ततो वचनमब्रवीत् ॥ ६१ ॥ एतैः सप्त-कुलैविप्रैः यत्कृतं वचन न मे॥ कृतव्नैस्ताञ्शपिष्यामि कृत-चनत्वाद्संशयम्॥मम वाक्याद्पि प्राप्य एते लक्ष्मीं द्विजोत्त-माः ॥ ६२॥ निर्धनाः संभविष्यंति नीत्वापद्वारतोऽखि-

सव वेदशास संपन्न होवेंगे। और एक वचन दूसरा कहताहूं सो सुनो॥ ५४॥ वाल-मंडन तीर्थके ऊपर मैंने चतुर्वक्र जो ब्रह्मा उनकी आज्ञाने डिंग स्थापन कियाहै इस बास्त चतुर्वक्रेश्वर महादेव हैं। और इनको बारह ब्राम दिये हैं ॥५५ ॥ ५६ ॥ इनमें जो ब्राह्मण रहेंगे वे मांगलिया कृत्योंमें इनका श्राद्ध करके पीछे नांदीश्राद्ध करेंगे तो उनको विन्न होनेका नहीं और न किये तो विन्न होवेगा॥ ५७॥ ५८ ॥ और प्राप्यशुक्क त्रयोद्शीके दिन जो वारह ब्रामके लोक हैं वे सब यहां आयके ॥ ५९ ॥ वालमंडन तीर्थमें स्नान करके चतुर्वक्र महादेवकी पृजा करेंगे। भक्तिसे तो उनको परम गति प्राप्त होवेगी ॥ ३६०॥ सूत कहनेलगे इंद्र इतना कहके अष्टकुल ब्राह्मण जो सामने खडे थे उनको वचन कहनेलगे॥ ६१ ॥ यह सात कुलके ब्राह्मणोंने मेरा वचन बान्य नहीं किया और कृतन्न हैं इसवास्ते उनको शाप देताहूं॥ ६२॥ मेरे वचनसे इनको लक्ष्मी लम् ॥ भक्तानां च परित्यागमेतेषां वंशजा दिजाः ॥ ६३ ॥ करिष्यति न संदेहो यथा मम स्नुनिष्ठुराः ॥ दाक्षिण्यरिताः सवे तथा बह्वाशिनः सदा ॥ ६३ ॥ एवसक्तवाथ तान् विप्रान् गतो हि त्रिदिवालयम्॥हरिकृष्णः—अतः परं प्रवक्ष्यामि कथा-माधुनिकीं ग्रुभाम् ॥६८॥यथा भेदाश्च स्मवन् नागराणां द्विजन्मनाम् ॥ तत्रादौ वणिजां भेदं प्रवक्ष्यामि विषेशतः ॥६६॥गर्ततीथोंद्रवा विप्रा यथा जाता वणिग्वराः ॥ एतदेव-ग्रुगे पूर्व तानसैनेति विश्वतः ॥६७ ॥ गंधर्वविद्याक्तरालो दीपकेन यदा स्वयम् ॥ सदस्मानसर्वांगो भ्रमन् हाटकमाययो ॥६८ ॥ तदा तहुः समालोक्य ब्राह्मण्यो नागरोद्भवाः ॥ गायने कुशलास्सर्वा मह्नारं प्रजगुर्यदा ॥ ६९ ॥ तदासौ शांतिमापदे हर्षण च समन्वतः ॥ दिह्नीदेशाधिषं गत्वा जगौ वृत्तांतमादितः ॥ ३७० ॥ जहांगीरोऽपितच्छत्वा सौंदर्यादिग्रुणेयताः ॥ आहृता अपि नायातास्तदासौ

प्राप्त होवेगी तथापि निर्धन रहेंगे और भक्तोंका त्याग करेंगे।। ६३।। निष्ठुर और बहुत श्रोजन करेंगे ऐसा ऐसा कहके इंद्र स्वर्गमें चलागया। ऐसे वलनगरे ब्राह्मणोंमें अष्टकुली ब्राह्मण उत्तम कहे जाते हैं। अब आग हालकी बलतमें जो जो वृत्तांत भयाहे और जिसी वर्तनूक बलरही है सो कहता हूं।। ६४॥ ६५॥ उसमें पिहले नागर बनिये कैसे भये सो कहताहूं।। ६६॥ पहिले गर्ततीथोंत्पन्न ब्राह्मण जो कहे हैं वेही सब नागर विनिये भथे हैं। कई एक कलियुगमें शालिवाहन शकके सालमें जहाँगीर वादशाहकीं मजलिसमें गानवाला बड़ा गुणवान तानसेन गवैया था।। ६७॥ सो दीपक रागका गायन करते करते उसके आलापके प्रेमसे जिस बखत शरीरमें आग पैदा भई उससे जलने लगा तब वह अप्रिक्चण जलसे बूझता नहीं है मलार राग सुननेमें आवे तो शांति होवे। इसवास्ते चारों मुलक फिरते पिरते बलनगरमें आया॥६८॥ तब बहां नागर ब्राह्मणोंकी लियां गायनकलामें निष्ठण थीं सो तानसेनका हु:ख जानके मलारराग गानेलगीं।। ६९॥ तब तानसेन गवैया मलार ग्राय सुनते शांत भया। वहे आनंदसे फिर दिल्लोक वादशाहके पास जायके वृत्तांत कहा।। ३७०॥ जहाँगीर बादशाहनेभी सारी पृथ्वीमें नागर ब्राह्मणोंकी लियां वडी हियां वडी स्वरूपकारी और गुणवती है ऐसा जानके स्वरियां वडी स्वरूपकारी और गुणवती है ऐसा जानके

कोरपूरितः ॥ ७३ ॥ सेनापितसुवाचेदं युद्धे इत्वा द्विजाधमान् ॥ आनयस्व ममात्रं तं स्त्रीससूहं गुणेर्युतम् ॥ ७२ ॥
सोऽपि सेनां समादाय गत्वा हाटकसुत्तमम् यदा न
प्रदुर्जार्यास्तदारेभे निवर्हणम् ॥ ७३ ॥ तत्र नागरिवप्राणां विनाशः समभूनमहान् ॥ वापीकूपतडागेषु स्त्रियः
प्राणांञ्चहुः किल ॥ ७४ ॥ लब्ध्वावकाशमपरे स्थानातस्मात्पलायिताः ॥ अनुपवीतिनस्त्याज्या हन्या व सोपवीतिनः ॥७५॥ एवं तेषां सुनियमं श्रुत्वा गतोंद्धवा द्विजाः ॥
सूत्रं त्यत्तवा वयं शुद्धा इत्युत्तवा च बहिर्गताः ॥ ७६ ॥
सार्वं चतुःसतिश्व शतान्यापुस्तु शुद्धताम् ॥ ब्रह्मकर्मपरिप्रष्टावणिग्वृत्त्योपजीविनः ॥ ७७ ॥ द्विसहस्रं गतास्तेभ्यः
पट्टने सुमनोहरे ॥ चतुर्दशशतान्येव गताः सौराष्ट्रदेशके
॥ ७८ ॥ तत्र द्वादशशामाणां भेदेनैव व्यवस्थिताः ॥ द्विस-

उन स्त्रियोंको अपने राज्यम बुलाया तथापि व स्त्रियां आई नहीं तब कोपयुक्त होके ॥ ७१ ॥ अपने सेनापति जो फौजका मालक उनको बुलायक कहा कि उन सब नागर ब्राह्मणोंको मारके गुणवती स्त्रियोंको मेरे पास लाव ॥ ७२ ॥ तब सेनापितने सेना छेके बडनगरम आयके स्त्रियां मांगी परंतु ब्राह्मणोंने स्त्रियां दी नहीं तब बडा युद्ध भया ॥ ७३ ॥ उससे लडाईमें नागर ब्राह्मणोंका बहुत नाश भया स्त्रियोंने वावडी कूवे तालावेंम प्राणत्याग किये॥ ७४॥ कितनेक ब्राह्मण अवकाश देखके भागगये यदनोंने ऐसा निश्चय कियाया कि जिनके गरेमें जनेड हो उनको मारना और जिनके गलेंमें जनेऊ न हों उनको छोडदेना ॥ ७५ ॥ ऐसा निश्चय सुनके गर्ततीर्थके ब्राह्मण सब यज्ञीपवीतके स्थाग करके हम शुद्ध हैं ऐसा कहके बडगनरसे बाहर निकलगेय ॥७६॥ उस बखत साडे चौहत्तर सौ ७४५० ब्राह्मण शूद्र होगये ब्रह्मकर्मसे छूटगये विणक् वृत्तीते उपजीविका करनेलगे और जगतमें वही खातेके आरंभमें और देशावरके कागद लिखनेके आरंभमें ऐसा ७४॥ साडे चौहत्तरका अंक लिखतेहैं उनका कारण यह है कि इम इस वहीमें या कागजमें झूठ लिखेंगे तो साडे चौहत्तर सौ ब्रह्महत्याका पाप होगा ऐसी प्रतिज्ञाके वास्ते लिखतेहैं ॥ ७७ ॥ अब उन साडे चौहत्तरसौमेंसे दो इजार सिद्धपुर पाटणमें गये वे पटनी नागुर भये और चौदह सौ प्रभास पादनके जिल्हेमें गये ॥७८॥ वहां बारहगार्वीका जथा वांधके रहे हस्न स्थितास्तद्वदेशे गुर्जरसंज्ञके ॥ ७९ ॥ द्वाद्शयामभेदेन तेऽपि तत्र व्यवस्थिताः ॥ दिसहस्रं स्थिताः पश्चित्रदुगें विणग्वराः ॥ ३८० ॥ तमनु ब्राह्मणाः सर्वे स्वरूपकालेन निर्ययुः ॥ तत्र केचन तन्नाम्ना विख्याताश्चाभवन्द्वजाः ॥ ८९ ॥ चित्रदुर्गाख्यविप्राश्च विणजश्चाभवस्ततः ॥ त्रय-स्त्रिशद्यामसंस्थेवणिग्विप्रगणैस्सह ॥ ८२ ॥ भोजनादिक-संवधस्त्यक्तस्तेन पृथक् स्थिताः ॥ एति इजसमूहे तु विवाह-समये वरः ॥ ८३ ॥ ओयलीं मस्तके धृत्वा मातृदर्शनव-र्णितः ॥ कृत्वा पाणिग्रहं पश्चात्कुलदेवीं प्रयूजयेत ॥ ८४ ॥

उनको सोरिटिया सेवा कहतेहैं अब बारह यमोंके नाम कहतेहैं, पहिला जूनागड १ मांगरोल २ पोरवंदर ३ नवान गर ४ भूज ५ ऊना ६ देलवाड ७ प्रभासपाटण ८ महूवा ९ वासा बडा १० घोघा ११ और दो हजार गुजरातमें रहे ॥ ७९ ॥ वे गुजराती संवाक होगये उनके भी वारागाँवके नाम कहतेहैं। अमदाबाद १पेटलाद २ नाडियाद ३ बडोद्रा ४ खंबात ५ सोजितरा ६ कन्याली ७ सीनोर् ८ घोलका९ विरमगाँव १० सुमधा ११ आसी १२ और दो हजार चित्तीड गढमें गये वे चित्रोडे नागर भये ॥ ३८० ॥ ऐसे चौइत्तर हजार जो जनेऊ छोडेक चलेगये रहे उनके पीछे थोडे दिनोंमें वडनगरे ब्राह्मण भी गये वे उन उन स्थानोंके नामसे विख्यात भये।। ८१।। जो चित्तौड गढमें गर्त ब्राह्मण गये वे चित्रोडे विनये भये। आर पछिसे बडनगेर बाह्मण गये वे चित्रोंडे नागर ब्राह्मण भये पीछे तैतीस गाँवोंका सबंध खानेपीने और कन्या छेने देनेका इन्होंने रखा नहीं इसवास्ते यह चित्रोंडे ब्राह्मण वनियोंकी जया जुदा होके रही है। अव तैंतीस गाँव कौनसे सो कइतेहें पहिले सोरठी संबाके गाँव १२ दूसरे गुजरात संवाके गाँव १२ तिस बोरूकी संवाके गाँव स्रत १ इंगरपुर २ वासवडा ३ पाटण ४ मथुरा ५ काशी ६ बरानपोर ७ अणिहितपुर ८ बोलम ९ बोझा १० इंडर ११ डावला १२ पाटण वगैरहः छः पोळ जुदी है सूरत बराणपुर काशी यह तीनों गाम अकेले हैं यह तीनों संवामें ग्राम ३३ समें सब बडनगरों का भेद है। । ८२ ॥ अब चित्रोडे की ज्ञातिका विशेष वर्णन करतेई चित्रोडे ब्राह्मणोंमें विवाहमें वरराजा ॥ ८३ ॥ शिरपर ओयली कहते छाल पीली हरी तीनों रंग की रेशमी तापतेकी लंबी चिरिसी लायके बांधके सुसरेके घरको आना इस्तमिलाप होते तक बरकी मां सामने आवे नहीं

भित्तों रंगमयीं सप्तरूपां दीपोपरिस्थिताम् ॥ विणग्ग्रहे विवाहे
तु पायजारूयं विधि शुभम् ॥ ८५ ॥ कुर्वति पूर्वदिवसे राजौ
देवी प्रपूजनम् ॥पर्पटादिपदार्थेश्च पचपंचप्रसंख्यकेः ॥८६॥
हरिद्रानारिकेलानि कर्पासं लवणं तथा ॥ तांबूलानि शलाकाश्च वटका मोदकास्तथा ॥ ८७ ॥ कपर्दिकाः पञ्चसंख्या
पाचिकाख्यास्तथेव च ॥ वंशपात्रे गृहीत्वैवं पंचजामातृसंग्रुतः
॥ ८८ ॥ कन्यां गृहीत्वा संगच्छेद्वारराजगृहं प्रति ॥ तत्र
कन्या स्वहस्तेन पूजां चैव समाचरेत् ॥ ८९ ॥ गृहीत्वा मंगलं
वस्त्रं पुनः स्वगृहमात्रजेत्॥दिक्संज्ञा विंशतिः संज्ञा दुर्गस्थानां
न विद्यते ॥ ३९० ॥ अथ नागरिवप्राणां भेदं वक्ष्यामि
विस्तरात् ॥ पूर्वोक्तगोत्रजा विप्रा ये वृद्धनगरे स्थिताः
॥ ९९ ॥ ते वृद्धनागरा विप्रा विख्याता धरणीतले ॥
भिक्षुकाश्च गृहस्थाश्च वक्ष्येऽथापि द्वितीयकम् ॥ ९२ ॥

फिर पाणिग्रहण हुए बाद वरकत्या दोनोंने की कु कहते कुछ देविका पूजन करना उसकी रीति ॥ ८४ ॥ भीतके ऊपर रंगकी ७ मूर्ति निकाल के उसके सामने दिप रखना उसके ऊपर घातुका पात्र डाँकके दोनोंवर कत्याओंने उसके ऊपर बैटके पूजा करनी चित्रोंडे विनियोंके घरमें विवाह के पाहिले दिन रात्रिमें पायजा नाम करके कुछ देविकी पूजा करते हैं, उसकी विधिवंशपात्रमें पापड जाडे २५ उनमें ५ कुंकुम लगाये हुए ५ जिरके ५ घनियेंके ५ चना दाल के ऐसे । और पापड बारीक २५ सेवइये लडुवा २५ खाजलिया २५ उड देके बड़े २५ विडि पानके २५ शलाका नारियल ५ पीचिकि ५ कोडिया ५ हल्दीकी गाँठ ५ निमकसेर । कपास २ कुंकुम चाँवल पूजाके वास्ते यह सब पदार्थ छावके लेके कत्या सहित पांच जवाई वरके घरको आवे उनको एक एक नारियल देना बाद सफेद वस्त्र कत्याको लपेटके कत्याके हाथसे पूजा करवाना । बाद मंगल घाटडी १ और मिठाई सरे १ कत्याके हाथमें देना । पीछे कत्या अपने घरको आवे । ऐसी रीति अनेक हैं और चित्रोंडे बिनियोंमें दसा विसाका मेद नहीं है ॥ ८५-३९० ॥ अब नागर बाह्मणीका भेद कहते । पिहले बहत्तर गोत्रके ब्राह्मण जो बडन-गरमें रहे बडेनगेर ब्राह्मण कहेजाते हैं। उनमें भिक्षक नागर और गृहस्थ

पृथ्वीराजचरित्रोक्तं विसलस्य कथानकम् ॥ आसी दिसलदेवो बै राजा गुर्जरदेशके ॥ ९३॥ षट्त्रिंशदुत्तरनवशते शाके च वैकम ॥ स्वनाम्ना नगरं कृत्वा यज्ञं चक्रे नृपोत्तमः ॥९८॥ तद्द्रष्टुमागतान्विप्रान्नागरान्वृद्धसंज्ञकान् ॥ दक्षिणां दातुमा-रेभे राजा प्रेमसमाकुलः ॥ ९६ ॥ न कुर्महे वयं सर्वे राज-न्दानप्रतिग्रहम् ॥ तच्छृत्वा नृपतिः प्राह तांवूलं तर्हि गृह्य-ताम् ॥ ९६ ॥ इत्युकां नृपतिस्तत्र लिखित्वा श्रामनामकम्॥ तांबुलवीटिकामध्ये ददौ बाह्मणहस्तके ॥ ९७॥ उद्घाटच वीटिकां विप्रा दङ्घा प्रामस्य नामकम् ॥ प्रतिप्रहो वलाजात-स्तस्मात्स्वीकुर्महे वयम् ॥ ९८ ॥ ततः प्रभृति ते विप्रा विसल्यास्वासिनः ॥ वृद्धात्प्रभिन्नाः संजाता वणिजश्च तथैव हि ॥ ९९ ॥ समूहो द्विवियस्तेषां श्रामभेदेन चाभवत् ॥ मिथः कन्याविवाहं च न कुर्वंति विशेषतः ॥ ४०० ॥ साटोद्कृष्णसाचोरमामाणां त्रितयं ततः ॥ द्दौ विसलदेवो वै नागर ऐसे दो भेदसे कहेजातेहैं ॥९१॥९२॥ अब विसल्नगर ब्राह्मणांकी उत्पत्ति कहताहं। पृथ्वीराजरासेमें कथा लिखीहै गुजरात देशमें ॥ ९३ ॥ विक्रमसंबत् ९३६के सालमें विसल्देव नाम करके राजा था उसने अपने नामसे एक नगर बसायाऔर पापसे मुक्त होनेके वास्ते वहां यज्ञ किया ॥९४॥ तव उस यज्ञ देखेनके वास्ते बडनगरसे बडनगरे ब्राह्मण आये। उनको देखके राजा प्रेमसे दक्षिणा देनेलगे। १९॥ तब ब्राह्मण कहने रुगे कि हम दान रेते नहीं। तब राजाने कहा कि दान दक्षिणा नहीं रेते तो तांबूल यहण करो ॥९६॥ ऐसा कहके विसलनगर यामका नाम पानमें लिखके बीडा ब्राह्मणके द्राथमें दिया ॥ ९७ ॥ ब्राह्मणने वाडा खोलके देखा तो भीतर गामका नाम देखके विचार किया कि वलात्कारसे प्रतिग्रह तो होगया, अब स्वीकार करना अवस्यह ॥९८॥ ऐसा निश्चय करके विसल नगरका दान लिया और उसके संबंधी वहां आयके रहे वह नगर सिद्धपुरसे दक्षिणमें वारह कोसके ऊपर है। वडनगर पूर्वमें पांच कोसके ऊपर है। फिर उसिन्ति विलस नगरे ब्राह्मण नामसे विख्यात भये ९९॥ उनमें संवा दो हैं। एक वीसनसरा, दूसरा अमदाबादी कहाजाता है। इनमें कन्या परस्पर देवे नहीं ॥ ४०० ॥ फिर और विसल्देवने ब्राह्मणोंको साटोद कृष्णोर्रे साचार ऐसे

बाह्मणानां विशेषतः ॥ १ ॥ ततः प्रभृति तन्नाम्ना विख्याता ह्यभवन्द्रिजाः ॥ आचारादिप्रभेदेन पृथक्तवेन स्थिताश्च ते बाह्यनागरभेदश्च पूर्वमेव प्रकीर्तितः ॥ चंडशम्मा ब्राह्मणश्च पुष्पविप्रस्य योगतः ॥ ३ ॥ अथान्यज्ञातिविप्रस्य कंन्यायाश्च प्रतिप्रहात् ॥ बारडाख्या ज्ञातिरेका त्यक्तकर्माः विशेषतः ॥ ४ ॥ प्रश्नोत्तराणां भेदश्च पूर्वमुक्तस्सविस्तरात् ॥ दुर्वाससः सुशीलस्य प्रश्नोत्तरकथानकम् ॥ ५ ॥ कांदिशीक-प्रभेदो वै ब्राह्मनागरमध्यगः॥ सर्वेष्वतेषु श्रेष्ठो वै विप्रो ह्यष्ट कुलोद्भवः ॥६॥ चतुरशीतिगोत्राणि पूर्वं तेषां दिजनमनाम् ॥ क्षेत्रनिर्माणसमये ततो द्वादशगोत्राजाः ॥ ७ ॥ विप्रा गताश्च तीन गांव बीडेमें दान दिये ॥१॥ उस दिनसे साटे।दरे नागर कृष्णोर नागर साचोरे नागर ऐसे नामसे दिख्यात भये । अब सब यह ब्राह्मण पहिले बडनगरे थे । परन्तु आचार भ्रष्टताके योगसे अपना अपना जथा बांधके जुदे होगये हैं। अपनी आचार भ्रष्टता अपने कूं माळूम पडतीनहीं है ॥२॥ अ<u>व वाह्यनगर</u> ब्राह्मणका भेद तो पाईले युष्पत्राह्मणोंकी द्यादिक निमित्तसे चंडशम्माने स्थापन किया। वह बाह्यनागर कहेजाते हैं ॥ ३॥ अब यह बाह्यनागरों से बारड नागर नाम करके एक ज्ञाति पैदाभई है उसका कारण यह है कि अन्य ज्ञातिके ब्राह्मणकी कन्याके साथ विवाह करके पिछे ज्ञातिमें दंड देके जो रहते हैं विशेष करके ब्रह्मकर्मसे जो छूटगयेहैं उनका वंश हालमें पूर्वोक्त शातिसे चलरहाँहै । वे बारखनागर कहेजाते हैं ॥ ४ ॥ अब प्रश्नोत्तरे नागर ब्राह्मणोंका भेद पिहले कहा है दुर्वासा ऋषिने देवमादिर वांधनेके वास्त पृथ्वीका प्रश्न किया। तब सुशील ब्राह्मणने उत्तर दिया। उसके वंशमें जो आगे ब्राह्मण भये है सव प्रश्नोत्तरे कहेजाते हैं। दंतकथा ऐसी है कि अहिच्छत्र प्राममें रहनेवाला एक ब्राह्मण देशांचरको निकला रसतेमें सात्रिको घरमें रहा वहां सात्रिमें एक राक्षस आयके घरवालेके वा तकको लगया तब घरवाले रोनेलगे इतनेमें यह ब्राह्मण अपनी विद्यांके सामर्थ्येसे राक्षससे कुमारको लाया तब पिशुन कहते दुष्टका हरण किया इस वास्ते <u>पिश्चनह</u>र नागर भये उन्होंको हालमें <u>पहनोरे कहतेहैं।। ५॥ और बाह्य नागरमें</u> कांदिशिक भेद भयाहै वे प्रकारि संभवते हैं यह सब भेद कहे उनमें अष्टकुछी बडनगरेहें वे उत्तम कहेजाते हैं ॥ ६ ॥ पिंहले क्षेत्र स्थापना करनेकी बखत ब्राह्मणोंके गोत्र ८४ वे उनमेंसे बारह गोत्र खडायते ब्राह्मणोंमें गये हैं बाकी ७२ गोत्र प्रवरका निर्णय

## भाषाटीकासमेत ।

कोटचर्के शेषास्तत्र द्विसप्ततिः ॥ गोत्राणां प्रवराणां प्रत कथितः स्फुटः ॥ ८ ॥ द्रष्टव्यः प्रवराध्याये विस्तरान्नोच्यत मया ॥ एषां भोजनसंबंधो कन्यासंबंध एव च ॥ ९ ॥ स्ववर्गेष्वेव भवति भोजनं कचिदन्यथा ॥ इत्येवं नागराणां वै चोत्पत्तिवीर्णता मया ॥ ४१० ॥

इति बाह्मणोत्पत्तिमार्तंडाध्याये नागरज्ञातिभेदवर्णनं नाम चतुर्दश प्रकरणं ॥ १४ ॥ इति पंचद्रविडमध्ये गुर्जरसंप्रदायः ॥

नागरोंका प्रश्राध्याय नाम करके प्रंथहें उसमें देखलेना ॥८॥ प्रवराध्यायके आरंभमें ऐसा लिखाई कि: 'श्रीमदानंदपुरमहास्थानीयंपचद्शशतगोत्राणां संवत् २८३ समये पूर्व तिष्ठमानाद्वेसक्षितगोत्राणां समानप्रवरस्य निवंधः' इसवास्ते उस श्रंथमें गोत्रप्रवर् निर्णय है अव वह पूर्वोक्त निणय है। अव यह पूर्वोक्त जो नागर हातिके भेद कहें उनका परस्पर मोजन संवंध और कन्याविवाहसंबंध अपनी अपनी हातिके समृहमें होताहै, कारण अनेक समृहमें धर्मभ्रष्टता होनेलगी वह कथा नागरखंडके १९३।१९६ वें अध्यायोंमें है और हीनवर्ण ग्रुप्तस्पांतरसे ज्ञातिमें संबंध करनेलगे इसवास्ते पीछे उन्होंने वंदावस्त किया कि भोजन और कन्यादान अपने वर्गविना दूसरेमें नहीं करना ॥९॥परंतु भोजनका थोडा फरफार है जैसा निहयाद परगनेमें बहनगरे विसलनगरे परस्पर एकएकके घरमें पानी पीते नहीं हैं स्रतमें पानी पीतेहें दक्षिण हैदराबाद मैसूर जिलेमें भोजन व्यवहार है ऐसा विलक्षण व्यवहार है परंतु जिसमें धर्म रहे वह बात करना सुल्य है ऐसा नागरब्राह्मण वनियोंका उत्पत्तिभेद वर्णन किया ॥ ४१०॥

इति नागरभेदवर्णन नाम १४ प्रकरण संदूर्ण मया॥

## अथ नागराणां गोत्रप्रवरनिर्णयचक्रम्.

|                |              |             |                                          |      | (    | 1     | ************************************** |                 | 1                           | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
|----------------|--------------|-------------|------------------------------------------|------|------|-------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सं.            | अवटंक.       | गोत्र.      | प्रवर.                                   | वेद. | शाखा | देवी  | गण                                     | देवता.          | भागज                        | शर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7              | द्वेपंचक.    | प्रोक्ण.    | विश्वष्टशक्तिपाराशर.                     | च.   | मा.  | भागरी | खोख-<br>ला                             | हाटके-<br>श्वर. | <b>५-</b><br>-झाला<br>पाटण. | शर्म.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <del>-</del> - | द्वे.        | कापिष्ठला.  | 1                                        |      |      | 77    | 7,7                                    | "               | ৬                           | गो.<br>२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ą              | ग्रेनातलखा.  | अलुभाण.     | वशिष्ठकौंडिन्यमैत्रावरुण <b>३</b>        | ਧ.   | मा.  | 77    | 77                                     | ,,              | !                           | दत्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲,             | पंड्याभ्धर.  | भारद्वाज.   | भारद्वाज आंगिरस<br>वार्हस्पत्य. ३        | 琚.   | आ.   | 77    | 77                                     | 77              |                             | न्रात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | ļ            | बार्कराक्ष. | भृगुच्यवनआप्तुवानौदु-<br>म्वर जसदिन्न ५  | ₹.   | आ.   | "     | 79                                     | 9:              |                             | सित्र.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| દ્             | वासमोडासाके. | गौतम.       | गोतमआंगिरसऔतथ्य३                         | य.   | मा.  | 77    | 79                                     | 79              | 90                          | दत्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| v              | जानि.        | गार्थ.      | अंगिरससारद्वाजवाईस्प-<br>शृयच्यवनगंगेतिप |      |      | 77    | 57                                     | 7:              | ٠4                          | शर्म.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤              | त्रवाडि.     | कौंडिन्य    | वसिष्ठकौँडिन्यमित्रावरु.३                | सा.  | कौ.  | 77    | "                                      | 77              |                             | दत्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

इति अष्टुकुल ब्राह्मणाः ।

अथ खडायता विप्र बिणक्उत्पत्तिप्रकरण ॥ १५ ॥ ॥ अथ खडायताविप्रविणगुत्पत्तिसारमाह ॥ उक्त च पाभ्र कोटचर्कमाहात्म्ये ॥ शौनक उवाच ॥ ॥ सृतसूत महा-भाग कथां वद मनोहराम॥यस्यां वे श्र्यमाणायां कोटचर्कों मुक्तिदायकः ॥ १ ॥ कोटचर्को नाम को देवः कस्मिन्देशे प्रतिष्ठितः ॥ ॥ सृत उवाच ॥ कल्पांते विष्णुकर्णाभ्यामु-त्पन्नौ मधुकेटभौ ॥ २ ॥ तौ हंतुं भगवान विष्णुः कोटचर्कं

अव खडायते ब्राह्मण और बीनयोंकी उत्पत्ति कहते हैं शीनक प्रश्न करते हैं हे स्ता उत्तम मनको आनंद करे ऐसी एक कथा वर्णन करो जिस कथाके श्रवण करनेसे कीटचर्क भगवान सुक्तिदायक होवें ॥१॥ और कोटचर्क भगवान कीन देव हैं और कीनसे देशमें प्रतिष्ठित हैं सो कहो सूत्र कहनेलगे पहले कल्पांतकी वखत विष्णुके कानोंसे मधुकेटभ दो दैत्य उत्पन्न होते भये ॥२॥ उन दोनोंको मारनेके वास्ते विष्णुने कोटचर्कका रूप

रूपमाश्रितः॥ कोटचर्करूपं हद्देव ताबुभौ निधनं गतौ ॥ ॥३॥तदा ब्रह्मा भयान्मुक्तः स्तुत्वोवाच विभु तदा ॥ कोटच-केंश स्वरूपं ते भुवि संस्थाप्यते मया ॥ ४ ॥ साभ्रमत्या-स्तटे रम्ये गुर्जरे विषये महत् ॥ तत्र त्वं वस देवेश कृपां कृत्वा ममोपरि ॥५॥ कोटचर्क इति नाम्ना वै सर्वलोकेषु विश्वतः श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ त्वया तु चिन्तितं कार्यं तत्र सर्वं भवि-ष्यति ॥ ६ ॥ साभ्रमत्यास्तटेऽत्रैव सन्निधानं मया कृतम् ॥ कोटचर्क इति नाम्ना त्वं मन्मूर्तिं स्थापयाद्रात् ॥७॥१वेता-ननां श्वेतभुजां स्वेतमाल्यानुलेपनाम् ॥ आद्यस्य तु युगस्यैव त्वं मूर्ति परिकल्पय ॥८॥ पार्षदौ तत्र संस्थाप्यौ सुनून्द्नंद-नावुभौ ॥ कार्तिके शुद्धपक्षे तु एकादश्यां शुभे दिने ॥ ॥ ९ ॥ सूर्यवारे सुनक्षत्रे ह्यहं जातस्तदाब्जज श्यां ताबुभौ दैत्यौ मत्तो निधनमापतुः ॥ ३० ॥ सा द्वादशी श्रेष्ठा वैष्णवी तिथिरुच्यते॥ महोत्सव-स्तत्र कार्यो मत्पूजा च सुविस्तरात् ॥ ११ ॥ एवं विष्णो-र्वचः श्रुत्वा तथैव कृतवान विधिः ॥ ॥ सृत उवाच ॥ धारण किया वो कोटचर्करूप देखतेही वे दोनों दैत्य नाज्ञ पाये ॥३॥ उस बखत ब्रह्मा भयसे मुक्त होयके विष्णुको नमस्कार करके कहनेलगे हे कोटचकेंश ! यह तुम्हारा स्वरूप पृथ्वीमें मेरे करके स्थापन होताहै ॥४॥ गुजरात देशमें साभ्रमवीके तट ऊपर वहां आप कृपाकरके वास करना ॥ ५ ॥ कोटचर्क (कोटारक्र) नामसे सब लोकोंमें विख्यात हो। श्रीभगवान् कहनेलगे कि ब्रह्मा ! तुमने जो विचार किया है सो सब होवेगा ॥६॥ साभ्रमतीके तट ऊपर मैंने अपना अंश रखाहै । तुम कोटचर्क नामसे मेरी मूर्तिका स्थापन करे। ॥ ७ ॥ श्वेतवर्णका मुखारविंद श्वेत चंदनसे चर्चित ऐसी सत्ययुगकी मूर्तिकी कल्पना करो ॥ ८ ॥ और मेरे द्वारके पास दोनों तरफ नंदसनंद पार्षदगणको स्थापन करो कार्तिक शुद्ध एकाद्शिके दिन ॥ ९ ॥ रविवार शुभ नक्षत्रमें में प्रकट भयाहूं और दादशीके दिन वे मधुकैटभ दोनों दैत्य नाश पाये हैं॥ १०॥ इसवास्तें वह दादशी वैष्णवी तिथि उत्तम कहतेहैं।उस दिन वडा उत्सव और विस्तार-सैं मेरी पूजा कराना ॥ ११ ॥ ऐसा विष्णुका वचन सुनके ब्रह्माने कोटचकेंशकी बडी

त्ततः कदाचित्तत्तीर्थं मानवा समुपागताः ॥ १२ ॥ तैस्तु स्नानं कृतं तत्र कोटचकेंशो नमस्कृतः ॥ ततो विमानसंघस्तु तान्नेतुं समुपस्थितः ॥ १३ ॥ तहङ्घा महदाश्रयं राक्षसाः समुपस्थिताः ॥ ते सर्वे प्रदुता दिग्भ्यो विमानाकर्षणोत्सुकाः ॥१४॥ तांस्तु हङ्घा महोत्पातानस्मरनगणपं च ते ॥ गणेशः संप्राप्तो इतवात्राक्षसांश्च तान् ॥ १५ ॥ विमानस्था नराः सर्वे स्तुत्वा तं गणनायकम् ॥ प्रासादे स्थापयामासुर्ग-णेशं दुःखनाशकम् ॥ १६ ॥ ततस्तुतो गणेशस्तु मया स्थातव्यमत्र हि ॥ इत्युक्ता स्वर्गगान्तान्वे तत्रैवांतर घीयत ॥ ॥ १७ ॥ तत्र कृता महापूंजा कोटचर्कस्य महात्मनः ॥ खंड-पूर्वेर्द्विजैः सेर्वेवेष्णवेश्व महात्मभिः ॥ १८ ॥ ततस्तस्मि-न्महातीर्थे हनुमान् भुवि संस्थितः ॥ पुरा वै ब्राह्मणः कश्चि-द्वेदशर्मेति विश्वतः ॥ १९॥ तीर्थयात्राः प्रकुर्वाणः प्राप्तः सार-स्वतं तटम् ॥ तिस्मन्सरस्वतीतीरेदुर्गामंबां प्रपूज्य च ॥ ॥२०॥ ततो लोकमुखाच्छृत्वा कोटचर्कं तीर्थमुत्तमम् ॥ तत्र पूजा कियी। स्त कहने हो है शौनक! उस उपरान्त किसी समयमें उस तीर्थमें अनेक मनुष्य आये ॥ १२ ॥ मनुष्यांन स्नान करके कोटचर्केशको नमस्कार किया। उस बखत उनको छेनेक वास्ते विमानसमूह प्राप्तभया ॥ १३ ॥ वह आश्चर्य देखके राक्षस विमानोंको खेंचनेवार्छ प्राप्तमय दश दिशाओं में दौडने लगे ॥ १४ ॥ तब राक्षसोंको देखके वे मानव सब गणपितका स्मरण करतेभये । उस बखत गणपाति प्रकट होयके राक्षसोंको मारतेभये ॥ ५१ ॥ विमानोंमें वैठेहुए मानव सब उन गणपतिका स्तवन करके प्रासाद ( भंदिर ) में स्थापन करतेभये ॥ १६ ॥ तब गणपति स्वर्गमें जानेवाले मानवेंको इस क्षेत्रमें में रहंगा ऐसा कहेक ग्रुप्तभये ॥ १७ ॥ वहां खंडराव्द है पाईले जिनको ऐसे जो खडायत ब्राह्मण और वैष्णव वनियोंने कोटचर्ककी महापूजा कियी ॥ १८ ॥ उस उपरांत उस महातिर्थमें इनुमान्जी रहते भये । पहिले एक वेदशम्मी नामकरके ब्राह्मण था ॥ १९ ॥ वह तीर्थ यात्रा करते करते सरस्वती नदीके तट ऊपर आया वहां दुर्गादेवीकी पूजा करके ॥ २० ॥ पीछे छोगोंके मुखसे कोटचर्क तीर्थकी महिमा अवणकरके जो बारह योजन दूर है वहां जाने

गंतुं मनश्रके दूरं द्वादशयोजनम् ॥ २१ ॥ पादयोर्नास्ति मे शक्तिः किं कर्तव्यमतः परम् ॥या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता ॥२२॥ सा देवी मन्मनोवाञ्छापूर्तिं कर्तुमिहाईति॥ इत्थं तेन स्मृता देवी हनुमंतमचिंतयत् ॥ २३ ॥ स्मृतमात्रो हि हनुमान प्रणम्य चायतः स्थितः ॥ ॥ देव्यवाच ॥ हतुमञ्छूणु मद्राक्यं वेदशर्मा दिजोत्तमः ॥ २४ ॥ पादयोर्ब-लहीनश्च तं गृहीत्वा द्विजोत्तमम् ॥ कोटचर्कतीर्थं संप्राप्य त्वया स्थातव्यमेव च ॥ २५ ॥ तत्र त्वां पूजियप्यंति तेषां कार्यं भविष्यति ॥ इत्युक्त्वा सा भगवती तत्रैवांतरधीयत॥ ॥ २६ ॥ ततो हनूमान् परमानुभावो वित्रं गृहीत्वा परमत्र-हृष्टः ॥ क्षणेन खं प्राप्य ततो हि वेगात्कोटचर्कतीर्थं सहसा जगाम ॥ २७ ॥ वेदशर्मातु संप्राप्य नत्वा कोटचर्कमद्भुतम्॥ हतुमंतं प्रणम्याथ प्रतिष्ठामकरोट्दिजः ॥२८॥ तेत्रैव स्थापि-तः शभुः कपालेश्वरसंज्ञकः ॥ विष्णुना यत्र शभुवें मुक्तो ब्रह्मकपालतः ॥ २९ ॥ कपालेशप्रसादेन का उत्साह किया ॥ २१ ॥ परंतु पांवमें शक्ति नहीं है कैसा करना जो देवी सर्वमाणि मात्रके वीचमें शक्तिरूपसे रहती हैं ॥ २२ ॥ वे देवी मेरी मनकी वाञ्छा पूर्ण करनेको थोग्य हैं ऐसा देवीका स्तवन करते देवीने हनुमानको स्मरण किया ॥२३ ॥ तब हनु-मान् नमस्कार करके सामने आयके खडेरहे तब देशी कहतीहैं हे इनुमान् ! मेरे वचन अवणकर वेदशर्मा जो ब्राह्मणहै ॥ २४ ॥ वह पांवसे बलहीन है इसवास्ते उस ब्राह्मणी-त्तमको लेके कोट्यर्क तीर्थमें स्थापनकरो । और तुमभी वहां रहो ॥ २६ ॥ उस तीर्थमं जो तुम्हारी पूजा करेंगे उनके कार्य सिद्ध होवेंगे । ऐसा कहके देवी अंतर्धान भई॥२६॥तव हनुमान्जी प्रसन्न होयके वेदशर्मा ब्राह्मणको छेके क्षणमानमें कोटचर्क तीर्थमें आये ॥ २७ ॥ वेद्शमी वहां तीर्थमें आके कोटचर्क भगवान्का नमस्कार करके वाद हनुमान्को नमस्कार करके हनुमान्जीकी मृतिकी मतिष्ठा कियी ॥ २८॥ और उसी ठिकाने विष्णुने कपालेश्वर महादेवका स्थापन किया जिस ठिकाने दिव ब्रह्मकपालसे मुक्त भये॥ २९॥ इसवास्ते कपालेश्वर नाम भया॥ वो कपालेश्वरके अनु-यहस दीक्षित नाम करके ब्राह्मण रोगसे मुक्त होयके धनवान् भया और दूसरी कथा

ब्राह्मणः ॥ रोगैर्भुक्तो धनी जातः कथामन्यां वदामि ते ॥ ॥ ३० ॥ मृत उवाच ॥ पुरा कश्चिद्द्विजो धीर आसीच्च ब्रह्मवित्तमः ॥ स कदाचिज्जगामाथ चमत्कारपुरं द्विजः ॥ ॥३१॥ नागरैर्बाह्मणैर्घाप्तं वेदशास्त्रार्थपारगैः ॥ नीतिशास्त्रेषु कुंशलैराचाराणां प्रवर्तकैः ॥३२॥ तान्सर्वान्नागरात्रत्वा धीरोवै ब्राह्मणः स्थितः॥तत्र यात्राविधिं कृत्वा हाटकेशं प्रपूज्यच३३॥ ततस्तोत्रं चकाराथ स धीरो ब्राह्मणोत्तमः ॥ हाटकेश महादेव प्रपन्नभयभंजन ॥ ३४ ॥ दारिद्रचेणाभिभूतोऽस्मि निद्रां नैव लभे निशि ॥ पुत्रादिभिः पीडितश्च श्चुत्पिपासाकुलैः सदा ॥ ॥३५॥ ॥ अस्माकं ज्ञातिंभिः सार्द्धं विरोधो हि महानभूत् ॥ विद्यावादेन भो देव बुद्धिर्नष्टा मनीषिणाम् ॥ ३६ ॥ बुद्धिना-शात्ततो अष्टा वयं सर्वे महेश्वर ॥ एतस्मात्कारणाद्वह्मंस्त्वामहं शरणं गतः ॥३७॥ सूत उवाच ॥ ॥ एतच्छुत्वा महादेवो भगवान्भक्तवत्सलः ॥ उवाच भोभो ब्रह्मर्षे मत्प्रसादात्सुखंतव ॥३८॥ कोटचर्कतीर्थं भवतां समागमो ह्यष्टा दशानां हि मया कृतः पुरा ॥ तस्मिन्समाजे मम यज्ञहेतौ मया ततश्चोक्तमिदं

कहता हूं ॥३०॥ स्त कहते हैं हे शौनक! पहले कोई एक धीरकरके ब्राह्मण था सो एक समयमें वडनगर करके ब्राम है वहां आया ॥३१॥ वेदशास्त्रके जाननेवालों नीति में कुशल आचार संपन्न ऐसे नागर ब्राह्मणोंसे वह नगर व्याप्त है॥३२॥और धीर ब्राह्मण सब नागरोंको नमस्कार करके यात्राकी विधिकरके हाटकेश्वर महादेकी पूजा करके ॥३३॥स्तुति करताहे हे हाटकेश्वर! तुम शरणागतके भय दूर करनेवाले हो ॥३४॥ में दाग्दिचसे व्याप्तभयाहूं रात्रीमें निद्रा नहीं है। क्षुधातुर पुत्रादिकोंसे में सदा पीडित हूं ॥३५॥ और ज्ञातिसे भी बडा विरोध भया है। विद्याविवादसे अच्छे मनुष्योंकी बुद्धि नष्ट होतीह ॥ ३६ ॥ बुद्धिनाशके योगसे हम सब नष्ट हुए हैं इसवास्ते हे भगवन ! आपके शरणागत हैं॥ ३७॥ स्त कहनेल में ऐसा धीर ब्राह्मणका वचन सुनके महादेव कहते भये हे ब्राह्मण! मेरे अनुप्रहसे तुझे सुख होवेगा॥ ३८॥ कोटचर्क तीर्थमं पाहले तुम अठारह ब्राह्मणोंका समागम मैंने किया और उस सभामें यज्ञकरनेके वास्ते

वचो महत् ॥३९॥ कोटचर्कतीथें मम ब्रह्महत्या यज्ञः कृत-स्तेन विनाशमागता ॥ त्वदाज्ञ्या यज्ञविधिः कृतो महान्त्रस-व्रचित्तेन मया पुरारिणा । ४०॥ उक्तं मया वरो युक्तो वि-यतां तु यथिप्सतम्॥ततो भवंतः सर्वेऽपि विचार्येव स्थिता-श्चिरम् ॥४३॥ततस्ते ब्राह्मणाः सर्वे स्त्रियः प्रद्वे गृहे गताः ॥ ताभिः सार्द्धं खट्टपटे संप्रवर्ते पुनः पुनः ॥ ४२॥ ततः सर्वे द्विजा जाता खडायतेति संज्ञया ॥ तस्माद्भवद्वशजानां खडा-यतेति नाम च ॥४३॥ अष्टादशानां विश्राणां द्रौ द्रौ तु परि-चारकौ ॥ वडनगरादानीय दत्तावित्यर्थः ॥ सच्छूद्रौ सेवकौ प्रोक्तो ह्येकैकस्य द्विजस्य च ॥ ४४ ॥ खडायतास्त सच्छूदा मया प्रोक्ताः पिनाकिना॥ सच्छूद्राणां च तेषां वै विवाहे विधिरुच्यते ॥ ४५ ॥ पौराणिकैर्महामंत्रैः कर्तव्यं सर्वमेव हि ॥ इयान्विशेषस्तु मयैव कथ्यते खडाः यतानां द्विजसेवकानाम् ॥ निष्पावखंडैस्तु चरुर्विघयो ग्रहप्रपूजा हवनं न चैव ॥ ४६ ॥ सुमंगलीकन्यकाया प्रामे

मैंने वचन कहा ॥ ३९ ॥ हे थीर ब्राह्मण ! कोट्यकंतीर्थमें तेरी आज्ञासे मैंन प्रसन्न चित्तसे यज्ञिविधि किया उससे मेरी ब्रह्महत्या नाश भई ॥ ४० ॥ पीछे मैंने तुमको कहा कि इच्छित वरदान मांगो उस बखत तुम सब विचार करके थोंडी वखत वहां बैठे ॥ ४१ ॥ बाद सब ब्राह्मण अपनी अपनी स्त्रियोंको पूछनेके वास्ते घर गये । स्त्रियोंके साथ वारंबार खटपट करनेलगे । परन्तु मांगनेका निश्चय नहीं किया ॥४२॥ उस कारणसे खडायते नाम करके ब्राह्मणभये । इस वास्ते तुम्हारे वंशमें जो उत्पन्न होवेंगे वे खडायते नामसे विख्यात होवेंगे ॥ ४३ ॥ तुम जो अटारह ब्राह्मण हो सो तुम्हारे सेवक सच्छूद्र एकएक ब्राह्मणको दो दो बडनगरसे खुलायके देताहूं ऐसा कहके दिये ॥४४॥ और कहनेलगे कि ये जो तुमको मैंने सच्छूद्र सेवक दिये हैं वे भी खडायते बनिये कहे जातेहें और खडायते बनियोंमें जो विवाहमें विधि होतीहें सो कहताहूं ॥४६॥ वह बनियोंका सब कर्म पुराणोक्त मन्त्रोंसे करना और इतना विशेष है ॥ ४६॥ विवाह चतुर्थीकर्ममें चरुभक्षणकी वखत बालनामक जो धान्य है उसकी

पर्यटनं न च ॥४७॥ ततस्तत्र द्विजश्रेष्ठ नगरं निर्मितं मया ॥ विश्वकर्मा मयाज्ञप्तो नगरं तच्च कारयत् ॥४८॥ तस्मिन्स-नगरे रम्ये दुःखदारिद्रचनाशके॥मया दत्ते द्विजंद्राणां तस्मि-ब्रेव वस द्विज ॥४९॥ यस्मिन्काले मया विष्र वरो दत्तो द्विज-न्मनाम् ॥ तस्मिन्काले त्वया तत्र न श्रुतं वचनं महत् ॥५०॥ तस्मात्त्रवेव वस्तव्यं कपालेश्वरसन्निधौ ॥ तत्र ते दुःखदारिद्रंच सर्वं नश्यति तत्क्षणात् ॥ ५३ ॥ इत्युक्ता तु महादेवस्तेत्रैवां-तरधीयत ॥ स धीरो ब्राह्मणस्तस्मात्कोटचर्केशं ॥५२॥ कोटचर्कस्य सुमीपे तु कार्त्तिकत्रतयोगतुः ॥ विष्णु-दासादयः सर्वे जग्मुर्वेकुंठमुत्तमम् ॥ ५३ ॥ अत्रैव नीलकं-ठारुयो महादेवश्च संस्थितः॥ ॥ शौनक उवाच ॥ ॥ खडा-यतानां गोत्राणि जातानि तद्वद् ॥ ५४ ॥ कथं गोत्राणि तान्येव तेषु गोत्रेषु के मताः ॥ जनकः कृष्णात्रेयश्रकौशिकस्त तृतीयकः ॥ ॥ ५५ ॥ वसिष्ठश्च भरद्राजो गाग्यों वत्सश्च सप्तमः ॥ एतानि गोत्राणि द्विजर्षभाणां खडायतानां हि कृतानि तेन ॥५६॥

दालका चरु बनाना ग्रह्शांति पूजा ह्वन करना नहीं सुमंगल कन्याकी घाटडी गांव-में फिराना नहीं। कोई रामेश्वरकी पूजा करतेहैं ॥४७॥ तदनन्तर हे धीर बाह्मण ! उस क्षेत्रमें विश्वकर्माको बुलायके भैंने नगर निर्माण किया ॥ ४८ ॥ वह रमणिक दुःख दारिद्रच नाशक नगर मेंने अठारह बाह्मणोंको दिया । उसमें वासकर ॥४९॥ जिस बखत उन ब्राह्मणोंको मैंने वरदान दिया उस समय तुमने मेरा वचन सुना नहीं॥५०॥ इस वास्ते उस कोटचर्क क्षेत्रमें कपालेश्वर महादेवके समीप निवास करना वहां सब दुःख दारिद्रच तत्काल नाश पावेगा॥५१॥इतना कहके शिव अंतर्धान हुए।धीरब्राह्मण कोटचकेंशके समीप गया॥५२॥ कोटारकर्जाके नजदीक कार्तिकमासके व्रत करनेसे विष्णुदासादिक वैकुंठको जातेभये ॥ ५३ ॥ इसी क्षेत्रमें नीलकंठ महादेव स्थित हैं । शौनक पूलनेलगे कि हे स्त ! खडायते ब्राह्मणोंके गोत्र कितने हैं नाम क्या हें ? सो कहे। । स्त बोले हे शौनक ! जनक १ कृष्णात्रे २ कौशिक ३ विसष्ठ ४ भरद्राज ५ गार्गदिवत्स७यह सात गोत्र खडायते ब्राह्मणोंके शिवने स्थापन किये हैं ॥५४–५६॥ कोटचर्कदेवेन तथा शिवेन कपालनाथेन महेश्वरेण ॥ अथ-देवीः प्रवक्ष्यामि तेषां चैव यथाक्रमम् ॥ ५७ ॥ पूर्व वाराहि नामा तु द्वितीया तु खरानना ॥ चामुंडा बालगौरी च बंधु-देवी तु पंचमी ॥ ५८ ॥ षष्टी च सौरभी नाम ह्यात्मच्छंदा हि सप्तमी ॥ वणिजां च प्रवक्ष्यामि गोत्राणि विविधानि च ॥ ॥ ५९ ॥ गुंदानुगोत्रं नांदो छिमिदियाणु तृतीयकम् ॥ नानु नरसाणु ५ वैश्याणु ६ मेवाणु सप्तमं तथा ॥ ६० ॥ भट-स्याणु साचेलाणु सालिस्याणु तथैव हि ॥ कागराणु तथा गोत्रमित्थं तेषां प्रकीर्तितम् ॥ ६३ ॥ देव्यश्च द्वादश प्रोक्ता-स्तत्राद्या नेषुसंज्ञका ॥ ततो गुणमयी प्रोक्ता नरेश्वरी तृती-यका ॥६२॥ तुर्या नित्यानंदिनी तु नरसिंही च पंचमी ॥ षष्टी विश्वेश्वरी प्रोक्ता सप्तमी महिपालिनी ॥ ६३॥ भंडोद्य-ष्टमी देवी शकरी नवमी तथा ॥ सुरेश्वरी च कामाक्षी देव्यो ह्येकाद्शः स्मृताः॥६४ ॥ द्वाद्शं च तथा प्रोक्तं गोत्रं कल्या-णमेव हि ।। तथा कल्याणिनीयं वै द्वादशी तु प्रकीर्तिता ॥ ॥ ६५ ॥ इति तेषां तु गोत्राणि देव्यश्च पारिकीर्तिता ॥ कोटचकें संस्थितिस्तेषां वणिजां च द्विजन्मनाम् ॥ ६६॥

अब वेत्रेय सात गोत्रोंकी कुलदेवता कमसे कहते हैं ॥ ५७॥ प्रथम बराही १ सरानना २ वा मुंडा ३ वालगोरी ४ वंधुदेवी ५ सीरभी ६ आत्मच्छंदा ७ अब खडायते विनयोंके गोत्र कहते हैं ॥ ५८॥ ५९ ॥ गुंदाणु गोत्र १ नांदोंछ गोत्र २ मिंदियाणु गोत्र ३ नांतु गोत्र ४ नरसाणु गोत्र ५ वैश्याणु गोत्र ६ मेर्वाणु गोत्र ७॥६०॥ भटस्याणु गोत्र ८ साचेलाणु गोत्र ९ सालिस्याणु गोत्र १० कागराणु गोत्र ११ क-ल्याणगोत्र १२ ऐसे वारह गोत्र बनियोंके कहे ॥ ६१॥ अव वारह कुलदेवी कहतेहें—नेषुदेवी १ गुणमयी २ नरेश्वरी ३ तुर्या नित्या नंदिनी ४ नरिसंही ५ विश्वेश्वरी ६ मिहिपाछेनी ७॥ ६२॥ ६२॥ ६३॥ मंडोदरी ८ शंकरी ९ सुरेश्वरी १० कामाक्षी ११ कल्याणिनी १२॥ ६४॥ ६५॥ ऐसे खडायते बनियोंके वारह गोत्र बारह कुलदेवी

खडायतानां सर्वेषां कोटचकों मुक्तिदायकः ॥कपालेशो महादेवः नीलकंठस्तथेव च ॥ ६७ ॥ चर्मक्षेत्रं तथा सूर्यक्षेत्रं
श्रीगलितेश्वरम् ॥ शकलेशं तथा तार्थ वालमीकेराश्रमस्तथा
॥६८॥ यत्र पूर्व तु रामेण सीता त्यक्ता महात्मना ॥ तस्याः
म्रुतौ समुत्पन्नौ कुशो लव इति स्मृतौ ॥ ६९ ॥ याभ्यां
पूर्व हतं सर्व श्रीरामस्य बलं महत् ॥ अश्वमेधसमारंभे
श्रीरामस्य महात्मनः ॥ ७० ॥ गजासुरं यत्र हत्वा गजचमधरो हरः ॥ चर्मक्षेत्रं तु तज्ञातं यत्र श्रीशंकरेण च ॥ ७९ ॥
गजचर्म धृतं रक्तं तेन श्रीगलितेश्वरः ॥ ७२ ॥ तेन्तैव रक्तेनतदुद्रवेन नदी तदा रक्तवती वभूव ॥ श्रीसाश्रमत्या सलिलेन मिश्रिता पापामलानां प्रशमं चकार ॥ ७३ ॥ कृते कृतवती नाम त्रेतायां मणिकर्णिका ॥ द्वापरे चंद्र भागा च कलौ
साश्रमती स्मृता ॥ ७४ ॥ कर्णिकालये महातीर्थे कोटचकें
कुलदेवता॥ ब्रह्मस्थानं च तत्त्रोक्तं खंडाख्यं पुरमीरितम्।७६।
दधीचेराश्रमस्तंत्र महापुण्यफलप्रदः ॥ दुरधेश्वरोमहादेवः सप्तश्रोतेश्वरस्तथा ॥७६॥ वकदाल्भो ऋषिस्तत्र ह्यश्विनाख्यो

वर्णन किये ॥ ६६ ॥ यह खडायते ब्राह्मण और बिनयोंकी मुक्ति देनेवाला कोटारक देवहें और इस कोट्यकंक्षेत्रमें कपालेश्वर नीलकंटिश्वर चर्मक्षेत्र सूर्यक्षेत्र श्रीगलितेश्वर शक्लेश तीर्थ वालिमीकि ऋषिका आश्रम यह सब इस क्षेत्रमें हैं ॥ ६० ॥ ६८ ॥ जिस क्षेत्रमें पहिले रामचंद्रने सीताका परित्याग किया । पीछे सीताक दो पुत्र कुश, लव जहां उत्पन्न होते भये ॥ ६९ ॥ जिन कुशलवोंने अश्व भेधके बखत इस जगह रामचंद्रकी सेना बहुत नाश किया ॥ ७० ॥ जिस दिकाने शिवने गजासुरको मारके गजचर्म अंगमें धारण किया उससे चर्मक्षेत्र भया ॥ ७१ ॥ और चर्म धारण करके उसमेंसे जो रक्त गलितभया उससे वहीं नदीं भई । उसका श्रीसाश्रमतीमें संगम भया और गलितेश्वर महादेव भये ॥ ७२ ॥ ॥ ७३ ॥ साश्रमतीके युगपरत्वकरके चार नाम हैं । सत्ययुगमें कृतवती न्नेता-युगमें मणिकिणिका । द्वापरेंम चंद्रभागा काल्युगमें साश्रमती नामहै ॥ ७४ ॥ किंगकारूप जो कोट्यर्क तीर्थ उसमें ब्राह्मणांके स्थानके और खंडपुर नाम कहीं। ७५ ॥ उसके नजदीक द्वीचऋषिका आश्रम है दुग्धेश्वर महादेव और

महेश्वरः ॥ एतद्रः कथितं विप्राः कोटचर्कस्य महात्मनः ॥ ॥ ७७ ॥ माहात्म्यं पुण्यदं धन्यं सर्वपापप्रणाशनम् ॥ धर्मा- र्थकाममोक्षाणां कारणं परमं मतम् ॥ ७८ ॥ खडायतास्तु ये विप्रास्तेषां नान्यः प्रतिप्रहः ॥ षडक्षराणां विप्राणां विण्ञां चेव देवः कोटचर्क एव च ॥ एतन्माहात्म्यमतुलं नृणां दुःखविमोचनम् ॥ ८० ॥ एतच्छुत्वा नृणां सद्यः सर्वपापक्षयो भवेत् ॥ एतस्मात्कारणाद्विप्राः श्रोतव्यो महिमा महान् ॥ ८९ ॥ इति खडायतविष्रवणिगुत्पित्तसारवर्णनं नाम ज्ञातिष्रकरणम् ॥

॥ १९ ॥ इति पंचद्रविडमध्ये गुर्जरसंप्रदायः ॥ सप्तश्रोतेश्वर महादेव॥७६॥वकदालभ्य ऋषि आश्विनी महादेव इतने यह क्षेत्रदेव हैं।७०॥ कोट्यकंक्षेत्रका माहात्म्य पुण्यकारक धर्म अर्थ काम मोक्षका परम साधक है ॥७८॥

काट्यक्स निर्मा महित्स्य पुण्यकारक यम अय काम महिका परम राज्य है तिल्हायत विर्मोको खडायत विणक्तिका प्रतिप्रह है। १७९॥ यह ब्राह्मणबनियोंके देव कोट्यक हैं। यह माहात्स्य-दुः खमोचक है।। ८०॥ इसके अवण करनेसे मनुष्योंके पाप तत्काल क्षय पावते हैं। इस वास्ते हे ब्राह्मणों! अवस्य यह अवण करना।। ८९॥

इति खडायतिवप्रवाणिक् उत्पत्तिप्रकरणम् ॥ १५ ॥

## अथ वायडा ब्राह्मणवणिग्रत्पत्तिप्रकरण १६.

अथवायडाब्राह्मणवणिग्रुत्पत्तिसारः कथ्यते ॥ उक्तं च ॥ वायुपुराणे मारुतोत्पत्तिप्रसंगे ॥ ऋषय ऊचुः ॥ सूतस्त महाभाग देवदानवरक्षसाम् ॥ पिशाचोरगनागानां संभवः कथितस्त्वया ॥ १ ॥ न वायोः कथितोत्पत्तिस्तस्माद्वर्ण यतांहिनः ॥ दित्याः पुत्रः कथं तात देवत्वमुपजिम-वात् ॥ २ ॥ तत्कीर्तयेति संपृष्टो सूतः प्रोवाच साद्रम् ॥

अब वायहे ब्राह्मण और वायहे विनयोंकी उत्पत्ति कहते हैं शीनक प्रश्न करते हैं हे सूत! तुमने हमको पिहले देव दैत्य राक्षसादिकोंकी उत्पत्ति कही॥ १॥ परन्तु वायुकी उत्पत्ति कही नहीं है सो कि दितिका पुत्र दैत्य होना चाहिये । सो देवत्वको कैसे पुरा कृतयुगे वित्रो जयश्च विजयस्तथा ॥ ३ ॥ शापाच सन-कादीनां दैत्यत्वं प्रापितौ दितेः ॥ ताभ्यां संपीडिता लोका-स्तदा विष्णुः सुरेश्वरः ॥ ४ ॥ वाराहंरूपमाश्वित्य हिरण्याश्व जघान ह ॥ ततो नृसिंहरूपेण हिरण्यकशिषुः पुरा ॥ ५ ॥ तनयौ निहतौ श्वत्वा विष्णुनाऽथादितिस्तथा ॥ हरोद सुभृशं प्रेम्णा प्रोवाच प्रणता पतिम ॥ ६ ॥ हतपुत्रा कथं स्वामि स्थातु शक्तास्मि भूतले ॥ न संति तनया यासां वंध्यास्ता हि प्रकीर्तिताः ॥७॥ न तासां वदनं कश्चित्प्रातरेवावलोकते॥ तस्मादेहि सुतं ब्रह्मन् देवराजसमं रणे ॥ ८ ॥ कश्यप उवाच ॥ वृतं चत्कुरुषे सुभु संवत्सरमतदिता ॥ तदा ते भविता पुत्रो देवदानवद्र्पहा ॥ ९ ॥ श्वत्वाभृतः सु वचनं दितिः प्रोवाच भूपते ॥ कस्मिन्देशे तु कर्तव्यं यत्र शीष्ठं फलं भवेत् ॥ १० ॥ कश्यप उवाच ॥ शृणु भद्रे प्रवक्ष्यामि देशानासुत्तमोत्तमम्॥ धन्वसौवीरमद्राणां संघौ सुरविनिर्मिता ॥ ११ ॥ वाटिका विपुला रम्या वरवापी विभूषिता ॥ वसंति मातरो यत्र सर्व-

प्राप्तभयो ॥२॥ स्त कहते हैं सत्ययुगमें जय विजय नामक विष्णुके द्वारपाल दो थे ॥२॥ वे सनकादिक सुनियोंके शापसे आसुरीयोनिमें आय वे दितिके गर्भले पैदा होयके लोकोंको पीड़ी करनेलगे॥४॥ तब विष्णुने बराहरूप धारण करके हिरण्यक कू मारा । नृसिंहावतार लेके हिरण्यक शिष्ठुकूं मारा ॥ ५ ॥ तब दिती दोनों पुत्रकूं नाशहुवा सुनके बड़ा विलाप करनेलगी । और पितको कहती भई कि ॥ ६ ॥ हे स्वामिन ! पुत्रहीन में जगतमें कैसे रहूं । जिनोके सन्तान नहीं है वे वंध्या कही जाती हैं ॥७॥ प्रातःकालको उनका सुस्त कोई देखते नहीं हैं । इसवास्ते हे पित ! युद्धमें इंद्राविककूं जीते ऐसा पुत्र देव ॥८॥ कश्यप कहते हैं हे खी ! बरसादिनताई एक वत करेगी तो तेरा प्रतापी पुत्र होवेगा। देवोंका अहंकार उतारेगा॥९॥ऐसा स्वामिकावचनसुनते दिति कहनेलगी कि कीनसे देशमें वत करना जिससे वतकी फलप्राप्ति जलदी होवे ॥ ॥१०॥ कश्यप कहनेलगे हे खी ! वत करनेकूं उत्तम स्थान कहता हूं सो सुन मद्र-देश सौविरदेश और धन्वदेश इन तीनोंके बीचमें ॥१९॥ वाटिकाक्षेत्र है जहां उत्तम

लोकसुखावहाः ॥ १२ ॥ वाडवादित्यसंज्ञोऽस्ति भगवानित्र-नंदनः ॥ चत्वारः संति वैकुण्ठा विष्णुरुद्धविनार्मेताः॥१३॥ ब्रह्मकुण्डञ्च विख्यातं सूर्यकुण्डं हि पावनम्॥बाणगङ्गास्ति निकटे योजनार्धमहत्तरा ॥ १४ ॥ कृते वाणेति विख्याता नेतामध्ये सुलोचना ॥ द्वापरे सुवहा नाम कलो प्रोक्ता विनाशिनी ॥ १५ ॥ तत्र गत्वा कुरु व्रतमित्युक्ता पुनराह सा ॥ विद्वन्वाटी कृता केन कुंडाः केन कृताः शुभाः ॥१६ ॥ बाणगंगाकथं तत्र त्वेतत्सर्वं वदस्व मे॥ कश्यप उवाच ॥ निष्प्र मेऽस्मित्रिरालोके सर्वत्र तमसावृते ॥ १७ ॥ विष्णोर्नाभिस-रोमध्यात्रिसृतं हि कुशेशयम् ॥ जज्ञे तस्माचतुर्वक्रो ब्रह्माझ-त्रिस्ततोऽभवत् ॥ १८ ॥ अत्रेरभून्महातेजा वाडवो मानसः सुतः ॥ तमाहचात्रिस्तनयं प्रजां सृज ममेच्छया ॥ १९ ॥ श्रुत्वा वाक्यं तपस्तेपे वर्षाणामग्रुताग्रुतम् ॥ तपसा तापिता देवा ब्रह्माणं शरणं यग्रुः ॥ २० ॥ तदा ब्रह्मा सुरैः साकं स रुदः क्षीरसागरम् ॥ तत्र गत्वा जगन्नाथं स्तुत्वा नीत्वा स-

वार्षका है और मातृगण वाडवादित्य निवास करते हैं और विष्णुकुंड रद्रकुंड ब्रह्मकुंड स्थिंकुंड तीर्थ हैं। और दो कोसके उपर वाणगंगा नदी है।। १२ ॥ १३ ॥ १४॥ उसके युगपरत्व करके चार नाम हैं सत्ययुगमें बाणगंगा, नेतायुगमें सुलोचना, द्वापरयुगमें सुवहा, कल्युगमें विनाशिनी ऐसे नाम हैं॥१५॥ वहां जायके व्रत कर तब दिति वोली हे पिति!वाटिका किसने निर्माण करी। और कुंड बाणगंगा वहां कैसे भये। सो कहो। कश्यप बोले पहले कल्पांतकी बखत अधकार होगया। और जंतुराहित लोक भया॥ १६॥१७॥उस बखत विष्णुके नाभिसरोवरमेंसे कमल देवा भया। कमलसे ब्रह्मा भया। इह्याका अत्रिपत्र भया॥ १८॥ अत्रिक्शिका बाडवनामक मानस प्रत्र भया। उसको अत्रिने कहा कि मेरी इच्लासे तुम प्रजाको उत्पन्न करो॥१९॥ऐसा अत्रिका बचन सुनते वाडवक्शि लक्षवर्ष पर्यंत तपश्चर्या किये उनकेतपोबलसेदेवता तपने लगे। तब ब्रह्माके शरण आये॥२०॥ब्रह्मा अनेका कारण जानके शिवको तथा और देवतान बोंको साथ लेके सूर्यके साथ क्षीर समुद्रके उपर जायके विष्णुकी स्तुति करके॥ २१॥ विवतान बोंको साथ लेके सूर्यके साथ क्षीर समुद्रके उपर जायके विष्णुकी स्तुति करके॥ २१॥

भास्करः ॥ २३ ॥ वरेणच्छंद्यामासवाडवादित्यसित्रभम् ॥ वरं वरय भो वत्स वरदेशा वयं स्थिताः ॥ २२ ॥ तान्विलोक्य सुदा युक्तो ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान् ॥ प्रोवाच प्रणतो वाग्ग्मी भास्करादीन्सुरोत्तमान् ॥२३ ॥ यदि प्रसन्ना मह्यं च वरं दास्यथ वाञ्छितम् ॥मानस्यो मे प्रजाःसर्वा वृद्धि गच्छंत भृतले ॥ २४ ॥ वाडवादित्यवचनं श्रुत्वा प्रोचुः सभास्कराः ॥ अयोनिजा कुराभवा सतितस्ते भविष्यति ॥ ॥ २५ ॥ यदैवोत्पद्यते वायुः सर्वलोकसुखावहः ॥ तेषां शुश्रुष्णार्थाय प्रजास्ते कुरासंभवाः ॥२६ ॥ चतुर्विशतिसंख्याका ब्राह्मणा वेद्पारगाः ॥ द्विगुणाश्च ततो वेश्या भार्या सूद्री ससुद्भाः ॥२०॥ तेषां ससुद्भवाः सर्वे वणिजो वायडाभिधाः ॥ भविष्यति दिजाः सर्वे तन्नामानो विचक्षणाः ॥ २८ ॥ चतुर्विशतिसंख्याकाः सहस्रं वणिजां गणाः॥ तद्धं ब्राह्मणा भूमौ भविष्यति विचक्षणाः ॥ २९ ॥ तावत्तिष्ट द्विजश्रेष्ठ कृत्वा वापीं महत्तराम्॥यावद्भवंति भूमिष्ठा वायवो लोकभावनाः ॥

विष्णु ब्रह्मा शिव सूर्यादिक सब देवता वाटिका क्षेत्रमें बाडवऋषिक पास आयके कहते हो हे ऋषि ! वर्रदेनेको समर्थ हम तेरे पास आये हैं तुम वरदान मांगों ॥ २२ ॥ तव विष्णवादिक देवताओंको देखके प्रसन्न चित्तसे तपोबलसे जिसका तेज सूर्यसरीखा भयाह इसवास्ते बाडवादित्य ऋषि जिसका नाम वह ऋषि सूर्यादिक देवतावोंको कहताहै ॥२३॥ है देवताओ ! तुम जो प्रसन्न भये हो तो मेरी मानसिक सृष्टि पृथ्वीमें वृद्धिगत होवे। ऐसा वरदान देओ ॥२४॥ बाडवादित्यका वर्ण सुनते सूर्यादिक देवता कहनेलो है बाडवादित्य ! तुझको अयोगिसंभव द्भव सन्तान होवेंगे॥२५॥ जिस बखत सब लोगोंके सुखेक वास्ते वायुदेवता उत्पन्न विगा वर्ण श्रुष्ट्राके वास्ते तरे पुत्र अयोगिस दर्भसे उत्पन्न हुण्॥ २६॥ चौबीस ब्राह्मण और ज्वनालीस वानये शुद्रजातिकी स्त्री सहवर्तमान

॥ ३० ॥ चतुरोऽत्र महत्कुंडान् विश्वकर्मा करिष्यति ॥ सृथंकुंडस्तु पूर्वस्यां दक्षिणस्यां महेश्वरः ॥ ३१ ॥ प्रतीच्यां वैष्णवः कुण्डस्तुद्दीच्यां पितामहः॥बाणगंगा महापुण्यानिकटेऽप्यागमिष्यति ॥३२॥ वायडाख्यं पुरं श्रष्ठं विणिग्विप्र-विभूषितम्॥भविष्यति हनूमांश्च वरान् लप्स्यति शोभनान् ॥ ॥३३॥ तस्मादुत्तिष्ठ भद्रं ते तपसोऽस्मात्सुदुष्कगत्॥श्रुत्वा तेषां हि वचनं वाडवो विस्मयान्वितः ॥ ३४ ॥ वत्रे वरं पुनस्तेभ्यो त्रेलोक्यस्य हितेच्छया ॥ एषां वापी महापुण्य तिर्थ-स्त्रभ्यो त्रेलोक्यस्य हितेच्छया ॥ एषां वापी महापुण्य तिर्थ-र्स्तभ्यो त्रेलोक्यस्य हितेच्छया ॥ एषां वापी महापुण्य तिर्थ-र्स्तभ्यो त्रेलोक्यस्य विर्वच्छया ॥ एषां वापी महापुण्य तिर्थ-र्मतेभ्यो त्रेलोक्यस्य विर्वच्छया ॥ एषां वापी महापुण्य तिर्थ-र्मतेभ्यो त्रेलोक्यस्य विर्वच्याः करिष्यंति हि मज्जनम् ॥ ॥३६॥ अञ्चयं नाकभवनं लप्स्यंतेऽन्येऽपि मानवाः॥वायो-रुत्पत्तिमात्रं मे स्थितिरत्र भवतसुखम् ॥ ३७ ॥ पश्चान्युक्तो भवाम्येव देहेनानेन सुन्नताः ॥ तदा दत्त्वा वरं देवाः स्वकीयं भवनं ययुः ॥३८॥ नद्याः स्वरूपं वक्ष्याभि शृणु भद्रे यश-

निवासकर ॥३०॥ और यहां विश्वकर्मा चार कुंड निर्माण करेंगे पूर्व दिशामें सूर्यकुंड दाक्षिणादिशामें महेश्वरकुंड ॥ २१ ॥ पश्चिमादिशामें विष्णुकुंड उत्तरिद्शामें ब्रह्मकुंड करेंगे । वडीपुण्यह्म बाणगंगाभी तुम्हारे समीप आवेगी ॥ २२ ॥ और वायडपुर नाम करके जगतमें विख्यात ब्राह्मण विन्योंसे होवेगा।और यहां हनुमान्का जन्म होवेगा और उनको वरमाप्ति वहुत होवेगी॥३२॥इस वास्ते हे वाडव ऋषि ! अवउठो तपश्चर्या छोडो ऐसा देशेंका वचन सुनते वाडव ऋषि आश्चर्य करके ॥३४॥ सबेंकि कल्याणार्थ और दूसरा वरदान मांगतेहें कि हे देवो ! यह वापिका भुण्यह्म तीर्थसरीखी होवे॥३५॥ और यहां जो कोई तप करेगा तो उसको सिद्धि तत्काछ होवे और मेरे वंशस्थ पुरुष चां आयके जो स्नान करेंगे॥३६॥ दूसरे भी मानव स्नान करेंगे तो अक्षय्य स्वर्गमातिहो ऐसा वर देवो और वायुदेवताकी उत्पत्ति होवेतक मैंने यहां रहना बाद इस देखे जेशे सुक्ति होवे ऐसा वरदान देवो तब देवता तथास्तु कहके अपने अपने स्थानको जातेश्वरे ॥ ३७॥ ३८॥ अब हे दिति ! बाणगं गाकी उत्पत्ति कहते हे सो अवन्यको जातेश्वरे ॥ ३७॥ ३८॥ अब हे दिति ! बाणगं गाकी उत्पत्ति कहते। से अवन्यको स्थानको जातेश्वरे ॥ ३७॥ ३८॥ अब हे दिति ! बाणगं गाकी उत्पत्ति कहते। सुना अवने स्थानको जातेश्वरे ॥ ३७॥ ३८॥ अब हे दिति ! बाणगं गाकी उत्पत्ति कहते। सुना अवने स्थानको जातेश्वरे ॥ ३०॥ ३८॥ अब हे दिति ! बाणगं गाकी उत्पत्ति कहते।

स्विति॥ प्रस्तवीजां घरां हंतुं पृष्ठे वैनो यदा ययौ ॥ ३९॥ अबुदाचलमासाद्य बस्थौ किंचितृषातुरः ॥ बाणो जगाम भूपीठे तस्माज्जाता नदी द्विघा ॥ ४०:॥ बाणोत्पन्ना स्मृता बाणा सुनेत्रत्वात्सुलोचनाः ॥ शीततोथेनसुवहाजन्मनाशादिनाशिनी ॥ ४१ ॥ एतत्सर्वं समाख्यातमेतत्कुरु वृतं शुभे ॥ वाटिकावनमाश्रित्य तत्रास्ते कर्दमो ऋषिः ॥ ४२ ॥ तस्य पार्श्वे नदीतीरे दिक्पालैः कतवः कृताः ॥ तस्माहिक्पालसं वे पुरमस्तिमहत्तरम् ॥ ४३ ॥ तदा वाटिवनं गत्वा वृतं चके दितिस्तदा ॥ ज्ञात्वा तस्यैव संकल्पं वासवोऽतिभयातुरः ॥ ११ ॥ १४ ॥ जगाम सेवितुं तत्र नत्वा प्रोवाच नम्रतः ॥ प्रत्रा संप्रेषितश्चास्मि रक्षार्थं तव सुव्रते॥ १५॥ इत्युक्ता द्यकरोत्सर्वां मृगयूरिव दृष्ट्याः ॥ अथैकदा तु संध्यायां पूर्णगर्भा दितिस्तदा ॥ कृतमूत्रपुरीषा सा सुष्वाप विधिमोहिता ॥

मारनेके वास्त पृथुराजा धनुर्बाण लेके पीछे दीडे॥३९॥सो आबूगहके समीप आंख तब तृषांके दुःखसे वहां थोडे खंडेरहे बाण जो था सो पृथ्वीको लगा । वहांसे दो धारासे एक नदी प्रकटभई ॥४०॥ बाणसे उत्पन्न भई इसवास्ते बाणगंगा जिसका नाम नेत्र जिसके सुद्र हैं इसवास्ते सुलोचना शीतल जल वहनेसे सुवहा और जिसमें स्नाना दिक करनेसे पुनर्जन्मका नाश होताहै इसवास्ते विनाशिनी नाम भया॥४१॥ हे दिति! यह वृत्तांत सब तेरेकूं कहा इसवास्ते बाटिकावनका आश्रय करके व्रतकर जहां कर्दम ऋषि रहतेहें ॥ ४२ ॥ उनके पास नदीके तट उत्पर दिक्षालोंने यज्ञ कियाहै । उसके लिये दिग्पाल नाम करके वडा नगर भया है जिसकूं हालमें दर्शनपुर (दीसा ) कहतेहें ॥ ४३ ॥ तब दितिवादिका वनमें जायके व्रतका आरंभ किया उस बखत इंदने जाना कि मेरे मारनेके वास्ते वतारंभ किया है सो जानके भयभीत होयके ॥ ४४ ॥ दितिकी सेवा करनेके वास्ते समीप जायके नमस्कार करके नम्रतासे कहता है है दिति! मातापिताने तुम्हारी रक्षाकरनेके वास्ते भेजा है ॥४५॥ ऐसा कहके कपटते सेवा करने लगा । इस उपरांव एक दिन गर्भ पूर्णहुआहै जिसका ऐसी दिति सायकालकी बखत ।। ४६ ॥ मुत्रपुरीषोत्सर्ग करके वर्ष पूर्ण होते आया उससे मोहित होयके शयन करती। ४६ ॥ मुत्रपुरीषोत्सर्ग करके वर्ष पूर्ण होते आया उससे मोहित होयके शयन करती।

एतदंतरमासाद्य योगह्रपथरो हरिः ॥ ४७ ॥ प्रविश्य गर्भे चिच्छेद् बालं वन्नेण सप्तथा ॥ सप्तह्रपोऽभवद्वालो देवरा-जसमद्युतिः ॥ ४८ ॥ तानेव सप्तथा भ्रयश्चिच्छेद् रुरुदु-स्तदा ॥ मारोदत तथेत्युक्ता वालका निगता वहिः ॥ ४९ ॥ दितिः प्रबुध्य दृहशे वालकान् देवह्रपिणः ॥ पप्रच्छशकं पाश्वस्थं कथमेते वदस्व माम् ॥ ५० ॥ नो चेच्छप्स्यामि संरुष्टा तदा शक्तोऽन्रवीदितिम् ॥ माता मेऽकथयत्सवं वरदानं तवार्षितम् ॥ ५० ॥ पित्रात्यंतं प्रसक्तेन पुत्रो दत्तो ममाधिकः ॥ तत्सद्धये व्रतं दत्तमेवं ज्ञात्वाहमागतः ॥ ५२ ॥ दृष्ट्वेकदा व्रतन्छिदं छिन्नो गर्भस्तु संप्तथा ॥ यदा ते न मृता वालाश्चित्राश्च सप्तथा पुनः ॥ ५३ ॥ रुद्तः प्रार्थयामासुर्मान्सान् हिसि शतकतो ॥ तवैव बांधवाः सर्वे भविष्यामः सुरोन्तमाः ॥ ५४ ॥ इत्वाहत्युक्तवा निमृताः सर्वे इति सर्वं निवेदितम् ॥

भई। इतना व्रत भंग देखके इन्द्र योगमायाके वलसे स्क्ष्म रूप घारण करके।।४७॥ दितिके गर्भमें प्रवेश करके वालकके सात खंड किया। वे सात वालक इंद्रसमान तेजस्वी भय ॥४८॥ इंद्रने फिर उन सात वालकों के भी एकएकके सातसात दुकड़े किये तथापि सर्व वालक रोनेलगे। तब रोवो मत ऐसा इंद्रने कहा पीछे इंद्र सह वर्तमान सब वालक वाहर निकले॥ ४९॥ तब दिवि जागृत होयके देवसरीखे प्रशेंक्ट्रं देखके इंद्रको पूछनेलगी हे इंद्र! यह सब तेरे पास खंडे हैं वे कौन हैंसो सत्य कहो॥ ५०॥ नहीं तो शाप देउंगी तब इंद्रकहनेलगा हे दिति !तुम्हारेको जो कश्यपसे वरदान प्राप्त भया। सो मेरी माने कहा ॥५१॥ और पिताने अत्यन्त प्रसन्न होयके मेरेसे आधिक ऐसा पुत्र दिया और पुत्र होनेके वास्ते एक वत भी बताया सो जानके में तुम्हारे पास आया॥५२॥एक दिन तुम्हारे व्रतमें न्यूनता देखके तुम्हारे उद्रमें जायके गर्भके सातखण्डिकये तब सात वालक भये। गर्भ मृत्युको पाया नहीं। फिर सावके सात सात खंड किये तथापि मरे नहीं॥ ५३॥ वे एक कम पचास वालक रोनेलगे। और प्रार्थना करने लेगे कि हमको मारो मत हम तुम्हारे भाई देव होवेंगे॥ ५४॥ ऐसा कहके गर्भके वाहर निकसे सो बात तुमको सत्य कही। तब इंद्रका वचन सुनके दिति

अथ श्रुत्वा दितिःशकं प्रोवाच पुरतः स्थितम् ॥६६॥ एतेषां पोषणं पुत्र नैकया संभविष्यति ॥ तदा सस्मार कं शकः सोऽप्यागत्यात्रवीद्धरम् ॥६६॥ कथयस्व स्वकीयं त्वं कार्यं सोऽप्याह भो विधे ॥ एते वे मरुतो देवाः समुद्भृता दितेः मुताः ॥ ६७ ॥ संख्ययैकोनपञ्चाशत्र तेषां पोषणं क्षमा ॥ दिति देंत्यस्य जननी तेषां घात्र्यो विमृग्यताम् ॥६८॥ श्रुत्वा वाक्यं शतकतोर्धाता सस्मार वाडवम् ॥ प्रादुरासीत्तदा तत्र वाडवादित्यसित्रभः ॥ ६९ ॥ कुतः स्मृतोःश्मि लोकेश कार्यं कथय मा चिरम्॥श्रुत्वात्रेयस्य वचनं घाता प्रोवाच पुत्रक ॥ ॥ ६० ॥ मृज पुत्रान् सभार्यांस्त्वं मरुतां सेवनेच्छया ॥ कुशक्षपानपुरैवोक्तांस्तप्यतस्तप उत्तमम् ॥ ६० ॥ चतुर्विंशति संख्याकान् वाडवान्वायडाभिधान् ॥ वेश्याञ्गूर्द्वाप्रियायुक्तान् कुरुष्व द्विगुणांस्ततः ॥ ६२ ॥ वायडाख्या भविष्यंति सर्वेषां देवता मरुत् ॥ मर्यादा स्थापिता पूर्वं चतुर्विंशतिसंख्यया ॥ ६३ ॥ सहस्रं ते भविष्यंति तद्धं ते द्विजोत्ताः ॥

कहनेलगी ॥ ५५ ॥ हे इंद्र ! यह सब बालकोंका पोषण अकेलीसे नहीं होनेके तब इंद्रने ब्रह्माका स्मरण किया । ब्रह्मा आयके कहनेलगे ॥ ५६ ॥ हे इंद्र ! तरा काम क्या है सो कह इंद्रने कहा थे सब मरुद्रण देवता दितिके गर्भसे उत्पन्नभेय हैं ॥ ॥ ५७ ॥ सब मिलके एक कम पचास हैं उनको पोषण करनेको एक दिति समर्थ नहीं हैं । इसवास्ते उनके पोषणार्थ माताओंको लावो ॥ ५८ ॥ इंद्रका वचन सुनते वाडव ऋषिका स्मरण किया वे ऋषि वहां खायके ॥ ५८ ॥ इंद्रका वचन सुनते वाडव ऋषिका स्मरण किया वे ऋषि वहां खायके ॥ ५८ ॥ इंद्रका वचन सुनते वाडव ऋषिका स्मरण किया वे ऋषि वहां खायके ॥ ५८ ॥ इंद्रका वचन सुनते वाडव ऋषि ! मरुद्रणोंका पोषण करनेंके वास्ते दर्भरूप स्त्री साईत पुत्रोंको उत्पन्न करो । तप करती बखत पहिलेही उमको वहाई ॥ ६१ ॥ चौबीस वायड ब्राह्मण और उनके सेवक वैश्य वायडे विणज शुद्धीभार्यायुक्त ब्राह्मणसे दुगने करो ॥ ६२ ॥ यह सब वायडानामसे विख्यात होवेंगे । सबोंकी वायु देवता होवेगी । पिहले मेंने चौबीसकी मयादा स्थापन कियीहै ॥ ६३ ॥ इसवास्ते चौबीस हजार ब्राह्मण अडवालीस हजार

ब्राह्मणकं तु द्वौ वैश्यो पालियण्यंति समताः ॥ ६४ ॥ एतेषां कुलदेवीयं तव वापी भविष्यति ॥ चूडाकभ समागत्य यै करिष्यंति वाडवाः ॥ ६५ ॥ ते सर्वे पापनिधुक्ता भविष्यंति द्विशियनः ॥ त्वामेव वाडवादित्यं वाप्यां मातृगणांस्तथा ॥ ॥ ६६ ॥ वायडा अचियण्यंति ऋणमुक्ता न संशयः ॥ तेषां पुत्राश्च पोत्राश्च वृद्धिमेष्यंति विश्वताः॥ ६७ ॥सूत उवाच ॥ । इयुक्तो वाडवादित्यो वायडाख्यान्द्रिधाकृतान् ॥ वैश्या-न्द्रिजांश्र समुज सभायान्कुशनिर्मितान्॥ ६८॥ स्नापयि-त्वेककं वालमपयामास विश्वकृत्॥ शुश्रुषध्वमिमान् वेधा इत्युका दितिनंदनान् ॥ ६९ ॥ भाद्रशुक्रस्य पष्टयां वै सु-संस्नाप्यापयत्स तान् ॥ तस्मात्सा स्नापिनी षष्टी मासे सप्तमके पुनः ॥७०॥ चैत्रषष्ट्यां खौ दोलारूढास्ते ब्रह्मणा कृताः॥तस्माद्भिंडोलिनी प्रोक्ता तस्यां चैव महोत्सवम् ७१॥ यं करिष्यंति ते वायुवाधा मुक्ता भविष्यंति॥ इत्युक्त्वांतर्देधे ब्रह्मा ह्यथ तेपां निवासकम् ॥ ७२ ॥ वाडवारुयं महद्दिव्यं वनिये होवेंगे एक ब्राह्मण दो वनिये इस शितसे अपने गुरूका पालन सेवन करेंगे ॥ ६४॥ इनकी क्रलदेवता यह वाषी होवेगी जो कोई ब्राह्मण यहां आयके चौल-कर्भ करेंगे ॥ ६५ ॥ वे पापसे मुक्त होयके स्वर्गमें जावेंगे । तुम जो वाडवादित्य हो सो तुम्हारी और वापीस्थ मातृगणोंकी जो पूजा करेंगे वे ऋणमुक्त होवेंगे । पुत्रपीत्रा-दिकसे वंश वृद्धिगत होवेगा ॥६६॥६७॥ सूत कहतेहें हे शीनक! ब्रह्माका वचन सुनते वाडवादित्यने भार्यायुक्त ब्राह्मण और विनयोंको उत्पन्न किया ॥ ६८ ॥ फिर ब्रह्मा-दितिगभोरंपन्न एक एक बालकको स्नान करवायके वे वायडोंको अर्पणकरके कहनेलेग कि इनकी ग्रुश्र्षा करना ॥६९॥ ब्रह्माने जो दितिपुत्रोंको भादपरगुक्क षष्ठीको स्नान करवायके अर्पण किया इसवास्ते उसको स्नापिनी षष्ठी कहते हैं फिर वहांसे सातवें महीने ॥ ७० ॥ चैत्रशुक्क षष्ठीके दिन ब्रह्माने मरुद्रणोंको डोलारोहण करवाया । उस दिनसे हिंडोलिनी षष्ठी कहतेहैं जो उसी दिन उत्सव करेंगे॥ ७१ ॥ उनकी वासू रोगकी पीडा होनेकी नहीं। ऐसा कइकर ब्रह्माग्रुप्त भेथे। ऐसा वायडे ब्राह्मण और वायडे विणक वैश्योंका वहा स्थान ॥७२॥ जिसका विस्तार सोलह कोश वहा

चतुर्योजनिवस्तृतम् ॥ वाडवादित्यतपसा निर्मितं विश्वकर्मणा ॥ ७३ ॥ मातरस्तत्र तिष्ठंति देवी श्रीरंबिकातथा ॥ माय्यला १ खाय्यला २ देवी द्यखिला ४ जाखिला ५ तथा ॥ ७४ ॥ स्यंबजा ६ स्यंबजा ७ तत्र अस्यताः ८ नयना तथा ९ ॥ सिद्धमाता १० तथा चाशापुरी ११ श्रीरंजनेति च ॥ ७६ ॥ रामेश्वरश्च तत्रस्थौ भीमेश्वर २ त्रिपुरेश्वरौ ॥ ३ पावनेश्वर ४ विस्वेशो५ वालुकेश्वर ६ एव च ॥ ७६ ॥ उत्तरेश्वर विस्वकेशौ ८ सिद्धशः ९ कर्दमेश्वरः १०॥ नीलकंठेश्वर ११ स्तत्र इनुमानेश्वरस्तथा १२ ॥ ७७ ॥ चतुर्भिश्वत्वरैर्व्याप्तं चतुष्कुण्डैः समन्वितम्॥ वायडानां पुरं तत्र कुलाचारोऽयमीरितः ॥ ७८ ॥ वायडास्याभिधः सर्वैर्विवाहे चत्वरे तथा ॥ स्नानं कार्यं बलिर्देयः क्षेत्राधीशाय सर्वदा ॥ ७९ ॥ स्थिता द्यादशवर्षाण वायवः स्वर्गतिंगताः ॥ अत्र पुत्रांश्च पौत्रांश्च संस्थाप्य वाडवो मुनिः ॥ ८० ॥ आराध्य देवदेवेशं विष्णोः सदनमीयिवान् ॥ एतत्सर्वं मयाख्यातं यत्पृष्टोऽहं पुरा द्विजाः

उत्तम वाडवादित्यके तपोवलसे विश्वकर्माने निर्माणिकया ॥ ७३ ॥ उस क्षेत्रमें बारह्र मातृगण और बारह महादेव निकास करतेहैं । उनके नाम अंविकादेवी १ माठ्यला २ खाट्यला ३ अखिला ४ जाखिला ५ ॥ ७४ ॥ ल्यंवजा ६ ख्यंवजा ७ अख्यता ८ नयना ९ सिद्धमाता १० आशापुरी ११ श्रीरंजना १२ ॥ ७६ ॥ रामेश्वर १ भीमेश्वर २ त्रिपुरेश्वर ३ पावनेश्वर ४ विश्वेश्वर ५ वालकेश्वर ६ ॥ ७६ ॥ उत्तरेश्वर ७ बिलवकेश्वर ८ सिद्धश्वर ९ कर्दमेश्वर १० निलकंठेश्वर ११ हनुमानेश्वर १२ ये हैं ॥ ७७॥ उस पुरमें चार चौहटेहें चार कुंड हैं और वायले ब्राह्मण वनियोंका एक कुलाचार है ॥ ७८ ॥ विवाहमें सवोंने चौहटेमें जायके स्नान करना क्षेत्रपालकी पूजा बिल्हान कराना ॥ ७९ ॥ अब वे महद्मण जो थे वे बारह बरस वहां रहके स्वर्गमें चेलगये । वाडवसनी भी पुत्र पौत्रादिकोंका स्थापन करके ॥ ८० ॥ विष्णुका आगमन करके

॥ ८१ ॥ वायोर्जन्म मया प्रोक्तं कि भूयः श्रोतुमिच्छथ ॥ इतिवायडजातेश्रोत्पत्तिसारः प्रकीर्तितः ॥ ८२ ॥

इति वायडविप्रविणगुत्पत्तिप्रकरणं १५ संपूर्णम् ॥ इति पंचद्रविडमध्ये गुर्जरसंप्रदायः । सर्वश्लोकसंख्याः २१०५ ॥ विष्णुक्लोकमं गये । हे शौनक ! तुमने जो मुझको पूळा वो सबमेंने ॥ ८१ ।। वायुका जन्म तुमक्कं कहा अब क्या अवण करनेकी इच्छा है वह वायडाज्ञातिका उत्पत्ति सार वर्णन किया ॥ ८२ ॥

इति वायडे ब्राह्मण और वायडे बिनये वैश्योंकी उत्पत्ति कही प्रकरण १५ संपूर्ण भया ।

अथ उन्नतवासिन्नाह्मणोत्पत्तिप्रकरणम्॥ १६॥ श्रीगणेशाय नमः॥ ईश्वर उवाच॥॥ ततो गच्छेन्महा-देवि ह्युन्नतस्थानमुत्तमम् ॥ तस्यैवोत्तरदिग्भागे ऋषितोयातटे शुभ ॥ १॥ त्रह्मेश्वरेति छिंगं वै ब्राह्मणश्च प्रतिष्ठितम्॥ एत-त्स्थानं महादेवि विप्रेभ्यःप्रददौ बलात्॥ २॥ सर्वसीमासमा-युक्तं चंडीगणमुरक्षितम्॥ उन्नामितं पुनस्तत्र यत्र छिंगं महो-दये॥ ३॥ तदुन्नतमिति प्रोक्तं स्थानं स्थानवतां वरम्॥ अथवा चोन्नतं पूर्वद्वारं प्रासादकस्य वै॥ ४॥ तदुन्नतमिति प्रोक्तं ०॥ विद्यया तपसा चैव यत्रोत्कृष्टा महर्षयः॥ ६॥ तदुन्नमिति प्रोक्तं स्थानं ०॥ वा वेवकुले विप्रा मूलचंडीशसंज्ञकम्॥

अव उनेवाल ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहतेहैं। शिवजी पार्वतीको कहतेहैं हे पार्वती! तद् नंतर उन्नतक्षेत्रमें यात्रार्थ जाना उन्नतक्षेत्रसे उत्तर दिशामें ऋषितोया नर्दाके तट ऊपर ॥ १ ॥ ब्राह्मणोंने ब्रह्मश्वरनामक शिवकी प्रतिष्ठा की है शिवजीने ब्राह्मणोंको वह स्थान कलात्कारसे दिया ॥ २ ॥ वह उन्नत स्थान कैसा है चारों तरफ जिसके तीमाकोट वंधा है। चंडीगण जिसका रक्षण करते हैं। तपके महान् उद्यकी बखत जहां लिंग उद्याटित किया ॥ ३ ॥ उससे उन्नतस्थान भया ॥ अथवा प्रसादका पूर्वद्वार ऊंचा है उससे ॥ ४ ॥ उन्नत स्थान कहते हैं। अथवा जहां विद्यासे और तपसे ऋषि बढ़े उत्कृष्ट हैं उससे उन्नत स्थानकहते हैं ॥ ५ ॥ जिस बखत सब ब्राह्मण सूल्चंडीश

॥ ६ ॥ प्रसाद्य च महादेवं पुनः प्राप्ता महोदयम् ॥ षष्टिवर्ष-सहस्राणि तपस्तेषुर्महर्षयः ॥ ७ ॥ ऋषि तोयातटे रम्ये ध्याय-माना महेश्वरम् ॥ भिक्षुभूत्वा गतश्चाहं यत्र तेषुर्द्विजातयः ॥ त्रिकालदर्शिमिस्तत्र लक्षतोऽहं तपस्विभः ॥ दृष्टमा-त्रस्तदा वित्रैर्विरराम महेश्वरः ॥ ९ ॥ क यासि विदितो देव इत्युक्वा न ययुर्दिजाः ॥ यावदायांति सुनय ईशेशेति प्रभा-षकाः ॥ १० ॥ धावमानाः स्वतपसा द्योतयंतो दिशो दश ॥ लिंगमेव प्रपश्यंति न पश्यंति महेश्वरम् ॥११॥ यदैव दह्यु-किंगं मूलचंडीशसंज्ञकम्॥तदा च मुन्यः सवें सदेहाः स्वर्गमा-ययुः ॥१२॥ यदात्रिविष्टपं ध्याप्तं दृष्टेवैशतयज्वना ॥आयांतिच तथेवान्ये मुनयस्तपसोज्ज्वलाः ॥१३॥ एतदंतरमासाद्य समा-गत्य महीतले ॥ लिंगमाच्छादयामास वस्त्रेणव शतऋतुः ॥ ॥ १४ ॥ अष्टादशसहस्राणि सुनीनामुर्द्धरेतसाम् ॥ स्थितानि न तु पश्यंति 'लिंगमेतद्नुत्तमम् ॥ १५ ॥ शतकतुस्तु सहसा दृष्टी वज्रेण संयुतः ॥ याविद्दशंति शापं ते तावन्नष्टः पुरंदरः ॥ ॥ १६ ॥ हष्ट्वा तान्कोपसंयुक्तान्भगबांस्त्रिपुरांतकः ॥ उवाच महादेवके पास बैटके साठ हजार वर्ष पर्यंत तपश्चर्या करतेभये । ६--७ ॥ ऋषितो या नद्कि तट ऊपर शिवका ध्यान करते बैठे हैं शिवकहने हमे हे पार्वती! जहां वे तप करते रहे वहां में भिक्षुकका रूप लेके आया ॥८॥ तब वे तपस्वी भूत भविष्य वर्तमानके जाननेवाले ऋषियोंने देखते बरोबर धुझको पिछाने तब ॥ १॥ हे शिव! तुम वहां जाते हो ऐसा कहके मेरे पछि आय हे ईश्वर ! हे ईश्वर ! ऐसा कहते कहते दौडते दौडते यावत्काल पर्यंत आते हैं ॥ १० ॥ और अपने तेजसे दशदिशाओंको प्रकाशित करेंब हैं इतनेमें छिंगको देखे परंतु शिवको न देखे ॥ ११ ॥ जिस बखत धूलचंडीश लिंगको देखे उसी बखत सब मुनि स्वदेहसे स्वर्गको गये ॥ जब स्वर्ग बहुत व्याप्तहुआ देखा और दूसरे भी आयरहे हैं यह देखके इंद्र ।। १२ ।। भूलोकमें आयके उस लिंगकी अच्छादन किया॥ १४॥ उस बखत वहां अठारह इजार मुनि थे वे उत्तम लिंगको न देखते भये ॥१५॥ वज्रसाहत इन्द्रको देखते भये यावरकाल पर्यंत उसको शाप देते इतनेमें इंद्र छिपगया ।। १६ ।। तब शिव उन

सांत्वयन्देवो वाचा मधुरया द्विजान् ॥ १७॥ कथं खिन्ना द्विजश्रेष्टाः सदा शांतिपरायणाः ॥ प्रसन्नवद्ना भूत्वा थ्र्यतां वचनं मम ॥ १८॥ भवद्भिर्ज्ञानसंयुक्तैः स्वर्गः किं मन्यते वहु ॥ स्वपुण्यसंक्षये प्राप्ते यस्माद्धे अश्यते नरः ॥ १९ ॥ एवं दुःखसमायुक्तः स्वर्गो नैवोद्यते वुधैः॥ एतस्मात्कारणाद्विप्रा कुरुध्वं वचनं मम ॥ २०॥ गृह्णीध्वं नगरं रम्यं निवासाय महाप्रभम् ॥ हूयतामि श्रहोत्राणि देवताः सर्वदा द्विजाः ॥ २१ ॥ यजंतो विविधयोंगैः क्रियतां पितृपूजनम्॥आतिथ्यं क्रियतां नित्यं वेदाभ्यासस्तथेव च ॥ २२ ॥ एवं वे कुरुतां नित्यं विना ज्ञानस्य संचयैः॥ प्रसादान्मम विप्रेद्धाः प्रांते मुक्तिर्भवि-ष्यति ॥ २३ ॥ विप्रा ऊचुः ॥ ॥ असमर्थाः परित्राणे जिताहारास्तपोनिवृताः ॥ नगरेणेह किं कुर्मस्तव भक्तिमभी-प्सवः ॥ २४ ॥ ईश्वर उवाच ॥ ॥ भविष्यति सदाभक्ति युं-ष्माकं परमेश्वरे ॥ गृहीध्वं नग्रं रम्यं कुरुध्वं वचनं मम ॥ ॥२५॥ इत्युक्ता भगवान्देव ईषनमीलित लोचनः ॥ सस्मार विश्वकर्माणं प्रांजलिः सोऽयतः स्थितः ॥ २६ ॥ आज्ञापयतु **ब्राह्म**णोंको कुछ देखके मधुखचनसे बोलनेलगे ॥१७॥ हे ब्राह्मणो ! तुमसदा शांतचित होके उदास कैसे भये प्रसन्नमुख करके मेरा वचन सुनो ॥१८॥ तुम ऐसे ज्ञानी होके स्वर्गको वडा मानतेहो जहां पुण्य क्षीण होनेस मनुष्यका नीचे पतन होताहै ॥१९॥ ऐसे दुःखयुक्त स्वर्गको पंडित लोग मनमें नहीं रखते इसवास्ते मेरा वचन सुनो ॥२०॥ दुमको रहनेके वास्ते आति तेजस्वी रमणीय नगर देताहूं सो ब्रहणकरोवहां रहके आग्निहोत्र करो देवताकी पूजा करो ॥ २१ ॥ यज्ञकरो नित्य पितृपूजन अविधिपूजन वेद्भ्यास करो ॥ २२॥ ऐसा निस्य करो तो ज्ञान विना भी मेरे अनुप्रहसे अंतको मुक्ति होवेगी ॥ २३ ॥ ब्राह्मण कहनेलगे हे शिव ! यहदारके रक्षणकरनेकूं हम समर्थ नहीं हैं हम जिताहार तपस्वी तुम्हारी भक्तिकी इच्छा करते हैं यहां नगर छेके क्या करेंगे ५२४॥ तब शिव कइनेलगे तुम्हारी भक्ति परमेश्वरमें होवेगी यह नगर श्रहणकरी मेरा वचन मानो ॥ २५ ॥ ऐसा कहके विश्वकर्माका स्मरण करते वे हाथजोडके सामने आयके खंडे रहे ॥ २६ ॥ और क्या आज़ा है सो कही ऐसा वचन सुनते शिव कहनेलगे हे मां देवो वचनं करवाणि ते ॥ सोज्याह कियतां त्वष्टविंप्रार्थं सुन्दरं पुरम् ॥२०॥इत्युक्तो विश्वकर्मा यः भूमिं वीक्ष्य समंततः ॥ उवाच प्रणतो भूत्वा शंकरं लोकशंकरम् ॥ २८ ॥ परीक्षिता मया भूमिन युक्तं नगरं त्विह॥अत्र देव कुलं साक्षा- छिंगस्य पतनं तथा ॥ २९ ॥ यतिभिश्चात्र वस्तव्यं न युक्तं गृहमेधिनाम् ॥ इत्युक्तः स महादेवस्तेन वे विश्वकर्मणा ॥ ॥३०॥ युनः प्रोवाच तं तस्य प्रशस्य वचनं शिवः ॥ रोचते मे न वासोऽत्र विप्राणां गृहमेधिनाम् ॥३०॥ यत्र वोन्नामितं लिंगमृषितोयातटे शुभे ॥ तत्र निर्मापय त्वष्टनंगरं शिल्पिनां वर ॥३२॥ तस्य तद्वचनं श्वत्वा विश्वकर्मा त्वरान्वितः ॥ गत्वा चकार नगरं शिल्पिकोटिभिरावृतः ॥३३ ॥ उन्नतं नाम यङ्गोके विख्यातं सुरसुन्दिर॥ततो हृष्टमना भूत्वा विलोक्य नगरं शिवः॥ ३४ ॥ आह्र्य ब्राह्मणान्सर्वानुवाचानतंकंघरः ॥ इदं स्थानवरं रम्यं निर्मितं विश्वकर्मणा ॥३५॥ ब्रामाणां च सहस्रेस्तु प्रोतं सर्वासु दिश्च च ॥नगरात्सर्वतः पुण्यो देशोन-

विश्वकर्मा! तुम ब्राह्मणोंके अर्थ उत्तम नगर बनाओ ॥ २०॥ विश्वकर्मा तब चारों तरफकी भूमिको देखके कहनेलगे ॥ २८॥ हे शिव! मैंने भूमिकी परीक्षा की यहां नगर निर्माणकरना योग्य नहीं है यहां लिंगपात भय है देवताका वास है ॥ २९॥ सन्यासियोंने रहना गृहस्थाश्रमियोंका रहना योग्य नहीं है ऐसा कहा तब महादेव॥३०॥ पुनः कहतेहें मुझको गृहस्थाश्रमियोंका यहां वास करवाना अच्छा लगता नहीं है॥३१॥इसवास्ते जहां मैंने लिंग उन्नमित कियाह ऐसी ऋषितोया नदींके तट उत्तर अति उत्तम नगर निर्माण करो॥३२॥शिवका वचन सुनते विश्वकर्माने जलदींसे करोड शिलिपयोंको लेंक नगर बनाया ॥ ३३॥ जो लोकमें उन्नत ऐसा कहते हैं यह नगर पश्चिम समुद्र नजीक काठियावाड देशमें देलवाडा गामके पास जिसको उना ऐसा कहतेहें उस नगरको देखके शिव प्रसन्न होयके ॥ ३४॥ सब ब्राह्मणोंको बुलायके कहनेलगे हे ब्राह्मणों! यह विश्वकर्मानिर्मित उत्तम स्थान है ॥ ३५॥ इसके अधीन चारों तरफ हजार गांव हैं नगरके चारों तरफ नग्रहर देश बडा पुण्यरूप है

महरः स्मृतः ॥३६॥ नम्रो भृत्वा हरो यत्र देशे भ्रांतो यह-च्छया॥ तं नम्रहरमित्याहुर्देश पुण्यतम जनाः॥ ३७॥ अष्टयोजनविस्तीर्णं व्यायामं व्यासतस्तथा ॥ पूर्वे वै शंकरा-र्यो च पश्चिमे न्यंकुमन्यपि॥ ३८॥ उत्तरे कनकनंदा च दक्षिणे सागरोवधिः॥गृह्यतां नगरं श्रेष्ठ प्रसीद्ध्वं द्विजोत्तमाः ॥३९॥ अत्र भुक्तिश्र मुक्तिश्च भविष्यति न संशयः॥ इत्यु-क्तास्ते तदा विप्राः सर्वे प्रोचुर्महेश्वरम् ॥ ४० ॥ ईश्वराज्ञां वृथा कर्तुं न शक्या परमात्मनः ॥ तपोभिहोत्रनिष्ठानां वेदा-ध्ययनशां लिनाम् ॥ ४१ ॥ अस्माकं रक्षिता कोऽस्ति कलि-काले च दारुणे ॥ को दाताऽऽरोग्यदः कश्च को वै मुक्ति प्रदा-स्यति ॥ ४२ ॥ ईश्वर उवाच ॥ ॥ महाकालस्वरूपेण स्थित्वा तीर्थे महोदये ॥ नाशयिष्यामि शत्रूनवः सम्यगारा-धितो ह्यहम् ॥४३॥ उन्नतो विन्नराजस्तु विन्नच्छेत्ता भवि-ष्यति ॥ गणनाथस्वरूपोऽयं धनदो निधिनां पतिः ॥४४॥ युष्मभ्यं दास्यति द्रव्यं सम्यगाराधितोऽपि सः ॥ आरोग्यदा-यको नित्यं दुर्गादित्यो भविष्यति ॥ ४५ ॥ विप्रा ऊचुः ॥ यदि तीर्थानि तिष्ठति सर्वाणि सुरसत्तम ॥ संगालेश्वरतीर्थे ॥ ३६ ॥ जहां शिव अपनी इच्छासे नम्न होयके फिरेहें उस मूमिको लोक नमहर देश आती पुण्यकारक कहते हैं ॥ ३७ ॥ वह देश छंबा चौडा वत्तीस कोस है पूर्वमें शंक-रायां नदी है पश्चिममें न्यंकुमनी है ॥ ३८॥ उत्तरमें कनकनंदा दक्षिणमें समुद्र अवधि हैं ऐसा नगर प्रहण करों सीर प्रसन्न हो ॥ ३९ ॥ यहां भ्राक्ति और मुक्ति होंबेगी इसमें संशय नहीं है तब सब उनेवाल बाह्मण कहनेलगे ॥ ४०॥ ईश्वरकी आज्ञा तोडनेको कौन समर्थ है हे जिल ! हम तप आग्नहोत्र वेदाध्ययनमें निष्ठ रहेंगे ॥ ४१ ॥ उस बखत दारुण कलिकालमें हमारा रक्षण कौने करेगा आरोग्यता और मुक्ति कीन देवेगा॥ ४२॥ ईश्वर कहनेलगे हे बाह्मणे ! महाकाल स्वरूपसे यह महोद्य तीर्थमें रहके तुम्हारे शत्रुवेंका नाश करूंगा ॥ ४३॥ और उन्नत विझराज विशक्त छेदन करेंगे॥ ४४॥ उन गणपातिका आराधन करोंगे तो तुमको बहुत धन

चतथा देवकुले शिवः ॥४६॥ कलाविष महारौद्रे चारमाकं पा वनाय च॥स्थातव्यं तिर्हं गृह्णीमो नान्यथा च महेश्वर ॥४९॥ स तथिति प्रतिज्ञाय ददौ तेभ्यः पुरं वरम्॥ददर्श विश्वकर्माणं प्रांजलि पुरतः स्थितम् ॥ ४८ ॥ विलोक्यतां महादेव नगरं नगरोपमम् ॥ सौवर्णस्थलमारुद्य निर्मितं त्वत्प्रसादतः ॥ ॥ ४९ ॥ विश्वकर्मवचः श्रुत्वा आरुद्य स्थलकं हरः ॥ पुरं विलोकयामास रम्यं मुनिगणः सह ॥ ५० ॥ ऋषयस्तुष्टुवुः सर्वे स्वर्णस्थं त्रिपुरांतकम् ॥ तानुवाच महादेवो वृणुध्वं वरमु-त्तमम् ॥ ५१ ॥ उनेवाला ऊचुः ॥ ॥ यदि तुष्टों महादेव स्थलकेश्वरनामभृत् ॥ अवलोकयंश्व नगरं सदा तिष्ट स्थले हर॥५२॥इत्युक्तो भगवाञ् शंभुः स्थलकेश्वरमनसदा स्थितः ॥ कृते रत्नमयं देवि न्नेतायां च हिरण्मयम् ॥ ५३ ॥ रौप्यं च द्वापरे प्रोक्तं स्थलमश्ममयं कलो ॥ एवं तत्र स्थितो देवः स्थलकेश्वरनामतः ॥ ५४ ॥ पूजितश्च सदान्यश्च ह्यन्नतक्षेत्र-

देवेगा दुर्गादित्य हैं वे तुमकूं आरोग्य करेंगे ॥ ४५ ॥ उन्नतवासी ब्राह्मण कहनेलगे हे शिव! जो कभी सब तीर्थ यहां वास करेंगे और देवकुलके वहां शिव जो निवास करेंगे ॥ ४६ ॥ और किलयुगमें हमकूं पावन करनेके वास्ते रहेंगे तो इस नगरका प्रतिग्रह करतेहैं नहीं तो प्रतिग्रह लेंगे नहीं ॥ ४७ ॥ तब शिव उनका बचन अंगी-कार करके ब्राह्मणोंको पुरदान देके हाथ जोडके रहे जो विश्वकर्मा ॥ ४८ ॥ उनको शिव कहते हैं हे विश्वकर्मा! नगरको और महादेवको देखो ॥ ४९ ॥ तब विश्वकर्मा स्थलस्य जो शिव उनको और अपने नगरको देखते भये॥ ५०॥ सब ऋषियर सौवर्णस्थलस्य शिवकी स्तुति करनेलगे तब शिव प्रतन्न होयके कहनेलगे कि तुम वर मांगो ॥ ५१॥ उनेवाला ब्राह्मणोंने कहा हे शिव! आप प्रसन्न भये हो तो स्थलकेश्वर नामसे इस स्थलमें वास करो और नगर देखतेरहो ॥ ५२ ॥ ऐसा ब्राह्मणोंका वचन सुनते वहां निरन्तर वास किया वह स्थल सत्ययुगमें रत्नमय था त्रेतायुगमें सुवर्ण मयथा। ५३॥ द्वापरयुगमें रूपेकाथा किलयुगमें पाषाणमय है ऐसे उस स्थलमें स्थल केश्वर नामसे शिवजी निवास करते हैं ॥ ५४ ॥ उनेवाल ब्राह्मणोंसे और दूसरे भी

### वासिभिः ॥ इत्येतत्कथितं देवि ह्युन्नतस्य कथानकम् ॥५५॥ श्रुतं पापहरं नॄणां सर्वकामफलप्रदम् ॥ ५६॥ इति त्राह्मणोत्पत्तिमार्वण्डे उन्नतवासित्राह्मणोत्पत्तिवर्णनं नाम षोडशप्रकरणम् ॥ १६॥

इति पश्चद्रविडमध्ये गुर्जरसंप्रदायः आदितः मृह्यश्चोकसंख्या २३६१. होकोंसे नित्य पूजेजातेहें हे पार्वति ! इस प्रकार में उन्नतक्षेत्रका प्रभाव कहा ॥ ५५ ॥ वह प्रभाव केसा है कि अवण करते मनुष्यके पाप दूर होते हें सब काम सिद्ध होते हें ॥ ५६ ॥

इति उनेवालबाह्मणेंाकी उत्पत्ति प्रकरण ॥ १६ ॥

अथ गिरिनारायणब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरण॥१७॥

अथ गिरिनारायणब्रह्मणोत्पित्तिसारमाह ॥ उक्तं च प्रभासंव-डांतर्गते वस्त्रापथक्षेत्रमाहात्म्ये ॥ नारद उवाच ॥ ॥ महापु-ण्यतमे क्षेत्रे शुचौ वस्त्रापथे द्विजाः ॥ गिरिनारायणास्ते वे निवसंति पितामह ॥ १ ॥ गिरिनारायणास्या वे कथसेषाम-भृतिकल ॥ तत्र संबंधिनः केन कृतास्तद्बृहि मेऽनघ ॥ २ ॥ ब्रह्मोक्षाच ॥ पुरा हरिहरौ देवौ चन्द्रकेतौ कृपापरौ ॥ रैवतं ययतुः साक्षान्मूर्तिमंतौ महावलौ ॥ ३ ॥ निर्जने च तपोदेशे भगवानित्यचिन्तयत् ॥ ब्राह्मणेन विनात्रैव कथं स्थास्ये च निर्जने ॥ ४ ॥ ततो नारद सस्मार ब्राह्मणं स्वात्म-रूपिणम् ॥इति संचित्य भगवान् गिरौ रैवतके वसन् ॥ ५ ॥

अव गिर्नारे ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहतेहें नारद ब्रह्माको पूछनेल गे हे गुरु ! परम पिवत्र ऐसा जो वखापय क्षेत्र उसमें गिरिनारायण नाम करके जो ब्राह्मण रहते हैं ॥ १ ॥ उनका गिरिनारायण नाम कैसे भया किसने किया सो कहो ॥ २ ॥ ब्रह्मा बोले पूर्व-कालमें विष्णु और शिव यह दोनों देवता चंद्रकेतु राजाके उपर कृपा करनेके वास्ते रैवताचल पर्वतके उपर आयके ॥ ३ ॥ एकांत जनवर्जित जगहमें बैठे तब अगदान् विचार करनेलगे कि ब्राह्मण विना इस स्थलमें कैसे रहना ॥ ४ ॥ इसवास्ते हे नारद! ऐसा जानके आपक्षण ब्राह्मणका स्मरण किया ॥ ९ ॥

गिरिनारायण इति विश्रो दामोदरो ययौ॥तदा नारद गंगायास्तटे हिमवदादिष्ठ ॥ ६ ॥ ऋषयो निवसंतिस्म ब्रह्मघोषपरायणाः ॥ तत्र तेषां निवसतां ह्याजगाम महातपाः ॥ ७ ॥
ऋषिस्तेनैव कथितो गिरौ रैवतके हरिः ॥भवश्रापि महादेवमूर्तिमंताञ्जभाविष ॥ ८ ॥ तदा ते ऋषयः सर्वे श्रुत्वा तस्य
मुनेर्वचः ॥ निवसतौ हरिहरौ विश्वस्थित्यंतकारकौ ॥ ९ ॥
तेनैव सत्यतपसा हर्षनिर्भरमानसाः ॥ समायातास्ते विमला
रैवतोद्यानमुत्तमम् ॥ १० ॥ नानावृक्षलताकीण पशुपिशगणान्वतम् ॥ संप्राप्य रैवतोद्यानं दामोद्रगृह ययुः ॥ ११ ॥
गगवनभूतभव्येश सर्वभूतिभावन ॥ १२ ॥ प्रसादं कुरु
देवेश दर्शनं देहि मे विभो ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ ॥ इति संस्तुवतां तेषां हश्यो भूत्वाबवीद्वचः ॥ १३ ॥ वर्णानामाश्रमाणां
च रक्षा वै विधृता मया ॥ स्थातव्यमत्र सततमिति पूर्वं ममेप्सितम् ॥ १४ ॥ भवन्तो मम सामीप्ये तिष्ठंतु स्थिरमा-

और आप गिरिनारायण दामोदर नाम धारण करके रैवताचल पर्वतके ऊपर आये। फिर वहां आयके भगवतका हद्दत जानके हिमाचलादिककी ग्रुफावोंमें और गंगा तटोंने उदर ॥ ६ ॥ जो ऋषि वेदाध्ययन करते बेटेहें वहां गये ॥ ७ ॥ तब सब ऋषि योंने हरिहरका वृत्तांत पूला तब गिरिनारायण कहनेलगे हे ऋषीश्वरो ! शिव और विष्णु यह दोनों प्रत्यक्ष मूर्ति धारण करके रैवताचलके उपर बेटेहें ॥ ८ ॥ ऐसा वचन सुनके सब ऋषीश्वर वहे प्रेमयुक्त होयके रैवताचलके बगीचेमें आवतेभये ॥९॥१०॥ जहां अनेक वृक्ष लगे हें अनेक पक्षी नाद कर रहे हैं वहां दामोदर भगवानके घरमें आयके ॥ ११ ॥ गिरिनारायणका स्मरण करके स्तुति करनेलगे । हे भगवन् ॥ १२ ॥ हमारे उपर अनुप्रह करो और दर्शन देव ब्रह्मा नारदको कहनेलगे हे नारद ! भगवानने ऋषि-योंकी स्तुति अवण करके उनको दर्शन देके ॥१३॥ कहा कि हे ऋषीश्वरो ! वर्णाश्रम-वर्मकी रक्षा मेंने धारण की है इसवास्ते तुम सबोंने इस स्थलमें वास करना यह मुझ इष्ट है॥१४॥मेरेपास रहना और उस स्थलमें मेरा नाम गिरिनारायण मेंने रखा है॥१९॥

नसाः॥गिरिनारायण इति ममाख्या कथिता मया ॥ १५ ॥ यथात्वहं तथाप्येते गिरिनारायणाः कृताः ॥ तपसो भवता-मत्र कियंतो विष्नकारिणः ॥ १६ ॥ ते तु भस्मीभविष्यंति मम कोधदवानलात् ॥ युष्मान्त्रति हि ये चान्ये द्वेषं कुर्वंति पापिनः ॥ १७ ॥ द्वेष्टारस्तेऽपि मे सत्यं शास्ता तेषामहं सदा॥ब्रह्मोवाच ॥ इत्युक्ता ऋषयः सर्वे हर्पगद्गदया गिरा ॥ ॥१८॥ उत्तुः प्रांजलयो भृत्वा गिरिनारायणं हरिष् ॥ गिरि-नारायणा द्विजा उच्चः ॥ देवदेव जगन्नाथ नारायण परात्पर ॥ १९॥ अत्रैव विधिना केन स्थास्यामो रैवतं गिरिम् ॥ सिंहब्यात्रसमाकीर्णं नानापक्षिविहंगमम् ॥ २०॥ वसतां देव किमस्माकं भविष्यति ॥ तद्वद्स्व जगन्नाथ ततो दामोदरोऽब्रवीत् ॥२१॥ दामोदर उवाच ॥ ॥ गिरिनारा-यणाः सर्वे श्र्यंतां गद्तो मम॥भाव्यं तु भवतां यच्च भविष्यं कथयामि तत्॥ २२॥ भवद्रचो निवसद्रचोऽत्र ऋषयोऽन्ये वर्राार्थनः॥कन्यास्त्वलंकृताः सर्वाः प्रदास्यति यथोचिताः ॥२३॥ तत्र राजा चंद्रकेतुर्विवाहसमये ध्रवम् ॥ शासनानि

वैसी तुम्हारा भी गिरिनारायण ब्रह्माण ऐसी संज्ञा मैंने रक्खी है । तुमः तपश्चर्या करो उसमें जो कोई विन्न करेंगे ॥ १६ ॥ वे मेरे क्रोधरूप अग्निसे भस्म होजावेंगे और तुम्हाग जो देष करेंगे पापी लोग तो ॥ १७॥ उन्होंने मेरा देष किया ऐसा जानके उनकूं जिल्ला करूंगा । ब्रह्मा बोले । सब ऋषियोंने भगवानका वचन सुनके बढ़े हिष्ति होयके गद्भद्वाणिसे /।१८॥ हाथ जोडके गिरिनारायण भगवानको कहा है देवाधिदेव ! हे नारायण ॥१९॥ इस सिंहव्याध्रादियुक्त पर्वतके ऊपर कौनंसी रीतिसे रहना ॥ २० ॥ और यहां रहनेते आगे क्या होगा सो कहो तब दामोदर भगवान् कहनेलगे ॥२१॥हे गिरिनारायण ब्राह्मणो ! आगे जो भविष्य होनेवाला है सो सुनहे ॥२२॥ तम यहां रहोगे सो तमको दूसरे ऋषि अपनी कन्यावोंके वास्ते वर दूढनेको निकसेंगे। तब यहां आयके वस्तालंकार साहित कन्यावोंको देवेंगे ॥ २३ ॥ यहांका राजा चन्द्रकेत विवाहके समयमें आयके तुम सबोंको ग्रामका दान करेगा । जागहिर

तथा ग्रामान्त्रदास्यति ममाज्ञया ॥ २४ ॥ तैः शासनपदैः सर्वे सुखिनोऽत्र भविष्यथ॥श्रोत्रिया यज्यिनो नित्यं दातारो नात्र संशयः ॥ २५ ॥ इतिहासपुराणानां वक्तारो नात्र संश-यः ॥ ततो बहुगते काले स्वर्गे दैवासुरे युधि ॥ २६ ॥ सुरा दैत्यान्हनिष्यंति बलिनो मे सुधाभृतः॥ जनलोके भविष्यति हतास्ते देत्यदानवाः॥ २७॥ ऋषीणां यज्विनां चैव सर्वे विद्वेषकारिणः॥भविष्यति स मद्रको ह्यपुत्रश्चातिदुः खितः ॥ ॥२८॥ तदाहं ब्राह्मणार्थं वे राज्ञस्तस्य च घीमतः ॥ उभयोः कार्यमन्विच्छन्करिष्यामीत्यचितयत् ॥ २९ ॥ ततो राजा मदंशेन प्रोरतो रैवतं किल।आगमिष्यति यज्ञं तु करिष्यति सुतेच्छया ॥ ३० ॥ तदा मदंशपुत्रोऽसौ हनिष्यति दुरास-दान् ॥ राजन्यवंशजान्दुष्टान्त्रस्रवृत्तिविलोपकान् ॥ ३१ ॥ **त्रह्मस्वपरितुष्टांगान्भिरुलानंतकसन्निभैः ॥बाणैस्तुसंहनिष्यामि** स्थिते राजनि तत्र वै॥३२॥इत्वा तान् भिरुलजातीयान् वाजि-मेधंकरिष्यति॥यदा ते ऋत्विजःसर्वे गिरिनारायणा द्विजाः३३ याजियष्यंति राजानं वाजिमेधेन मां स्मरन् ॥ यज्ञदानादिकं कर्म गिरिनाराणैर्विना ॥ ३४ ॥ योऽत्र वस्त्रापथक्षेत्रे करि-

पत्र विख्देवेगा ।। २४॥ उससे तुम सुखी होकर यज्ञ दान पुण्य करोगे इसमें संशय नहीं है ॥ २५ ।। इतिहासपुराणादिक तुम बांचोगे ऐसे होते होते बहुत बरस गये बाद स्वर्गमें देवदित्योंका युद्ध होवेगा ॥२६॥ वहां दैत्योंको देवता मारेंगे तब मेरा पूर्ण भक्त वह राजा अपुत्रतासे दुःखित होयके मेरी प्रेरणासे रैवताचलके वहां आयके पुत्रप्राप्तिके वास्ते यज्ञ करेगा।तव में ऋषियोंके सुख होनेके वास्ते और राजाकी पुत्र प्राप्त होनेके वास्ते दिचार करके ॥ २७ ॥२८॥२९॥३०॥ इंद्रसे चंद्रकेतुका पुत्र होयके बाह्यणहात्तिलोप करनेवाले जो दुष्टराजवंशी उनको और वैसे भिल्ललोकोंको बाण से मार्क्गा॥३१॥३२॥तबराजा वहां अश्वेमध यज्ञ करेगा।और तुम गिरिनारायण सब बाह्मण राजाको यज्ञ करावोगे।और मेरे वचनसे जो कोई वस्त्राप्य क्षेत्रमें तुम्हारे विना दूसरी जातिके बाह्मणसे यज्ञदानादिक करवायेगा तो उसका सब निष्फल होवेगा

ण्यति स चासुरः ॥ असुरैः सह संभोका भविष्यति न संशयः॥ ३५ ॥ यज्ञावसाने विष्रभ्यो गजा दास्यति शासन्म ॥ यस्य यस्य विछुतं हि तस्य तस्य नदेव हि ॥ ३६ ॥ चतुःषष्टीति गोत्राणां चतुःषष्टिं च शासनेः ॥ तत्सहंक्यं तु विष्राणामिति संख्या भविष्यति ॥ ३७ ॥ तभ्यः प्रत्यकमेन्केकं ग्रामं सुबहुभूमिकम् ॥ हिरण्यरत्नसंयुक्तं गजा दास्यति शासनम् ॥ ३८ ॥ गगेंण सह संचित्य सोमनाथसमीपतः ॥ अहं वामनहृष्ण करिष्यामि महत्पुरम् ॥ ३९ ॥ भविष्यति ममं ख्यातनामा सा वामनस्थली ॥ तां हि दैत्यजनामांतां हृद्धा दशस्थो वली ॥ ४० ॥ कृत्वा दैत्यवधं तां तु राजा दास्यति भूषिताम् ॥ गिरिनारायणभ्योऽथ राज्यश्रीवस्तुसंभृताम् ॥ ४३ ॥ आतिथ्यं वैश्वदेवं च वेदानां चानुपालनम् ॥ अजिहोतं तपः सत्यमिष्टमित्यमिषीयते ॥ ४२ ॥ इष्टापूर्तेषु वर्मेषु योज्या विन्ना मदाश्रयाः ॥ गिरिनारायणाः सर्वे मया संविधनः कृताः ॥ ४३ ॥ सौराष्ट्रदेशे विमले पूज्यास्ते मम

असुरी कर्म होवेगा ॥ ३३॥३४॥३५ ॥ किर यज्ञहुवे बाद जिन जिन ब्राह्माणोंकी वृत्ति हीन होगई है उनको राजा जागीर देवेगा ॥ ३६ ॥ चाँसठ गोत्रोंके ब्राह्मणोंको चौंसठ ब्रामोंका दान देवेगा ब्राह्मणोंको संख्या भी उतनी होवगी ॥ ३७ ॥ और सुवर्णरत्न भूमिका भी दान करेगा ॥ ३८ ॥ किर गर्गप्तिसे विचारकरके में वामनहृष धारण करके बडा नगर बनाऊंगा ॥ ३८ ॥ किर गर्गप्तिसे विचारकरके में वामनहृष धारण करके बडा नगर बनाऊंगा ॥ ३८ ॥ वह नगर जगतमें वामनस्यली नामसे विख्यात होवेगा जिसको हालमें वनस्यली कहतेहैं ज्नागहसे पश्चिममें चार कोसके ऊपर है जहां स्पूर्वकुंड नामक बडा तीथ है वह वामनस्यली जिस बखत दुष्ट दैन्यसे व्याप्त होवेगी उसको देखके वडा बलवान राजा दशरय ॥४०॥वहां आयके देखोंको मारकर उस वामनस्यली प्रामको शोभायमान करके गिरिनारे ब्रह्मणोंकूं देवेंगे ॥ ४१ ॥ आति-थिकी सेवा वैश्वदेव नित्य वेदमांग पालन वेदपठन अग्निहोत्र इन पदार्थोंकूं इष्ट कहते हैं ॥४२॥ और बावडी कूवा तालाब ब्याना देवालय बगीचा वृक्षोद्यान इनकूं पूर्त कहते हैं शापर॥ और बावडी कूवा तालाब ब्याना देवालय बगीचा वृक्षोद्यान इनकूं पूर्त कहते हैं इसवास्ते हे ब्राह्मणोंकुं मैंने मेरे सम्बन्धी कियहें ॥४३॥ यह सीराज्यहें कािटियावाड

शासनात् ॥ कारेष्यमाणमुद्दिश्य गिरिनारायणौर्द्धजैः । १८। तत्र राजा दशरथो ह्यथमेधं महामखम् ॥ कृत्वा सुरादी-नंसतोष्य नानावस्त्रेहुते रसेः ॥ १८ ॥ हत्वा दैत्यगणांस्तत्र कृत्वा दानान्यनेकशः ॥ पुनर्यास्यत्ययोध्यां व राजधानीं स्वकां प्रति ॥ १६ ॥ ततोऽहं तद्ग्रहे जन्म धृत्वा दशमुखादिनकान् ॥ हत्वाश्रमाणां वर्णानां स्थापयिष्ये स्थितिं पराम् ॥ ॥ १७ ॥ इति वोऽखिलमाख्यातं कथितं कृपया मम ॥ भविष्यं भतित्व्यं च किमन्यच्छ्रोतुमिच्छथ ॥ १८ ॥ गिरिनारायणा छन्तः ॥ जय विश्वेश्वर विभो जय गोपपरायण ॥ नमोनमः परेशाय निर्मुणाय चिदात्मने ॥ १९ ॥ त्वया संस्थापिता देव निवसामोऽत्र निर्भयाः ॥ रेवतोद्यानविषये त्वद्वयानस्थितमानसाः ॥ ५० ॥ यथा भूम्यां भविष्यंति देत्या देवहताः पुनः ॥ तेषां रूपं समाचक्ष्व पुनस्तेषां च संस्थितिम् ॥ ५९ ॥ भगवानुवाच ॥ भो विष्राः किल शृण्वंतु सर्वे नास्तिकरूपिणः ॥ यथा भविष्यंतरयमुरा हता

जिलेमें मेरी आज्ञासे पूज्य होवें इस क्षेत्रमें राजा दशरय गिरिनारायण ब्राह्मणोंसे अश्वमेध यज्ञ करके देवताओंको होमद्रव्यसे अन्य लोकोंको बल्लालंकारसे संतुष्ट करके ॥ ४४ ॥ ६५ ॥ देत्यगणोंको मारके अनेक दान देके पिछे अयोध्याको चेलेजा-वेंगे ॥४६॥ पीछे में उस राजाके घरमें रामावतार लके रावणादिक दैत्योंकूं मारके वर्णाश्रमधर्म स्थापन करूंगा ॥४७॥ ऐसा यह वृत्तांत होन्हार जो है सो सब तुमको कहा अब आगो क्या अवण करनेकी इच्छा है सो कहो ॥४८ ॥ तब गिरिनारायण बाह्मण कहतेहें हे जगतके पालक हे ईश्वर ! आप निर्मुण हो ज्ञान स्वरूप हो आपको नमस्कार करतेहें ॥४९॥ तुमने हमारा यहांस्थापन कियाह इसवास्ते हम निर्भय होयके आपका ध्यान करते हुए इस रैवताचलके ब गीचेमें रहतेहें ॥५०॥ परन्तु आपने पहले कहा कि स्वर्गमें देव दैत्योंके युद्धमें दैत्य जो मृत्यु पावेंगे वे मृत्युलोकमें उत्पन्न होयके ऋषिलोगोंको पीडा करेंगे धर्मभ्रष्टता करेंगे सो उनका लक्षण स्वरूप वर्णन करो और वे कसे रहेंगे सो कहो ॥५१॥ दामोदर भगवान कहतेहें हे ब्राह्मणो ! आगे होनहार है

देवासुरे ग्रुधि ॥५२॥ तथैव राक्षसाः सर्वे सुरकर्मरतान्प्रति ॥ ॥ ५३ ॥ ब्रह्मवेषधरास्ते तु ब्रह्मदेषकराः किल ॥ प्राप्ते किलियुगे घोरं भविष्यंत्यतिदांभिकाः ॥ ५४ ॥ सुरापोषणकादीनि कर्माणि विविधानि च ॥ करिष्यंति तदाचारा ब्रह्मचोषकरास्तु ते ॥ ५५ ॥ तथैव राजन्यकुले ह्यपि देत्यांशसंभवाः ॥ राजचिह्नधरास्ते तु पृजियप्यंति तान्द्रिजान् ॥ ॥५६॥ मिथ्याचाररताः सर्वे मिथ्याशास्त्रविवादिनः ॥ पूजियाचाररताः सर्वे मिथ्याशास्त्रविवादिनः ॥ पूजियाचारिकाः किलकालेन मोहिताः ॥ ५७ ॥ लुष्यका दानशीलाश्च व्यभिचाररताः स्त्रियः ॥ असत्यवादिनो विप्राप्ता गोवधकारिणः ॥ ५८ ॥ रक्षोवशिद्वजाः पूज्या वेदास्तै-रिप दृषिताः ॥ सप्तैते विपरीताश्च भविष्यंति कलौ युगे ॥५९॥ तदा कल्कीति नाम्राहं तेषां शास्ता भवामि च ॥ मयेति कथितं सर्वे भविष्यं वो विभूतये॥ ६० ॥ भवद्भयोऽस्त्विह

सो सुनो देवासुर संग्राममं नष्टहुवे जो दैत्य राक्षण वे काल्युगमं ब्राह्मणके कुलमें जनम लेके वेद और ब्राह्मण इनका देष करेंगे देवकृत्यका नाश करेंगे ॥५२॥ ५३ ॥ ५४ ॥ सुरा जो मिद्रा उसका पोषण कहते औषधादिक अर्कादिकके निमित्तसे सेवनकरेंगे नाममात्र ब्राह्मणका जगत्में विख्यात करेंगे परंतु ब्रह्मकर्मसे छूटजायँगे और दूसरेकूं छुडावेंगे॥ ५५ ॥ और कितनेक दैत्य राक्षस राजकुलमें पैदा होके वे ब्रह्मवेषधारी जो वेदिनंदक नास्तिक ब्राह्मण हैं उनका पालन करेंगे स्वकर्मानिष्ठ ब्राह्मणोंका अनादर करेंगे॥ ५६ ॥ कंलिकालसे मोहित मयेहुवे लोक सब झूठा आचार झूठा शास्त्रका वादिश्वाद करेंगे और वह सब अपने अपनेमें मान सन्मान करेंगे जिनकूं हालके वस्ततमें सुधाराकी सभा कहीजातीहै॥ ५७॥ जगत्में लोभके वास्ते दान करेंगे खियां व्यभिचाररत होवेंगी ब्राह्मण मिथ्यामाषण करेंगे अन्यजातीय गोवधतत्पर रहेंगे ॥ ५८ ॥ राक्षसांश ब्राह्मणोंमें राक्षसांश ब्राह्मण पूज्य होवेंगी और वेद उनसे दूषित होवेगा ऐसी यह सात विपरीत दशा काल्युगमें होवेगी ॥ ५९ ॥ तब उनकूं शिक्षा करनेके वास्ते कालक्कअवतार धारण कढ़ंगा। ह ब्राह्मणों! तुम्हारे कल्याणके वास्ते यह भावेष्य वृत्तांत मेंने कहा॥ ६० ॥ और मेरे

कल्याणं म्थीयतां मम शासनात्॥ ब्रह्मोवाच॥ ॥ इति तान्त्राह्मणांस्तत्र संस्थाप्य हरिरीश्वरः॥ ६१॥ गिरिनाराय-णश्चव ब्रह्मण्योनतरधीयत॥ ततस्ते वाडवाः सर्वे स्थाने रैवत-काचले॥ ६२॥ ततोऽन्ये ऋषयस्तेभ्यः कन्यादानं दृदुः किल ॥ विवाहसमये राजा चंद्रकेतुः पुरातनः॥ ६३॥ शासनानि विचित्राणि शामान्वे बहुभूमिकान्॥ अदादतीव सुमना भूषित्वा द्विजोत्तमान्॥ ६४॥ ततस्ते वाडवाः सर्वे हर्षनिभरमानसाः॥ पूजिता राजभिः सर्वे संतस्थू रैवंते गिरो॥ ॥ ६५॥ राजा दशरथस्तावत्युनस्तेषां द्विजन्मनाम् ॥ कार्त्तिके मासि संद्रातो जीणोंद्धारं करिष्यति॥ ६६॥ रैवतं रेवतीसाई गिरिनारायणं तथा॥ गिरिनारायणास्तत्र दुर्लभा-स्तोषसंयुताः॥६०॥ तेभ्यो दानमशेषं तु हरिपूजनमुत्तमम्॥ इति ते कथितं वत्स गिरिरैवतंक तथा॥ ६८॥ गिरिनारा-यणानां चोत्पत्तिवें कथिता मया॥ रेवत्यां रेवतीस्नानं रैवतं

वचनसे तुम्हारा यहां कल्याण हो, ब्रह्मा नारदर्जीकूं कहनेलगे कि हे नारद ! भगवान ऐसे उन गिरिनारायण ब्राह्मणोंकी स्थापना करके अंतर्धान भये फिर ब्राह्मण सब वहां रहे ॥ ६२ ॥ पि शेषों हे दिन गये बाद दूसरे ऋषि वहां आयके उनकूं कन्या-दान करते भये विवाहकी बखत चंद्रकेत राजा ॥ ६३ ॥ वहां आयके ब्रामका और मूमिका और वस्त्रालंकारका बहुत दानदिया ॥६४॥ तब गिरिनारे ब्राह्मण बडे हिषत-भये राजासे सन्मान पाये रवताचलके ऊपर रहतेभये ॥ ६५ ॥ दशरथ राजा कार्तिक मासमें वहां आयके फिर उन ब्राह्मणोंका जीणोंद्धारकरेगा ॥ ६६ ॥ वे गिरिनारे जूना-गढ क्षेत्रमें रैवतपर्वत रेवती स्वी सहवर्तमान बलदेव गिरिनारायण और गिनीर ब्राह्मण बहां दुर्लभ हैं ॥ ६७ ॥ उन ब्राह्मणोंकूं दान देना और हिरकी पूजा करना हे नारद ! तुमने जो पूछा उसका कारण सब मैने कहा ॥ ६८॥ रविवारको रेवती नक्षक्र में रैवता

#### रविवासरे॥ ६९ ॥ राधादामोदरं दृष्ट्वा रकाराः पंच दुर्लभाः॥ ७०॥

इति श्रीत्राह्मणोत्प॰ गिरिनारायणत्राह्मणोत्पत्तिवर्णनं नामप्रकरणम् १७॥ इति पंचद्रविद्यमध्ये गुर्जरसंप्रदायः ॥ आदितो मूलश्लोकसंख्या २२३१ चलप्रविके उपर रेवतीकुण्डमें स्नान करके राघा दामोद्रका द्शन करना यह पांच रकारका संयोग बडा बुर्लभ है ॥ ६९ ॥ ७० ॥

इति गिर्नारेत्राझणोंकी उत्पत्ति संपूर्ण भई प्रकरण ॥ १७॥

|              |                                   | * *                                                                                  | ~                                                                |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| And adm Lake | <b>गिरिनारायणब्राह्मणानामव</b> र  | allem medianes andreido sejas concelle ilemite conciles colos 🍆 stillosica elemente: | the system alon mother, and second distributed and second second |
|              |                                   |                                                                                      | i zwii cwi cich i La can dwa                                     |
| <b>71 7</b>  |                                   | -711 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                             |                                                                  |
|              | 4 48 . 48 48 4 4 48 24 44 44 44 4 | 4 44 4 4 4 7 744 74                                                                  | 4 m2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                         |

| सं०        | अवटंक        | <b>ग्रामा</b> दि   | गोब        | प्रवर       | वेद | शाखा        |
|------------|--------------|--------------------|------------|-------------|-----|-------------|
| इ          | जाबि         | जेतपराघोडादरा 💮    | भारद्वाज.  | \$          | य.  | माध्यं दिनी |
| 2          | ਮਟ           | सिंधाजिया          | भा.        | ३           | 乘.  | आश्वरायन    |
| 3          | जोशी         | पाणिछन्दा          | भा.        | ર           | य.  | माध्यं.     |
| ષ્ટ        | जोशी         | वामावडाः माधवरायना | भा.        | מא מא מא    | य.  | माध्यं.     |
| Ų,         | जोशी         | दिवेचा             | भा.        | ३           | य.  | माध्यं.     |
| હ          | <b>जो</b> शी | सोमपुरा            | भा.        | ३           | य.  | माध्यं.     |
| હ          | मेता         | पसवाळिया           | काश्यप     | રૂ          | य.  | माध्यं.     |
| 6          | भट           | कंखारिया           | काश्य.     | ş           | य.  | माध्यं.     |
| 8          | जोशी         | स्बस्थानिया        | काश्य.     | ş           | `य. | माध्यं.     |
| २०         | परोत         | <b>छिवो</b> डिया   | कौच्छस     | Ş           | खाः | कौथुमि      |
| 55         | ठाकर         | चाट                | कौच्छस     | <b>;</b> \$ | 乘.  | आश्वला.     |
| १२         | न्नवाडी      |                    | कौच्छस     | i ३         | सा. | कीयु.       |
| <b>3</b> 3 | ठाकर         | वाधेरा             | कौच्छस     | ક્          | य.  | माध्यं.     |
| 18         | च्यास ं      | दात्राणीय          | कौरवस      | ३           | य.  | माध्यं.     |
| geg        | पंडचा        | मगत्पुरा           | कौरवस      | ą           | य.  | माध्यं.     |
| १६         | नोशी ओस      | । खेरिया.          | कौरवस      | ą           | य.  | माध्यं.     |
| १७         | <b>ठाकर</b>  | बामणासिया          | मौनस       | ३           | य.  | माध्यं.     |
| 25         | ठाकर         | मारडिया            | सदामस      |             | य.  | माध्यं.     |
| १९         | ठा हर        | भाडेरा             | सदामस      |             | य.  | माध्यं.     |
| <b>२</b> ० | ठाकर         | खेरिया             | सदामस      | ३           | य.  | माध्यं.     |
| 28         | जोशी         | खांभिक्या ्        | सदामस      |             | य.  | माध्यं.     |
| २२         | जोशीभट       | शाकिख्या           | वसिष्ठ     | 8           | य.  | माध्यं.     |
| <b>२</b> ३ | उपाध्या      | माधुपुरा           | वसिष्ठ     | 8           | य.  | माध्यं      |
| २४         | पाठक         | चोरवाडा            | कृष्णात्री | ş           | य.  | माध्यं.     |
| રૂષ        | पुरोहित      | माञ्जुरा<br>नगरोत  | कृष्णात्री | ą           | य.  | माध्यं.     |
| २६         | <b>ठाकर</b>  | नगरोत              | कृष्णा.    | ३           | य.  | माध्यं.     |
| 2/3        |              | पठियार             | कृष्णा.    | ą           | य.  | माध्यं.     |

#### ब्राह्मणोत्पत्तिमार्त्तण्ड ।

| सं                |                          | _                                   | _           |             |            |                    |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|
|                   |                          | ग्रामादि                            | गोत्र       | <b>म</b> वर | वेद        | शाखा               |
| <b>ર</b> ્        |                          | पाजोधा                              | कृष्णा.     | ş           | य.         | माध्यं.            |
| <b>ર</b> ૧        |                          | पि्खोरिया                           | कृष्णा.     | · 3         | य.         | माध्यं.            |
| ३१<br>३१          |                          | च्रोपडा                             | शांडिस्य    | , 3         | य.         | माध्यं.            |
|                   |                          | <b>डि</b> ळाकर                      | शांडि.      | રૂ          | य.         | माध्यं.<br>माध्यं. |
| 9 <del>1</del> 92 | उपाध्या                  | बालगामिवां                          | शांडि.      | ą           | य.         | माध्यं.            |
| ₹₹<br><b>ફ</b> ઇ. | ठाकर                     | कंकासिया                            | वत्सस्.     | ų           | य.         | माध्यं.            |
|                   | पंडचा                    | गिदंडिया                            | वत्स.       | ų           | सा.        | क्रुथुमी           |
| ئر<br>عو<br>عو    | भट                       | कोठडिया                             | वत्स.       | હ્યુ        | स्रा.      | कौथुमी             |
| 20<br>20          | ववाडि<br>चेन्ट्र         | भद्रश्वरा                           | कौश्स       | ર           | य.         | कासुमा<br>माध्यं.  |
| ج<br>ع3د          | जोशी                     | बगसरिया                             | कयसि        | 8           | य.         | माध्य.             |
| ₹ <b>९</b>        | <b>जो</b> शी             | <b>लों</b> डिया                     | भारद्वाज    | 2           | य.         | माध्यं.            |
| ≴°.               | <b>जો</b> शी<br>⇒ે       | क्रांकणिया                          | कौरवस       | . AK        | य.         | माध्यं.            |
| કર                | होजा<br><b>उ</b> पाध्या  | खेरिया                              | कौरवस       | ą           | य,         | भाध्यं.            |
| <b>કર</b>         | जानी                     | कौिसकेया                            | कृष्णात्री  | ३           | <b>ਪ</b> . | माध्यं.            |
| શ્રફ              | जान।<br>जोशी             | <b>धीपलिया</b>                      | भारद्वाज    | ą           | य.         | माध्यं.            |
| ક્રક              |                          | मीठापरा                             | भारद्वाज    | ą           | यं.        | माध्यं.            |
| <b>છ</b> પ્       | ठाकर<br>ठाकर             | आदिरिया                             | खदामस       | ¥           | य.         | माध्यं             |
| થ્ટફ              | ज़्राशी<br>ज़्राशी       | मांडेरा                             | खदामस       | ş           | य.         | माध्य              |
| શ્હ               | जाशा<br>जोशी             | चोरवाडा                             | भार.        | ३           | य.         | माध्यं.            |
| જેડ               | पंड्या                   | मोडविया                             | वत्सस       | લ્લ         | सा.        | कौथु               |
| 86                | <sup>पड्या</sup><br>जोशी | • माधुपुरा                          | खदामख       | ३           | य,         | माघ्यं.            |
| थु०               | न्।यक                    | पठियारमाधुपुरा                      |             | ३           | य.         | माध्यं.            |
| <b>५</b> १        | गायक<br>जोशी             | म्।धुपुरा                           | कृग्णा.     | ş           |            | •••                |
| ५३                | ज़ेशी                    | <b>बुवेचा</b>                       | काश्यप      | R           | य,         | माघ्यं.            |
| ५३                | जोशी                     | आजिकिया<br>पाखरिया                  | कृग्णा.     | ३           | य.         | माध्यं.            |
| લ્છ               | दवे                      | પાહારયા<br>ડ                        | कृष्णा.     | 2           | य.         | माध्यं.            |
| ويؤوم             | क्लाकिया                 | 2                                   | 2           | 2           | S          | \$                 |
| ५६                | पाठक                     |                                     | 2           | 2           | 5          | 5                  |
| 40                | <b>व्यास</b>             | <b>बा</b> ळादरा<br><b>ळि</b> वोडिया | काश्यप      | \$          | य.         | माध्यं.            |
| 46                | जोशी                     |                                     | शांडि       |             |            |                    |
| ५९                | <b>ठाक्</b> र            | प <b>वे</b> जिया                    | शाड         | ও           | सा.        | कौ.                |
| ६०                | <u>भोत</u>               | शाळिया                              |             | _           |            |                    |
| £ 8               | <b>मोत</b>               | आजिकया                              | काश्यप      | <b>₹</b>    | य.         | माध्यं.            |
| ६३                | <b>ट्</b> पाध्या         | ~ ~                                 | काश्यप      | 2           | य.         | माध्यं.            |
| ६३                | जोशी                     | झळाळिया                             | भारद्वाज    | ३           | य.         | माध्यं.            |
| <i>Ę</i> 8        | पंडचा                    | ~ ~                                 | भारद्वा.    | 5           |            |                    |
| <b>६</b> ५<br>sc  | <b>पंड</b> ्या           | मीतिया                              | न्म रछ्।    | ₹           | य.         | माध्यं.            |
| ६६<br>६७          | पंड्या                   | वारडळा 🤉                            | भारद्वा :   | <b>}</b>    |            | •                  |
| ₹C                | पंड्या                   | नगिचरणी                             |             | 7           | य.         | माघ्यं.            |
| τς.               | मंडचा .                  |                                     | ग़ांडिल्य ३ |             |            |                    |
|                   |                          | `                                   | 1           |             |            |                    |

## अथ कंडोलब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम् ॥ १८ ॥

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ कंडोलब्राह्मणकपोलवणिक्सौराष्ट्र-वणिगुत्पत्तिसारमाह ॥ स्कंदमहापुराणे ॥ ॥ स्कंद डवाच ॥ कंडूलस्थानपर्वस्य माहात्म्यं वद शंकर ॥ केन तत्स्थापितं स्थानं विष्राश्च वणिजः कित ॥ १॥ किं तत्प्रमाणमापन्नं ब्रहि विस्तरतोऽखिलम् ॥ ईश्वर डवाच ॥ ॥ साधु पृष्टं महाभाग सर्वपापप्रणोदकृत् ॥ २ ॥ आख्यानिमदमेतस्य स्थानस्य सर्वकामदम् ॥ शृणुष्वैकमना वत्स समासात्ते वदाम्यहम् ॥ ॥ ३ ॥ स्थापितं कण्वमुनिना मांधात्रा पालितं कृते ॥ दौत्यं हनुमता तत्र सूर्ये माध्यमुपागते ॥ ४ ॥ पुराकृतयुगे तात देशे पाञ्चालसंज्ञके ॥ वनं पापापनोदाख्यं महर्षिगणसंवितम् ॥ ६॥ तत्र कश्चिद्रनचरो व्याधो वै जीविहंसकः ॥ वसन्कालो गतस्तस्य महांस्तेनैव कर्मणा ॥ ६ ॥ ब्रह्मर्षीन् पंच सोऽपश्यन्मन्यमानो मृगांश्च तान् ॥ ध्यायतः परमं ब्रह्म समाधिस्थां-स्तपोधनान्॥ ७॥तथापि शीतबाहुल्यात्कंपमानान्विशेषतः॥

अव कंडोल और कपोल विनय और सौरठविनयोंकी उत्पत्ति कहते हैं। स्कंद पूछतेहें हे शिव! कंडूल जो स्थान है उसका माहात्म्य मुझको कहो वह स्थान किसने स्थापन किया। और वहां ब्राह्मणवानिये कितने हैं॥१॥ उनका क्या प्रमाण है। सो सब कहो शिव कहनेलगे हे स्कंद! तुमने प्रश्न अच्छा किया॥ २॥ इल स्थानका आख्यान में कहताहूं एक मनसे श्रवण करो॥ ३॥ पिहले सत्ययुगमें कण्य मुनिने स्थापनिक्या और मांघाताने पालन किया। हनूमानने जहां दूतत्व किया है। सूर्य साक्षीमें आये हैं॥४॥ हे स्कंद! सत्ययुगमें पांचालदेशमें पाणापनोदन नामका एक वन ऋषिगणसेवित था॥५॥ वहां एक भिल्ल रहताथा प्राणियोंकी हिंसा करते करने बहुत काल गया॥ ६॥ एक समयमें उस वनमें पांच ऋषीश्वर ब्रह्मध्यानों करतेदुवे समाधिस्थ वैठे थे॥ ७॥ तथापि अतिटंडसे कंपायमान जिनकाशरीर हो रहाहै ऐसे देखके दूसरे मृग वैठे हैं ऐसा जानके शिकारके लिये वहां आया जो परम

तान् हङ्घा मृगयुः पापः पारेतोऽपि जडादितः ॥ ८ ॥ पूतस्त-द्दशनादेव पापिष्ठोप्यभवत्तदा ॥ एते महर्षयः पंच तप्यमाना महत्तपः ॥ ९ ॥ दृश्यंते कायंकपेन शीतार्ता इति मे मितः ॥ एवं विचार्य प्रतातमा काष्टमध्याद्धुताशनम्॥ १०॥ उत्पाद्य ज्वालयामास तापयामासतान्मुनीन् ॥ शीतेन मुक्ता मुनयो ह्मपश्यन् छुव्धकं पुरः॥ ११ ॥ द्यापूर्णास्ततो व्याधमृचुर्भी व्याध हिंसक ॥ कथमासीद्यापूर्णः शीतातेषु तपस्विषु ॥ ॥ १२ ॥ सोप्याह मुनिशार्दूला∶युष्मदर्शनयोगतः ॥ निर्मला बुद्धिरुत्पन्ना सर्वभूतानुकंपनम् ॥ १३ ॥ जातं परं तः भो विप्रा जन्मारभ्य मया महत्।। पातकं वै कृतं घोरं तत्रेषां दर्शनं कुतः ॥१४॥प्राप्तं केन विपाकेन ब्रुवंतु मे तपोधनाः ॥ ऋषय ऊचुः॥ शृणुष्वैकमना व्याघ तव जन्म पुरातनम् ॥ १५ ॥ पुरा त्वमभव्देश्यः कटुकेति सुविश्वतः॥ धनवानिप तेदानं न दत्तं किँ चिद्दिनं ॥ १६ ॥ कदाचिदैवयोगेन नारदो ह्यागत-स्तव ॥ गृहे तदा त्वया तस्य महापूजा कृता किल ॥ १७ कालाष्ट्रमीत्रतं चक्रे नारदस्योपदेशतः ॥ त्रतांते मृतिमापन्नो पापी जड था ॥ ८ ॥ परंतु उनके दर्शन करतेही पवित्र होगया और विचार करनलेगा ये बड़े ऋषीश्वर हैं। तप करतेहैं ॥९॥ बहुत ठंढीसे इनका देह कंपित होताहै ऐसा विचार करके काष्टके अंदरसे अग्निक्टं ॥ १० ॥ उत्पन्न करके प्रदीप्त करके उन ऋषियों कूं तपाने लगा। तब वे सब ऋषि शीतसे मुक्त होके सामने उस भिल्लक्रं देखके॥११॥ कृपापूर्ण दोयके कहते हैं हे भिछ ! तू हिंसक दोयके शीतार्त तपस्वीके ऊपर द्यापूर्ण कैसेमया ॥ १२ ॥ तब वह कहनेलगा कि आपके दुर्शन करनेसे मुझको निर्मल बुद्धि उत्पन्नभई और सर्वोंके ऊपर द्याभई ॥ १३ ॥ परंतु हे ऋषीश्वरो !जन्मसे लेके आज तक मैंने बहुत पाप किया उसमें तुम्हारा दर्शन मुझको कहांसे ॥ १४॥ कीनसे पुण्य-के योगसे भया सो कही ऋषि कहनेलगे हे भिल ! तेरे पूर्वजन्मकी कथा कहतेहैं॥ ॥ १५॥ अवणकर पहले कटुकनाम करके तू वैश्य था। धनवान् या परंतु कभी तूने दानधर्म किया नहीं ॥ १६ ॥ किसी समय देवयोगसे नारदऋषी तेरे घर आये । तब उनकी वडी पूजा करी और नारदजीके उपदेशसे ॥ १७॥कालाष्ट्रमिका वत किया। व्याधजनम समीयिवान् ॥१८॥ तद्वतस्यैवपुण्येनचास्माकं दर्शन ह्यभूत् ॥ निर्मला बुद्धिरुत्पन्ना सर्वभूतानुं विभिनी ॥
॥ १९ ॥ तत्रापि व्याधजातौ यज्जनम तत्कारणं शृष्ट ॥
ब्रह्मस्वं किंचिद्धिकं गृहीतं तस्य शापतः ॥ २० ॥ व्याध्याजनमाभवत्पश्चाज्जातं वे दर्शनं हि नः॥ ततोऽस्मत्तो वरांस्त्वं च प्रत्यकं च गृहाण भोः ॥२१॥ ईश्वर उवाच ॥ ॥ अयोन्तित्वं तु कण्वोऽदाद्धूपतित्वं तु गालवः ॥ उतथ्यश्चक्रवर्तित्वं प्रद्तौ देवदुलभम् ॥ २२ ॥ जातिस्मरत्वमतुलं ददावांगिरसो मिनः ॥ वाईस्पत्यो मृतिं प्रादात्तत्क्षणात्स ममार ह ॥ २३ ॥ खुव्यकं देहमुत्मृज्यिकंचित्कालांतरेततः।युवनाश्वोदराज्जातः सूर्यवंशी नृपोत्तमः ॥ २४ ॥ मांधातेति च विख्यातश्चक्रवर्तीं महायशाः॥पृथिवीं पालयायास चके कालाष्टमीत्रतम् ॥२५॥ राज्यं द्वर्वन्स मांधाता निर्दयोऽभूत्प्रजासु च ॥ पूर्वजनमोद्ध-वाभ्यासाद्धिस्रो दानविवर्जितः ॥ २६ ॥ वृत्तिलोपं बाह्मणानां चके विक्रमदुःसहः ॥ धर्मे विध्वमापन्ने पापे प्रदुरतां

वतकी पूर्णता भये बाद तेरा मृत्यु भया। पछि भिल्लके जन्ममें आया॥ १८॥ उसी प्रकारसे उस पुण्यसे इमारा दर्शन भया। और निर्मल द्यायुक्त बुद्धि उत्पन्न भई॥ ॥ १९॥ परंतु भिल्लका जन्म दोनेका क्या कारण सो अवणकर ! तूने ब्राह्मणका धन कुछ लिया उसके शापसे ॥ २०॥ भिल्लका जन्म भया। इस वास्ते इमारे पाससे वरदान प्रहण करो ॥ २१॥ ईश्वर कहते हैं हे स्कंद ! ऋषि ऐसा कहके एकएक वरदान देतेभये। कण्वऋषिने अयोत्सिंभव हो ऐसा वरदान दिया। गालवने भूपतित्व दिया। उतथ्यने चक्रवर्तित्व दिया॥ २२॥ अंगिराने जातिस्मरण दिया॥ २३॥ वहस्पतिने मरण दिया। उसी बखत वह ल्व्यक मृत्यु पाया उस देहको त्यागकरके थोडे काल्यमें सूर्यवंशी युवनाश्व राजाके उदरसे पैदा भया॥ २४॥ मांधाता नामसे बडा चक्रवर्ती विल्यात भया। पृथिवीका पालन करता भया। कालाशमी व्रत करताथा परंतु॥ २५॥ पूर्वजनमके अभ्यातसे प्रजाके उत्रर निर्देयपना करना हिस्सा करना दानधमरहित॥ २६॥ ब्राह्मणोंकी वृत्तिच्छेदन करनेल्या। जब धर्म नाश पाने

गते॥२०॥ त्राह्मणा दीनवदनाः कण्वं च शरणं ययुः ॥ दुःखं विज्ञापयामासुस्ततःकण्वोऽत्रवीद्वचः ॥ २८॥ तस्य भूपस्य यद्वृत्तं तन्मे ज्ञातं सुनीश्वराः ॥ तत्करिष्ये यथा विश्वं पाति धर्मेण पार्थिवः ॥२९॥ इत्युक्ता गाळवं शिष्यमाहृयेदसुवाच हा॥ गच्छ गाळव राजांन मयोक्तं त्वं वदेति तम् ॥३०॥किमध्यम्रतो राजन्नात्मानं स्मर सांप्रतम् ॥ गत्वाथ गाळवस्त व बोधयामास शास्त्रतः ॥ ३१॥ गाळवस्य वचः श्रुत्वा मांधाता स नृपोत्तमः ॥ चतुरंगचमूयुक्तो गाळवेन समन्वितः ॥३२॥ ततः सौराष्ट्रमध्यस्थं पांचाळं देशमाययो ॥ कण्वाश्रमं ततो गत्वा साष्टांगं प्रणनाम ह ॥ ३३॥ कृतांजिळपुटं कण्वो मांधातारसुवाच ह ॥ कुशळं ते महाराज कचित्पासि प्रजाः परम् ॥३४॥ न्यायेन भागमादाय ताभ्यो यजस्वचा ध्वरान् ॥ बह्विदानप्रभावेण प्राप्तं राज्यमिदं त्वया ॥ ३५॥ स्मरसि प्राक्तनं जन्म यस्मात्सुखमवाप्स्यसि ॥ एतिनिशम्य नृपतिः प्रोवाच विनयान्वतः ॥ ३६॥ सुनयः किं मया नाप्तं

छगा और पाप बहुत भया॥ २७॥ उस बखत ब्राह्मण दीनवदन करके कण्वऋषिके शरण आये। दुःख कहनेलगे। तब कण्व बोले ॥ २८॥ उस राजाका वृत्तांत हमने जानलिया राजा धर्मसे जगतका पालन करे वैसा करताहूं॥ २९॥ ऐसा कहके गालव शिष्यको छलायके कहनेलगे हे गालव ! मांधातांक पास जायके मेरा वचन कहो कि ॥ ३०॥ हे राजन् ! अधर्मी कैसा भया अपने आत्मस्वरूपका स्मरण कर तब गालव ऋषि राजांके पास.जायके शास्त्रमार्गसे बोध करनेलगा॥ ३१॥ मांधाता गालवका वचन सुनके चतुरांगणी सेना और गालवकुं साथ लेके ॥ ३२॥ सीराष्ट्रदेशां-तर्गत पांचालदेशमें बढवाणगांवसे वायु कोणमें बारहकोसके उपरस्थान कंडोल जिसकूं हालमें कहतेहें उस कण्वाश्रममें आयके हाथ जोडके साष्टांग नमस्कार किया ॥३३॥ तब कण्वऋषि मांधातांकू कहनेलगे हे राजा तेरा कुशल तो है शास्त्ररीतिसे प्रजाका पालन कर ॥ ३४॥ और न्यायसे प्रजाका कररूपी धन लेके उस धनसे यज्ञकर जनमांतरमें एक अग्नदान करनेसे तुझकूं राज्य प्राप्त भया है॥ ३५॥ पूर्व जनमका स्मरण कर जिससे सुख पावेगा। ऐसा सुनते राजा नम्रतांस कहनेलगा॥३६॥हे सुनियो। आप-

प्रसादाद्भवतामिह ॥ न वाडवसमं किंचित्कामिकं तीर्थमस्ति वै॥३७॥पूर्वजन्मकृताभ्यासात्प्राणिद्रोहो भृतो मया ॥ अज्ञा-नात्पीडिता विप्रास्तत्क्षमध्वं द्विजोत्तमाः ॥ ३८ ॥ कण्व उवाच ॥ ॥ धन्योऽसि नृपशार्दूल मतिस्ते यदकल्मषा ॥ एनोहानि विनाभूप न भवेन्मतिरीहशी ॥३९॥ राज्यं पालय भूपाल राजयोगं समाश्रितः॥ आत्मानं सर्वभूतेषु पश्य व्याप्तोनुकंपया ॥ ४०॥ एवं न लिप्यते भूप कर्मणा केनचि-कचित्।। ।। मांधातोवाच।। ।। भवत्प्रसादतः पृथ्वीं पाल-यिष्यामि सुत्रत ॥ ४१ ॥ तदादिशत वोऽभीष्टं किं करोमीह किंकरः ॥ एवं नृपवचः श्रुत्वा प्रहृष्टः कण्व अत्रवीत् ॥ ॥ ४२ ॥ एवं प्रवर्तते चित्ते तव राजन्महामते ॥ स्थानं कर्तात्र विप्राणामहं तत्पालय प्रभो ॥४३॥ शालातालनिवे-शाढचं वणिग्वाडवमंडितम् ॥ स्थापयामि द्विजस्थानं सूर्य-साक्षिकमुत्तमम् ॥ ४४ ॥ तावत्तिष्ठ महाराज समीपं समुपा-गतम् ॥ यावद्त्र महास्थानं स्थापयामि दिजनमनाम् ॥ ॥ ४५ ॥ ततः संचित्य मनसा सहस्रकिरण मुनिः ॥ तृष्टा-

के अनुग्रहसे मेरेकूं क्या प्राप्त नहीं भया। किंतु सवप्राप्तभयाहै। ब्राह्मणसरीखा दूसरा कामिक तर्थिनहीं है।। ३७ ॥ पूर्वजन्मके अभ्याससे मेंने प्राणिदोह किया और अज्ञानतास ब्राह्मणोंको पीडित किया वह अपराध क्षमा करो।। ३८॥ कणकहने छेग हे राजा! तृ धन्यहै। तेरी निर्मल बुद्धि भई। निष्पाप हुवे बिना ऐसी बुद्धि होती नहीं ॥३९॥ हे राजा! राजायोग सहवर्तमान राज्यका पालनकरो और सर्वमृत प्राणिमात्रमें आत्मस्वरूप एकहै। ऐसाजानके द्यारखी ॥ ४०॥ ऐसे मार्गसे चलोगे तो किसी भी कमंते दिस होनेके नहीं मांधाता कहनेलगे। हे ऋषि! तुम्हारे अनुग्रहसे पृथ्वी का पालन करूंगा॥४९॥ और तुम्हारी जो इच्छा होवे सो कहो। यहाँक्या करूं में तुम्हारा सेवक हूं। ऐसा राजाका वचन सुनते कण्व बोले॥ ४२॥ हे राजा! जो तेरे चित्तमें ऐसाहै तो मैं ब्रह्मणोंका स्थान करताहूं तुम उनका पालन करो॥ ४३॥ शालादिकांसे शोभायमान ब्राह्मण बनियोंसे सुशोभित ऐसाबाह्मणकास्थान स्थापन करताहूं ॥ ४४॥ ताबत्कालपर्यत तुम मेरे समीप रहो॥ ४५॥ फिर मनसे श्रीस्थे

व च ततः सूर्यः प्रादुरासीदुवाच ह ।। ४६ ॥ महर्षे कण्व यचित्ते तव तद्भद् सांप्रतम् ॥ दास्यामि दुर्लभमपि वरं वरय सुब्रत ॥४७॥ कण्व उवाच ॥ ॥ यदि 'प्रसन्नो भगवन्निह क्षेत्रे समागतः ॥ वसाञ्जस्न रवेवित्र वणिजःस्थापयाम्यहम् ॥ ॥४८॥ सूर्य उवाच ॥ ॥ स्थापय स्थानमतुलं वणिग्ब्राह्म णसंकुलम् ॥ शालातालनिवेशाढचं साक्षी रक्षाम्यहं सदा ॥ ॥४९॥त्वया स्तुतो बलाद्स्मात्प्रादुर्भूतो स्मि यन्मुने ॥ बकु-लार्क इति ख्यातो भविष्यामि महीतले ॥ ५० ॥ इत्युक्तां-तर्दंघे तत्र भगवान्सगभस्तिमान् ॥ महर्षिरपि संदध्यौ स्थानस्थापनहेतवे ॥ ५३॥ कति ब्रह्मविदो विप्रान स्थापयामि समाहितः ॥ शुश्रुषार्थं द्विजानां तु स्था-पयेद्वणिजः कति ॥ ५२ ॥ कति सीमातिशोभाढचं पवित्रं स्थानमुत्तमम् ॥ कथं लोकेषु रुचिरं रचयामि विरं-चिवत् ॥ ५३ ॥ एवं चिन्तयतस्तस्य महर्षेभीवितात्मनः ॥ प्रादुर्वभूव सहसा **हनूमान्** वानरेश्वरः ॥ ५४ ॥ तं विलोक्य महाकायं विस्मितो मुनिरब्रवीत् ॥ कस्त्वं महाकपे कस्य

देवताका चिंतन करते ही: सूर्यदेवता प्रकट हो के कहने छगे ॥ ४६ ॥ हे कण्व! तुम्हारे चित्रमं क्या है सो कहा । जो दुर्छभ वरदान माँगना होय सो माँगो में देता हूं ॥४७॥ कण्व बोले हे सूर्य! जो प्रसन्न भये हो तो क्षेत्रमें वास करो यहां ब्राह्मण बनियों कूं स्थापन करता हूं ॥ ४८ ॥ सूर्य कहने छगे हे ऋषियो ! स्थान निर्माण करो में साक्षी होय के सर्वकाल रक्षा करूंगा ॥ ४९ ॥ हे मुने ! तुमने बलात्कार से मेरी स्तुति की उसके लिये में प्रकटहुवा इसवास्ते पृथ्वी में बकुलार्क नामसे विख्यात हो छंगा ॥ ५०॥ ऐसा कहके सूर्य अंतर्धान भये । पीछे कण्वऋषि स्थानके निमित्त ध्यान करते भये ५२॥ सो कहने छगे ब्राह्मण कितने स्थापन करना ॥५२॥ पुरकी सीमा कितनी रखना और छोकों में अच्छा दी खे ऐसा कितन स्थापन करना ॥५२॥ पुरकी सीमा कितनी रखना और छोकों में अच्छा दी खे ऐसा कितन हो निर्माणक हं ॥ ५३॥ ऐसा चिंतन करने छगे इतने में श्रीह ब्रुमान जी प्रकट भये ॥५४॥ प्रचंड जिनकी काया ऐसे इनुमान कूं देखके कण्व विस्मित हो यके पूछने

तनयोऽति बलोत्कटः ॥ ५५ ॥ किमर्थमिह संप्राप्तः स्वेच्छ-या वा तदुच्यताम् ॥ किपर्वाच ॥ ॥ ब्रह्मच् केसरिणः क्षेत्रे संजंन्यां मारुतादहम् ॥ ५६ ॥ समुत्पन्नोऽभिधानेन हनुमानिति विश्वतः ॥ मद्ग्यमनकार्यं ते कथयाम्यथ तच्छृणु ॥ ॥५७॥ विरिचिना यथादिष्ट तथा कुरु तपोनिध् ॥ सप्तकोश्वती सीमा चतुर्दिश्च प्रवर्तताम् ॥५८॥ प्राच्यां सारंगशृंगं च प्रसिद्धाशांबुपुर्यपि ॥ मात्स्यो हदः प्रतीच्यां च कोवयां तालपर्वतः ॥५९॥ चौलक्यो दक्षिणस्यां च तथा ब्रह्मग्रहा च सा ॥ यस्यां कृताधिवासो मां ब्रह्मा सिद्धवानिदम्॥६०॥ अतोऽष्टादशसाहस्रं स्थापयात्रद्विजन्मनाम् ॥ षट्त्रिंशच सहस्राणि सौराष्ट्रवणिजां तथा ॥ ६९ ॥ कृते कण्वालयं नामा नेतायां कलुषापहम् ॥ कापिलं द्वापरे चैतद्विद्धं कंडूलकंकलो ॥ ६२ ॥ ब्रह्मकुंडे नरः स्नात्वा दृष्टा ब्रह्मग्रहां पुनः ॥ निवसन् ब्रह्मशालायां सर्वपापः प्रमुच्यते ॥ ६३ ॥ स्वाति-मेष्यत्यदः स्थानं मिय दृते महामुने ॥ पितामहस्य वचना-

लगे हे वानर! तुम कीनहों ? किसके पुत्र हो ? अति वलवान् ॥ ५५ ॥ तुम यहां किस निर्मित्त आये हो सो कहो या स्वेच्छासे आये हो हनुमान् कहतेहें हे ऋषि ! केशरीवानरकी स्त्री जो अंजनी उसके विषे वायु देवताके वीर्यसे में उत्पन्न भयाई ॥ ५६ ॥ मेरा नाम हनुमान् है अपने आनेका कारण कहताहुं अवणकरो ॥ ५७ ॥ हे ऋषि ! ब्रह्माने जैसी आज्ञा दी है वैसा कर उस स्थानकी सीमा चार दिशामें मिलके सात कोसका निर्माण करो ॥ ५८ ॥ उस स्थानके पूर्वदिशामें सारंगपर्वतका शूंग और शांबुनगरी है पश्चिमिद्शामें मास्यहद है उत्तर दिशामें तालपर्वत के ॥ ५९ ॥ दक्षिण दिशामें चीलक्य पर्वत और ब्रह्मगुहा है जिस गुहामें वैठे हुवे ब्रह्माने मेरेश्चे आज्ञा कियी ॥ ६० ॥ इस वास्ते अठारह हजार ब्राह्मणोंका और ख्राने मेरेश्चे आज्ञा कियी ॥ ६० ॥ इस वास्ते अठारह हजार ब्राह्मणोंका और ख्राने होवेंगे सत्ययुगमें कण्वालयनाम नेतायुगमें कख्रषापह नाम द्वापरयुगमें कापि लगाम होवेंगे सत्ययुगमें कण्वालयनाम नेतायुगमें कख्रषापह नाम द्वापरयुगमें कापि लगाम कलियुगमें कंडूलनाम होवेगा ॥ ६२ ॥ जो मनुष्य ब्रह्मकुंडमें स्नान करके ब्रह्मगुहाकूं देखके ब्रह्मशालामें निवास करेगा तो वह संपूर्णपापसे मुक्त होवेगा ॥६३॥ हे ऋषि! मेरे दूतत्वमें रहनेसे यह स्थान विख्यातिकूं पावेगा इसवास्ते ब्रह्माके वचनसे हि ऋषि! मेरे दूतत्वमें रहनेसे यह स्थान विख्यातिकूं पावेगा इसवास्ते ब्रह्माके वचनसे हो का स्थान विख्यातिकूं पावेगा इसवास्ते ब्रह्माके वचनसे हो अधि मेरे दूतत्वमें रहनेसे यह स्थान विख्यातिकूं पावेगा इसवास्ते ब्रह्माके वचनसे हो का स्थान विख्यातिकूं पावेगा इसवास्ते ब्रह्माके वचनसे हो स्थान विख्यातिकूं पावेगा इसवास्ते ब्रह्माके वचनसे स्थान विख्यातिकूं पावेगा इसवास्ते ब्रह्माके वचनसे स्थान विख्यातिकूं पावेगा इसवास्ते ब्रह्माके वचनसे स्थान विख्यातिकूं पावेगा इसवास्ते ब्रह्माके वचनसे स्थान विख्यातिकूं पावेगा इसवास्ते ब्रह्माके वचनसे स्थान विख्यातिकूं पावेगा इसवास्ते ब्रह्माके वचनसे स्थान विख्यातिकूं पावेगा इसवास्ते व्याम स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थ

त्स्थापय स्थानमुत्तमम् ॥६४॥ इत्युक्कांतर्द्धे वीरो हनुमान्मु-निरप्यथ॥ गालवं प्राह शिष्यं स विनयावनतं वचः ॥६५॥ कण्व उवाच ॥ ॥ गच्छ गालव सौराष्ट्रदेशीयान्वणिजो द्विजान् ॥ सत्कर्मनिरतान्धर्मनिर्मलांस्त्वं समानय ॥ ६६॥ कुळीनाः शीळसंपन्ना ब्रह्मविद्याविशारदाः ॥ ब्राह्मणा वणि-जश्चापि दिजशुश्रुषणे रताः॥६७॥ तान्समानय विप्रेंद्र परीक्ष्य सूर्यवर्चसः ॥ उत्तमं स्थानमत्रैव स्थापयिष्यामि सांप्र-तम् ॥ ६८॥ ततः प्रणम्य स गुरुं गालवो हृष्टमानसः॥ प्रभासक्षेत्रमासाद्य ह्यपश्यद्भैवतं गिरिम् ॥ ६९ ॥ ततो गिरि-मतिकम्य गालवोऽगातसर्स्वतीम् ॥ तत्र स्नात्वाथ त्त्रस्थान प्रणनाम दिजोत्तमान् ॥ ७० ॥ तत्सरित्सेविनो विप्रास्तं-वीक्य प्रणतं मुनिम् ॥ पप्रच्छुः को भवान् कर्मादागतश्चाथ सोष्त्रवीत ॥ ७३ ॥ शृण्वंतु मुनयश्चात्र यद्थमहमागतः॥ भवत्रसादतः कार्यं गुरोरेतत्र्रासिध्यति ॥ ७२ ॥ पांचालाख्ये जनपदे पुण्ये पापापनोदके ॥वने वसति धर्मात्मा कण्वनामा-महामुनिः ॥ ७३ ॥ हनुमतोऽब्जदूतस्य वचनातस्य सुव्रतः ॥

स्थानकी स्थापना करो ॥ ६४॥ ऐसा कहके हनुमान् अंतर्धान भये कण्वऋषि अपना किच्य की गालव उसकूं बोले ॥ ६५ ॥ हे गालव !सौराष्ट्रदेशमें जायके वहां रहने वाले जो स्वकर्म निष्ठ बाह्मण और बनिये उनकूं लावा ॥ ६६ ॥ जो कुलीन शिल्सं पन्न बहाविद्यामें निष्ठण सूर्यसरीखे तेजस्वी बाह्मण और बाह्मणशुश्रूषामें तत्पर ऐसे बनिये उनकोभी ॥ ६७॥ परीक्षा करके लाओ यहां उत्तम स्थानकी प्रतिष्ठा करताहं ॥६८॥ तब गालव ऋषि प्रसन्न होयके ग्रुस्को नमस्कार करके प्रभासक्षेत्रमें आये बीर रैवताचलको देव ॥६९ ॥ पीछे रैवताचलको छोडके आंग सरस्वतीके तट उत्तर आयके स्नान वरके वहां बैठे हुवे बाह्मणोंको नमस्कार करते भये ॥७०॥ सरस्वती तटके रहनेवाले बाह्मण गालवऋषिकुं देखके पूछनेलगे तू कीन है ? कहांसे आया है ? तब गालवऋषि कहनेलगे ॥ ७१ ॥ सब ऋषि अवणकरो जिसवास्ते में आयाहं तुम्हारे अनुग्रहेत हमारे गुरुका कार्य सिद्ध हो ॥ ७२ ॥ पांचाल देशमें पापापनोदन वनम धर्मात्मा कण्वनामकरके ऋषि रहते थे ॥७३॥ ब्रह्माके दूत जो हनुमान् उसके वचनसे

आसील्लंघवरःसोथ स्थापनेच्छाद्विजन्मनाम् ॥७४॥ तर्धन्महमायातो भवंतः के व्ववंतु नः ॥ ब्राह्मणा ऊचुः ॥ ॥ कल्पन्मामादिहायाता वयं तीर्थाभिलाषिणः ॥७६ ॥ प्रभासक्षेत्रमान्लोक्य मोदोऽभूत्रः परो मुने ॥ प्रार्थयस्व मुने किस्विद्यत्ते मनिस वांछितम् ॥ ७६ ॥ दुष्प्रापमपि दातव्यमस्माभिर्धमवन्तरेलेः ॥ गालव उवाच ॥ ॥ यदि तृष्टा भवंतो मे वरयोन्योशिम चेत्तथा ॥ ७७ ॥ मद्भरोर्मुनयः स्थानस्थापनेच्छा गरीयसी ॥ स्थानदानमुपादाय साघयंतु ग्रुरोर्मतम् ॥ ७८ ॥ तदा कण्ववचः सर्वे गालवस्य महर्षयः ॥ ऊचुः परस्परं प्रायः समालोक्य चिरं ततः ॥ ७९ ॥ अहो ब्रह्मन्निदं चाग्ने भवतां ग्रुर्वित्सलाः ॥ स्थानप्रतिष्रहो घोरो विशेषेण द्विजन्मनाम् ॥ ॥ ८० ॥ वि कुर्म उररीकृत्य त्वद्धं मुनिसत्तम ॥पश्चात्कर्तुं न शक्येत तदस्तु तव वांछितम्॥८९॥इत्युक्तवत्सुमुनिषु विणजः सपरिग्रहाः ॥ तीर्थयात्रार्थमुदिश्य प्रभासक्षेत्रमागताः ॥८२॥

वर प्राप्त भयाहै ब्राह्मणोंकी स्थापना करनेकी इच्छा भई है ॥ ७४ ॥ उस वास्तें में सायाहं आप कीन हो सो कही ब्राह्मण कहनेलगे कलपप्रामसे हम यहां उस तिर्थकी इच्छा करके आये ॥ ७५ ॥ सो प्रभासक्षेत्रको देखके हम सर्वोंकूं वडा आनंद भया है हे गालव! तुम्हारे मनमें जो होवे सो माँगो ॥ ७६ ॥ जो दुष्प्राप्य होवेगी तथापि देवेंगे। गालव बोले जो तुम हमसे प्रसन्न भये हो और वर लेनेकी हम योग्य हैं ॥ ७७ ॥ तो यह कार्य है कि मेरे गुरुकी इच्छा स्थानपतिष्ठा करनेकी वहुत है इसवास्ते स्थानका दानलेके मेरे गुरुकी इच्छा पूर्ण करो॥७८॥ तव गालन्वके सुखसे कण्य ऋषिका अभिप्राय अवण करके तथा विचार करके परस्पर कहनेलगे ॥ ७९ ॥ गालव तुनने यह बडा उप्र कर्म बताया। स्थानप्रतिप्रह जो है वह ब्राह्मणोंकूं बडा दोष क्रवहे॥८०॥ पांतु वया करना तुम्हारे वास्ते हे गालव! पीछे करनेकूं समर्थ नहीं हैं। रथापि तुम्हारी इच्छा पूर्णही ॥ ८१॥ मेरा सुनिडोग कहते हैं । इतनेमें व्याक्त लोग जो हैं वे अपने कुटुंव सह वर्तमान तीर्थयात्रोंक निमित्त

पुण्याः सौराष्ट्रदेशीयाः साधुशीला दयालवः ॥ धृतोपवीतास्ते सर्वे दानशीला महाधनाः ॥ ८३ ॥ इत्येवंगालवो वीक्ष्य वणिजां विशदौजसाम् ॥ अहोधन्यतरः कोस्ति मत्तो यद्वसुधातले८८॥ द्विजैरंगीकृतं दानं वणिजश्च समागताः॥ अथ ते वणिजः सर्वे प्रणम्योचुर्द्विजोत्तमान् ॥ ८५॥ विधायास्मासु करुणां भूमि देवास्तर्पोधनाः ॥ भवंतु ग्रुरवोऽस्माकं सत्कर्मफलहेतवे ॥ ८६ याच्यंतां दापयिष्यामो भवद्भिरभिकांक्षितम् ॥ गालवं नोद-यामासुस्तन्निशम्य द्विजोत्तमाः ॥ ८७ ॥ सोध्ववीद्थ मन्वानः कार्थसिद्धेर्विचेष्टितम् ॥ यूयं विनयसंपन्ना द्विजशुश्रूषणे रताः ॥ ८८ ॥ केऽनुकंपाईहृदयाः कुतो देशात्समागताः ॥ वणिज ऊचुः॥ ॥ वय सौराष्ट्रदेशीया वैष्णवा वृणिजो दिजाः ॥ ८९ ॥ केनापि कपिनाऽत्रैव प्रेरिता वचनाद्विधेः ॥ गत्वा त्रभासं तत्रस्थान्सरस्वत्यास्तटे स्थितान् ॥ ९० ॥ शुश्रूषध्वं द्विजान् सर्वांस्तपोनिष्ठान्महत्तमान् ॥ यदादिशंतिते विप्रास्त-त्कर्तव्यमशंकितैः ॥ ९१ ॥ आदेशोऽयं विधरेव प्रमाणीकि-से प्रभासक्षेत्रमें आये ॥ ८२ ॥ वे सौराष्ट्रदेशमें रहनेवाले वेड द्यावंत यज्ञीववात पिंदिने हुवे दानशूर धनवंत थे ॥ ८३ ॥ ऐसे वे तेजस्वी विनयोंकूं देखके गालवऋषि कहतेहैं कि इस मूमिऊपर मेरे सरीखा भाग्यवान् कीन है ॥८४॥ ब्राह्मणींने स्थान-प्रतिग्रह स्वीकारिकया। इतनेमें वर्निये लोक भी आये अब वनिये ब्राह्मणींकूं कह नैछगे ॥८५॥ हे ब्राह्मणोत्तमो ! सत्कर्मकी फलपाति होनेके वास्ते तुम हमारे ग्रुरू-हो ॥ ८६ ॥ तुम्हारा इच्छित जो होवे सो मांगो हम देवेंगे ऐसा वनियोंका वचन सुनके वे ब्राह्मण गालव ऋषिकूं भेरणा करतेभये ॥ ८७॥ तब गालवऋषिन अपनी कार्यसिद्धिका प्रयोजन यानके कहा है विणिकलोको ! तुम सब योग्यही ब्राह्मणसेवामें तत्पर रहो ॥ ८८ ॥ और दयाकरके तुम्हारे हृद्य भीगे हैं । ऐसे तुम कीन हो किस देशसे आयेहो । वनिये कहते हैं इस सौराष्ट्रदेशमें रहतेहैं वैष्णव हैं। विणक जाति सच्छूद हैं॥८९॥ ब्रह्मदेवके वचनसे किसी वानरने हमकूं यहांभेजाहै। प्रभासक्षेत्रमें जायके सरस्वतीके तट ऊपर वैटेहुये॥ ९०॥ जो महात्मा तपोनिष्ठब्राह्मणेंहु उनकी शुश्रापाकरे॥ और दे ब्राह्मण जो आज्ञाकरें वह कार्यतुमनोनीः संशय अंगीकार करना ॥९१॥ यहब्रह्म- यतां द्वतम्॥षट्त्रिंशच सहस्राणां वणिजां कपिसत्तमः ॥ ॥ ९२ ॥ आदिष्टवानिदं प्रीतः प्रत्येकं नः सुविस्मितान् ॥ तीर्थयात्रामिपाद्विप्रास्तद्वय समुपागताः ॥ ९३ ॥ तदेवाशु विवृण्वंत भवंतः कांक्षितं हि तत् ॥ युष्मत्त्रसाद्तः सर्वं साध-यिष्यामहे द्विजाः ॥ ९४ ॥ ॥ गालव उवाच ॥ ॥ पापां-पनोदनं तीर्थं देशे पाञ्चालसंज्ञके ॥ अस्ति तत्र म्रनिःसाक्षा-त्कण्वनामा महातपाः ॥९५ ॥ तस्यासीन्महती विष्र स्थाप-नेच्छा द्विजन्मनाष् ॥ तद्धं चिंतयानस्य हनुमान् पुरतोऽब्र-वीत् ॥९६॥ सौराष्ट्रदेशवसतीद्विजांश्च वणिजस्तथा ॥ समा-नीय प्रयत्नेन स्थापयात्र महा मुनै ॥ ५७॥ गुरोरादेशमादाय संप्राप्तोस्मीह सांप्रतम्।। तदागच्छत वः सर्वे तत्रामीभिद्धिजः सह ॥९८॥ अहोविधेन रचना ज्ञातं केनापि शक्यते ॥ ज्तद्भर्वर्थसिद्धचर्थं वणिग्दिजसमागमः ॥ ९.९ ॥ गालवस्य वचः श्रुत्वा दिजाश्च विषजस्तथा ॥ पापापनोदं तीर्थ वै प्रयातास्ते सगालवाः ॥ १०० ॥ अथायातान्द्रिजवणिग्ज-नान्गालवसंगतान् ॥समालोक्यात्रवीच्छिष्यं हृष्टरोमा सुनी-

की आज्ञा है। सो जलदी करो ऐसी लिती हजार विनयों कूं आज्ञा करते भये॥ ९२॥ सो हम सब तीर्थयात्राके निमित्तसे यहां प्राप्तभयेहें ॥९३॥ इसवास्ते तुम्हारा इच्लित हों सो कहो । आपकी कृशसे सिद्ध करेंगे ॥९४॥ गालव कहेंनेलगे पांचालदेशमें पापापनोदन तीर्थ है । वहां कण्वनामा बढ़े ऋषीश्वर हैं ॥ ९५ ॥ उनको ब्राह्मण स्थापनकरनेकी इच्ला भई। उसी बखत हनुमान्जी सामने आयके वोलनेलगे॥ ९६॥ कि सौराष्ट्रदेशमें जो ब्राह्मण विनये रहते हैं उनकुं लायके यहां स्थापन करो॥ ९७॥ तब उरुकी आज्ञा मुझको भई सो में यहां प्राप्त भयाहुं। इसवास्ते इस ब्राह्मणके साथ वहां चलो ॥ ९८॥ अहो क्या आश्चर्य है ब्रह्माकी रचना किसीको मालूम नहीं होती हैं। गुरुकी कार्य सिद्ध होनेके लिये ब्राह्मण वानियोंका समागम में भया ॥ ९९॥ गालवका वचन सुनते ब्राह्मण और विनये गालवके साथ पापापनोदन तीर्थपित आते अये॥ १००॥ गालवसाहित ब्राह्मण वानियोंको देखके कष्वऋषिने प्रसन्न होके शिष्टपकुं

श्वरः ॥ १०१ ॥ अहं धन्योऽस्मि सुतपश्छात्ररत्नं यतो भवान्॥ वरं वरय तुष्टोऽस्मिकर्मणा नैव सुत्रत ॥ १०२ ॥ गालवं उवाच॥ ॥ भवत्त्रसादतो वित्रा वणिजश्चसमागताः ॥ तत्स्थानं स्थापय ब्रह्मन्मुहूर्तेऽस्मिञ्छुभव्रहे ॥ परं तुष्टोऽसि वणिजां षट्सहस्र प्रदीयताम्॥ त्वत्स्थानस्थाप-नामध्ये स्थापयिष्यामि तानहम् ॥ १०४ ॥ मन्नाम्नाख्या-तिमायांतु त्वत्प्रसादान्महामुने ॥ तथेत्युक्ता शुभे लग्ने स्थापयामास वाडवान् ॥ १०५ ॥ अष्टादश्सहस्राणि कण्वो बुद्धिमतां वरः॥शुश्रुषार्थं द्विजेद्राणां समर्थानर्थपूर्तये ॥१०६॥ त्रिंशत्संख्यासहस्राणि वणिजः स्थापयत्तथा ॥ तथेत्युक्त्वाथ सस्मार विश्वकर्माणमाञ्ज सः ॥:१०७॥ स्थापयिष्ये महा-स्थानं वणिग्विप्रैर्विराजितम्॥तद्रथमत्र विपिने प्रासादान्कुरू संमतान् ॥ १०८ ॥ वरारामाभिरामं तत्पुरं रचय सुंदरम् ॥ निशम्येति वचर्रतस्य कण्वस्य सुमहात्मनः ॥ १०९ ॥ निमे-षान्निर्ममे स्थानं विश्वकर्मा स्वचेतसा।।अष्टादशसहस्राणि ब्रा-ह्मणानां गृहाणि सः ॥११०॥ षट्त्रिंशच सहस्राणि वणिजां

कहने छगे॥१०१॥ हे गाछव! में धन्य हुं कारण त शिष्यों में रत्नसामन है। में सन्तुष्ट भया हूं। वरदान मांगो॥ १०२॥ गाछव कहने छगे आपके अनुप्रहसे बाहाण और विनये आयेहें इनकी स्थापना उत्तम मुहूर्तमें करो॥ १०३॥ परन्तु तुम जो प्रसन्न भये हो तो छः इजार वानिये मेरेकूं देव तुम्हारे स्थापना कियेहवे स्थानमें उनका स्थापन करताहूं॥ १०४॥ हे गुरु तुम्हारी कृपासे मेरे नामसे वह विख्यात हो तथास्तु कहके गुभलममें अठारह हजार बाह्मणोंकी स्थापना किये बाह्मणकी गुश्रूषा करनेके वास्ते वानिये॥ १०५॥ १०६॥ छत्तीस हजार स्थापन किये पिछे विश्वकर्माका स्मरण किया॥ १०५॥ विश्वकर्मा खाये उनकूं कृष्वऋषि कहने छगे कि बाह्मण बनियोंकी स्थापना करताहूं इसवास्ते इस वनमें उत्तम प्रासाद (घर) बनावो॥ १०८॥ उत्तम बाग बगिचे जिसमें होवें ऐसे सुन्दर पुरकी रचना करो ऐसा कण्वका वचन सुनके॥ १०९॥ एक निमिष मात्रमें अपने तेजसे विश्वकर्माने स्थान निर्माण किया अठारह हजार बाह्मणोंके घर॥ ११०॥ छत्तीस

मंदिराणि च॥ रम्यं पुरं निनिर्माय निश्वकर्मा जगामह ११३ ततो निलोक्य कण्वस्तां पूर्णा सर्वसमृद्धिभिः॥ सोऽस्मरत्कान्यनुं वै सर्वकामसमृद्ध्ये ॥ ११२ ॥ ततो देवानृषीन्सर्वान्स-माह्य मुनीश्वरः॥ शांत्यर्थं यज्ञमकरोद्यस्मिन्सर्वे निसिस्मरे ॥ ११३ ॥ समाप्य चाध्वरं कण्वो निप्रानाहूय तानथ ॥ एकेंक प्रतिगोत्रं सोष्टादशैवाचयन्मुनिः ॥ ११४ ॥ त्रह्माप-णेक्युद्ध्या स तेभ्यः स्थानमदान्मुदा ॥ त्रिशत्सहस्रसंख्येश्व विणिन्भः परिपृरितम् ॥ ११५ ॥ अष्टादशसहस्रभयो ब्राह्म-णेभ्योऽतिशोभितम् ॥ एतद्भक्त्या मया दत्तं भवद्भ्योऽध्य प्रगृ-द्याम् ॥ ११६॥ स्वस्तीत्युका च तैर्विभैराशीभिरभिनंदितः॥ पुनः प्रोवाच तान् विप्रान्स महर्षिर्मुद्यान्वतः॥ ११७ ॥ षट् त्रिश्च सहस्राणि विणानो निनयान्वताः॥ वाञ्चित्रार्थप्रदान्वतं अविष्यति द्विजोत्तमाः॥ ११८॥ गुरो तेभ्यो निनस्ती णे तत्स्थानं गाळवो मुनिः॥ भक्त्यर्थं विणाजः शेषात्तद्दिजन्भयः प्रदत्तवान्॥ ११९॥ स्थाने तेभ्यो दीद्यमाने पश्यत्मु चित्रशेष च ॥ प्रवर्षेष च सर्वेष स्थाने तेभ्यो दीद्यमाने पश्यतमु

त्रिद्शेषु च ॥ महार्षेषु च सर्वेषु वक्कलाकी ज्ञिवी दिद्म् ३२०॥ इजार विनयोंके वर जिसमें हैं ऐता रमणीय प्रर निर्माण करके विश्वकर्मा जातेमये ॥ १११॥ पिछे कण्वऋषिने उस नगरी के समृद्धि युक्त देखके सब कामना सिद्ध होने के वास्त कामचे बुका स्मरण किया॥ ११२॥ और सब देवऋषि लोकों के बुला- थके आंतिके अर्थ यह किया जिस यहमें सब आर्ध्य पाये॥ ११३॥ फिर यह समाप्त करके और ब्राह्मणों को बुलायके प्रत्येक अठारह गोत्रोंका नाम लेके॥ ११४॥ ब्रह्मार्पण यह समाप्त करके तीन हजार विनयों करके परिपृतित उस स्थानको अठारह इजार ब्राह्मणों के दान देतेमये यह दान मेंने परम भक्तिसे तुमको दियाहै सो ब्रह्मण करो॥ ११५॥ देश॥ तब ब्राह्मणों ने स्वस्ति कहके स्थान लिया और आशीर्वाद दिया किर कहते हैं ॥ ११०॥ हे ब्राह्मणों ! यह लत्तीस हजार विनये तमकूं वांलितार्थ देनेवाले होवेंगे॥ ११८॥ सुरुने दान दिये वाद गालव ऋषिने उन ब्राह्मणों के अपनी भक्तिसे दोष विनये छः हजार सेवाक निमित्त दिये॥ ११९॥ इस रीतिसे स्थानका दान दिया सब देवता देखरे हैं सब ऋषि देखरे हैं उस बखत बक्कलार्क कहने लगे॥ १२०॥

सर्वे शृण्वंतु भो देवा स्थान कण्वेन स्थापितम् ॥ मयि साक्षिणि यत्नेनाकल्पांतमधितिष्ठति ॥ १२१ ॥ भवंतः सर्व एवात्र निवसतो दिवानिशम् ॥ पालयंतु प्रजाः कण्वस्थाननिवासिनीः ॥ १२२ ॥ एवमुक्ते ततो ॥ धर्मामिर्वरुणीवायुईनुमान्सर्वदेवताः विष्णुरुद्देद्रयक्षपाः ॥ १२३ ॥ स्वस्वनामा च विख्यातं तीर्थं कृत्वाथ जिमरे ॥ संभावयन्निजमुनीन् वणिजोऽथ महामुनिः सोऽपश्यद्वणिज्स्तत्र गालवेन प्रतिष्ठितान् ॥ उवाचेति तदा कण्वः स्मितपूर्वं मुदान्वितः ॥ १२५ ॥ अप्रतो गालवादीनां वणिजां च द्विजन्मनाम् ।।गालवस्थापिता ह्येते गालवाःसंतु नामतः ।।१२६॥तएवापिकपोलाख्याःकपोलाद्धृतकुण्डलाः ॥ ये च प्राग्वाडवा नित्यं शुश्रुषार्थमटंति वै॥१२७॥ प्राग्वाडाः स्युरभिख्याता गुरुदेवार्चनेरताः ॥ येषां प्राग्वाभवेद्वाडो मदी-यस्थापनात्मकः ॥१२८॥ ते प्राग्वाडा अमी ज्ञेया सौराष्ट्रराष्ट्र-वर्द्धनाः ॥ गोत्राणि यानि विप्राणां गौतमादीनि संति हि १२९॥ हे देवो ! मेरा वचन सुनो यह स्थान कण्वऋषिन स्थापन कियाहै मेरी साक्षीके वास्ते कल्पपर्यंत रहेगा ॥ १२१ ॥ और तुमः सब , यहां निवास करो प्रजाका पालन करो ऐसा सूर्यने कहा ॥ १२२ ॥ तब ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र कुवेर धर्म अग्नि वरूण वायु हतुमान् आदि सव देवता ॥ १२३ ॥ अपने अपने नामसे तीर्थ निर्माण करके जाते भेय कण्वऋषि अपने स्थापना किये हुवे ब्राह्मण बनियोंका सन्मान करतेभये॥ १२४॥ पीछे गालवं ऋषिन जो छः इजार बॉनिये स्थापित किये उनकूं देखके प्रसन्न चित्तसे कण्वऋषि कहतेईं ॥ १२५ ॥ प्रथम गालव आदि लेके यहां वनिये ब्राह्मण आये और ये छः हजार बनिये गालवने स्थापन किये इसवास्ते इनका नाम गालव बनिये हुवा ॥ १२६ ॥ जो गालव वनिय हैं उनको कपोल कहते हैं गलस्थलके ऊपर कुंडल सुशोभित दीखते हैं इसवास्ते कपोल बुनिये उनका नाम होगया और जो ये प्राग्वा-डव वनिय गुरु सेवाक वास्ते फिरतेहें वे प्राग्वाडव नामसे विरूयात हैं जिनको वाडा कहते रहनेका समूह पूर्वदिशामें है इसवास्ते॥१२७॥ वे प्राग्वाहव बनिय भये उनका दूसरा नाम सोर्राटिय वनिये ऐसे दिख्यात भया जानना । यद्यपि वनियोके गोत्र अनेक ह तथापि जो ब्राह्मणोंके गौतमादिक गोत्र हैं वही बनियोंके जानने ॥ १२८॥

तान्येव संतु वणिजां नानागोत्रोद्धवान्यपि ॥ चामुंडा चाम्बि-का गंगा महालक्ष्मीः कलेश्वरी ॥ १३० ॥ भोगा देवी वरा-घाघा नान्येषां कुलदेवता ॥ ततो विलोकयन् कण्वो वणिज स्तान्कृतांजलीन् ॥ १३१ ॥ विनयावनतान्त्राह ब्रह्मिष्ट्रिन स्रवित्तमान् !! आज्ञां गृह्णंतु विणजः प्राग्वाडा ये च गालवाः ॥ १३२ ॥ निर्विकल्पा सदा सेवा करणीया द्विजन्मनाम् ॥ भवद्रिविंप्रवाक्यानि नोहंघ्यानि कदाचन ॥ १३३ ॥ स्वध-मेंण वर्तितव्यं नाधर्मं कर्तुमईथ ॥ अहो विप्राः शृणुध्वं वो यदत्र कथयाम्यहम् ॥ १३४ ॥ अष्टाद्शैव गोत्राणि गीतमा-दीनि वै द्विजाः ॥ गौतमः सांकतों गाग्यों वत्सः स्तथा ॥ १३५ ॥ उपमन्युर्वेदलश्च वशिष्टः कुत्सपीलक-सौ॥कश्यपः कौशिकश्रेव भारद्वाजः कपिष्ठलः ॥ १३६ ॥ सारंगिरिश्च हरितो शांडिल्यः सनकिस्तथा॥ गोत्राण्येतानि भो विप्राः स्थापितानि तथात्र हि ॥१३७॥ वह्यामि प्रवरा-नेषां शृणुध्वं तान्समाहिताः ॥ तथापि प्रवराण्यत्र गोत्राण्ये-कादशैव च ॥ १३८ ॥ पंचर्षीणि च चत्वारि त्रीण्येकप्रव-राणि च ॥ गौतमः सनकिः कुत्सो वत्स्यः पाराशरस्तथा ॥ ॥ १३९ ॥ कृश्यपः कौशिकश्रेवोपमन्युवधलस्तथा ॥ शाखा माध्यंदिनी येषां नवानामेव कीर्तिता ॥ १४० ॥ शांडिल्य-श्चेव गार्ग्यश्च हारीतश्च तृतीयकः ॥ शाखा च कौथुमी तेषां

अगर नाग्य शरातम्य तिरायिकः ॥ राश्या च काश्रमा तथा और चामुंडा अंविका गंगा महालक्ष्मी कलेश्वरी ॥ १३० ॥ भोगा देवी वरा घाघा ये कुलदेवी हैं इनको जानना ऐसा कह पीछे हाथ जोडके जो बनिये खडे थे उनकूं कल्य कहने लगे ॥ १३१॥ हे सोगठ बानिये ! हे कपोल बानिये ! तुम मेरी आज्ञा यहण करें। ॥१३२॥ तुम सब निष्कपटसे सदा सर्वदा ब्राह्मणोंकी सेवा करना उनका वचन उल्लंघन करना नहीं ॥ १३३॥ स्वधमेंसे चलना अधमें करना नहीं हे ब्राह्मणो ! और तुमको जो कहताहूं सो अवणकरो ॥ १३४॥ तुम्हारे गौतमादिक अठारह गोत्र और प्रवर वेद्याखा कहताहूं वह सब चक्रमें स्पष्ट हैं:॥१३५॥ ३६॥३७॥३८॥ ३८॥ ३९॥ १४०॥

सामगानकृतामथ ॥ १४१ ॥ किपष्ठल्वसिष्ठौ च सारंगीरिस्तृ ीयकः ॥ अथर्ववेद्विदुषां शाखा मध्यंगिका मता ॥
॥ १४२ ॥ मदीयस्थापनायोगात्सर्वे काण्वा भवंति हि ॥
परोपकारिनरताः सदाचारद्यालवः ॥ १४३ ॥ क्षणं घ्यात्वा
ततः कण्वो प्राव्रवीद्धिजपुंगवान् ॥ भविष्यं वः प्रवक्ष्यामि
कियन्त्यः कुलदेवताः ॥ १४४ ॥ चामुंडा चैव सामुद्री रजका
बिलमातरः ॥ नित्या च मिडता सिद्धा तथा पिप्पलवासिनी ॥१४५॥ एता देव्यो भविष्यति विप्राणां कुलदेवताः॥
यत्रयत्र कृतावासा विलसंतः सदा मुद्धा ॥ १४६ ॥ तत्रतत्राचिता देव्यो भवंतु फलदाः सदा ॥ इत्युक्त्वा प्राह राजानं
मांघातारमुपस्थितम् ॥१४७॥ पालयेनं महीपाल स्थानमेतद्वत्तमम् ॥ मया प्रतिष्ठितं राजन्त्रजापालोऽस्ति यद्ववाच ॥१४८॥

इति श्री जा॰ कंडोल्जाह्मणोत्पत्तिवणन नाम १८ प्रकरणं संपूर्णम् आदितोमुलप्यसंख्य २३७९ इति पंचद्रविडमध्ये गुर्जरसंप्रदायः॥

अशदिताम्लप्यम्भल्य रङ्ख्य इति पचडावडमध्य गुजरसप्रदायः॥
॥४१॥१४२॥इस रीतिले तुम्हारे कुल गोत्र शाखा कही और मैंने तुम्हारी स्थापना
की है इसवास्ते तुम्हारा अठारह हजार ब्राह्मणोंका काण्य ब्राह्मण (कंडोलिया
ब्राह्मण) नाम विख्यात होवेगा परोपकार करनेमें तत्पर सदाचारी दयावाज् होवेंग
॥ १४३॥ पीछे क्षणभर ध्यान करके ब्राह्मणोंको कहनेलगे हे ब्राह्मणो ! तुम्हारा
भविष्य वृत्तांत कहताहूं तुम्हारी कितनी कुलदेवता होवेंगी उनके नाम ॥ १४४॥
चामुंडा १ सामुद्री देवी २ रजका ३ विल्मातर ४ नित्या ५ मंडिता ६ सिद्धा ७
विष्यल्वासिनी ८॥ १४५॥ ये सब ब्राह्मणोंकी कुलदेवता होवेंगी जहां जहां ठिकाने
कपर निवास करके आनंदमें रहेंगे॥ १४६॥ उन उन ठिकानोंमें वे कुलदेवता
पूजित होके फल दायक हो ऐसा कहके मांधाता की सामने हें उनकूं कहनेलगे॥
॥ १४७॥ हे मांधाता! तू प्रजाका पालन करनेवाला है इस वास्ते मैंने जो अति
चत्तम यह स्थान प्रतिष्ठित किया है इसका पालन कर।॥ १४८॥

इति श्रित्राह्मणोंत्पात्ते अध्यायमें कंडोल ब्राह्मण सोरठ बनिये और कपोल बनियोंकी उत्पत्ति संपूर्ण भई प्रकरण ॥ १८ ॥ संपूर्ण ॥

### अथ कण्डोलब्राह्मणानां गोत्रावटंकवेदशाखाज्ञानचक्रम्.

| -  | •          |                |     |     |     |         |             | 4 4 4.   | ~\~    |
|----|------------|----------------|-----|-----|-----|---------|-------------|----------|--------|
| ঽ  | पंड्या     | गौतम           | य   | मा  | १२  |         | पोल्कस      |          |        |
| 3  | <u>.</u> . | सांकृत         |     |     | १३  |         | काश्य       | य        | या     |
| 3  | जोशी       | गाग्य          | सा  | की  | \$5 |         | कौशिक       | य        | मा     |
| ક  | भट         | वत्स           | य   | मा  | ېږ  |         | भारद्वाज    | •        | 414    |
| ب  | प्डचा      | पाराश्वर       | य   | मा  | १६  |         | कपिष्ठळ     | 55 W r W |        |
| 8  | जोशी       | डपमन्यु        | य   | मा  | 1   |         |             | अथ       | माध्यं |
| 6  | न्यास      | डपमन्यु        | य   | मा  | १७  |         | सारंगिरि    | अथ       | माध्म  |
| 6  | अयशह       | <b>उपमन्यु</b> | य   | मा  | १८  |         | हारीत       | स्रा     | की.    |
| ₹. |            | वंदल           | य   | मा  | १९  |         | शांडिल्य    | खा       | की.    |
| ३० |            | वसिष्ठ         | य   | मा  | 20  |         | सनिक        | य        | मा.    |
| 33 |            | कुरख           | य   | मा  | 29  | अध्यारु | वरस्र.      | य        | मा.    |
|    |            | _              | . • | ••• | 1   | A - 416 | A E . 173 " | ~        | af f " |

# अथ चित्तपावनकोकणस्थव्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम् १९

अथ चित्तपावनत्राह्मणोत्पत्तिमाह ॥ स्कांदसह्याद्विंबडेमहादेव डवाच ॥ जमदित्रस्तिः श्रीमान्भार्गवो सुनिष्ठंगवः ॥पितुर्वध-निमित्तेन निःक्षत्रामकरोन्महीम ॥ १ ॥ रामण निहतः क्षत्रा ह्येकेविंशतिवारतः ॥ त्राह्मणानां ततो पृथ्वीदानं दत्त्वा यथा-विधि ॥ २ ॥ नवीनं निर्मितं क्षेत्र शूर्पारकमनुत्तमम् ॥ वैत-रण्या दक्षिणे तु सुत्रह्मण्यास्तथोत्तरे ॥ ३ ॥ सह्यात्सागरपर्यतं शूर्पाकारं व्यवस्थितम् ॥ शतयोजनदीर्घं च विस्तृतं तु त्रियो-जनम् ॥ ४ ॥ रामण याचिता पृथ्वी समुद्रात्सुखहेतुना काश्या यवाधिकं क्षेत्रं सर्वतीर्थसमन्वितम् ॥ ६ ॥ विमलं निर्मलं चैव खादिरं तीर्थसत्तमम् ॥ हिरहरेश्वंर तीर्थं तीर्थं

अब चित्तपावन कोकणस्य ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहते हैं। शिवजी स्कंदस्वामीकूँ बोले जमदित्र ऋषिके प्रत्र बहे प्रतापी परशुराम जिन्होंने पिताके वधिनिमित्तत निः-क्षत्रिय पृथ्वी कियी ॥१॥ एकीस वस्तत क्षत्रियोंको मारके फिर उस क्षत्रिवयसे शुद्ध होनेके वास्ते सब ब्राह्मणोंक सबपृथ्वीका दान यथाविधि दिया ॥२॥ बाद रहनेके वास्ते समुद्रके पाससे थोडी पृथ्वी मागके नवीन शूर्णरक नामका क्षेत्र निर्माण किया। उस क्षेत्रकी चतुःसीमा क्षेत्रसे पूर्वमें सह्यप्वत दक्षिणमें सुब्रह्मण्य पश्चिममें समुद्रउत्तरमें वैतरणी नदी है। वह क्षेत्र शूर्णके आकारसे है और छंवा कोस ४०० है विस्तार चौडा कोस १२ है काशीसे यवमात्र अधिक है ॥३-५॥ उस शूर्णरक क्षेत्रमें जो विख्यात

मुक्तेश्वरारुयकम् ॥ ६ ॥ वालुकेशो महाश्रेष्टः वालगंगा सर-स्वती ॥ तस्यास्तु दक्षिण भागे कुशस्थल्युदिता शुभा ॥७॥ मठग्रामस्तथान्यानि गोमाचलस्तथैव च ॥ तत्रैव स्थापितं तीर्थं गोरक्षं च कुमारिजम् ॥८॥ रामकुण्ड कुड्मलं च प्राची सिद्धं गुणोपमम्।। एवं क्षेत्रं महादेवि भागवेण विनिर्मितम्।। ॥ ९ ॥ तन्मध्ये तु कृतोवासः पर्वते चातुरंगके ॥ श्राद्धार्थ चैव यज्ञार्थं मंत्रिताः सर्वब्राह्मणाः ॥ १० ॥ नागता ऋषयः सर्वे ऋद्धोऽभूद्धर्गवो मुनिः ॥ मया नूतनकर्त्रा वै क्षेत्रं च नृतनं कृतम् ॥ १ १॥ नागता ब्राह्मणाः सर्वे कारण कि न विद्यहे ॥ ब्राह्मणा नूतनाः कार्या एवं चित्तेविचारयत् ॥१२॥ सूर्योदये तु स्नानार्थं गतः सागरदर्शने ॥ चितास्थाने तु सहसा ह्यागतां श्र दुर्श सः ॥ १३ ॥ का जातिः कश्च धर्मश्र क स्थाने चैव वासनम् ॥कथयध्वं स्थापने वै कारणं वर्तते मम् ॥१४॥कैवर्त-काउचः ॥ ॥ ज्ञाति पृच्छिस हे राम ज्ञातिः कैवर्तिक्रीति च॥ सिन्धुतीरे कृतो वासो व्याधधर्मे विशारदाः ॥१५॥ तेषां षष्टि हैं उनके नाम विमलतीर्थ, निर्मल तीर्थ, खादिरतर्थि, इरिहरेश्वर तीर्थ, मुक्तेश्वर तीर्थ, बालकेश्वर तीर्थ, मुंबईमें वाणगंगा तीर्थ, कुक्षस्थली तीर्थ, मठयाम गोमां-चल गोरक्षतीर्थ, रामकुण्ड, कुड़मल तीर्थ आदि अनेक तीर्थ हैं ॥ ६-९ ॥ ऐसे वो श्रुपरिक क्षेत्रके वीचमें चातुरंग नामक पर्वतके ऊपर परश्रशमजीने निवास किया। वादः श्राद्धके वास्ते और यज्ञके वास्ते ब्राह्मणोंकूं निमंत्रण किया॥ ॥ १० ॥ तब ऋषि नहीं आये उस बखत परशुरामकूं बहुत कोघ आया और कहनेलगे कि मैंने नवान क्षेत्र बनाया ॥ ११ ॥ अब ब्राह्मण क्यों नहीं आवते सो कारण नहीं मालुम होता है इस वास्ते नवीन ब्राह्मण उत्पन्न करना ऐसा मनमें विचार करके ॥ १२ ॥ प्रातःकाल स्नान करनेके वास्ते समुद्रतटके ऊपर गये उतनेमें वहां अकस्मात् चिताभूमिके नजदीक थोडे पुरुष आयके खंडे रहे उनको देखके ॥ १३ ॥ परशुराम पूछनेलगे हे पुरुषो ! तुम्हारी कौन जाति कौन धर्म और कहां रहते हो सो कहो मुझे स्थापना करनेकी इच्छा है।। १४।। तब कैवर्त कहनेलग कि है राम! हमारी ज्ञाति कैवर्तकी है धर्म व्याधका है समुद्रके तट उत्पर इमारा वास है हमारा साठ गांवका समूह है ॥ १५ ॥ ऐसा उन कैवतोंका वचन सुनके परशुरामने

#### भाषायीकासमेत ।

कुलं श्रुत्वा पवित्रमकरोत्तदा ॥ त्राह्मण्यं च ततो दत्ता-विद्यासु लक्षणम् ॥ १६ ॥ चितास्थाने पवित्रत्वाचित्तपावन-संज्ञकाः ॥ यदा कदा वा युष्माकं विपत्तिर्जायते भ्रुवि ॥ १७॥ तदाहूयत मां सर्वे समवता सुखाप्तये ॥ आगत्याहं तदा वित्रा वः कार्यं साध्ये क्षणात् ॥ १८ ॥ एवं हि चाशिषस्तेषां दत्त्वा तु भागवो मुनिः ॥ आनीतवानस्वालये वे त्रैलोक्याधिपतिः प्रभुः ॥ १९ ॥ ततो नृतनविप्रेभ्यो ददौ गोत्राणि नामतः ॥ चतुर्दशगोत्रकुलाः स्थापिताश्चातुरंगकम् ॥२०॥ सर्वे च गौर-वर्णाश्च सुनेत्राश्च सुदर्शनाः ॥ सर्वविद्यानुकृलाश्च भागवस्य प्रसादतः ॥ २१ ॥ गोकर्णं प्रययौ रामो महावलदिहक्षया ॥ महावलेशं संपूज्य विधिवद्भृगुनद्नः ॥ २२ ॥ किंचित्कालं स चोवास गोकर्णेश्वरसित्रधौ॥गते तु भागवे रामे तत्क्षेत्रस्था द्विजातयः ॥ २३ ॥ ततः कालांतरे देवि स्वकर्माणं स्थिताश्च ते ॥ कुचोद्यं चेवमादाय स्वामिनुद्धिपरीक्षणात् ॥ २४ ॥ अकार्यकर्मकरणे सस्मरुर्भागवं सुनिम् ॥ आगतस्तत्क्षणादेव

उनको पवित्र किया ब्राह्मणत्व दिया सर्व विद्यामें कुशलत्व दिया ॥ १६ ॥ और चिताके िकाने तुमको मेंने पवित्र किये इसवास्ते तुम सव चित्तपावन ब्राह्मण नामसे विख्यात हो और किसी बखत तुमको जो दुःख होवे तो मेरा स्मरण करना में तत्काल आयके तुम्हारा काम साधन करूंगा ॥ १८ ॥ ऐसा आशीर्वाद देके उनको अपने स्थान ऊपर लायके ॥ १९ ॥ उन नवीन ब्राह्मणोंका चौदह गोत्र और साठ उपनाम दिये ॥ २० ॥ ऐसे यह चित्तपावन कोकणस्य ब्राह्मण सब गौरवणं खुदर खरूपंत सब विद्यामें कुशल श्रीपरशुरामकी कृपासे होतेभये ॥ २१ ॥ परशुराम महाबलेश्वरके दर्शनार्थ जातेमथे वहां पूजा करके ॥२२॥ किंचित्काल श्रीगोकणेंश्वरमें निवास करते भये पीछे परशुरामके गये बाद वे क्षेत्रस्थ सब ब्राह्मण ॥ २३ ॥ कोकणस्थ अपने कर्ममें निष्ठ रहते भये फिर कईक दिन गये बाद कुलुद्धिके योगसे उनकी स्वामिकी परीक्षा करनेकी इच्छा हुई ॥२४॥ विना कारण परशुरामके योगसे उनकी स्वामिकी परीक्षा करनेकी इच्छा हुई ॥२४॥ विना कारण परशुरामके

युर्वोक्तस्य च कारणात्॥२५॥ तन्नैव दृश्यते कृत्यं कोघितः स जगद्धरः ॥ शापितास्तेन ये विप्रा निद्याश्विव च कुत्सिताः २६ शापत्रभावानमे सर्वे कुत्सिताश्च दरिद्विणः ॥ सेवां सर्वत्र कर्तार इदं निश्चयभाषणम् ॥२७॥ इतिहासिममं देवि तवाग्रे-ंऽहं समुचिवान् ॥ चित्पावनस्य चोत्पत्तेरिदं निश्चयकारणम् ॥ २८॥ सह्याद्रेश्च तले प्रामं चित्रपोलननामतः॥ तत्रैव स्थापिता विप्रा यात्रचंद्रदिवाकरौ ॥ २९ ॥ अतः परं प्रव-क्ष्यामि गोत्रप्रवरिनिणयम् ॥ उपनामादिभेदं च महाराष्ट्राख्य-भाषया ॥ ३० ॥ भारद्वाजाश्व गार्ग्याः कपिक्लिमिलिता जामदग्न्याश्च वत्सा बाभ्रव्याः कौशिकाः स्यु प्रवरसमयुता विष्णुवृद्धा निंतुदाः ॥वासिष्ठाः कौंडिनेयाः पुनरपि मिलिताः शांडिलाः काश्यपाः स्युर्ज्ञेया विद्धिहरेते प्रणयनसमये वर्ज-नीयाः प्रयत्नात् ॥ ३१ ॥ जाणाते आठवले चिपलुण करही चित्तले आणि मोने चांफे वा चोलं ऐसे करसह वदता युक्त जे याभिघाने ॥ फर्वाह मांडभोके परिमित असती वाडदेकर कांहीं या गोत्र अत्रि दशसहपरिजा जोगळेकर ते हि॥ ॥ ३३ ॥ कुंटे आणि पेंडसे भागवत विह्नसंख्या जामदृशी सुगोत्र ॥ बाभ्राव्यचे बहिरे चाळ जाणा दोहीं गोत्रीं जाणिजे मान वाणा ॥ ३३ ॥ वैशंपायन भांकाभोंका हि भिडे साहा-स्मरण करत तत्क्षण पहेले वरदान दिया था इस वास्ते आयके खडेरहे १। २५ ॥ वहां निष्कारण कर्म देखके परशुरामने शाप दिया कि तुम सब निद्य ॥ २६ ॥ कुत्सित द्रिदी होजावो दूसरेकी सेवा करके निर्वाह करो यह मेरा भाषण सत्य है।। २७ ॥ शिव कहनेलगे हे पार्वती! तेरे सामने यह चित्तपावन ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कथा कही ॥ २८ ॥ फिर सह्याद्रि पर्वतके नीचे चिपले नाम करके एक शाम है वहां उन ब्राह्मणोंका स्थापन करके महेंद्राचल पर्वतके ऊपर जाते-अये ॥ २९ ॥ अब उन ब्राह्मणींका गोत्र प्रवर उपनामका भेद वर्णन करतेहैं ॥ ३० ॥ ्भारद्वाज आदि लेके चौदह गोत्रके नाम स्पष्ट हैं ॥३१॥ और प्रत्येक गोत्रमें जो जे।

सबुद्धे तथा जाणा पांच संयुक्त पिंपलखरे नैतंदिनी सर्वथा ॥ आचारी पटवर्धनादिफणशे हे वह्निसंख्या पुरे ॥ जाणानिश्रय चित्तपावन असे कींडिन्य गोत्री बरे ॥ ३४ ॥ उकींडे तथा गांगले कारजे कातसे मालशे आणि जोशि हि ऐका॥ गोरे सोहिन युक्त काले सुजाणा ऋषिभेद हे वत्सगोत्राशि जाणा ॥ ३५ ॥ नेने आणिक मंडलीक परिसा पारांजपे हि तथा तैसे मेहंदल तथा किणमिड हे देव हि सर्वथा ॥ तैसे ओल-करा सहीत अवघे हे सप्तसंख्या पुरे जाणा निश्चयह्रप सर्व सम ते विष्णुवृद्धिं वरे ॥ ३६ ॥ काळे विद्वांस कर्दिकर आणि लिमये आणि जे कां मराठे खांबेटे मायदेवांसह परि-शिज आणि सान्ये रराटे ॥ बांटे जाईल कां तदुपरि परिसा भागवत्ताभिधाने संख्या जाणा दलालां सह रविसम ते युक्त गोत्रा कपीनं ॥ ३७ ॥ गोळं वैद्य मनोहरादिक तथा घांघाल वैसास ही दुवें सोवनि रानडचे तदुपरि टेंणें कण्याचे सहि॥ जोशी घांघुरडे कि आचवल हि जे आखेवे हो तथा भारदा-जकुलांत राहलकरां संख्या तिथी सर्वथा ॥ ३८ ॥ जोशी थोरात घाणेकर सहिकरवे खंगले केतार गोरे लोंढे वझे हि सहित भुसुकुटे आणि माटे सुतार ॥ ऐसे वैद्य बेडेकर बट परिसा दाब के भागवत ऐसे युक्त गाडगिलहा सकर हि यांशि गारिग्य गोत्र ॥ ३९ ॥ गद्रे वर्वे वापये च आगाश हि गोडबोले तथा च ॥ तैसे हे कीं पालंबे वाडसाचे जागा ऐसे भेद हे कौशिकांचै ॥ ४० ॥ जाणा देवधरां तथा सट-करां कानीटकारा सहितेसे देवल वर्त्तकां सह खरे जे आइटे बामिह शेंडचे कोलटकर फाटक खुले तेलावणे कारजे ऐसे कौशिकेगोत्रिं तेनिस नवूश्लोकहर्यां लाणिजे ॥४१॥ दातार

कमकरां सह भट्ट शित्रं जोशी हि वेलण्करां सह भानु छेत्रे॥ खाडीकरां सह कातरणें हि साचे पालीकरांदिक तथा अजि काश्यपाचे ॥ ४२ ॥ गानू ठोंसर गोखले सह तथा जे ओगले जोग हि तैसे विवलकर आणि वडवे लेले लवाटें सिह॥कान्हेरे सह मेटकार सुंकले दामोदरां फाळक्यांजाणा पंच्चीस काश्यपिं परिशिजे श्लोकद्वयी संख्यका ॥ ४३ ॥ साठ बोडम कारलेकर तथा दातार दांडेकर पेठे घारपुरे तसे यरवत्ये बागूल अभ्यंकर ॥ दांत्ये मोडक सांबरेंकर तथा जे भातखंडचे तथा जाणा दोणकरां व कोपरकरां वासिष्ठः गोत्रिं असे ॥ ४४ ॥ भाभे वैद्य विनोद वापट तथा जे गोंबडचे ओक हि धारू आणि दिवेकरां सह खरे विझेव नातृं सिह ॥ तैसे पोकशिन महाबल तथा जे गोगटें साठये वासिष्ठां प्रति भेद तीस परिसा श्लोकद्वयें निश्चयें ॥ ४५॥ थत्ते ताम्हनंकर आणि टकले कां आंबडेकार जे तैसे घामणकार हो तुळपुळे तीब्रेंकरा आणि जे ॥ मांटे पाडक डोंगरे तंदुपरी जे केळकारां तसे जाणा निश्चय भेद हे दामले परचुरे आणीक विद्यांस ही काइल माइल भोगले सह तथा साहस्रबुद्धचां सिंह काळे टीळक कानडे निज सुरे जे कां तसे गोंडसे ऐसे पाटणकार युक्त परिसा शां-हिल्यगोत्री असे ॥ ४७ ॥ जाणा जै व्यास शित्रे घन-वटकर हि लावणेकार पद्ये मर्थे वा बेहरे जे रिसबुड शिधये आणि जे कां डपाध्ये तैसे हो कां राजवडकर शिघोरे सहित गणपुले कोंझरैकार साचे तीश्लोकी सर्व स्ल्या तिसनवद्वितियो भेद हे शांडिलाचे उपनाम हैं उनका अर्थ आगे चक्रमें स्पष्ट दिखाया है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५॥

॥ हेर ॥ हेल ॥ हे८ ॥ हेर ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥

गोत्रे चतुर्दश कुळें मुळ साठि होतीं त्याचे च संतति मुळें बहुभेद होती॥ नेत्रां अधिक सकलही शत दोनशांचे यातें अधीक असती तरि भेद यांचे ॥४९ ॥ विशेषेण हिजा होते सर्वे वै तैत्तिरीयकाः ॥ आपस्तंबादिसूत्रानुयायिनो त्तराः ॥ ५० ॥ व्यापारनिष्टा बहवः शास्त्रनिष्टाश्च केचन ॥ स्वधर्मकर्मनिरतास्ताभ्यां स्वल्पाधुना भ्रुवि ॥ ५३ ॥ एपां भोजनसंसर्गो महाराष्ट्रीविशेषतः ॥ कन्यादानं स्ववर्गे च भव-त्येव न संशयः ॥ ६२ ॥ इत्येवं कोंकणस्थानां विश्राणां च विनिर्णयः ।। संक्षेपेण प्रकथितः शास्त्रहृदिप्रमाणतः ॥५३॥ अथाधुनिकमाधवकृतशतप्रश्नलतिकांग्रंथोक्तं किंचिद्विशेष-माह ॥ सह्यस्य पश्चिमे विप्राः सकुटुंवाश्चतुर्दश ॥ वेदवेदांग संपन्नाः पुत्रपौत्रादिसंयुताः ॥ ५४ ॥ रक्षितेष्विमहोत्रेषु इष्टा-यूर्तेषु चैव हिं॥ शिष्ये विद्यां प्रयच्छत्सु अव्रदानादिकं तथा ॥ ५५ ॥ एवं निवासं कुर्वतसु अकस्माद्वैवयोगतः ॥ नीत्वा सागरमध्यस्थेम्लेंच्छैर्वर्वरकादिभिः॥ ५६॥ बृहुन्यव्दान्य-तीतानि तेभ्यो जाता च संतितः ॥ तत्संपकार्च संजातास्त

श ४७ ॥४८॥ ४९ ॥ बहुत करके यह चित्तपावन ब्राह्मणोमें यजुर्वेद तैतिरीयशाखा है आपस्तंब बोधायनादि सूत्रके अनुसारसे चलते हैं ये लोग बढ़े गुणवान् होते हैं ॥५० ॥ व्यापारमें निष्ठ बहुत हैं कितनेक शास्त्रमें निष्ठ रहतेहैं अपने (ब्राह्मणाके) षट्कममें और ब्राह्मणधर्ममें निष्ठ थोड़े हैं ॥५१ ॥ इनका मोजनव्यवहार महाराष्ट्र ब्राह्मणोंमें होताहै कन्या संबंध अपने कोंकणस्थमें होताहै अन्यत्र नहीं ॥५२॥ ऐसा यह कोंकणस्थ ब्राह्मणोंका निर्णय शास्त्र और किंदि देखके संक्षेपमें वर्णन किया ॥५३॥ और पूर्वोक्त इतिहाससे किंचिद्विशेष कथा माध्यकृत शतप्रश्नलतिकामें कहींहै सो यहां कहते हैं सह्यादिके पश्चिम तरफ चौदह ब्राह्मण वेदशास्त्र संपन्न सकुदुम्ब पुत्रपीत्र सिहत ॥५४॥ रहते थे अग्निहोत्र यज्ञ योगकरते तालाव बावडी घाट बांधते शिष्योंकूं विद्या पढाते और अन्नदानादिक भी देते॥ ५५॥ इत रीतिसे रहते होते देवयोगसे अकस्याद् समुद्रमें रहनेवाले वर्वर आदि करके म्लेच्छ उन चौदह ब्राह्मणोंको लेगये॥ ५६॥ वर्ष समुद्रमें रहनेवाले वर्वर आदि करके म्लेच्छ उन चौदह ब्राह्मणोंको लेगये॥ ५६॥ वर्ष बहुत भये म्लेच्छोंसे संताति भई म्लेच्छोंके संपर्क दोषसे पुत्रपीत्रादिक वेसे अवे॥ ५५॥ वर्ष

# अथ चित्तपावनब्राह्मणनाम उपनाम गोत्र प्रवरज्ञानचक ।

|                   |            |                     |             | R           |            | 4 4 4 4 7 7 7 8 8 | 1-1-1       |
|-------------------|------------|---------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|-------------|
| मूळ               | गो         | <b>डपनाम</b>        | गोत्र       | मूछ         | गो         | <b>ड</b> पनाम     | गोत्र       |
| सं.               | सं.        | 77                  | 77          | सं.         | सं         | 77                | 77          |
| 3                 | 3          | चितळे १             | आत्रि       | ३६          | 2          | नेनं २            | वि.         |
| 3                 | ş          | आठवळे ३             | अ.          | રૂહ         | ą          | परांजपे ३         | वि,         |
| 3                 | 3,         | फडके ३              | अ.          | ३८          | ષ્ટ        | मेहेंद्वं ४       | वि॰         |
| ક્ર               | ક્ર        | मोने १              | अ.          | ३९          | ધ          | मंडलीक १          | वि.         |
| عخ                | ધ          | जोगळेकर             | ಈ.          | ૪૦          | ફ          | देव २             | वि.         |
| Ę                 | ६          | वाडदेकर             | अ.          | કર્         | ৩          | वोळणकर ३          | वि.         |
| ৩                 | છ          | चिप्छणकर            | अ.          | ४२          | 3          | क्रिभवे १         | कषिः        |
| 4                 | 4          | चांकेकर             | <b>3</b> 7. | 33          | ર્         | खंबेटे २          | क.          |
| 9                 | 9          | चोळकर               | ચ.          | ક્ષ્ટ       | ş          | माइछ ३            | क           |
| 30                | १०         | दाभोळकर             | अ.          | ઇપ          | ષ્ટ        | जाइल ४            | क.          |
| 38                | ११         | भांडभोके            | 3₹.         | યુદ્        | فغ         | काळे १            | <b>क</b>    |
| ३३                | ş          | पेड्से १            | जमद्ग्नि    | ઝુહ         | ફ          | विद्धांस २        | की.         |
| ३३                | ર          | कुंटे २             | জ.          | ૪૮          | Ø          | <b>क</b> रंदीकर ३ | <b>a</b>    |
| ર્કક              | ą          | भागवत २             | ज.          | <b>४</b> ९  | 6          | मराठे ४           | <b>4</b>    |
| ž <sub>i</sub> rš | ş          | बाळ १               | बाभ्रळ      | 40          | ९          | सान्ये ५          | क्          |
| 3 <i>É</i>        | ?          | बेहेरे २            | बा.         | 48          | १०         | रटाटे ६           | क.          |
| <i>3</i> @        | æ (        | काळे ?              | बा.         | ५२          | 88         | भागवत ७           | क-          |
| રુંદ              | 3          | वैशंपायन १          | नैतुंद्न    | <b>પ</b> રૂ | १३         | दळाळ ८            | <b>4</b> ,0 |
| ३८                | ş          | भांड्ओंके २         | न•          | . ५૪        | १३         | चक्रदेव           | <b>4</b> 5  |
| २०<br>२१          | <b>સ્</b>  | भिडे १              | न्.         | برنع        | <i>\$8</i> | धारप १०           | क.          |
| २१<br><b>३३</b>   | છ<br>પ્    | सहस्रबुद्धे २       | नै.         | ५६          | \$         | आचवळ १            | भारद्वाज    |
| ₹₹<br><b>२</b> ३  |            | पिपळखरे ३           | नै.         | ug          | 2          | टेण्ये २          | भा.         |
| ₹8<br><b>?</b> 8  | ş          | पटवर्ध्न १          | क्रोंडि.    | 46          | ş          | द्रवे ३           | भा.         |
| 24                |            | फणश २               | कौं.        | ५९          | 8          | वंघाळ ४           | भा.         |
| २६                | <b>3</b> 4 | आचारी १<br>===े १   | कौं.        | ६०          | لغ         | वांगुर्डे ५       | भा.         |
| 36                | ?          | मालशे १<br>निक्सिके | वत्स्र,     | ६१          | દ          | रानडे ६           | XI.         |
| 26                | ۳<br>ع     | डकिड्वे २           | ਕ,          | ६२          | Ø          | ्गोळ १            | भा.         |
| 30                |            | गांगल ३             | व,          | ६३          | 4          | वैद्या २          | भा-         |
| <b>3</b> 0        | ક          | जोशी ४              | ਰ.          | દ્દક        | 9          | मनोहर ३           | भा          |
| ₹ <b>१</b>        | e,         | काळे ५              | ਕ.          | ६५          | १०         | धैसास ४           | आ.          |
| ₹ <b>२</b>        | ч<br>O     | घाघरेकर १           | ਕ,          | ६६          | 33         | सौवनि ५           | भा॰         |
| <del>3</del> 3    | ૮          | सोहनी २             | ৰ.          | ६७          | १३         | जोशी ६            | भा.         |
| ₹8                | ٥.         | गोर ३               | ਰ.          | ६८          | १३         | आखवे ७            | Mr.         |
| 34                | 9          | दाभोळझर             | ਬ.          | ६९          | १४         | राहाळकर ८         | भा-         |
| <b>3</b> . * .    | 74         | नि:उमिडे १          | विष्णुवृ.   | ७०          | ą v        | क्रण्या ९         | ¥7•         |

| मूळ गो.      | <b>उ</b> पनाम | गोत्र                                  | मूळ गो. | <b>उ</b> पनाम    | गोत्र        |
|--------------|---------------|----------------------------------------|---------|------------------|--------------|
| सं. सं.      | - ų           | 77                                     | सं. सं. | 77               | 97           |
| હર્ ર        | करवे १        | गार्थ                                  | १०८ १६  | वर्तक ११         | कौ.          |
| ७२ २         | गाडगीळ २      | ग.                                     | १०९ १७  | खरे १२           | कौ.          |
| હરૂ ક        | ळॉढे ३        | ग.                                     | ११० १८  | शेंडचे १३        | कौ.          |
| હેર્ફ ફ      | माटे ४        | ग्.                                    | १११ १९  | कोळटकर १४        | कौ.          |
| ७५ ५         | दाबके ५       | ग.                                     | ११२ २०  | फाटक १५          | कौ.          |
| ७६ ६         | जोशी १        | 돽.                                     | ११३ २१  | खुळे १           | कौ.          |
| ७७ ७         | थोरात २       | ग.                                     | ४१८ २३  | ळावणे इ.र १७     | कौ.          |
| 5 30         | घाणेकर ३      | ग.                                     | ११५ १   | <b>छे</b> छे १   | कश्यप        |
| ७९ ९         | खंगळे ४       | ग.                                     | ११६ २   | <b>ग</b> ानू २   | 再.           |
| 50 30        | केळणकर ५      | ग.                                     | ११७ ३   | जोग ३            | का.          |
| ८१ ११        | गोरे ६        | ग.                                     | ११८ ४   | ळवाटचे ४         | क.           |
| ८२ १२        | वझे ७         | ग.                                     | ११९ ५   | गोखले ५          | क.           |
| ८३ १३        | भुसकुटे ८     | ग.                                     | १२०,६   | दातार १          | क.           |
| SS 18        | सुतार ९       | ग्.                                    | १२१ ७   | करमरकर २         | क.           |
| ८५ १५        | वैद्य १०      | ग.                                     | १२२ ८   | शित्रे ३         | <b>क</b> .   |
| <b>८६</b> १६ | बेडेकर ११     | ग.                                     | १२३ ९   | <b>जोशी ४</b>    | <b>靳.</b> .  |
| ८७ १७        | भट १२         | ग.                                     | १२४ १०  | वेलणकर ५         | <b>45.</b> . |
| 26 38        | भागवत १३      | ग.                                     | १२५ ११  | भानु ६           | 奪.           |
| S6 36        | म्हसकर १४     | ग.                                     | १२६ १२  | <b>ਡ</b> ਬੇ ੌਂ ਪ | 奪.           |
| ९० २०        | केतकर १५      | ग.                                     | १२७ १३  | खाडिलकर ८        | 奪.           |
| ९१ २१        | दाबके १६      | ग.                                     | १२८ १४  | पाछकर ९          | ₹.           |
| ९२ २२        | राजमाचीकर १७  | ग.                                     | १३९ १५  | ठोंसर १०         | <b>4.</b>    |
| ९३ १         | गद्धे १       | ग.                                     | १३० १६  | डगंळे ११         | 碼.           |
| ९४ २         | बाम २         | ग.                                     | १३१ १७  | बिवलकर १२        | क.           |
| ९५ ३         | भाव्ये ३      | कौशि.                                  | १३२ १८  | बडवे १३          | <b>a.</b>    |
| ९६ ४         | वाड् ४        | कौ.                                    | १३३ १९  | कान्हेरे १४      | क.           |
| ९७ ५         | आपटे ५        | कौ.                                    | १३४ २०  | मटकर १५          | क.           |
| ९८ ६         | बर्चे १       | कौ.                                    | १३५ २१  | फाळके १६         | क.           |
| 66 0         | बापये २       | कौ.                                    | १३६ २२  | सुकले १७         | कः           |
| ३०० ८        | भावये ३       | कौ.                                    | १३७ २३  | भट १८            | कः           |
| ५०१ ९        | आगार्थे ४     | कौ.                                    | १३९ २४  | तरणे १९          | क.           |
| इं0र १०      | गोडबोले ५     | की.                                    | १३९ २५  | दामोदर २०        | क.           |
| ३०३ ११       | पाळंदे ६      | कौ.                                    | १४० २६  | भेळाड २१         | क.           |
| १०४ १२       | देवधर ७       | की.<br>की.<br>की.<br>की.<br>की.<br>की. | १४१ २७  | द्धडवे २२        | ক.           |
| १०५ १३       | सटकर ८        | कौ.                                    | १४२ २८  | बेद्धे २३        | क.           |
| ४०६ १४       | कानिटकर ९     | कौ.                                    | १४३ २९  | कायशे २४         | क.           |
| ३८७ १५       | देवछ १०       | कौ.                                    | १४४ १   | साठे १           | वशिष्ठ       |
|              | <b>28</b>     |                                        | •       | •                |              |

| मूल गो.                                        | डपनाम           | गो.         | मूल गो.                     | डपनाम                          | गोत्र        |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|
| सं.सं.                                         | 77              | 77          | सं. सं.                     | 77                             | 7.5          |
| १४५ २                                          | बोडस २          | ਕ.          | १८३                         | ताम्हनकर                       | शां.         |
| १४६ ३                                          | ओक ३            | <b>ਕ</b> .  | १८४                         | टक्खे                          | શાં.         |
| <b>মুখ</b> ও ৪                                 | बापट ४          | ਕ.          | १८५                         | भांबडेकर                       | શાં.         |
| १४८ ५                                          | बागुळ ५         | <b>ਬ</b> .  | १८६                         | धामण्कर                        | શાં.         |
| રૂ પ્રલ્                                       | धारप ६          | ਕ.          | <i>\$</i> <0                | तुळ <b>पु</b> ळे               | शां.         |
| ३५० ७                                          | गोकटे ७         | ਰ.          | १८८                         | ति <b>वरंकर</b>                | शां.         |
| १५१ ८                                          | भाभे ८          | <b>ਕ</b> ,  | १८९                         | माटे                           | શાં.         |
| ३५२ ९                                          | पोकशे ९         | ਰ.          | १९०                         | षावगी                          | શાં.         |
| રૂપર ૧૦                                        | पिसे १०         | <b>ਕ</b> .  | १९१                         | डांगरे                         | શાં.         |
| રૂપ્ષ્ટ ૧૧                                     | गोंवडे ११       | ਕ.          | १९२                         | केळकर                          | શાં.         |
| <b>યુ</b> ષ્                                   | कारलेकर १       | a.          | १९३<br>१९४                  | विद्धांस<br>चारे               | शां.         |
| १५६                                            | दातार २         | a.          | १८५<br>१९५                  | काळे व                         | શાં.<br>શાં. |
| १५७                                            | दांडेकर         | ਬ.,         | १९६                         | माइल<br>भोगले                  | रा।.<br>शां. |
| १५८                                            | पेंडचे          | ਬ.          | <b>१</b> ९:७                | सहस्रदुद्धे                    | શાં.         |
| १५९                                            | घारपुरे         | <b>ਚ</b> .  | १९८                         | काणे १                         | શાં.         |
| ६०                                             | पर्वत्ये        | ਕ.          | १९९                         | टिळकु २                        | શાં.         |
| ६१                                             | अभ्यंकर         | व.          | २००                         | कानडे                          | शां.         |
| ६२                                             | दृश्यि          | ਕ.          | २०१                         | निजसुरे ४                      | શાં.         |
| ६३                                             | मोडक '          | <b>ਕ</b> .  | २०२                         | गोडवे ५                        | શાં.         |
| ६४                                             | खांवरकर         | <b>ਕ.</b>   | २०३                         | पाटणकर ६                       | शां.         |
| ६५                                             | भा्तखंडे        | <b>a</b> .  | २०४                         | शित्रे ७                       | શાં.         |
| ६६                                             | दाणेकर          | <b>ਰ</b> .  | २०५                         | न्यास <b>८</b>                 | शां.         |
| হও                                             | <u>कोपरकर</u>   | ਚ,          | २०६                         | घन्वटकर                        | શાં-         |
| ६८                                             | वैद्य           | ਕ.          | २०७                         | ळाबेणकर १०                     | શાં.         |
| ६९                                             | विनोद           | ਕ.          | 200                         | पद्ये <b>१</b> १               | શાં.         |
| ७०                                             | दि <b>वेक</b> र | ਥ.          | २०९                         | मर्थे १२                       | શાં.         |
| ওথ                                             | नातु            | ਕ,          | ર્વે <b>૨</b> ૧૦<br>ફેં ૨૧૧ | बेहरे १३                       | શાં.<br>જર્  |
| <b>৩</b> ২                                     | महा <b>ब्</b> ळ | ਕ.          | 282                         | िखवु <b>ढ</b> १४<br>सिद्धये १५ | શાં.<br>શાં. |
| ७३                                             | साठये           | ਰ.          | 283                         | ासक्य १५<br><b>डपा</b> ध्ये १६ | સા.<br>શાં.  |
| ७४ ३१                                          | राणे            | ਰ.          | રેશ્કે                      | राजवाडकर १७                    | शां.         |
| ७५ १                                           | खामल            | शांडि.      | २१५                         | सिधोरे १८                      | ai.          |
| <b>9</b> &                                     | गांगळ           | શાં.        | २१६                         | कोंझकर १९                      | શાં-         |
| ওও<br>১৯৫                                      | भाटचे           | શાં.        | <b>३</b> १७                 | पलनिटकर २०                     | શાં.         |
| <b>9</b> C                                     | गणपुळे          | શાં.        | २१८                         | बाटबेकर २१                     | शां.         |
| .se.                                           | द्रामले         | શાં.        | २१९                         | नरवणे २२                       | શાં.         |
| ८०<br>८ <b>१</b>                               | जोशी ।          | શાં.        | २२०                         | प्रवसे २३                      | શાં.         |
| <u>ر</u> د د د د د د د د د د د د د د د د د د د | परचुरे<br>थत्थे | <b>থা</b> . | २२१                         | कोपरकर २४                      | शां.         |
| <del>-</del> \                                 | न्तरप           | शां.        | २२२                         | માટે રેપ્                      | शां.         |

द्रुपाः पुत्रपौत्रकाः ॥ ५७ ॥ उद्घाह्यते न विधिना दाम्पत्यं हि परस्परम् ॥ अभवन् पतिताः सर्वसंसर्गे द्वीपवासिनः ॥ ॥ ५८ ॥ कालेन कियता रामो जातः परशुपूर्वकः ॥ प्रताप इति विख्यातो शककर्ता तु चापरः ॥ ५९ ॥ विद्रोऽसौ सर्वधर्मज्ञो ज्ञानी परमधार्मिकः ॥ सर्वशास्त्रपु सर्ववेदप्रपाठकः ॥ ६० ॥ प्रियकृत्सर्वलोकानां ज्ञात्वा ्रशरणनाययुः । तेन विप्रेण सर्वेषां प्रायश्चित्तं यथोदि-तम् ॥ ६१ ॥ उपनामान्यश्रषट् ६० स्युगोंत्राणि भुवनानि च ॥ दत्त्वैषां चित्तशुद्धिस्तु यस्मात्परशुरामतः ॥ ॥ ६२ ॥ चित्तशुद्धिः कृता तेषामस्माते चित्तपावनाः ॥ शाखायुग्मं च संस्थाप्य शाकालां तैनिरीयकाम् ॥ ६३ ॥ निषिद्धकर्मनिरता मत्स्यमक्षणतत्पराः ॥ कन्याविकयका-राश्च इंद्रियाणामनिष्रहात् ॥ ६४ ॥ कलभाषिपालनाच कर्कलाख्याः प्रकीर्तिताः ॥ चित्तपावनज्ञातिस्थो भेदश्च परिकीर्तितः ॥ ६५॥ त्रेतायां कुणपोत्पन्नाभृताः विप्रा भुवनसंख्याश्र तद्व्याख्या सह्य-श्रामतः

विवाह कर्म विश्वित नहीं भया म्हेच्छोंके संसर्गदोषसे सब पतित भये ॥६८॥ पीछे वहुतकाल गये बाद बढे प्रतापी परशुराम भये ॥ ५९ ॥ सर्वधमंके रक्षक ज्ञानी वेदशास्त्रमें निष्ठण॥६०॥सब लोकके प्रिय करनेवाले ऐसा जानके वे ब्राह्मण इनके शरण आये तब परशुरामने यथार्थ सर्वोंको प्रायश्चित दिया ॥ ६१ ॥ साठ उपनाम और चौदह गोत्र उनको दिये श्रीपरशुरामने ।॥ ६२ ॥ इनकी चित्तशुद्धि किये इस बास्ते वित्तरावन इनकानाम भया और शाकल्शाखा तैत्तिरीयशाखा ऐसीदो शाखा स्थापन की ॥ ६३ ॥ वे ब्राह्मण निषिद्धकर्म करनेवाले मत्स्यमांसमक्षणमें तत्पर कन्याविकयकरनेवाले इंद्रियाधीन न रखनेसे ॥ ६४ ॥ बदक आदि लेके मधुर भाषण करनेवाले पिक्षयोंके पालन करनेके योगसे कर्कल ज्ञाति नामकूं पाये चित्तपावन ज्ञातिमेंकायह एक भेद वर्णन किया ॥ ६५ ॥ वे त्रेतायुगमें परशुरामने प्रेतनिभित्तसे चौदह
ब्राह्मण उत्पन्न किये और उसका वर्णन सहादिखंडके ८२ में अध्यायमें है ॥ ६६ ॥

#### ( ३२४ )

#### ब्राह्मणोत्पत्तिमार्तण्ड ।

| गोत्रसंख्या. | डपनाम | हरूया.    | गोत्रनामानि                       | प्रवरन          | ामानि-                                     |
|--------------|-------|-----------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| 3            | 88    | अन्नि     | <b>अ</b> न्त्रियार्चनानस्थ्यावाश् | वेति ३          |                                            |
| جٌ           | 3     | जामद्.    |                                   |                 |                                            |
| ż            | રૂ    | वाभ्रव्य  |                                   |                 |                                            |
| ઇ            | ષ્    | नैतुन्द   | न                                 |                 |                                            |
| فع           | Ę     | कौंडिण    | य                                 |                 |                                            |
| ٠ ۾          | ९ वृ  | त्स्रभागं | वच्यवनाप्नवान <u>ौर्वजा</u> म     | दग्येति         | पंचभार्गव <u>ौवंजाम</u> द्ग्न्येतित्रयोवाः |
| 6            | 19    | विष्णुद   | <b>इ आंगिरसपौरकुत्स</b> त्र       |                 |                                            |
| ٤            | १८    | कपि       | आंगिरसवाईस्परयका                  | पेयेति          | ३ अन्यान्यपित्रीणिपक्षाणिसंति              |
| 9            | ગૃપ   | भारद्वा   | '.आंगिरसवाईस्पत्यभार              | द्राजेतिः       | त्रयः '                                    |
| १०           | २२    | गर्ग      | आंगिर <b>ससै</b> न्यगार्थे।       | ते ३ पंच        | व वा                                       |
| 3.5          | २२    | कौशि      | क तिश्वामित्र देवरातोद्दा         | <b>ल</b> वे तिः | <b>ायः</b>                                 |
| १३           | २९    | कश्यप     | ' <b>क</b> श्यपवत्सनें धुवेतित्रय | <b>:</b>        |                                            |
| १३           | ६१    | वसिष्ठ    | वसिष्टशंक्तिपराशरेति              | त्रयः           |                                            |
| १४           | ૪૮    | शাंडि     | ल्य <b>असितदेवऌशां</b> ड़िल्ये    | तित्रयः         |                                            |

### अथ षष्ट्यपनामचक्रम्।

| १ अभ्यं कर        | १६ गाडगील    | ३१ ताम्हनकर | ४६ भागवत      |
|-------------------|--------------|-------------|---------------|
| २ बाठवळे          | १७ गडबोले    | ३२ तुलपुळे  | ४७ भांडभोंक   |
| ३ आच्वळ           | १८ गोखले     | ३३ थने      | ४८ मराठे      |
| ४ आखवे            | १९ गांगल     | ३४ दवें     | ४९ माइळ       |
| ५ कवें            | ३० घेघाल     | ३५ दाबके    | ५० रानडे      |
| ६ करंदीक्र        | २१ घांगुग्छे | ३६ धामणकर   | ५१ डिमये      |
| ७ काले            | २२ चितले     | ३७ नेने     | ५२ कोंढ़े     |
| ८ कि.डिमेडे       | २३ चांपेकर   | ३८ नातु     | ५३ वेळणकर     |
| ९ कारले <b>कर</b> | २४ छन्ने     | ३९ परांजपे  | ५४ वैशंपायन   |
| १० कुंठे          | २५ जोशी      | ४० पटवर्धन  | ५५ शित्रे     |
| ११ वेळकर          | ३६ जोग       | ४१ फडके     | ५६ साठे       |
| ?२ कोझकर          | २७ जोगळेकर   | ४२ फ्णश्रे  | ५७ सोमण       |
| १३ खाडिलकर        | ३८ देणें     | ४३ बर्वे    | ५८ सोवनी      |
| १४ खोत            | ३९ टक्ले     | ४४ बाळ      | ५९ सोहोनी     |
| १५ गण्युले        | ३० डॉगरे     | ४५ बहेरे    | ६० सहस्रदुद्ध |

खंडके ॥ ६६ ॥ ब्रह्मचर्यंण तिष्ठेयुर्द्विजाः सर्वे बहुन्समान् ॥ ब्रह्मचर्यप्रभावेण मोक्षमार्गमवापतुः ॥ ६७ ॥ अस्मिन्कलि-युगे प्राप्ता इति मिथ्याभिवादनम् ॥ इन्द्रगोत्रं पूपनामान्यभ्रषड् हि भवंति च ॥ ६८ ॥ प्रतारणार्थं लोकेषु कथां प्रोचुः पुरात्तनीम् ॥ अमूलकं तु तत्सर्वं मिथ्येव च प्रशंस्तनम् ॥ ६९ ॥ अर्थांदुभ्यः कुटुंबेभ्यः षष्टिसंख्यान्यबीभवन् ॥ अभवंश्रव्या भिन्नभिन्नस्थानिवासिनः ॥७०॥ चित्तपावनज्ञातिस्थो भेदश्येव तृतीयकः ॥ किलवंतस्तु विज्ञेयः सोऽपि निद्यः प्रकीर्तितः ॥७१॥ प्रवरेक्यात्सप्रवरभेदश्येव चतुर्थकः ॥ दशाव्धि-प्रमिते शाके ततः शुद्धिमवाप्रयुः ॥ ७२ ॥

इति ब्राह्मणोत्पत्तिमार्तण्डे कोंकणस्थचित्तपावनब्राह्मणोत्पत्तिभेद-वर्णनं नाम प्रकरणम् ॥ १९ ॥

इति पंचद्रविडमध्ये महाराष्ट्रमंत्रदायः॥ आदितः श्लोकतं स्या॥ २५५९॥ वे सव ब्राह्मण ब्रह्मचर्यवतसे बहुत वर्ष रहे और ब्रह्मचर्य वतके प्रतापसे मोक्षको वाये॥ ६७॥ वे चौद्द ब्राह्मण चौद्द गोत्र साठ उपनामके किल्युगमें उत्पन्न भये यह भाषण मिथ्या है॥ ६८॥ लोगोंकूं ठगनेके वास्ते प्ररातन कथा कहींहै पांतु उसकं आधार नहीं है॥ ६९॥ जब चौद्द इंद्रेंगेंसे साठ भये तब जुदे जुदे ठिकानेके ऊपर जायके रहे॥ ६०॥ जब चौद्द इंद्रेंगेंसे साठ भये तब जुदे जुदे ठिकानेके ऊपर जायके रहे॥ ७०॥ चित्तपावन ज्ञातिमें तिसरा भेद किरवंत करके जो है वह विनिंध कहाहै यह लोक पहले नागवली (पानोंका) व्यवहार करतेथे उसमें कृमि कहते कींडोंका नाश इनके हाथसे बहुत होनेलगा इसलिये कृमिवंत नाम भय उससे किलवंत किर्वंत ऐसा नाम भयाहै और जवल ब्राह्मण कुडव ब्राह्मण ऐसे भेद भी हैं॥ ७१॥ सप्रवरमें विवाह होनेसे सप्रवर ऐसा एक चौथा भेद भया उस दोषसे क्रिके ४१० के सालमें शुद्ध भये॥ ७२॥

इति चित्तपावन कोंकणस्थका मेद पूरा मया प्रकरण १९ समाप्त ।

The c

अध क-हाडेब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम् ॥ २०॥ अथ काराष्ट्रबाह्मणोत्पत्तिमाह ॥ सह्याद्विखंडे ॥ स्कंद उवाच ॥महादेव विरूपाक्ष भक्ताभीष्ट्रपदायक ॥ कथयस्व महादेव कारष्ट्रबाह्मणोद्धवम् ॥ १ ॥ महादेव उवाच ॥ ॥ शृणु प्रत्र प्रवक्ष्यामि चेतिहासं पुरातनम्॥काराष्ट्रो नाम देशोऽस्ति दशयोजनविस्तृतः ॥ २ ॥ वेदवत्याश्चोत्तरे तु कोयनासंग-दक्षिण ॥ काराष्ट्रोनाम देशश्च दुष्टदेशः प्रकीर्तितः ॥ ३ ॥ सर्वलोकाश्च कठिना दुर्जनाः पापकर्मिणः ॥ तहेशजाश्च विप्रास्तु काराष्ट्रा इति नामतः ॥ ४ ॥ पापकर्मिणः ॥ तहेशजाश्च विप्रास्तु काराष्ट्रा इति नामतः ॥ ४ ॥ पापकर्मिणा ॥ तहेशजाश्च विप्रास्तु काराष्ट्रा इति नामतः ॥ ४ ॥ पापकर्मिणाम् ॥ तहेश मातृका देवी महादुष्टा कुरूपिणी ॥६॥ तस्याः पूजा यद्वदे च ब्राह्मणो दीयते बलिः ॥ ते पंक्तिगोत्रजा नष्टा ब्रह्महत्यां प्रकुर्वते ॥ ७ ॥ न कृता येन सा हत्या कुलं तस्य क्षयं व्रजेत् ॥ एवं पुरा तया देव्या वरो दत्तो दिजान् किल ॥ ८ ॥

अब कप्हाडे ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहतेहें । षडानन पूछनेलगे हे विरूपाक्ष भक्तके मनोरथपूरक हे महादेव ! कप्हाडे ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति मुझसे कहो ॥ १॥तव महादेव कहनेलगे हे पुत्र! पूर्वका इतिहास कहताहूं अवणकर कप्हाड नाम करके चालीस कोस-का लंबा चौडा विस्तीण ॥२॥ वेदवती नदीके उत्तर बाजू कोयनानंदी, कृष्णानदी-के दक्षिण भागमें दुष्ट देश है ॥ ३॥ उस देशमें सब लोक कठिन दुर्जन पापकर्मी हैं उस देशके ब्राह्मण कप्हाडे नामसे विख्यात हैं ॥ ४॥ वे पापकर्ममें तत्पर रहनेवाले कठोर महानष्ट व्यभिचारसे उत्पन्न हुए और रासमके अस्थिके योगसे रेतः प्रक्षेप किया ॥ ५ ॥ उसमें उनकी उत्पत्ति भई और उस देशमें मातृका-देवी बडा विकराल स्वरूप जिसका ऐसी विराजमान है ॥ ६ ॥ उसकी यह कप्हाडे ब्राह्मण प्रतिवर्ष पूजाकी बखत ब्राह्मणकी बाल देतेहैं इसवास्ते इनका ब्रह्महत्याके कारण पंक्ति भोजन व्यवहार नहीं रहा ॥ ७ ॥ उरीर जिन्होंने ब्राह्मणकी बलि नहीं दो उनका वंश नष्ट होगा ऐसा पहिले उस देवीने वरदान दिया है ॥ ८ ॥

तेषां संसर्गमात्रेण सचैलं स्नानमाचरेत्॥तेषां देशगतो वायुर्न प्राद्यो योजनत्रयम् ॥ ९ ॥ केवलं विषमाप्नोति पातक

द्यातिदुस्तरम् ॥ ॥ स्कंद उवाच ॥ ॥ किं गोत्रं च कथं
जाताः किं नामप्रहणादिप ॥ १० ॥ कथयस्व महादेव सर्वमेव यथास्थितम् ॥ ॥ ईश्वर उवाच ॥ ॥ पुरीशमित्रगोत्रं ॥
च कौशिकं वत्सहारितौ ॥ १० ॥ शांडिल्यं चैव मांडव्यं देवराजं सुद्शनम् ॥ गोत्राण्येवमृषीणां तु प्राप्तानि मदनुप्रहात् ॥
॥ १२ ॥ संवत्सरे महानीचा ब्रह्महत्यां प्रकुर्वते ॥ क्वंकर्मबहिष्कार्याः सर्वधमेबहिष्कृताः ॥ १३ ॥ सर्वे ते नगराद्वाह्यास्तेषां स्पर्श न कारयेत् ॥ तेश्च देव्याः कृतो यज्ञः सर्वत्रविजयप्रदः ॥ १४ ॥ सा देवी चात्रवीद्विप्रान् सर्वसिद्धं ददामि
वः ॥ प्रत्यव्दे दीयते मां वै ब्राह्मणश्च सुलक्षणः ॥ १५ ॥
विशेषाचैव जामाता द्यथवा भिगनीसतः ॥ एतन्मध्येऽत्र ये
विप्रा पद्ययं नाग विश्वति ॥ १६ ॥ पदमात्रं तु गायत्री
पारगाः कोंकणे स्थिताः ॥ सह्याद्विमस्तके भागे योजनानां

जिनके संसर्ग करनेसे सचैल स्नान करना उस देशका पापी वायु बारह कोशतकका नहीं लेना॥९॥केवल विषदेना यह वडा पापहें। षडानन पूंछनेलगे हे महादेव ! इन करहां के ब्राह्मणोंका गोत्र क्या और वह कैसे भया उनका नाम क्या॥१०॥यह सब वृत्तांत योग्य मुसको कहो तब शिव कहनेलगे पुरीश गोत्र अत्रि कौशक कत्सहारित शांडिल्य मांडव्य देवराज सुदर्शन ऐसे यह गोत्र मेरे अनुप्रहसे करहाडे ब्राह्मणोंको प्राप्तमये११॥१३॥ प्राप्त संवत्सर थे ब्रह्महत्या करतेहें सर्व धर्म कम विहण्कृतेहें ॥१३॥ इस वास्ते नगरसे बाहर रखना स्पर्श करना नहीं उन करहाडे ब्राह्मणोंने गरदादेवीका यज्ञ किया उससे सर्वत्र विजय भया॥१४॥ पीछे गरदादेवीने ऐसा वचन कहा कि में तुमको सब सिद्धि देतीहूं प्रतिवर्ष मुसको आति लक्षणयुक्त ब्राह्मणकी बलिदेना॥१५॥ विशेष करक जवाईको अथवा बहिनके लडकेको देना उत्तम है अब ए जो करहाडे ब्राह्मण हैं उनमें तीन असामियोंके नाम पद्मया ऐसा है॥ १६॥ यह पद्मया नाम पडनेका कारण

चतुष्टयम् ॥ १७ ॥ शतयोजनसविस्तीर्णः प्रथितः कोंकणो भवि ॥ देशच केवलो नष्टश्रांडालजनसेवितः ॥ १८ ॥ तत्रैव वासकर्तारः पद्ययो ब्राह्मणाः खळुः ॥ श्राद्धेवा मौंजिबंधे वा मांगल्ये वा सुकर्मसु ॥ १९ ॥ आगताः पद्ययो विप्राः कार्यनाशो न संशयः॥ वर्जयत्सर्वकार्येषु सर्वधर्म विवर्जिताः॥ ॥ २०॥ चांडालब्राझणास्ते वै न प्राह्म तज्जलं द्विजैः ॥ इति कोंकणजा विप्रा दुष्टदेशसमुद्भवाः ॥ २१ ॥ कुचैलाचारही-नाश्च सर्वकार्येषु वर्जयेत् ॥ उत्तमं चैव ब्राह्मण्यं मध्यदेशा-घिकं तथा ॥ २२ ॥ अन्यच दशप्रकरणे ॥ इत्थं हि मंजुला-ख्याने सह्याद्रेर्मध्यखंडगे ॥ व्यासेन रचितं पूर्वं तदेव प्रकटी-कृतम् ॥ २३ ॥ पुरा कुमुद्रतीतीरे सुमुखो नाम वै द्विजः ॥ वेदवेदांगतत्त्वज्ञो मंत्रवर्णपरायणाः ॥ २४ ॥ मन्मथं चिंतया-मास पंचवाण धनुधरम् ॥ तस्मात्प्रसन्नो भगवान्मदनो रति-वछभः ॥ २५ं ॥ वसंतोत्सवनामानं स्वकरस्थं मनोहरम् ॥ जीवहीनशरीणां जीवदातारमद्भतम् ॥ २६ ॥ सिद्धगंधर्व-यह है कि केवल गायत्रिक पद मात्रके पार जाननेवाले हैं संपूर्ण गायत्री जिनकूं मालूम नहीं है इस वास्ते पद्मय यह नाम भया है सह्याद्रिक मस्तककीतरफ सोल्ह कोस चौडा चार सौ कोस ढंबा कोंकण देशहै उसमें तीर्थक्षेत्र देवस्थल विनाजो शेषभूमिहै वह देश केवल नष्ट है चांडाल लोगोंसे व्याप्त है ॥१७॥१८ वहां यह पद्यय ब्राह्मण रहतेई यह ब्राह्मण श्राद्धमें या ग्रुभकमंमें ॥१९॥ आये तो उस कार्यका नाश जानना सव काममें उनकूं वर्जितकरना ॥२०॥ वे अधम ब्राह्मण हैं उनका जल नहीं लेना कारण कि नीच देशमें पैदा भयेहें ॥ २१ ॥ उत्तम ब्राह्मणत्व मध्यदेशादिकमें है ॥ २२ ॥ यह वृत्तांत सहादिखंडमें मंजुलेश्वर महातम्यमें व्यासने रचना किया है सो मैंने यह अगट किया ॥ २३ ॥ पहले कुमुद्दती नदीके तट ऊपर वेद्वेदांगमें निपुण मंत्रवर्णम तत्पर ऐसा सुमुखनामक एक ब्राह्मण रहताथा ॥ २४ ॥ और वाणोंकूं धारण करनेवाला जो कामदेव उसका ध्यान करनेलगा उस ध्यानसे रातिपात भगवान् जो काम वह प्रसूत्र होके ॥ २५ ॥ सुमुख ब्राह्मणके अर्थ एक सुंदर अपने हाथेमें निरंतर रहनेवाला और माणहीन पुरुषकूँ पाण देनेवाला ॥ २६ ॥ सिद्धगन्धवीदिकोंको जो

साध्यानां दुर्लभ सर्ववर्णतः ॥ कंदुकं दत्तवानकामो द्विजव-र्याय तोषणात् ॥ २७ ॥ तत्रश्चांतर्दधे मारः प्रहृष्टस्तापसो-त्तमः ॥ प्रणिपत्य विभुं शांत सौंदर्यानंदतुंदिलम् ॥ २८ ॥ कंद्र्पश्यामलं दिव्यं कोमलं भक्तवत्सलम् ॥ ततः समागता काचिद्वस्रवंशसमुद्भवा ॥२९॥ सा नारी युवती गतभर्तृका ॥ सुकेशी कंबुकंठी च समपीनपयोधरा ॥ ३०॥ कुलटा विह्वलांगी च स्फुटनाभिः कृशोद्री॥ तत्रागत्य मुनींद्राय प्रणिपत्यायतः स्थिता ॥ ३१ ॥ तां निरीक्ष्य महायोगी तव पुत्रो भविष्यति ॥ इत्युक्ता पुनरा-लोक्य विस्मितोभूद् दिजायणीः ॥ ३२ ॥ ततः सा विस्मिता भूत्वा पुनराह मुनीश्वरम् ॥ मुनीवर्घ भवद्राक्यममोघं किल तत्त्वतः ॥३३॥ सम पुत्रोऽपि चेदातुं गरलं कुशलो भवेत् ॥ इति वाक्यं समाकर्ण्यं मुनिराह स्मिताननः ॥ ३४ ॥ किमेथं गरदो भ्यात्तव गर्भे कुमाषिते ॥ तद्वृत्तंमम निश्चित्य वक्तुम-ईसि भामिनि ॥ ३५॥ साह पूर्वं तपःकृत्वा गरदां शक्ति-मीक्ष्य च॥मदीयमौरसं पुत्रं यच्छ देवीति चाब्रुवम् ॥ ३६ ॥

दुर्लम ऐसा वसंतोत्सव नामक एक गेंद् देता भया॥ २०॥ पिछे कामदेव तो अंतहिंत भये तव वह सुमुख ब्राह्मण जगतमें व्याप्त होके रहनेवाले ॥ २८॥ इयामवर्ण
कोमल जिनके अंग ऐसे उस कामदेवकूं नमस्कार करके वहां रहा उस वखत उस
सुमुख ऋषिके आश्रममें ब्राह्मणवंशमें उत्पन्न हुई॥ २९॥ तहण रूपवती विधवा
सुन्दरवालोंवाली शंखसरीखा जिसका कंठ समांसल जिसके स्तन ॥ ३०॥ वेश्या
विहल जिसका अंग कृश जिसका उदर ऐसी वह स्त्री ऋषीकूं नमस्कार करकेसामने
खडी रही॥ ३१॥ तब उस स्त्रीकूं देखके वह ऋषि कहनेलगे कि तेरा पुत्र होवेगा
यह वचन सुनते वह ब्राह्मणी विस्मित मई॥३२॥ पुनः ऋषिकूं कहने लगी कि हे
सुनिवर्थ तुम्हारा वचन तो सत्य हे॥ ३३॥ इस वास्ते मेग पुत्र तो होवेगा परन्तु
गरल (विष) देनेमें कुशल होवेगा ऐसा वचन सुनते ऋषि आश्र्य करके कहने
लगे॥३४॥ हे कुभाषिते! किस कारणके लिये विषदायक पुत्र होगा सो कहो॥३५॥
ऐसा ऋषिका भाषण सुनते वह स्त्री कहने लगी हे ऋषिवर्थ! पहले मेंने गरदा
देवीका दर्शन किया और उससे औरसपुत्र होवे ऐसा वर मांगा ॥ ३६॥

इत्युक्ता सा मया स्वामिन्देवी हास्यवती वभौ ॥ मत्प्रीत्ये गरलं देहि तस्मात्पुत्रो भविष्यति ॥ ३७ ॥ तस्य वंशसमृद्यर्थं वत्सरत्रयतः पुनः ॥ मत्प्रीतिकारणं कार्यं व्रतं यत्न-प्रयत्नतः ॥३८॥ एवं मत्प्रीतिदं कार्यं त्वदंशस्थेजीनेरि ॥ इत्युक्ता मुनिशार्दूलं प्रणनाम पुनः पुनः ॥ ३९ ॥ तां हङ्घा विस्मितो भूत्वा देवाज्ञा हि बलीयसी ॥ इति मत्वा मुनीन्द्रोऽपि शिरसा कंपितस्तदा ॥ ४० ॥ कंदुकं च गृहीत्वाथ समीपस्थे खरास्थिनि ॥ निक्षिप्य पुनरादाय तस्य चके तु गोपनम् ॥ ४९ ॥ कंदुकस्पर्शमात्रेण पुमाञ्जातो हढांगकः ॥ खरशब्दसमायुक्तं तं निरीक्ष्य मुनीश्वरः ॥ ४२ ॥ प्ररयामास तां रति तेन साकं स्थलांतरे ॥ अथ प्रीत्या संगतयोद्वयोरासी-इतिस्तदा ॥ ४३ ॥ ततः परं तु गर्भोऽपि तया तस्मादृतः किल॥पूर्णे तु नवमे मासि विधवागर्भगोलकः ॥ ४४ ॥ शिशुर्जातस्तदारभ्यखरसंभवगोलकः ॥ गरदायाश्चतुष्ट्यर्थं

इसे बखत वह देवी हास्यमुखी होके कहने लगी हे खी! जो कभी पुत्रकी इच्ला होवे तो मत्मीत्यर्थ विष देवेगी तो पुत्र होवेगा ॥ ३७ ॥ और आगे उसके बंश वृद्धिकी इच्ला होवे तो तीन तीन वर्षके अंतरसे मत्मीतिकारक विषदान त्रत कर ॥ ॥ ३८ ॥ और इसही रीतिसे वंशवृद्धचर्थ आगे परंपरासे त्रत चलाना इस प्रमाणसे बोलके वह स्त्री पुनः ऋषिकूं नमस्कार करतीभई ॥ ३९ ॥ पीछे वह स्त्रीको देखके आश्चर्ययुक्त होयके देवीकी आज्ञा वर्डीहे ऐसा मनमें लायके मस्तक हिलानेलगा ४० पछि गद हाथमें लेके समीप एक गर्दभकी आस्थि पडीथी उसके ऊपर डालके पुनः वह गेंद लेके ग्रास्थलमें रखताभया ॥ ४१ ॥ पीछे उस गेंदके स्पर्शसे आस्थिस वडा हतांग पुरुष उत्पन्नभया और गर्दभशब्दसाहित उस पुरुषकूं देखके ॥ ४२ ॥ ऋषीश्वर उस स्त्रीकूं एकांत स्थलमें उत्पन्न होव पुरुषके साथ रित कीडा करनेकवास्त्रे मेरणा करताभया तब उन दोनोंकी रितकीडा अतिभमसे भई ॥ ४३ ॥ उपरांत उस पुरुषसे गर्भधारण किया नव मास जब पूरेभये तब विधवाके गर्भसे ॥४४॥ बालक पदिभया वह स्वरके वीर्यसे पैदाभया इसवास्ते खरसंभव गोलक यह नाम प्राप्तभया पिछे

गरलवतमाचरत् ॥ १५ ॥ तस्य वंशे समुद्भृता गरदा ब्राह्मणा-धमाः ॥ गोलकाइति विख्याता नामत्रयसमन्विताः ॥ १६ ॥ श्रौतस्मार्त परित्याज्या विषदा ब्रह्मघातकाः ॥ महापातिकन-स्त्रेभ्यो दत्तं कव्यं वृथा भवेत् ॥१९०॥ अपांक्ता इति विख्याताः सर्वकर्मबहिष्कृताः ॥ अन्यच माधवकृतशतप्रश्ने ॥ क्षेत्रं पर-शूरामाख्ये क्षेत्रं नदिषुराभिधम् ॥१८ ॥ ब्राह्मणाः संति तत्क्षेत्रं श्रौतस्मार्तिक्रयापराः ॥ वेदवेदांगसंपन्नाः स्वकर्मनिरताः सदा ॥१९ ॥ भृत्यापत्यकल्पत्रश्च धनधान्यादिसयुताः ॥ तेषां क्षेत्रेचाधिकारीद्विजःकर्मणि वैदिके ॥५० ॥ ब्रह्मद्वेष्टापापकारी निस्नपः परमः शठः ॥ निर्दयो व्यभिचारेण श्रष्टो ब्रह्मणवं चकः ॥५९ ॥ अज्ञानतश्च विश्रष्ठ तत्सामीप्यं सदा भवेत्॥ ततः कतिपयैर्वपीर्निधनं प्राप स दिजः ॥५२ ॥ तस्य सामी-ष्यसंबंधाद्वाह्मणाञ्च्छरण ययुः ॥ यथापूर्वं ब्राह्मणेश्च ज्ञातं सर्वे बलात्कृतम् ॥५३ ॥ यथोक्तेन विधानेन प्रायश्चित्तं च तैः कृतम् ॥ करहाटाभिधे क्षेत्रे कृष्णातीरे गता यतः ॥५२॥

गरदा देविके प्रीत्यर्थ उसके वरदान मुजब गरलवत करताभया ॥ ४५ ॥ और आगे उसके वंशमें जो उत्पन्न भये वे सब ब्राह्मणाधम गोलकनामसे विख्यात भये ॥ ४६ ॥ और विषप्रयोगकरके ब्राह्मणकी बिल्दिते हैं इसवास्ते श्रीतस्मार्तादिक कर्ममें वर्जिट-करना उनकू हव्यकव्य देनेसे व्यर्थ होताहै ॥४७॥ और ध्रपांक्त हैं ऐसा स्कंदपुराणके सह्यादिखंड शेषधर्म प्रयमाध्यायमें कहा है अब प्रकारांतर कहते हैं ऐसा कि परशुराम नामक क्षेत्रमें नदीपूरनामक क्षेत्र है ॥४८ ॥ वहां श्रीतस्मार्त कर्ममें निष्ठ वेदवेदांगसंप व्र ॥४९॥ श्री पुत्रसेवकादिसहित ब्राह्मण रहतेथे ॥ ५० ॥ उसमें एक ब्राह्मण ब्रह्म-द्रेषी पापी निर्ले शठ निर्द्य श्रष्ट ब्राह्मणवंचक व्यभिचारसे उत्पन्न भयाहुवा था और उसमें इतर ब्राह्मणोंकी भी सामाप्यिता होतीभई पीछे कुछ वर्ष गये बाद वो ब्राह्मण मृत्यु पाया ॥५१॥५२॥पछि वे सहसवासि ब्राह्मण अपना श्रष्टत्व जानके दूसरे ब्राह्मणोंके शरण भये तब बलात्कारसेदोष भया है यह जानके ॥ ५३ ॥ शास्त्र प्रमाणसे श्रायश्चित्त किया और कृष्णानद्वित तट उत्थ कराडनामक क्षेत्रमें जायके रहे ॥५४॥

भिन्ना ज्ञातिः साऽभवद्धै करहाटाभिधानतः ॥ तेषां मध्ये च भ्रष्टास्ते पद्ययाख्या भवंति च ॥ ५५ ॥ पंक्तिभेदः पद्म-यानां व्यवहारस्तथा पृथक् ॥ एकवेदाधिकारस्तु सर्वेषां चैव सर्वदा ॥५६॥ऋग्वेदमात्रमभ्यस्य सांगोपांग ससूत्रकम्॥ प्द्याख्यामेव चैवं हि ऋग्वेदं सम्यगभ्यसेत् ॥ ५७ ॥ स्वस्मि-न्नेव पदे वासात्ते पद्यास्तु प्रकीर्तिताः ॥ करहाटे तु सत्क्षेत्रे वासात्तु करहाटकाः ॥ ५८ ॥ एवं ये द्विविधाः प्रोक्ताः पद्या-ख्याः करहाटकाः॥ तस्य सामीप्यमात्रेण करहाटाभिधा स्मृता ॥ ५९ ॥ तस्य सामीप्यमात्रेण पद्याख्या अपरे स्मृताः ॥ सर्वे हि शुद्धा अभवन् कृतं यत्तैर्महत्तपः ॥ ६० ॥ देव्याश्चाराधनं चकुर्दुर्गाख्या वरदाभवत् ॥ युष्मज्जातिषु मतुष्ट्ये ब्राह्मणान्यूजयंति ते ॥ ६१ ॥ पुत्रसंपत्तिसंयुक्ताः प्राप्नुवंति ते॥ पंचेंदुनंदप्रमिते शालिवाहनज-न्मतः ॥ ६२ ॥ करहाटाश्चाभविष्यन्षट्कर्मस्वधिका-रिणः ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि गोत्रप्रवरनिर्णयम् ॥ ६३ ॥ नत्वा गणेशगोपालौ स्मृत्वा पितृपदांबुजम् ॥ करहाटानां क्रियते गोत्रचंद्रिका ॥ ६४ काश्यपौ जामदृश्या अध्यापकः स्मृतः ॥ आत्रेयोऽथाधिः उसके लिये करहाडे ऐसी संज्ञा भयी और उनमें जो भ्रष्टभये वे पद्यनामक ब्राह्मण भये ॥ ५५ ॥ पद्यय ब्राह्मण अपांक्त और उनका व्यवहारिभन्न भया उन सबोकू एक वेदका अधिकार है ॥ ५६ ॥ फक्त ऋग्वेद सांग स्त्रसहित पढना पद्यय ब्राह्मणी ने भी सांग ऋग्वेद पढना ॥५८॥ अपने पद्में (देशमें) रहे इसवास्ते पद्ये (पद्यये) भये करहाट देशमें रहे क-हाडे भये ॥ ५८ ॥ ऐसे यह दो प्रकारके ब्राह्मण पद्यय क इ हो जो हैं उनमें पूर्वोक्त दुष्टकी सामीप्यतासे क इ हो कहे गये ॥५९॥ और दूसरे पद्यय भये देवीका आराधन करनेसे सबशुद्ध भये॥६०॥देवी वरदान देवीभयी हे ब्राह्मणी तुम्हारी जातिमें मेरे पीत्यर्थ जो ब्राह्मणोंका पूजन करेंगे ॥ ६१ ॥ तो श्रेष्ठपद्वीकूं पार्वेगे और संतानकी प्राप्ति होवेगी झाछिवाहन शक९१५के साल कऱ्हाडे षट् कर्मा विकारी अये ॥६२॥ अब इस उपरांत इनका गोत्रपवर उपनामका निर्णय कहताहूँ ॥६२॥६४॥

कारी ते वसिष्ठा अमृत्ये स्मृताः ॥ ६५ ॥ जामदग्न्याश्च ते भारद्वाजाऽयाचित उच्यते ॥ ६६ ॥ असवडेकर इत्याह्वः काश्यपोथा (आ) गटचे द्विधा ॥ भारद्वाजा गार्ग्य गोत्रा द्विभेदा आगवेकराः ॥ ६७ ॥ वासिष्टा जामद्गन्याश्चा थागलेपार्थिवाः स्मृताः ॥ आधव्लेंकरसंज्ञानां वासिष्ठं ते त्रयः ॥ ६८ ॥ आचार्ये काश्यपा आज्ये आठल्ये चापि कौशिकौ ॥ ६९ ॥ आठलेकरआडिव्रेकरश्राऽत्रेयगोत्रजः ॥ आमोण्करष्टाकुरौपनामासत्वाऽयनेकराः ॥ ७० ॥ द्वाजा द्विधा आर्डचे भारद्वाजाश्च काश्यपाः ॥ आरांवुक-रोभरद्राजवंश्यआलवणी तु ते ॥ ७१ ॥ जागद्गन्याः काश्यपोऽथ आळीकरसमाह्वयः ॥ भारद्वाजा आंखकरा आंतवलेकरसंज्ञकाः॥ ७२ ॥ वासिष्ठः काश्यपआंवडेंकराः कौशिकाः स्मृताः ॥ आंबेकराश्चतुर्घा तु आत्रेयाः काश्यपा अपि ॥ ७३ ॥ वासिष्ठाश्चिति चत्वार आंबटेकरसंज्ञकाः॥ जामदग्न्योऽथ आत्रेय आंबरेकरसंज्ञकः ॥ ७४ ॥ भारद्वाजा आवळकरा उपाध्येत्रिविधाः स्मृताः ॥ काश्यपाऽत्रेयवासिष्ठा **उन्ना**णीकरडबऱ्ये ॥ ७५ ॥ एकाडये च त्रयाणां हि गोत्रं वासिष्टमुच्यते ॥ ओखदेगौतमाओझरकरः काश्यप उच्यते ॥ ७६ ॥ ओझे तु लोहिता ओप्यें आत्रेया ओळ्ती-कराः ॥ वासिष्ठाः काश्यपा ओविडकरा ओळकराः स्मृताः ।। ७७ ॥ जामदग्न्या गार्ग्यगोत्रास्तातीयाः कौशिकास्तु ते ॥ आसन्नवाटिकामाणगांवे अंतर्करः स्मृतः ॥ ७८ ॥ गौतमः कौशिकः कर्प्यः कमलाकरसंज्ञकः ॥ भारद्वाजः कयाळश्च द्वितीयः कश्यपःस्मृतः ॥ ७९ ॥ आत्रेयाः कर्करे मौद्गल्यास्तेकरमलीकराः॥ कमळ्करः कलावंतो भारद्वाजा-🗈 ६५ ॥ इ६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७२ ॥ ७४ –७९ ॥

11 58 11 57 11 53 11

विमौ स्मृतौ ॥ ८०॥कर्वेतु कोशिकाज्ञेयास्त्रिविधास्तु कशे-ळकराः ॥ काश्यपाः कौशिका भारद्वाजाः कळक्येऽत्रयः स्मृताः॥ ८१ ॥ काज्रेकरस्तु भारद्वाजः वैन्यभिघा द्विधा॥ त्मृताः ॥ कानडेपि तथा भारद्वाजकात्रेयकाश्यपाः॥८२॥ कानेट्करोऽथ भारद्वाजः कानेक्रसंज्ञकः ॥ कारखानीस आत्रेयो जामद्ग्न्यस्तु कापडी ॥ ८३ ॥ कावलेकौशिकाः कालेतत्वस्मिन्पंचधा स्मृताः ॥जामद्ग्न्याऽत्रेयवैश्वामित्रवा-सिष्टनैध्रवाः ॥८४ ॥ अत्र ये नैध्रवा उक्ता गुर्जरास्ते प्रकी-र्तिताः ॥ कालेळकरः काश्पोद्राथकालेलेनध्रवाः स्मृताः ॥ ८५॥ नेध्रवा गुर्जरा एव संप्राप्ता वर्णतोऽभिधाम कांकिंड काजलेकौशिकाविमौ भारद्वाजश्र शांडिल्या जामद्ग्न्याश्च कांट्य कांडद्रो क्रमात् ॥ काम तेकरकांद्रल्ये ताबुभौ काश्यपौ स्मृतौ ॥ ८७ ॥ आत्रेयश्चै-तयोगयो भारद्वाजस्तु किर्किरे ॥ किवे तु नैधुवा वसिष्ठाः किराणे स्मृता जनैः ॥ ८८ ॥ किलोंस्करस्तु भारद्वाजः कि जबडेकरस्तथा ॥ कीर्तन्यकाश्यपाः कुड्क्ये वासिष्ठाः कुल-कर्णि ॥८९॥ द्रेघाऽऽत्रेयाः काश्यपाश्च कापृश्यपः कुवले-करः ॥ द्विचा केळकरौ मौद्गल्याऽत्रेयौ कोटिभास्करः ॥ ९० ॥ वासिष्ठो जामद्रग्न्यश्च द्विघा कोनकरास्तथा कोलेकोलघेकरा भारद्वाजाः कोलेब्त्रयः स्मृताः कोदाई गौतमाः कोंट करो वासिष्ठगोत्रजः ॥ कांलबेक-राह्मिया कोत्सभारद्वाजाऽत्रयः स्मृताः ॥ ९२ ॥ खान्वल करौ द्वावात्रेयवन्यौ खाली करः स्मृतः ॥ जामद्गन्या गार्ग्य भारद्वाजकाश्यपगोत्रजाः ॥ ९३ ॥ खांडें करास्त्रयः खेरा गौतमाः खंड्कराः स्मृताः ॥ वासिष्ठो गगनश्रासो गाणपत्ये 11 ८१ 11 ८२ 11 ८३ 11 ८५ 11 ८५ 11 ८७ 11 ८८ 11 ८९ 11 ९० 11

च ताविमौ ॥ ९४ ॥ भारद्वाजौ तथा गर्चे ते तु गोत्रद्ध-याधिकाः ॥ जामदृष्टयाश्च वासिष्ठा गल्गल्ये कौशिकाः रूमृताः ॥ ९५ ॥ भारद्राजागळांडचे तु गागळकरसमाह्नयः ॥ कौरीको गुर्जरास्ते तु राजापुरनिवासिनः ॥ ९६ ॥ तत्प्रां-ताष्टाधिकारेषु नियुक्तो धर्मरक्षणे ॥ पद्मनालाख्यदुर्गच्छ-भोजराजेन धीमता ।। त्रयोदशाधिके रुद्धत १३१२ स-रूये शके गते ॥ ९७ ॥ विरोधकुन्नाम्नि पद्दवर्घनोपामि-धानकः ॥ गोविंदभद्दनामासीत्तद्वंशास्ते तु नैधुवाः ॥ ९८॥ अत्र ये गुर्जरास्ते तु प्रागासन्पद्दवर्धनाः॥ तं तु गुर्जरदेशू-स्था गुर्जरोपाभिधप्रथाम् ॥ ९९ ॥ उपाध्यायप्रथां चापि राजदत्तां हि लेभिरे॥ गोविंदभट्टवंश्यास्ते द्वे प्रथे अत्य-जन्ततः ॥ १००॥ ततः प्रभृत्युपाध्याया गुर्जराश्चाऽपि तेऽभवन् ॥ एतत्ताम्रपटेऽस्माकं विस्तरेण निरूपितम् ॥ १ ॥ गुर्जराः काश्यपं गोत्रं वदंत्यज्ञानतः कचित् ॥ अज्ञानाव-स्थितत्वेन दूरदेशगतेस्तथा ॥ २ ॥ वृद्धासान्निध्यतस्ता-म्रपट्टादरीनतः किल ॥ गुर्जरांतर्गता भेदा भूगोलज्ञाः परा-॥ ३॥ काळेसार्त्रेकराः कप्यें युक्तयेवायध्ये च ह्याः दीक्षिताः ॥ एतेतु नैध्रवाः सर्वे गुण्ये अत्रेयगोत्रजाः ॥ ४ ॥ गोठण्कारो द्विधा जामदृश्यवासिष्ठभेदतः ॥ गोडेगोरेकाश्य-षौ द्रौ गोसावावीत्युपनामकः ॥६॥ भारद्वाजो गोळवलकराः काश्यपगोत्रजाः ॥ गोविलकरोऽथ वासिष्ठो घग्वेते तु द्विधा स्मृताः ॥ ६ ॥ शांडिला नैधुवाश्चेति भारद्वाजास्तु घ्वरे ॥ घाटेतु कौशिकात्रेयौ धुगेत जामदृश्यजाः॥ ७॥ चणेर्करः काश्यपोऽथ चांदोरकरसंज्ञकः ॥ भारद्वाजो जामदृश्यश्चांदो-राश्चिकणे स्मृताः ॥ ८॥ भारद्वाजाश्चिर्धुले तु काश्यपश्चिरपु-दकरः ॥ भारद्वाजोऽथ वासिष्ठाश्चिचळ्करसमाह्वयाः ॥ ९ ॥ 1198 11 99 11 98 11 90 11 92 1199 11 900 11 311 3 11 8 11 911 511 911 511 911

नैधुवाश्रापि ते द्वेघा चिंचुरे कौसिकाः स्मृताः ॥ चिंद्रेकुत्साः कोशिकास्ते चुनंकरसमाह्वयाः ॥ ११० ॥ चौक्करः काश्यपो-ऽथात्र चठरो नैधुवः स्मृतः॥ भारद्वाजाश्च ते जडचे जन्येते गौतमाः स्मृताः ॥ ११ ॥ जान्हवेकरसंज्ञस्तु भारद्वाजोऽथ जायदे ॥ भारद्वाजा जामध्याद्विधाऽथो जावडेकरः ॥ १२ ॥ सोपि द्विधा जामदृश्यकौकाशिभ्यां विभिद्यते ॥ जांभेक्राः कौशिकास्ते जोशी गार्ग्यः स्मृतोऽपरः ॥१३॥ मौद्रल्यश्रोति स द्वेघा झांसीवालेऽथ गौतमः ॥ अथात्रेयपृष्टणकरो जामद्-स्यष्टिकेकरः ॥ १४ ॥ अन्यो वासिष्टगोत्रश्च टिंब्येवासिष्टगो त्रजाः ॥ टेंब्ये त्वात्रेयगोत्रास्ते टोला आत्रेयगोत्रजाः ॥१५॥ टोळये तु जामदृश्याष्टोंककरा अत्रयः स्मृताः ॥ ठकारः काश्यपः षोढा भिद्यते ठाकुरः क्रमात् ॥१६॥ गोत्रैः काश्य-पवासिष्ठकौशिकात्रेयनैधुवैः॥भारद्वाज्न षष्टेन डग्ल्थे त्वंत्यं भजंति तत् ॥ १७ ॥ डॉग्येकाश्यपगोत्रास्ते डिकेते तूपम-न्यवः॥डिक्ये डिकेकराश्चापि वासिष्ठा डिंगणेकराः ॥ १८॥ आत्रेयाः काश्यपाडेग्वेकरास्ते नैधुवा अपि ॥ डोंग्शे आत्रे-यगोत्रास्ते टेंगशे एव निश्चिताः ॥१९॥ डोंगरे त्रिविधा ज्ञेया वासिष्ठाऽत्रेयनैधुवाः ॥ नैधुवास्ते गुर्जरा स्तेढव्ळवासिष्ठगो-त्रजाः ॥ १२० ॥ आत्रेयौढोकरे ढोरे ढोल्येते तु द्विधा मता-वासिष्ठजामदृश्याभ्यां जामदृश्यस्तु ढोंकरः ॥ २१ ॥ तळ वळकरास्तु वासिष्टः कौशिकाश्च द्विघा मताः॥ तळेकरोपि वासिष्टाऽऽत्रेयगोत्रेयगोत्रो विभिद्यते॥२२॥भारद्वाजस्ताटकार-स्ताटगे ताटकेऽथवा ॥ काश्यपा जामदृश्याश्च द्विघा तांवेपि ते द्विघा ॥२३॥ मोद्गल्यगार्ग्यगोत्राभ्यां कौशिकास्तुळसुळूक-गः॥ तुळ्सुले चापि तोताडे वासिष्ठाः काश्यपाः स्मृताः॥२४॥ मे १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १६ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ – २४ ॥

तोफखानेऽथ दत्ते त आत्रेया अथ दादिजः A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA दक्षिणदासाश्च वासिष्ठौ वैन्यगोत्रजाः॥ २५ ॥ कोशिका श्चापि दाभोळे दीक्षितास्ते तु नेधुवाः ॥ प्राग्रका गुर्जरा एव कृतदीक्षपुमन्वयाः॥ २६ ॥ काश्यपा दुवळे हुमाळे भारद्रा-जगोत्रजाः ॥ अत्रयस्तु द्ववे चेदे उस्कराः कौशिकाः स्मृताः ॥ २७ ॥ गार्ग्या भारद्वाजगोत्रास्त्रिधा देवकुळकराः स्मृताः॥ जामदग्न्योऽथ देवाः स्युर्वासिष्टाः कौशिकाश्च ते॥ २८॥ द्विधा ततो देवदारुकरो देवधरस्तथा॥ काश्यपोऽदेवभक्तस्त भारद्वाजः स्मृतो जनैः ॥ २९ ॥ देवस्करोऽथ वासिष्ठो देव-सीकर इत्यपि ॥देवस्थली तु आत्रेया जामदग्न्याश्च ते द्विधा ॥ १३० ॥ देसाई सप्तधा ते तु काश्यपाः कौशिका अपि॥ भारद्वाजा जामदग्न्या मौद्रल्याश्चिति पंचधा ॥ ३१ ॥ एते तु केवला अन्यौ प्रभू इति विशेषिणौ ॥ तेषां षष्टो जामदग्न्यो वासिष्टः सतमश्च ते ॥ ३२ ॥ देसाईपडसुलेप्रख्या चाथो धा-करसाः स्मृताः ॥ भारद्वाजा आंगिरसा धामणकरसमाह्वयाः ॥३३॥ धूपकारोऽथ वासिष्टः कौशिकः काश्यपस्त्रिया॥ घोषे-थरकरेस्त्रिया भारद्वाजाश्व काश्यपाः ॥ ३४ ॥ आवेषाश्चेति वासिटा घोटेघोंडचे तु ते त्रिधा ॥ जामदग्न्याश्च वासिछाः कौशिकानमशे अथ ॥ ३५ ॥ जामदग्न्यास्तुनवरे सारहाजाः अकीर्तिताः॥नवाथ्येतेतु वासिष्टास्ते च देवविशेषणाः ॥ ३६॥ आत्रेयौनाइको नाखे जामदग्न्योंऽतिमोनयाः॥ नाख्ये हु हौ-शिका भारद्वाजा नटेकराः स्मृताः ॥३७॥ नाद्गांबद्दारस्ते तु काश्यपानानले द्विधा॥आत्रेयो जामदग्न्याश्च नानिलेडे हर्न्त-ज्ञकाः ॥ २८ ॥ आत्रेया नाफडे चापि वासिष्टातारगांवडी ॥ म द्रभद्ध ॥ २७ ॥२८॥ २९ ॥३०॥३१ ॥३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥३५॥३६॥३७॥३८॥

नारडूकरा जामदग्न्या वासिष्ठा नारिंगे इति ॥ ३९ ॥ नार्लकरः स्मृतो भारद्वाजोऽथो नावलेकरः ॥ वासिष्ठो जाम-द्गन्यश्च द्विधानिक्तनयोः परम् ॥ १४० ॥ निखाडचे कौशिकाः प्रोक्ताः काश्यपांस्तानिगुड्कराः ॥ निव्सर्क-रास्त आत्रेया निवाळेगार्ग्यगोत्रजाः ॥ ४१ ॥ निंबाळ-करो गौतमश्र काश्यपानुळ्कराभिधाः॥ जामदग्न्याश्र नेवा-ळकरास्ते गौतमाभिधाः ॥ ४२ ॥ झांशीवाले एत एव प्राग्रका राज्यसंस्थिताः॥ भारद्वाजस्तु पर्खंडे त्रिधा ते पट्टवर्धनाः॥॥ ४३॥ नैध्रुवाः काश्यापा भारद्वाजास्तेषां तु नैध्रुवाः॥ ये गुर्जरेषु न्यवसँस्तेऽभवंच् गुर्जरा इति ॥ ४४ ॥ पत्की तु काश्यपो जामदग्न्यास्ते तु पराडकराः ॥ आत्रेयास्तु परांडचे स्युः परष्टेकरनामकाः ॥ ४५ ॥ जामदग्न्यास्त्वासरेवाटिका पुरि ॥ वासिष्ठाः पळसु-लेपाटकरो गाग्योऽथ पाटिलः ॥ ४६ ॥ जामदग्न्यश्च शांडिल्यो गार्ग्यश्रेति त्रिघा मतः ॥ पाडलकरोऽथ वासिष्ठ आत्रेयो पात्करः स्मृतः ॥ ४७ ॥ वसिष्ठोऽपि द्विधा गार्ग्यः पाथर्फोटुकरः स्मृतः ॥ पाथर्करो भागवस्त्वाऽऽत्रेयो पान्वल-करः स्मृतः ॥ ४८ ॥ पाव्णस्करास्त आत्रेयगोत्राः कांतार-संस्थिताः ॥ अधुना ते स्थिता गोवदेशे पाळेकरास्तु ते ॥ ॥ ४९ ॥ जामद्ग्न्याः काश्यपस्तु पांगरेकरसंज्ञकः ॥ प्राणी स्वाऽऽत्रेयगोत्रः स्यात्पित्रे वासिष्टगोत्रजाः ॥ १५० ॥ भार-द्राजाः स्मृताः विंगे पिंपऌ्ये काश्यपाः स्मृताः ॥ आत्रेयाश्च द्विघाऽऽत्रेयः पुतिळकरसमह्वायाः॥ ५१ ॥ पौराणिकाश्चापि पुरोहिताः काश्यपगोत्रजाः ॥ पुसळेकरः पेठकरो द्वावाऽऽ

! # 39 11 80 11 88 11 87 11 88 11 84 11 86 11801186-891190 1148 IL

त्रेयौ तयोः परः ॥ ५२ ॥ भारद्वाजश्च तद्गोत्रःपेंढरकरसमा-ह्वयः॥आत्रेयगोत्रो विज्ञेयःपेलप्करसमाह्वयः ॥ ५३ ॥ वटिकागोवसंधिस्थस्सप्रागासीत्तलेकरः॥ जामदग्न्यः पोख-रणकरः पोद्दारसंज्ञकः ॥ ५४ ॥ आत्रेयोऽथोपों भुरलेकरो गार्ग्यसमुद्भवः 🕕 पाह्वेकरास्तु ते भारद्वाजाः पंडितसंज्ञकाः ॥ ५५ ॥ पंचया ते स्मृता गाग्याः कोशिकाः शांडिला-स्तथा ॥ भारद्वाजाः काश्यपाश्च प्रवेवासिष्टगोत्रजाः ॥ ॥ ५६ ॥ फणशीकरास्तु ते भारद्वाजा आत्रेयगोत्रजाः फण्शेफण् सल करावेकावाऽऽत्रेयौ तिङ्गदान हि ॥ ५७ ॥ शूद्रभाषेव तद्धेतुः फण्शेते तु त्रिधा 'मताः ॥ वासिष्ठा जाम-द्याश्व कौशिकाश्चेति गोत्रतः ॥ ५८ ॥ फण्सलकरो जामदग्न्यो द्वैतीयीकः प्रकथ्यते ॥ भारद्वाजस्तु तार्तीयः फळणीकरसंज्ञकः ॥ ५९ ॥ जामद्रन्योऽथ बखले भारद्वा-जास्तु काश्यपाः ॥ वेर्जेइत्युपनामानस्ततोबहुतुले द्विघा ॥ ॥ १६० ॥ काश्यपा जायदग्न्याश्चाऽथ ते बारामसीकराः ॥ जामद्ग्न्या वावकराश्चापि गोत्रद्वयाधिकाः ॥ ६१॥ भार द्वाज काश्यपं च बखारेवत्स गोत्रजाः॥केवला जामद्गन्याश्च तेषां भेदः कचित्कचित् ॥ ६२ ॥ बांधेकरः काश्पस्तु वांध्येते वैन्य गोत्रजाः ॥ वांडुळकराः कौशिकास्ते काश्यपा विडवाडकराः ॥६३ ॥ विनीवालेऽथ वासिष्टास्तेतु चिंचलू-कराः स्मृताः ॥ भारद्राजाबुगे प्रोक्ता बुंद्छे गौतमाः स्वृताः ॥ ६४ ॥ झांशीकरा एव ते स्युर्वेर्जेकरसमाह्नयाः ॥ वासि-ष्टास्ते व्यंबर्के तु गोदोपाध्यायतां गताः॥ ६५ ॥ तानेव कर-हाटां स्त्रपाध्यायांश्च प्रकुर्वते ॥ बेर्डेवासिष्ठजा बेळवलकरास्ते

११९२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१-६५ ॥

जामदुग्न्यजाः ॥ ६६ ॥ वेद्कराः शांडिला बोकाडे आहे-यगोत्रजाः ॥ वासिष्टाश्च द्विधा बोणकराः काश्यपगोत्रजाः ॥ ॥६७॥ बोंद्रे तु द्विधा भारद्वाजा वासिष्ठ गोत्रजाः ॥ भार-द्वाजाः स्मृता बंद्धये काश्यपा बोखण्कराः ॥ ६८ ॥ अथ भट्टा द्विघा भारद्वाजकाश्यपभेदतः॥ भडकम्करा जामद्ग्न्या भड्भडेबादरायणाः ॥ ६९ ॥ भारद्वाजा जामदग्न्या आज्ञेया गार्थमद्रलाः वासिष्टाः काश्यपाश्चेति सप्तभागवता इह ॥ ॥१७० ॥ मृदये तु पंचधा ऽऽत्रेया जामद्ग्याश्च गौतमाः ॥ गार्ग्याश्च भार्गवश्चेति जामद्रन्यस्तु भासलाः ॥ ७१ ॥ जाम-दुग्न्या वत्सगोत्रा द्विधा भाट्वडेकराः ॥ भांडारी जामद्-ग्न्यस्तु भांडचेते गौतमाः स्मृताः ॥ ७२ ॥ भूगोले गुर्ज रास्ते तु प्रायुक्ता नैध्रवा इति॥ भोपट्करा गौतमास्ते भोदते जामदग्न्यजाः ॥७३॥ काश्यपःस्यान्मटकरो मंइप्येवासिष्ट-गोत्रजाः ॥ मणेर्कराः काश्यपास्तु नैधुवा अपि च द्विधा ॥ ॥ ७४ ॥ मत्सेतुजामद्ग्यास्ते काश्यपास्तु महाजनी ॥ माइण्करास्त आत्रेया द्विघा ते मावलंकराः ॥७५॥ कौशिका नैध्रवाश्वेति नैध्रवास्ते तु गुर्जराः ॥ मान्नेकराः काश्यपास्तु नैध्रवा माहुलीकराः ॥७६॥ माडखोल करो माळी एती द्वी काश्यपा इति॥माजगावे स्थिता एव काश्यपा माजगाव्कराः ॥ ७७ ॥ मिर्जोलकरो जामद्गन्य आत्रेया मिर्वण्कराः ॥ मिराशी द्विविधो भारद्वाजो गार्ग्यश्च तौ स्मृतौ ॥ ७८ ॥ मुटार्करः कौशिकस्तु भारद्वाजो मुचीकरः ॥ मुठचेवाविड-गोत्रास्ते द्विधा ते गुणगेकराः ॥७९॥ वासिष्ठाऽऽत्रेचगोत्रान्यां मुत्तवडेकर इत्यपि ॥ तयोः शाथमिकं गोत्रं भजते जानदः ।। इह ।। इ७ ।। इ८ ।। ६९ ।। ७० ।। ७१ ।। ७२ ।। ७३ ।। ७५ ।। ७६ ।। ॥ १७ ॥ ७० ॥ ७० ॥

ग्न्यजाः ॥१८०॥ मुख्पेऽथळ्येसप्तकाश्यपाऽऽत्रेयगौतमाः ॥ वासिष्टाश्चेति चत्वारो भिन्नगोत्रास्त्रयस्तु ते ॥८१॥ जामद्गन्या न तद्भेदः मृतकाभावतः परः॥ कुलदेवकृतो भेदोऽस्ति नास्तीति न विद्यहे ॥ ८२ ॥ तस्मात्तेषां इयोनेंहप्रयोजनमितिस्थितम्॥ मुड्ल्ये तु द्विविधा अत्र काश्यपानैध्रुवा इति ॥ ८३ ॥ भारद्वाजा मेमण्येते मोघे मौहल्यगोत्रजाः ॥ मंडलीकः का-श्यपः स्याद्यक्तयेनैध्रवगोत्रजाः॥ ८४ ॥ प्रागुक्ता गुर्जरास्ते तु योगीते कौशिकाः स्पृताः॥भारद्वाजो राउतस्तु ते च भागवता अपि ॥ ८५ ॥ राजव्डेकरसंज्ञस्तु काश्यपो राट्करः स्मृतः ॥ कौशिकोऽथो रायकरो वासिष्ठाः कुंडिनाश्च ते ॥८६॥ रिंगेरु-णकरा जामद्गन्यवासिष्टगोत्रतः॥ द्विधा रेडे भारद्वाजा लघाटे संप्रकीर्तिताः ॥८७॥ कुत्सा इति लळीतस्तु वासिष्टः कौशिको द्विधा ॥ लामगांवकरो भारद्वाजोऽथो लावगन्करः । ८८ ॥ वैन्य आत्रेय इति च दिघाऽथोल्रुकृतुके द्विघा ॥ वासिष्ट-जामदग्न्याभ्यामात्रयो लोवलेकरः ॥८९॥ लोक्ये वासिष्टगो-त्रास्ते लॅब्कर्ये काश्यपाः स्मृताः ॥आत्रेयाश्च द्विधा वर्जः का-श्यापोऽथ बडेकरः ॥९०॥ वरवडेकरसंज्ञस्त जामदग्न्यः प्रकी-तितः ॥ वहाल्करा जामद्ग्न्य वळामे अत्रयः स्मृताः ॥९१॥ वळवळकरा) जामदग्न्या वाखल्ये कौशिकाः स्मृताः॥वासिष्ठा वाग्वरे वळये कौशिका अत्रयः स्मृताः ॥ ९२ ॥ वाकण्-करा द्विघा भारद्वाजाश्चेत्यथ काश्यपाः ॥ वाँय्गणकरा अयो-वीय्ध्ये नैध्रवास्ते तु गुर्जराः ॥ ९३ ॥ विंझेतुगौतमा वेझेकरा द्वेधा तु कोशिकाः ॥ भारद्वाजाश्चेति गाग्यों वेळवकरसमा-ह्वयः ॥९४॥ वैद्या द्विघा कौशिकाश्च नैधुवास्तत्र कौशिकाः॥ 11 60 11 67 11 67 11 68 11 64 11 65 11 60 11 60 11 69 11

11 88 11 63 11 68 11

ते तु पंतोषाभिधानास्सामंनास्यनुपस्य ते ॥ ९५ ॥ प्राणा-चार्यः सुद्राध्रवाटीस्था अथ काश्यपाः ॥ शहाणेशांडिला-श्चेति द्विघा तेऽपि शिवाकराः ॥ ९६ ॥ काश्यपा अत्रय-श्रापि शिग्दारः कौशिकः स्मृतः ॥ शेजवलकरस्तु आत्रेयोऽ-थोशेलोणकराह्नयः ॥ ९७ ॥ कौशिकः शेवडये ते तु चत्र-र्घाऽऽत्रेयगोत्रजाः ॥ भारद्वाजा जामदग्न्या वासिष्टा इत्यथौ त्रिघा ॥ ९८॥ रेंाबेकरा जामद्ग्न्या भारद्वाजाश्च काश्यपाः॥ शेवर्णेकर संज्ञस्तु जामदग्न्यः स्मृतो जनैः ॥ ९९ ॥ शौचे वाशिष्टगोत्रास्ते श्रीखंडेकाश्यपाःस्मृताः ॥ श्रोत्रीत्वात्रेयगोत्रः षान्वल्युश्चापि तथैव च ॥ २०० ॥ सर्देशकुळकर्णीं तु का-श्यपास्तेऽन्यनामकाः ॥ आत्रेयाःकौंशिकाश्चेति सर्देसाईद्विधा-मताः ॥ १ ॥ सबनीसस्तथा सहये सप्रे आत्रेयगोत्रजाः ॥स-र्मळकरः काश्यपोऽथ समोकाद्मसंज्ञकाः ॥ २॥ धावैन्य-गोत्रः सर्वटये वासिष्ठाः कौशिका अपि 😃 वसिष्ठगोत्रः सर्वाप्येसाखरेसाघले तथा ॥ ३ ॥ द्वावाऽऽत्रेयौ सारमांडल्ये सारमांड्लीक इत्यपि ॥ जामदग्नयौ स्मृतौ भारद्वाजः स्या-त्सायनेकरः ॥ ४ ॥ सागलकरः काश्यपोऽथ सांड्रस्याजा-मदग्न्यजः ॥ भारद्वाजाजामदग्न्यावासिष्ठाश्चेति तेत्रिधा॥५॥ सांडये वासिष्टगोत्रास्तेसांतवळेकरसंज्ञकाः ॥ सांवरेकरसंज्ञास्त आत्रेया नैधुवा अपि ॥६॥ द्विधा तयोनैंधुवास्ते प्राग्रक्ता गुर्ज-राह्नयाः॥वासिष्टः सूर इत्युक्तः सोनालो जामद्गन्यजः॥७॥ह-र्चिर्करश्च सेदानीं शेज्वडयाममाश्रितः॥ हर्डीकरा गौतमास्ते हयशीवःस्मृतो जनैः ॥ ८ ॥ भारद्वाजोऽथ हर्षे तु कौशिका हळचे स्मृताः ॥ मौद्गल्याः काश्यपा हळवे हळवे द्वेघा तु **॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ २०० ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥७॥८**।।

नैध्रवाः ॥ ९ ॥ भेदे तु कारणं प्राग्वज्ज्ञेयं नान्यद्विमृश्यते ॥ हडपस्तु द्विधा ज्ञेयो वासिष्टः कौशिकस्तथा ॥२१०॥हाति-ब्लेकरसंज्ञस्तु पार्थिवो हिंगणेकरः ॥ आत्रेयः काश्यपोहुज्ज-र्वाजारः परिकथ्यते ॥ ११ ॥ <u>हिर्ल</u>ेकराभिधानस्तु भारद्वाजः प्रकीर्तितः॥ <u>ढुंढना</u> केनचित्युंसा संचितान्युपनामभिः ॥ ३२॥ सह संगृह्य गोत्राणि काश्पादीनि तानि तु ॥ जनार्दनहरी-त्याख्यविदुषा स्वशिलामये ॥ १२ यंत्रे प्रसिद्धये तेषाम-कितानि ततो मया ॥ संशोध्य स्फूर्तये तेषां रचिता गोत्र-चंद्रिका ॥ १४ ॥ देशांतरस्थिताः केचित्प्रसिद्धाः स्वोपना-मभिः ॥ केचित्र्याग्यामदेशादिनाम्ना ते न्यवसन्कचित् ॥ ॥ २१५ ॥ उपनामांतरं याताः क्षेत्रग्रामादिनामभिः ॥ देशां-वरस्थितास्ते च न ज्ञायंतेऽधुना मया ॥ १६ ॥ उपना<u>र्मा</u> कारणानि देशश्रामपराकमाः॥ कर्मक्षेत्रादिवसतिश्वाधिकारा-दिनामभिः ॥ ३७ ॥ पृथक्पृथग्विभिद्यंते नातः शक्तोऽस्मि संप्रहे ॥ सर्वेषामेक एवाऽहं यतो न बहवोऽप्यलम् ॥ १८ ॥ प्रायश्छंदोनुरोधेन न गोत्रप्रत्ययस्य छुक् ॥ अत्र्यादिषु बहु- 🛩 त्वेऽपि कृतस्तत्कारणांतरम् ॥ १९॥ अज्ञास्तथात्वेऽत्रिगोत्रं प्रवरोचारणादिषु॥वदंति तद्वदिष्यंति हक्षेनां गोत्रचन्द्रिकाम्। ॥ २२० ॥ मत्वर्थीयोऽशे आविभ्योऽच तस्याकृतिगणत्वतः॥ सर्वतोऽतः प्रमृमरः कृतस्तद्नुबंधतः ॥ २१ ॥ आत्रेयं गोत्र-मस्त्येषां त आत्रेयाश्च गौतमाः॥ इत्यादयः प्रयोगास्ते निर्विवादा भवंति हि ॥ २२ ॥ निर्मत्सराः सुविद्वांसः क्षमंतां ते कृपालवः ॥ क्षमाशीलाः क्षमादेवाः समुखाश्चांबुदा इव ॥ २३ ॥ न दूरे पापकृद्यस्मात्कर्मकृत्पुण्यकृत्सुकृत् ॥ ॥ ॥ ९ ॥ १० ॥११ ॥ १२ ॥:१३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १८ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥

मंत्रकृत्प्रत्ययोभृते यस्य सर्वात्मनात्मनः ॥ २४ ॥ व्यक्ता-ज्यक्ते सुगण्णीशः प्रत्यङ्ङात्मा सुशोधितः ॥ मतिपता जा-नकीजानिः सन्नच्युत इवापरः ॥ २२५ ॥ गुर्जरोपाभिधः षांड्रंगिः कृती रामचंद्राभिधोऽस्यात्मजोऽणुः सुकृत् ॥२६॥ वासुदेवाभिघोऽरीरचचंद्रिकां गोधिसूर्ये १७९३ त्रह्मसंवत्सरे ॥ माधवसितशिवतिथ्यां गुरौ समीरोडसिद्धि योगयुते ॥ वणिजे करहाटानां संपूर्णा गोत्रचंद्रिका ह्येषा ॥ ॥ २७ ॥ श्रीमद्गणेशपादाञ्जे भक्तषट्पदसेविते ॥ अर्पिता तत्प्रसादाय पुष्पांजलिरिवापरः ॥ २८ ॥ तीरे कृष्णायाश्च तथोत्तरे ॥ तन्मध्ये च समानास्यातंग भद्रोत्तरे तथा ॥ २९ ॥ ततः सर्वापथो देशो नात्र कार्या विचारणा ॥ योजनं दश हे पुत्र काराष्ट्रो देशदुर्धरः ॥ २३० ॥ तनमध्ये पंचकोशं च वाराणस्या यवाधिकम् ॥ क्षेत्रं वै करवीरारूयं श्रेष्ठं लक्ष्मीविनिर्मितम् ॥ ३७ ॥ तत्क्षेत्रहि महत्पुण्यं दुशनात्पापनाशम् ॥ तत्क्षेत्रे ऋषयः सर्वे ब्राह्मणा वेदपारगाः ॥ ३२ ॥ तेषां दर्शनमात्रेण सर्वपापक्षयो भवेत॥तत्क्षेत्रं केवलं पीठं महालक्ष्म्याश्च तत्त्वतः ॥ ३३ ॥ केवलेक्यविलासश्च महालक्ष्याः प्रसादतः ॥ तत्रानीतो महादे-वोविश्वशो हि जगत्प्रभुः॥३४॥ अष्टषष्टचादितीर्थोनि ह्यानी

॥ २४-२६ ॥ अब ऐसा यह काराष्ट्रदेश नर्मदाके दक्षिणतीरपर कृष्णाके उत्तरतिरेषे उसके मध्यभागमें तुंगभद्राके उत्तरभागमें ॥ २७-२९ ॥ दश योजनका कःदाडा देशह ॥ २३० ॥ उसमें भी पांच कोसकों करवीर क्षेत्र है वह काशिक्षत्रसे यव-मात्र अधिक है लक्ष्मीने निर्माण किया है ॥ ३१ ॥ उस क्षेत्रका दर्शन करनेसे महापातकका नाश होताहै उस क्षेत्रमें वेदवेदांग पारंग ब्राह्मण रहतेहें ॥ ३२ ॥ उनके दर्शन करनेसे पापक्षय होताहै वह क्षेत्र केवल लक्ष्मीका महापीठ है ॥ ३३ ॥ और लक्ष्मीका विलास स्थल है । देवीके प्रीत्यर्थ अहसठ तीर्थ लाये हें वे तीर्थ मरस्यपुराणेंम प्रसिद्धें जो कोई साधुपुरुष उस तीर्थमें स्नान तथा जलपान करेगा ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ वह ब्रह्महत्यादिपापोंसे मुक्ति पावेगा निश्चय करके

तानि तया सह॥ यदि तत्र गतः साधुः स्नात्वा पीत्वा च तन्नलम् ॥३५॥ त्रह्महत्यादिपापेभ्यो मुक्तिं याति विनिश्चितम् ॥
नानाविधानि देवानां दिव्यान्यायतानानि च ॥ ३६ ॥ तत्र
रुद्रगयां पुत्र करोति श्राद्धतपणम् ॥ यस्तस्य पितरः सर्वे सुद्धरित न संशयः ॥ ३७॥ तस्याप्युत्तरभागे तु रामकुण्डं व्यवस्थितम् ॥ तस्य दर्शनमात्रेण सर्वपापक्षयो भवेत् ॥ २३८॥

इति बाह्म ॰ मार्तं डाध्याये काराष्ट्रज्ञाह्मणान्पात्त विणंन नामप्रकरणम् २ ० इति पंचद्रविड्मध्ये महाराष्ट्रसंप्रदायः ॥ आदितः प्यसंख्याः २७८९ और वहां अनेक देवताओं के मंदिर हैं ॥ ३६ ॥ वहां रुद्रगया है उस स्थानपर जो कोई आद्ध तर्पण करेगा तो उसके पितर मोक्ष पाँचेंगे ॥३७॥ उसके उत्तरभाग में रामकुंड है उसके दर्शनमात्र से सर्व पाकका क्षय होता है ॥ २३८॥

इति कन्हां ब्राह्मगोंकी उत्पत्तिंमेद पूरा मया प्रकरण ॥ २० ॥

## अथ देवरुखब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम् ॥ २१ ॥

अथ देवहत्वब्राह्मणोत्पत्तिमाह दशप्रकरणंष्ठेथ ॥ प्रणम्यशिर-सारामं त्रेलोक्याधिपति प्रभुम् ॥३॥देवहत्वोत्पत्तिनामानवमो भागः॥वासुदेवाभिधोविष्ठोधनाढचःशालिसंयुतः॥२॥इष्टापूर्ता-दिनिरतो ज्ञाननिष्टोऽतिथिप्रियः ॥ सहस्य पश्चिमेशागे निव-सन्सर्वदैव हि ॥ ३॥ देव्याश्चाराधनं चके वेदतंत्रोक्तमार्गतः ब्राह्मणा भोजिता नित्य पंच भक्ष्यादिभिस्तथा ॥ ४ ॥ एवं

अब देवरुखे ब्राह्मणोंकी टल्पित कहते हैं त्रेलोक्यके प्रभु भक्ताभिमानी जो रामचंद्र उनको नमस्कार करके देवरुखोत्पात्त नामक नवम भाग कहताहूं ॥ १॥ वह ऐसा कि 'वासुदेवचित्तले" इस नामका कोई एक चित्तपावन ब्राह्मण धनवान् था ॥ २ ॥ वह यज्ञ योग तलाव घाट कूप वगेरह धर्मकृत्यमें तत्पर रहताथा, ज्ञानिष्ठ, घरमें आयहुंव सनुष्यका सत्कार करता ऐसा सह्यादिके पश्चिम भागमें सर्वकाल रहताथा ॥ ३ ॥ उतने वेद्तंत्रमार्गसेदेवीकी आराधना किई और जो ब्राह्मण अतिथि आवें उसकूं एकः

द्वादश वर्षाणि कारितं परमं तपः॥देव्याश्चाराधनेनैव वाकृ सि-द्धि प्राप स द्विजः ॥ ६ ॥ क्षेत्रे परशुरामाख्ये तडागं कृतवा-न्द्रिजः ॥ जलहीनमहामार्गे अरण्ये रौद्रभूमिषु ॥६॥ खान-यित्वा स्वयं विप्रो निजद्रव्येण नित्यशः ॥ मृद उद्घारसाक्षेप-मागतान्सर्ववर्णकान् ॥ ७ ॥ कारियत्वा स्नेहपूर्वं सामदाना-भिवादनैः ॥ सत्त्वादिग्रणसंत्रोविप्रादिर्धनवानि ॥८॥ तद्।-ज्ञया चकाराज्ञ मृद उद्घारणं तदा ॥ मृदुद्धारः सर्वकालं मार्ग-गेनैव कारितः ॥९॥ देवरुखात्समंताश्च विप्रसंघस्तु चागतः॥ सर्वे च करहाटा वै वेदशास्त्रविशारदाः ॥ १० ॥ इष्टापूर्तादि कर्तारस्तर्कशास्त्रेषु कौशलाः॥ दृष्टा तडागं विस्तीर्णं पुण्यस्त्री-भिर्नरैर्धुतम् ॥ १३ ॥ सर्वेषां सूर्धि मृद्रारं पश्यन्तो विस्मयं ययुः ॥ विप्राः प्रोचुः किमाश्चर्यं वद् ब्राह्मणसुत्रत ॥ १२ ॥ वयं सर्वे करिष्यामः प्रत्येकं चैवमेव हि ॥ तडागानमृद उद्घारं भवान्कुर्योद्धि यत्नतः॥ १३॥ श्रुत्वा तद्भाक्यविस्तारं वा-ग्विवाद्मकुर्वत ॥ प्रार्थयामास तान् सर्वान् सामदानादि-न्नसे भोजन करवाये ॥४॥ ऐसा वारह वरस तक परम तप किया तब देवाकी आरा-धनासे वह बाह्मण वाक्सिव्हिकूं पाया ॥ ५ ॥ उस वासुदेवचित्तल्याने परशुरामक्षेर त्रके अरण्यमें रमशानके नजदीक जहां पानी नहीं था ऐस रस्तेके उत्पर तलाव बनाया ॥६॥उसमें अपने दृव्यका खर्च करना उसमेंकी मृत्तिका निकालनेसे साम दाम स्नेइ आर्जव ऐसे उपायोंसे आये हुवे सब वर्णके छोकोंसे मृत्तिका निकलवाने लगा. आप घनवान् या तथापि गुणसंपन्न ब्राह्मणादिकोंसे मृत्तिकाका उद्धार करवाता भया ॥ ८ ॥ इस शीतिसे रस्ते चलनेवाले लोकोंसे मृतिका निकलवाई ॥ ९ ॥ देव-रुखकी तरफसे वेद्शास्त्रसंपन्न ब्राह्मणसमूह आया उनमें सब कन्दांडे थे यज्ञयोग करनेमें निपुण थे ॥ १० ॥ तर्कशास्त्रोंम कुशल थे उन्होंने विस्तीर्ण तलाव देखा जहां उत्तम स्त्रियां पुरुष बहुत जमा भवे हैं ॥ ११ ॥ सर्वोंके मस्तकोंके ऊपर मृत्तिकाका भार देखके आश्चर्य पायके कहनेलगे हे ब्राह्मण यह क्या आश्चर्य है सो कही ॥१२॥ इमभी सब छोग प्रत्येक ऐसा करेंगे तुम तलावमेंसे मृत्तिका निकालो ॥ १३ ॥ ऐसा बाक्य विस्तार सुनके वासुदेव बाह्मण सामदानादिकसे प्रार्थना करनेलगा ॥ १४ ॥

भिद्धिजः ॥ १४ ॥ अनाहत्यैव तद्राक्यं शापं द्त्वा द्विजान्त्रति ॥ युष्मत्पंक्तो तु भुंजीरन्वंदेयुर्जुद्युश्च ये॥१५॥ सहवासं कारेष्यति ते दारिद्र्यमवाप्रयुः ॥ यूयं सर्वे द्रिद्राः स्युस्तेजोहीना वहिष्कृताः ॥१६॥ भवयुलोंकिनिद्याश्चयुष्म-त्संसर्गकारिणः ॥ देवविद्वजशापात्ते दग्धाश्चापि बहिष्कृताः ॥ ॥१७॥ देवरुत्वप्रदेशाच जातास्ते देवहृत्वकाः ॥ नवेंदुशक्र-प्रमिते शालिवाहनजन्मतः ॥ १८ ॥ देवाहृत्वाश्च संजाता-श्चित्तपावनृशापतः ॥ १८ ॥

इति बा॰देवरुखबाह्मणोत्पत्तिवर्णनं नाम प्रकरणम् ॥ २१ ॥ इति पंचद्रविडमध्ये महाराष्ट्रसंप्रदायः॥ आदितः प्रयंस्ख्या २८०८ ॥ उसको मनमें न लाके शाप देकर कहनेलगे तुम्हारी पंक्तिमें जो मोजन तथा भाषण करेंगे ॥१५॥ और महवास रखेंगे वे दारिद्रतांकू पावेंगे और तुमसब दरिद्र तेजोडीन ॥ १६ ॥ लोकनिय होवेंगे जो तुम्हारा संग करेंगे वे ब्राह्मणके शापसे दग्ध होवेंगे और बाहिष्कृत होवेंगे ॥ १७ ॥ देवरुख प्रदेशसे आये इसकास्ते देवरुख नामसे विख्यात भये वे शालिवाइनशके १४१९ के वर्षमें देवरुखके ब्राह्मण भये चित्तपावनके शापसे ॥ १८ ॥ १९ ॥

इति देवरुखे ब्राह्मणोत्पत्ति संपूर्ण मई प्रकरण ॥ २१ ॥

अथाभीरऽभिछ्न्नाह्माणोत्पत्तित्रकरणस्॥ २२॥ अथाभिल्ल्ब्राह्मणोत्पत्तिमाह हरिकृष्णः॥ श्रीमद्दाशरथीरामः पितुर्वाक्याद्यदावनम्॥ दंडकारण्यकं प्रागात्सीतालक्ष्मणसं-युतः॥ १॥ वनाद्वनान्तरं गच्छन् विंध्याद्रिनिकटे यदा ॥ तपत्याश्च तटे प्राप्तस्तदा सांवत्सरं पितुः॥ २॥ श्राद्धं प्राप्तं कुदेशेंऽत्रकथं कर्म भविष्यति॥विष्राभावो च चिंतायां निमम्ने

अव आभीर ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहते हैं एक समयमें सीता और छक्ष्मण युक्त रामचन्द्रजी पिताके वचनसे दंडकारण्यके ॥ १॥ वनमें फिरते फिरते विध्याचळके नजदीक तापीके तट ऊपर आ<sup>य</sup> वहां पिताका सांवरसरिक श्राद्ध आया ॥ २॥ उस सित राघवे ॥ ३ ॥ तत्रैव पंच कैवर्ताः संप्राप्ताः वनचारिणः ॥ तान्पत्रच्छ रामो वे के यूयमिति तेऽत्रुवन् ॥ ३ ॥ वयं किराता राजंद्र किं कार्य वद नः प्रभो ॥ रामो विचितयामास करिष्यामि द्विज्ञानिमान् ॥ ५ ॥ चकार भूमो रेखानां सप्तकं तदनंतरम् ॥ उद्धंघयंतिवमा रेखा इति तानव्रवीत्प्रभुः ॥ ६ ॥ प्रथमायां शुद्धभिष्ठा द्वितीयायां च शिल्पिनः ॥ तृतीयायां च श्राह्मिनः ॥ वृत्रीयायां च श्राह्मिनः ॥ वृत्रीयायां व श्राह्मिनः ॥ ७ ॥ पंचम्यां हि वयं वेश्याः षष्ठचां व क्षत्रिया इति ॥ सप्तम्यां तृ वयं विप्राः इतिरामं वचोऽत्रुवन् ॥ ८ ॥ अथ रामश्च तेस्साकं श्राद्धकर्म समाचरत् ॥ अथ तानव्रवीदार्मो पूर्वमार्गेण गच्छथ ॥ ९ ॥ हे राम ते कृपालेशादीहशीं पदवीं गताः ॥ न गच्छामो पुनयोंनिं कैवर्ताख्याधमां प्रभो ॥ १० ॥ तदा रामोऽव्रवीतान्वे यूयं भूमो द्विज्ञातयः ॥ भवंत्वभिष्ठनामानश्चाभीरापरनामकाः ॥ ॥ १० ॥ युष्माकं कुलदेव्यो द्वे कानुरान्वाभिधे शुभे ॥ विवा

वास्ते ब्राह्मण नहीं मिल तब चिंता करनेलगे ॥ ३ ॥ इतनेमें पांच भील आये उनकूं पूछे तम कौनहो ॥ ४ ॥ तब वे कहनेलगे हम भील हैं क्या कार्य है सो कहो तब रामचंद्र मनमें विचार करनेलगे कि इस प्रांतमें ब्राह्मण नहीं मिलते इसवास्ते इनकूं ही ब्राह्मण बनाना ऐसा निश्चयकरके ॥ ५ ॥ जमीन ऊपर सात रेखा करके उनकूं कहा कि इनकूं छल्लंघन करो तब वे पहिली रेखा ऊपर खडे रहे तब रामने पूछा तुम कीन हो ॥ ६ ॥ तब उन्होंने कहा हम भिल्ल हें परंतु भिल्लजातिका कर्म छोडके शुद्धस्वभाव वाले हें दूसरी रेखा ऊपर विश्वकर्मा जाती है ऐसा कहा वैद्या आगे तीसरे रेखा ऊपर सच्छूद्र ॥ ७ ॥ पांचवीं रेखा ऊपर वैद्य, छठी रेखा ऊपर क्षत्रिय, सातवीं रेखा ऊपर जब आये तब पूछा तुम कौन हो ? उन्होंने कहा हम ब्राह्मण हैं ॥ ८ ॥ तब रामने श्राह्मकर्म संपूर्ण करके उनकूं कहा कि तुम जैसे आये उसी मार्गसे फिर चले जाओ ॥ ९ ॥ तब वे कहनेलगे हे राम! आपकी कृपासे ऐसी पदवी मिली अब नीचजातिम नहीं जाते ॥ १० ॥ तब रामचंद्रने कहा अच्छा तुम जगत्म अभिल्लबाह्मण अथका अभीरबाह्मण नामसे विरुचात हो ॥ ११ ॥ और विवाहादिकर्म तुम्हारी कुलदेवी

हादिशुभे कार्ये पूजनीयं विशेषतः॥ १२॥ प्रत्यव्दं नव-राज्यां वे देवीपूजा विशेषतः॥ कर्तव्या दीपिकायां वे सूत्र-वेष्टनपूर्विका॥ १३॥ इत्यभिद्धत्राह्मणानां चोत्पत्तिर्वाणिता मया॥ श्वत्वा गजानतमुखाद्धरिकृष्णेन धीमता॥ १४॥ इति श्रीवेंकटात्मजहरिकृष्णविनिार्भेते बृहज्योतिपाणेवे षष्ठे मिश्र-स्कंधे पोडशे बाह्मणोत्पतिमार्तण्डाध्यये आभीरापरनामकाऽ भिष्ठबाह्मणोत्पत्तिवर्णनं नाम प्रकरणम्॥२२॥ इति पंच-द्रविडमध्ये महाराष्ट्रसंप्रदायः आदितः प्रयसंख्या २८२२.

कानुवाई रानुवाईकी पूजा करना ॥१२॥प्रतिवर्ष नवरात्रीमें देवीकी पूजा करते समय नाडा रुपेटना अखंड दीया रखना ॥ १३ ॥ यहु ब्राह्मणकी उत्पत्ति में हारिकृष्णप्रय-कर्ता पुरुषन गजानननामक ब्राह्मणके मुखसे सुनके वर्णन कियी ॥१४॥ इ. आभी०

## अथ शेणवीसारस्वतब्राह्मोत्पत्तिप्रकरण २३.

स्कंद उवाच ॥ ब्राह्मणा दशधा प्रोक्ताः पंचगौडाश्च द्रावि-डाः ॥ तेषां सर्वेषां चोत्पत्ति कथयस्व सविस्तरम् ॥ १ ॥ महादेव उवाच ॥ ब्राह्मणा दशधा चैव महर्षीणां कुलोद्भवाः ॥ सर्वेषां ब्रह्मगायत्री वदकम यथाविधि ॥२॥ अन्यत्र ॥ त्रिहो- \ त्रा ह्यस्विश्याश्च कान्यकुञ्जाःकनोजियाः ॥ मैत्रायणाः पंच- \ विधा एते गौडाः प्रकीर्तिताः ॥३॥शूर्पारकमगाद्रामो यात्रार्थ

अब श्रेणवी सारस्वत ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहते हैं सह्याद्रिखंडमें स्कंद शिक्कूं पूछतहें ब्राह्मण दश प्रकारके जो कहें पंचगीड पंचदाविड उन सर्वोक्षी उत्पत्ति मुझको कही । १ ।। शिव कहनेलगे ब्राह्मण दश प्रकारके हैं वे सब ऋषिकुलोवन हैं सर्वोक्षं ब्रह्मगायत्री और वंदक्षमें यथायोग्य हैं ॥ २ ॥ पंच गौड—सारस्वत १ कान्यकुळा २ गौड २ औदिय ४ लेथिल ५ यह हैं । पंचद्वविड—कर्नाटक १ तेलंग २ द्वाविड ३महान्याट्ट ४ गुलेश २ यह पंच हैं उसमें अन्यग्रंथका मत है - त्रिहोत्र ब्राह्मण १ अधिवेश्य ब्राह्मण २ छान्यल्खा २ क्लोल ४ मैत्रायण ऐसे यह पंच गौड कहेजांते हैं ॥ ३ ॥ प्रथम परशुराज वीक्षेत्रावाके निमित्तसे शूर्णरकक्षेत्रमें आयके विमलतीर्थ निमिलतीर्थ

पूर्वमेव हि॥ तन्मध्ये तु कृतावासः पर्वते चतुरंगके॥ १॥ श्राद्धार्थं चैव यज्ञार्थं मित्रताः सर्वब्रह्मणाः॥ नागता ऋष्यः सर्वे कुद्धोभूद्धार्गवस्तदा॥ ६॥ पश्चात्परशुरामेण ह्यानीता सुनयो दश॥ त्रिहोत्रवासिनश्चेव पंचगौडांतरास्तथा॥ ६॥ गोमांचले स्थापितास्ते पंचकोशी कुशस्थली॥ भारद्वाजः कौशिकश्च वत्सः कौंडिन्यकश्यपो॥ ७॥ वसिष्ठो जामनिश्च विश्वामित्रश्च गौतमः॥ अत्रिश्च दश ऋषयः स्थापितास्तत्र एव हि॥ ८॥ श्राद्धार्थं चैव यज्ञार्थं भोजनार्थं तथेव च॥ मठग्रामे कुशस्थलयां कर्दली नाम तत्पुरे॥ ९॥ आनीता भार्गवणिते गोमांताख्ये च पर्वते॥ मांगीरीशो महादेवो महालक्ष्मी च महालसा ॥ १०॥ शांता दुर्गां च नागेशः सप्तकोटेश्वरः श्रुभः॥ तथा च बहुला देवा अनीता जामद्गन्यतः॥ १९॥ स्थापिता भक्तकार्यार्थं तत्रैव च श्रुभस्थले॥ ते देवा

खादिरतिथिषिद हरिहरेश्वर बाणकोटकेपास मुक्तेश्वर क्छकेश्वर वालकेश्वर बाणगंगा।
छल्लेश्वरी। छट्टाला। मठ्याम माटगांव। गोमंतकके छपर गोरक्षनामक तीर्थ। राम
छंड आदि अनेक तीर्थोंकी स्थापना करके और भूपिरकक्षेत्र भी परग्रुरामने निर्माण
करके चतुरंग नामक पर्वतके छपर निवास करतेभये।।।।।। पीछे कई एक दिन गये
बाद श्राद्धयन्नके वास्ते सब ब्राह्मणोंकुं आमंत्रण किया परंतु कोई ब्राह्मण आये नहीं
छससे परग्रुराम कुपित भये॥ ५॥ पीछे श्राद्धयन्नके वास्ते ब्राह्मण तो चाहिये तब
परग्रुरामने त्रिहोत्रपुरनामक देशमें रहनेवाले पंचगीडांतर्गत दश ब्राह्मण तो चाहिये तब
परग्रुरामने त्रिहोत्रपुरनामक देशमें रहनेवाले पंचगीडांतर्गत दश ब्राह्मणोंकी स्थापना की
छनके नाम—भारद्वाज कीशिक वस्त कोडिज्य कश्यप विषष्ठ जमद्गि विश्वामित्र गीतम
अत्रि ऐसे इन दशबाह्मणोंका श्राद्धमें यज्ञादिकमें भोजनमें व्यवहार चलानेके वास्तेत्रिहोन्
त्रदेशस्य पंचगीडांतर्गत सारस्वत ब्राह्मणोंको मठप्राममें छठलांत्रमें केलाशोमें गोमांच
हत्यादि स्थानोंसे स्थापन किये॥७००९॥और उनकी छल्देवला मांगिश कहते मंगेश
महादेव महालक्ष्मी ह्यापन किये॥९०॥शांता दुर्गा नागेश सप्तक्षेत्र कार्यके वास्ते
देवताओंको परग्रुरामने लायके॥ ११॥ उस शुभस्थलमें मक्तके कार्यके वास्ते

वीर्यंवतश्च भक्तामीष्ट प्रदायकाः ॥ १२ ॥ स्मरणान्नश्यित सिंप्र पापं सत्यं वदाम्यहम् ॥ स्कंद उवाच ॥ कथाः सर्वा जगन्नाथ श्रुताश्च त्वत्प्रसादतः ॥ १३ ॥ दशगोत्रकरा विप्रा-सिंहोत्रपुरवासिनः ॥ आनीताः पर्शुरामेण स्वकार्यार्थस्य सिद्ध्ये ॥ १४ ॥ हे शमोस्तस्य विस्तारं कथयस्व समासतः ॥ ॥ ईश्वर उवाच ॥ शृणु पुत्र साधु पृष्टं को योगश्च कथं स्थितिः ॥ १५ ॥ त्राह्मणा दशगोत्राश्च कुलं पट्षष्टिकं स्मृतम् ॥ कुशस्थल्यां च बुद्देल्यां गोत्राणि स्थापितानि हि ॥१६॥कौत्सं वत्सं च कौंडिन्यं गोत्रं दशकुलान्वितम् ॥ एते त्रिगोत्रजा विप्रा उत्तमा राज पूजिताः ॥ १७ ॥ सुद्रशनाः सदाचाराश्चत्याः सर्वकर्मसु ॥ मठप्रामो वरेण्यं च लोटली च कुशस्थली ॥ ३८ ॥ षडेवतेषु प्रामेषु कुलानि स्थापितानि वे ॥ चूडामिणमहाक्षेत्रे कुलानि दश एव हि ॥ १९ ॥ स्थापिताश्च त्रयो देवा भागवण तु यत्नतः ॥ दीपवत्यां कुलं चाष्टं स्थापितं च यथाविधि ॥ २० ॥ गोमाचले मध्यभागे द्रादशं स्थापितं च

स्थापन किया और वे देवता जाज्वल्यतासे भक्तके मनोर्थ पूर्ण करनेवाले हैं ॥ १२ ॥ जिनके स्मरण करनेसे संचित सब पाप नाशपावताहें यह सत्य कहताहूं तब स्कंद पूछनेलगे हे जगतके नाथ! तुम्हारे अनुप्रहसे कथा तुमने कही सो अवण करी ॥१३॥ परंतु परशुरामने जो तिशोत्र पुर देशस्थ दशबाह्मणोंकूं लायके अपने कार्यके निमित्त स्थापन किया ॥१४॥ उनकी कथा सविस्तर मेरेकूं कहो तब शिव कहेनलगे हे पुत्र! अच्छा प्रश्न किया ब्राह्मणोंका योग और स्थिति कहताहूं अवणक्य ॥१५॥ वह ऐसी कि दश दश ब्राह्मणोंका योग और स्थिति कहताहूं अवणक्य ॥१५॥ वह ऐसी कि दश दश ब्राह्मण जो लायेगये उनके छासट छल थे उनमेंसे छुश-स्थली । केळासी इन दो क्षेत्रोंमें कौरन वत्स और कोंडिन्य इन तीन गोत्रोंकूं दश दश कुछ सहित स्थापित किये यह तीनों गोत्रों के ब्राह्मण राजपूर्णित।।१६॥ १७॥ रूपवंत संपूर्ण कर्मने छुशल आचारवंत थे और मठपाम। वरेण्य (नार्खें ) अंवूजी और लोटली मिलके इन चार गावोंमें छ: छल स्थापित किये चूडामणि नामक महाक्षेत्रोंन दश कुछ ॥१८॥१९॥ तीन देवता इस करके युक्त स्थापित किये वीपवतीमें आट कुछस्थ

कुलम्॥एव षट् षष्टिका विप्राः स्थापिताश्च परस्परम् ॥ २१॥ प्रादाय तेषां रामेण कुशस्थलिनवासिनाम्॥ स षष्टिद्विजमु- स्यानामिषकारं ददी तदा ॥२२॥ अन्यच दशप्रकरणप्रथे ॥ इत्थं सम्प्राद्विखंडेऽपि भेदश्च परिकीर्तितः ॥ तेन पूर्वोक्त-विप्राणां साष्टीकर इतीरितम् ।॥ २३ ॥ संति भेदाश्च बहवः सारस्वतद्विजातिषु ॥ प्रथमस्तेष्वयं भेदः साष्ट्रीकर इतीरितः ॥ २४ ॥ शाणवीति द्वितीयस्तु भेदस्तेषामुदाहृतः ॥ तथा च कोंकणा इत्थं भेदाः संति झनेकशः ॥ २५ ॥ वृत्ति भेदानु नामानि गौडानां मिलितानि हि ॥ तस्मादेषां नामभेदाद्विप्रत्वं नेव गच्छिति ॥ २६ ॥ अत्रार्थेऽपि च हृष्टांतः कथ्यते लोकह्वदितः ॥ लेखनस्याधिकाराच कुलकण्णित कथ्यते ॥२७॥ यथा चिटनीस इत्थं हि नाम तद्वृत्ति-दर्शकम्॥ पट्षिष्टिग्रामे वासानु सासष्टीत्युपनामकम् ॥ २८ ॥ अधिकाराच ग्रामाणां प्राप्तमत्र न संशयः ॥ विप्रान्सारस्वता-

कीर गोमांचलके मध्यभागमें बारह कुलमें स्थापन किया इस प्रकारसे परशुरामने कुलदेवतासहित वे सब ब्राह्मण छासठ गांवोंमें स्थापन किये ॥२१॥२२॥ और उनके उद्रिपोषणार्थ छासठ प्रामोंका अधिकार दिया॥२२॥ इस प्रमाणसे सह्माद्रिलंडमें यह सारस्वत गींडोंका आगमनानुरूप कुलभेदका वर्णन किया है यह उत्तप्र प्रकारसे अक्लोकन करना। अब उस अधिकारके लिये सासष्टि (साष्टी) कर ऐसी संज्ञा प्राप्तभई॥२३॥ और इसी प्रकारसे यह गींडमें देश काल परत्व करके बहुत नामभेद प्राप्त भयेह उनमें (साष्टीकर) यह प्रथम भेद जानना ॥२४॥ शाण्यश्ची दूसरा भेद जानना कोंकणे देशवरत्वकरके तीसरा भेद जानना ऐसे अधिकारपर्य करके अनेक भेद हैं ॥२५॥ वृत्तिके भेदसे गोंडोंकू नाम मिलेहें इसवास्ते नामके भेदसे छुण कालाव वष्ट होता नहीं है॥२६॥ इसके उपर लोककृदिस दष्टांत कहते हैं सो देशो हिलाब किताब छिराजेसे छुलकृष्टि कहते हैं॥२७॥ चिटणिसके काम करनेसे विटणीसे कहते हैं वैसा छासटगांवमें रहनेसे लाष्टिकर नाम भयाहै॥ २८॥ ग्रामोंके अधिकारसे नाम ग्राप्तभयाहै इसमें संशयनहीं है। अब शेणवी यह नाम ग्राप्तहोंनेका कारण कहते हैं । पहले वर्णाटक ग्रांतमें मयूरवर्मा नाम करके राजा था उसका पात्र

न्पूर्व राजा तु शिखिसंज्ञकः ॥ २९ ॥ अधिकारं षण्णवितिप्रामाणां च द्दो किल ॥ एतद्र्यामाधिकाराच शाण्णवीत्युपनामकम् ॥ ३० ॥ प्राप्तं हि तेन विप्रत्वं गच्छतीति न शंक्यताम् ॥ ग्रुद्धशाण्णविशब्दोऽयं देशपांडचादिशब्दवत् ॥३१ ॥
यथा आंग्रादिशब्दाचा अपि वृत्त्याभिधायकाः ॥ तथा
शाण्णविशब्दोऽयमपि वृत्त्येव वाचकः ॥ ३२ ॥ वृत्तिभेदन
विप्राणां शाण्णवीत्यभिधीयते ॥न विरुद्धं च शब्दानामेषामुपणदे सित ॥ ३३ ॥ अतः सिद्धं शाण्णवित्वं तत्त्वेन व्यवहारतः ॥ ब्राह्मण्यमपि सिद्धं नः संशयोऽतोन युज्यते ॥
॥ ३४ ॥ अस्मत्कोंकणनाम्नो हि शक्यते यन्न केनचित्
कथ्यते तिन्नरासार्थं नामक्ष्टिप्रमाणकम् ॥३५॥ देशस्थतौलवादीनां देशस्था तौलवा इति॥ वदंति देशभेदाच तथैते
कोंकणाः खलु ॥३६॥ ग्रुद्धः कोंकणशब्दोऽयं तौलवादिकशब्दवत्॥तद्देशवासिविप्राणामेकवाचक ईरितः ॥ ३७ ॥

विश्विमां ॥ २९ ॥ उसने इन सारस्वत ब्राह्मणों कुं छन्न्यामका अधिकार दिया इसवास्ते शास्त्रमें छन्न अंकका नाम षण्णवती है इसवास्ते शाण्णवी उर्फ शेणवीं उपनाम भयाहै ॥ ३० ॥ इस नामकी प्राप्तिसे ब्राह्मणत्व जाताहै ऐसी शंका मत करो शुद्ध शेणवी शब्द जो है सो देसाई पांडे शब्द सरीखा जानना ॥ ३१ ॥ देखो वृत्तिके भेदसे आंग्रे । मराठे । महार । कमाठी । देसाई इत्यादि शब्द जैसे वृत्ति निमित्तसे है वैसा शाण्णवी उर्फ शेणवी शब्द जानना ॥ ३२ ॥ वृत्तिके भेदसे इन सारस्वत ब्राह्मणों कूं शाणवी कहते हैं उसमें कुछ विरुद्ध नहीं है ॥ ३३ ॥ इसवास्ते शाणविश्वबद्ध यथायोग्य सिद्ध होताहै । और ब्राह्मणत्व भी सिद्ध है इस वास्ते संशय करना योग्य नहीं है ॥ ३४ ॥ अब इमारे इन सारस्वतोंका कोंकण नामक जो तीसरा भेद है उसके उपासे जो कोई शंका करते हैं उसका नाम इत्विम्मणिसे निराकरण करते हैं ॥ ३५ ॥ सो ऐसा कि देशमें रहे इसवास्ते देशस्य तील ( तुल्व ) देशमें रहे इसवास्ते तुल्व ब्राह्मण उसीश्वज व तेलंग द्विष्ठ धन्व करते हैं ॥ ३५ ॥ सो ऐसा कि देशमें रहे इसवास्ते देशस्य तील ( तुल्व ) देशमें रहे इसवास्ते तुल्व ब्राह्मण उसीश्वज व तेलंग द्विष्ठ धन्ति तत्त्वेशनिवाद्यसेन हे प्राप्तमये उन सरीखा कों प्राप्त नाम जानना ॥ ३६ ॥ उसमें द्विष्ठ प्राप्त ब्राह्मण यह शुद्ध शब्द तीलवादिक शब्द सरीखा को से श्वेष्ठ श्वेष श्वेष्ठ ॥ ३० ॥ जो काल परंत्र ग्रुजराती ब्राह्मण परंत्र ग्रुजराती बेर हैं ॥ ३० ॥

कोंकणाः कोंकणा इत्थं व्यवहारस्य तत्त्वतः ॥ शंखावल्याद्य-महारिनवारस्य विधानतः ॥ ३८ ॥ शंखावल्यादिसंज्ञाभि-रेतेषां व्यवहारतः ॥ केरलाश्च तुलंगाश्च तथा सौराष्ट्रवासिनः ॥ ३९ ॥कोंकणा करहाटाश्च वरालाटाश्च वर्षराः ॥इति भैरवखंडेहि केरलादिषु सप्तसु ॥ ४० ॥ देशेषु भिन्नभाषाणां सप्तकं समुदाहृतम् ॥ सर्वेषां ब्राह्मणादीनां सा वे भाषा नचे-तरा ॥ ४९ ॥ यथा वे केरले देशे द्विजानां च सतामि ॥ एका केरलभाषेव शूद्राणामि नेतरा ॥ ४२ ॥ तथेव कोंकणे देशे या भाषा विप्रजेषु सा ॥ दृश्यते सहजा तेन सिद्धं कोंकणकेषु च ॥ ४३ ॥ आचारः कुलमाख्याति देशमा ख्याति भाषितम्॥संश्रमः स्नेह्ख्याति वपुराख्याति भोज-नम् ॥४४॥ आचारेण च विप्रत्वं कोंकणत्वं च भाषया ॥ अस्मासु त्वं विनिश्चित्य निश्चितो भव पंडित ॥४५॥ पंच-विंशतिसंस्कारैः संस्कृता ये द्विजातयः ॥ ते पवित्राश्च योग्याः

उसमें शुद्ध कोंकणी भाषा यह सारस्वत कोंकण ऊर्फ शाण्णवी ब्राह्मणोंकूं प्रत्यक्षदीख पडतीहै। और शंखावकी आदिकरके जो अप्रेहार है उसमें रहनेसे कोंकण, साक्रवळ-कर, कुडालेकर, कायसुळ्कर, इत्यादि जो नाम चला सो आजपर्यंत विख्यात है। ॥३८॥ और दूसरा ऐसा है कि केरल ( मलवार ) तुलंग ( तुल ) सौराष्ट्र कोंकण कारहाट (कन्हाड) वरालाटा वर्वर इत्यादि यह सात देश भैरवलंडमें वर्णन किये हैं।। शाश्ताप्रवा और उन देशोंकी प्रत्येक भाषा भिन्नहै। तब प्रत्येक देशमें ब्राह्मणा-दिकोंकी वही भाषा भई दूसरी नहीं।। ४१॥ जैसा केरलदेशमें केरल ब्राह्मणोंकी और दूसरे सब वर्णोंकी भी भाषा केरली है।। ४२॥ बैसी कोंकणदेशमें ब्राह्मणा-दिकोंकी कोंकणी भाषा दीख पडती है॥ ४३॥ आचार कुलको बताताहै। भाषा देशको बताती है संभ्रम प्रीतिको बताताहै। शरीर खानपानको बताताहै। भाषा देशको बताती है संभ्रम प्रीतिको बताताहै। शरीर खानपानको बताताहै। अथ॥ अर्थात् यह चारें पदार्थोंसे कुलादिकका ज्ञान होताहै इसवास्ते यह सारस्वत शाण्ण-बीका आचारसे ब्रह्मणत्व भाषासे कॉकणत्व सिद्ध हैं। यह जानके हे पंडित! शंका खाटपट लाडके स्थिरचित्त रखो॥ ४५॥ गर्भाधानादि पचित्त संस्कार करके बं

स्युः श्राद्धादिषु सुमंत्रिताः ॥ ४६ ॥ एवं कोंकणवर्गीयब्राझण्ये बलवत्तरम् ॥ अस्ति प्रमाणं प्रत्यक्षं तत्तु सम्यक् प्रद्शितम् ॥ ४७ ॥ अस्य स्फुटावलोकेन सम्यग्बोधो भविण्यति ॥ षट्कमंनिरता होते मत्स्यमांसादिभोजनाः ॥ ४८ ॥
यथा देशस्तथा दोषः स्वस्वदोषेण कथ्यते॥चर्मां गुर्जरेदेशे
दास्याः संगस्तु दक्षिण ॥ ४९ ॥ न दन्तशुद्धिः कर्णाटे
काश्मीरे भट्टमारिजा ॥ गोवाहनं च तैलक्के प्रातरत्रं हि द्राविडे
॥५०॥ गुर्जरी कच्छहीना च विधवा च सकंचुकी ॥ कान्यकुञ्जो श्रातृजायागामी दोषास्तु देशजाः ॥५९॥ एवंसुनिकुलं
श्रेष्ठं ब्राह्मण्यं चैव विस्तरम् ॥ सर्वकर्मसु शुद्धं च नात्र तस्य
विचारणा ॥ ५२ ॥

इति त्राह्मणो ॰ मार्तण्डाध्याये शेणवीसारस्वतत्राह्मणोत्पत्तिवर्णनं नाम प्रकरणम् ॥ २३ ॥

इति पंच गौडमध्ये सारस्वतसंप्रदायः ॥ आदितः पद्यसंख्या ॥२८७४ ब्राह्मण संस्कृत भये हैं वे श्राद्धादिक कर्ममें योग्य होते हैं ॥ ४६ ॥ एवं यह कोंकण शेणवी सारस्वत ब्राह्मणोंका ब्रह्मलिषयमें जो बलवत्तर प्रमाण था सो दिखाया ४७ इसके स्पष्ट विचार देखनेसे उत्तम बोध होवेगां यह ब्राह्मण षट्कर्ममें तत्परहें मत्स्य मांसादिकोंको सेवन करते हैं ॥४८॥ जैसा देश वैसा दोष अपने अपने दोषसे कहते हैं। गुजरात देशमें चर्मपात्रस्य जलका पान करना दक्षिणमें दासीगमन प्रत्यक्ष करना ॥ ४९॥ कर्णाटक देशमें दंतवावन अच्छा नहीं करना काश्मीरमे भटमारीदोष तेलंग में गोवृषभके उपर बैठना द्रविडडदेशमें प्रातःकाल्यें पहिले दिनका भात तक्षमें भिजी-यके रखाहुवा उसका भोजन करना ॥ ५०॥ और गुजरातमें स्त्री कच्छिति विधवा चोली पहिने कान्यकुळ्ज देशमें भाईकी स्त्रीसे भोग करना ऐसे यह देशों के दोष वर्णन किये ॥ ५१॥ ऐसा ऋषिकुळ श्रेष्ठ है। ब्रह्मल सबकर्ममें शुद्धहै इसमें विचार करना नहीं परन्तु सारांश यह है कि यद्यपि उपर लिखेहुवे देशके दोषहें वे विधिसे ब्राह्म नहीं हैं। जहांतक बने वहांतक त्याग करना उत्तम है ॥ ५२॥

इति शेणवी सारस्वततत्राह्मणोत्यत्ति प्रकरण संपूर्ण मया ॥२३॥

## अथ सारस्वतब्राह्मणक्षत्रियोत्पत्तिप्रकरणस्॥ २४॥

आदो सारस्वतब्राह्मणोत्पत्तिमाह ॥ उक्तं च स्कांदे हिंगुला दिन् खंडे पूर्वसंहितायाम् ॥ ॥ सुरथ उवाच ॥ ॥ हिंगुला नाम या देवी तदुत्पत्तिं वद्स्व मे ॥ सारस्वतस्य विप्रस्य तथा क्षात्रकुलस्य च ॥ १ ॥ सुमेघा उवाच ॥ ब्रह्मणो दिवस्य स्यांते ववृधे जलमंबुधेः॥ कल्पादौ च महाविष्णुयोगनिद्रांत-माश्रितः ॥ २ ॥ एकाणवं हरिर्दृष्ट्वा सृष्टिं कर्तुं मनो द्धे॥ ततो भगवतो देहात्ससुद्भृता च हिंगुला ॥ ३ ॥ इच्छाशक्तिर्म्हादेवी तामाराध्य विभुः स्वयम् ॥ ससर्ज विविधं विश्वं शांत-हादेवी तामाराध्य विभुः स्वयम् ॥ ससर्ज विविधं विश्वं शांत-हिंगुठ्वसच्च सा ॥ १ ॥ एकदा हिंगुलादेव्याः स्थितायामेरुपर्वते ॥ स्वप्रभावस्य विस्तारं कर्तुमिच्छा ततोऽभवत् ॥ ६ ॥ पाणिना पाणिमाघृष्य हिंगुलामानसं सुतम् ॥ सर्सर्ज जसराजाल्यं स्वमते च समाहितम् ॥ ६ ॥ कृतांजलिपुटं वीरम्थाह हिंगुला स्वयम् ॥ देशेदेशे च मद्र्पं स्थापयस्य यतेदियः॥ ॥ ७ ॥ तथेत्याहाथ वीरः स नानादेशस्थलेषुच ॥ स्थापया

यथ सिंधी कच्छी हालार गुर्जरसंप्रदायि सारस्वत ब्राह्मण और छोवाणे क्षित्रयों की उत्पत्ति कहते हैं। सुरथ राजा पूछनेलगे हे सुमेधा ऋषि ! हिंगुला जो देवी और सारस्वत ब्राह्मण और अंत्री उनकी उत्पत्ति कहो ॥ १ ॥ तब सुमेधा ऋषि वोले ब्रह्मा के सायकाल में नैमित्तिक प्रत्य हुवा फिर कल्पके आरंभमें ब्रह्मा प्रातःकाल सम्यमें विष्णुने योगनिद्राका त्याग करके ॥२॥ सब जलमय पृथ्विको देखके सांधि करनेकी इच्छा की इतनेमे श्रीभगवान के देहेमेंसे हिंगुला नाम करके ॥३॥ इच्छाशाक्ति एक देवी प्रगटमई । फिर उस देवीका आराधन करके नाना प्रकारकी सर्धी कियी ॥ ४॥ एक वस्त वह हिंगुला देवी मेरपर्वतके छपर वैठी हुईथी और उसकूं अपने प्रताप विस्तार करनेकी इच्छा भई ॥५॥तब अपने दोनों हाथ धर्षण करनेसे जसराज नाम-का एक मानस पुत्र पैदाकिया ॥६॥ वह हाथ जोडके खडा रहा । तब देवी कहनेलगी हे जसराज ! देशदेशों अरी मुर्चिकी स्थापना करो ॥७॥ तथास्तु कहके उस वीरने व

मास तां नाना रूपनामसमिन्वताम् ॥ ८ ॥ एवं सा हिंगुला देवी कपाटक्षेत्रमुत्तमम् ॥ आसाद्य संस्थिता तत्र सर्वदेवैःप्रपृज्ञिता ॥९ ॥ मणिद्वीपं तमेवार्ह्यत्र देवी मुसंस्थिता ॥ अथ यात्रानिमित्तेन दिजोत्पत्तिः प्रकथ्यते ॥ १० ॥ रामायणे च संपूर्णे रामो लक्ष्मणंसयुतः ॥ चित्रकृटं समागत्य गंभीराया-स्तटे शुभे ॥ ३० ॥ आगतो वानरैस्सार्धं हनुमत्प्रमुखेस्ततः ॥ प्रसंगात्कुरुते वार्तां श्रीरामः किपना सह ॥ १२ ॥ यदा-ऽयोध्यां गमिष्यामि प्राप्स्यामि विप्रलां श्रियम् ॥ इनुमंश्च्यू-यतां वीर नियमोऽयं पुरा कृतः ॥ १३ ॥ यदापि प्राप्स्यते सीता तदा यास्ये कपाटकम् ॥ प्रयाणं च ततश्चकेवानरैर्वहु-भिर्युतः ॥ १४ ॥ ततः सतदशे चाह्नि श्रीरामोऽगाद्वलोधने ॥ महाघोरे महारण्ये दृष्ट्वा सुतं च कार्पटिम् ॥ १५ ॥ हनुमान् वोध्यामासः रामं दृष्ट्वाश्चीच सः ॥ आस्यतामास्यतां राम जातो भाग्योदयो मम ॥ १६ ॥ तस्य तद्वचं श्रुत्वा रामः

हुत स्वर्शेमं उस देशको स्थापन किया॥८॥सो वह देशी मुख्य करके सिंधुदेशमें और बळूचिस्थान इन दोनोंके बीचमें समुद्रके नजदीक हिंगुल्रपर्वतके पास कपारक्षेत्र है वहां निवास करती भयी॥९॥ उस स्थानकूं मणिद्वीप कहते हैं। सब देवता उस हिंगुला देशिकी पूजा करतेहें। अब उस हिंगुला देशिकी यात्राके निमित्त जो सारस्वत बाह्मण उत्पन्नभये सो कथा कहते हैं।॥१०॥ जिस समय रामचंद्र रावणको मारके लक्ष्मण सीता हलुमानादि सहित चित्रकूट पर्वतके नजदीक गंभीरा नदीके तट ऊपर ॥११॥ आयके बैठे और हनुमानके साथ अनेक तरहकी वार्ता करते करते ॥१२॥ कहनेलमे कि हे इनुमान ! मैंने पहले ऐसा निश्चय किया था कि जिस बखत सीतासहित अयोध्या राजधानीमें आऊंगा तो पहिले हिंगुला देशिक दर्शन करके बाद राजगादीपर बैठूंगा ऐसा कहके हनुमानादि वानरें। सहित प्रयाण किया॥ १३॥१४॥सो सत्रहवें दिन श्रीरामचंद्र हिंगुला योडे दूर बडे घोर वनमें आये वहां एक कार्यटी रास्तेमें सोया था॥१५॥ उसंकू इनुमान जगाया तब वह कार्यटी उठके रामचंद्र कूं देखके बडा हिंगत होने कहने हिंगा कि आओ आओ आज मेरा भाग्योदय हुवा॥ १६॥ तब रामचंद्रने पूला तम

प्रोवाच को भवान् ॥ सोऽप्याह रामं सिद्धोहं कार्पटीद्ग्धिकि विषः ॥ १७ ॥ षड्विंशद्युगपर्यंतं निद्धासंसक्तमानसः ॥ नाम
मे कार्पटी राम कपाटे चाश्रमो मम ॥१८॥ अथरामोऽत्रवीित्सद्धं भोः सिद्धःश्र्यतांवचः॥कपाटं मे द्श्याद्य त्वंभविष्यति
महद्धणः ॥१९॥ तथेयुक्ता ततः सिद्धो कार्पटीवेषधारकः ॥
अप्रे गच्छंस्ततो रामो विहारं दृहशे परम् ॥२० ॥ तं प्रोवाच
सवनस्कंधो महाप्राज्ञ उदारधीः ॥ भुज्यतां राम चात्रैव पश्चाद्यामोहि हिंगुलाम्॥२१॥ तस्य तद्धचनं श्रुत्वा प्रोवाच राघवस्तदा ॥ अधुना न वयं भोज्यं कुर्महे ब्राह्मणैर्विना ॥ २२ ॥
लक्षमेकं वृताः पूर्वं भोजनार्थे मयानघ ॥ प्रस्थमेकं द्दे चाहं
द्विजभ्यो हेम निर्मलम् ॥ २३ ॥ तस्करस्य भयेनैव सर्वे विप्राः
पलायिताः॥विना विष्रान्न भोक्ष्ये ऽहं यावन्नो नियमः कृतः ॥
॥२४॥रामस्य नियमं श्रुत्वा कार्पटिर्वाक्यमन्नवीत् ॥ उद्देगं
मा कृथा राम दर्शयामोऽधुना द्विजान् ॥२५॥ रामस्य पश्यतस्तत्र प्रादुरासीत्सरस्वती॥रामं प्रोवाच सा देवी वरं वृणु हृदी

कौन हो ? वह कहनेलगा में कार्पटी सिद्धहुं ॥ १७ ॥ छन्नीस युग पर्यंत मेंने निद्धा कीन हो ? वह कहनेलगा में कार्पटी सिद्धहुं ॥ १७ ॥ छन्नीस युग पर्यंत मेंने निद्धा कीहें मेरा आश्रम कपाटक्षेत्रमें हिंगुलादेनीका दर्शन करावो तुमकूं वहा पुण्य होवेगा ॥ १९ ॥ तथास्तु कहके वह कार्पटी सिद्ध पुरुष जिनकूं हालके वस्त्तेम उस सिंधके लोग हिंगुला देविके रास्तेम अगुवा ऐसा कहतेहें वह आगे चलनेलगा पीछ सपरिवार रामचंद्र चलनेलगे तो आगे एक उत्तरनेका संदर स्थल आया ॥ २० ॥ रामचन्द्रको देखके वह सिद्ध कार्पटी कहनेलगा कि हे राम ! यहां भोजन करके बाद अपने स्व हिंगुलाकुं जावेंगे ॥ २१ ॥ ऐसा कार्पटीका वचन सुनके रामने वहा कि अभी भोजन नहीं करनेका ॥२२॥ कारण मैंने पहले लक्ष बाह्यणोंका भोजनका संकल्प कियाहे और उनको सेर सेर सुवर्णका दान देनेका है ॥ २३ ॥ सो बाह्यण तो चोरके भयसे पलाये हवेंहें और उनके भोजन किये बिना मेरा भोजन नहीं होनेका ॥ २४ ॥ ऐसा रामका बचन सुनके उस कार्पटी सिद्धने कहा कि तुम चिंता मत करों में बाह्यणोंकुं दिखाता हूं ॥ २५ ॥ ऐसा कहतेही सरस्वती देवी प्रत्यक्ष प्रकट होके रामकुं दिखाता हूं ॥ २५ ॥ ऐसा कहतेही सरस्वती देवी प्रत्यक्ष प्रकट होके रामकुं दिखाता हूं ॥ २५ ॥ ऐसा कहतेही सरस्वती देवी प्रत्यक्ष प्रकट होके रामकुं

प्सितम् ॥ २६ ॥ तदा रामः स्ववृत्तान्तं चोक्का वब्ने द्विजान्मम देहीति शेषः॥ तदा सा शारदादेवी स्वपाणी घृष्य भूतले॥२७॥ सारस्वतास्तदोत्पन्ना दीप्तपावकसन्निभाः ॥ त्रयोदशशतं तेषां चतुर्न्यूनं तथैव च ॥२८॥ दत्त्वा रामाय विप्रांस्तांस्ततश्चांत र्द्ध सती ॥ तेऽपि सारस्वता विप्राः शारदातिलकं यथा ॥ ॥ २९॥ रामोऽपि तान्द्रजान् सर्वान् भोजयित्या वरात्रकैः॥ प्रत्येक प्रस्थमात्रं वे सुवर्ण दक्षिणामदात् ॥ ३० ॥ सुखवासं ततो दत्त्वा स्वयं वै वुभुजे ततः ॥ वंधुभिः सहितं पश्चात्क्षेत्रे क्षीराभिधे तदा ॥ ३१॥ सारस्वताश्च ते जाता वेदवेदांगपा-रगाः ॥ विभज्यादाच्च विप्रेभयो देशलोकानपृथ्कपृथक॥३२॥ केचिच प्रेषिताः पूर्वं केचिच दिशमुत्तराम् ॥ केचिच पश्चिम-दिशि दक्षिणायां च केचन ॥ ३३ ॥ एवं सर्वान्द्रिजात्रामः स्थानं दत्त्वा जगाम ह॥ तेऽपि सारस्वता विप्रा विख्याता जगतीत्ले ॥ ३४ ॥ एवं सारस्वतोत्पत्तिव्वैंकटस्य च सुनुना॥ हरिकृष्णेन रचिता हिंगुलाद्रिपुराणजा ॥ ३५॥ अतः प्रं प्रवक्ष्यामि लवणाक्षत्रियस्य च ॥ उत्पत्तिभदं कहनेलगी कि हे राम! तुम मनईप्सित वरदान मांगो॥२६॥तब रामने अपना वृत्तांतः कहके बाह्मण मांगे तब सरस्वतीने वृथ्वीमें अपने हाथ विसे ॥२७ ॥ वहांसे अग्नि-सरीखे तेजस्वी वारह सौ छानवे १२९६ ब्राह्मण पैदा भये ॥ २८ ॥ सो रामचंद्रकू देके सरस्वती ग्रप्त होगयी वे ब्राह्मण सरस्वतीने पैदा किये इसवास्ते सारस्वत ब्राह्मण ऐसा उनका नाम विख्यात भया ॥२९॥फिर रामचंद्रने उन ब्राह्मणें क्रूं सुंदर पकान्नसें भोजन करवायके एकएक सेर सुवर्णका दान किया॥३०॥ तांबुलका दान देके बाद् वंधुसहित रामने भोजन किया॥ ३१॥ ऐसे वे सारस्वेत ब्राह्मण वे वेदवदांगपारंगत भये उनकूं एकएक देशका दान दिया ॥ ३२ ॥ कितनेक ब्राह्मणोंकुं पूर्वेदिशाः कोईकुं उत्तर, कोईकुं पश्चिमादिशा, कितनेकुं दक्षिणदिशाका स्थान ॥ ३३ ॥ देके रामचंद्र हिंगुलादेविक दर्शनकुं चलेगये वाद वे ब्राह्मण सारस्वत नामसे पृथ्वीमें विरूयात भये॥३४॥ऐसा सारस्वत ब्राह्मणोंकी उत्पत्तिसार भैने वर्णन किया ॥ ३५ 🖟 अब उनके जो छवाणा नाम करके क्षत्रिय यजमान हैं उनकी उत्पत्ति ब्राह्मणोंकें द्विजमुखा यः ॥ ३६ ॥ इक्ष्वाकुगोत्रप्रभवो रामनामा महाप्रभुः॥तस्य प्रत्रो लवः प्रोक्तो राठोरास्तत्कुलोद्धवाः ॥ ३७ ॥
सूर्यवंशोद्धवास्तेषां रत्नादेवी कुलांविका ॥ मरुधन्वाख्येदेशे
वै यामे योद्धपुरे पुरा ॥ ३८ ॥ रज्पूतकुलोत्पन्नो जयचंद्रो
हुपोत्तमः॥ तस्य राज्यप्रणेतारश्चतुराशीतिसंख्यकाः ॥ ३९ ॥
तेन साकं नृपस्यासीद्विरोधः स्तेयसंभवः ॥ तदा राज्ञा प्रतिज्ञा
वै कृता चेव सुदुस्तरा ॥ ४० ॥ मारणीया इमे दुष्टा मदाज्ञोछंघने रताः ॥ इति तिन्नश्चयं ज्ञात्वा सारस्वतकुलोद्धवः ॥
॥ ४९ ॥ दुर्गादत्ताभिधो विप्रो दसोंदीत्युपनामकः ॥ गत्वा
हुप समीपं व राज्यमान्यद्विजोत्तमः ॥४२॥ कोपं च शमयामास भूपतेरतिदुस्तरम् ॥ ॥ नृप उवाच ॥ तवाज्ञयाधुना
दुष्टान्नाहं हन्मि द्विजोत्तम ॥ ४३ ॥ विण्मासानंतरं नृनं हनिष्यामि न संशयः ॥ इत्युक्ता नृपतिस्तेषामधिकाराञ्चहारह
॥४४॥ तदानृपतिना साकंदुर्गाद्त्तप्रसंगतः॥संघि कर्तुं प्रयत्नं

मुखसे सुनीहुई कहताहुं ॥३६॥ इक्ष्वाकुगीत्रमें रामचंद्र भगवान् पैदाभये उनका पुत्र इव नाम करके भया उसके वंशमें राठोर जिनकूं राजपूत या ठाकर कहते हैं वो पैदाभये ॥३०॥वे सब सूर्यंवंशी हैं उनकी गोत्रदेशी रत्नाद्रेशी है मारवाड देशमें एक योद्धपुर करके गांवह वहां कलीजमें जयचंद नाम करके राजा था उसके राज्य चलानेवाले चौरासी ८४ जागीरदार सरदार थे ॥ ३८॥ उन्होंने कुछ राज्यके काममें धनकी चौरी कियी उसके लिये राजाके साथ वडा विरोध भया और उन्मत्तताकी बाते करने रहेगे उसके लिये राजाने पतिज्ञा कियी कि ॥३९॥४०॥ इन लोकोंकूं मारना ऐसा निश्चय किया सो सुनके सारस्वत ब्राह्मण दसोंदी दुर्गाद्त्त राजाको वडा पूज्य (दसोंदि कहते धनका दसवां हिस्सा लेनेवाला) उस राजाके पास जायके ॥४१॥४२॥ राजाके जो मारनेका कोप चढाथा सो शांत करवाया तबराजाने दुर्गाद्त्तको गौरवसे कहा तुम्हारी आज्ञासे अभी तो नहीं मारता ॥ ४३॥ परंतु छः महीने बाद निश्चयकरके इन चौरासी सरदारोंकूं मारूंगा ऐसा कहके उनका आधिकार छीनलिया ॥ ४४॥ फिर उन सरदारोंने राजाके साथ मेल करनेके वास्ते दुर्गाद्त्तिकी तरफसे प्रयत्न

ते चकुःपरमदुस्तरम् ॥ ४५ ॥ ज्ञात्वा तं ब्राह्मणं राजा परपक्षसमाश्रितम् ॥ गृहात्रिर्वासयामास स्वकीयात्कोपसंयुतः ४६॥
दुर्गादत्तस्यापमानं ज्ञात्वा ते रजपूतकाः॥ बहुमानेनचानिन्युः
स्वसमूहे ततः परम् ॥ ४७ ॥ उज्जुश्र ब्राह्मण श्रष्ट दसोंदी भव
नोपिच ॥ सारस्वताश्र गुरवस्तरमात्त्वमपि भूसुर् ॥ ४८ ॥
साहाय्यं च प्रकर्त्तव्यं तव योगान्नृपं जये ॥ दुर्गाद्त्तप्रसंगेन
चान्ये लोकाः सहस्रशः ॥ ४९॥ क्षत्रिया ब्राह्मणाश्रेव साहाय्यार्थे समागताः ॥ तदा तानव्यंक्ते वे ब्राह्मणान्मो दिजो
तमाः ॥ ५० ॥ अद्य प्रभृति युष्माकं दत्तमाचार्यकं किल ॥
अथोचुः क्षत्रियांस्तेवे यदि राज्यं लभामहे ॥ ५९॥ तदा यूयं
वयं सर्वे निश्चयं समभागिनः ॥ एवं ते समयं कृत्वा जग्मुर्देशांतरम् प्रति ॥ ५२ ॥ साहाय्यार्थेऽन्यनृपतीन्कर्तं ते कृषि
नागताः ॥ तदा निराशास्ते सर्वे सिंधुदेशं गता. यदा ॥ ५३॥
दिनान्यष्टावशिष्टानि प्रतिज्ञाया नृपस्य च ॥ आगच्छति

किया ॥ ४५ ॥ तब राजाने उस दुर्गाद्त्तके वचन सरदारों के पक्षपात सरी खे छुनेक कोपसे उस दुर्गाद्त्त बाह्मणकूं घरमें आनेकी मनाई करादियी ॥ ४६ ॥ ऐसा राजाने उस दुर्गाद्त्तका अपमान किया यह छुनेक वह सरदार रजपूत लोक बडे सन्मानसे अपने जथेमें लेगेथे ॥ ४७ ॥ और कहनेलगे कि हमारे भी तुम दसोंदि दशवें हिस्सेके मालिक हो सारस्वत हमारे आचार्य हैं इसवास्ते आप सारस्वत और योग्य हो ॥४८॥ राजाको जीतनेके वास्ते सहायता करना । तब दुर्गाद्त्तकी शीलतासे हजारों लोक ॥ ४९ ॥ रजपूत क्षत्रिय और सारस्वत ब्राह्मण सहायता करनेकूं आये।तब वे सरदार ब्राह्मणोंकूं कहने लगे कि ॥५०॥ आजसे तुमकूं आचार्य पदवी हमने दी है फिर क्षत्रियोंकूं कहा कि जो कभी हमको राज्य मिला ती ॥५१ ॥ तुम हम सब राज्यका भाग समान (बरावर) लेगे । ऐसा सबके साथ ठहराव करके ॥५२॥ दूसरे राजावोंको सहायतार्थ लेनेके वास्ते देशांतरकूं गये। परंतु जयचंद्र राजाके पराक्रमके लिये किसीभी राजाने सहायता नहीं की तब वे सब सरदार लोक उत्सास होके सिंधुदेशमें चलेगये॥५३॥अबछः महीने बाद इनकूं मारूंगा ऐसी जो राजान

नृपोऽस्माकं हननार्थं ससैन्यकः ॥५४॥ तच्छुत्वा भयभीतास्ते पत्रच्छुद्विजसत्तमम् ॥ अस्माकं रिक्षता को वा उपायः
क्रियतामिह ॥५५॥ दुर्गादत्तस्तदोवाच यूयं वै रामवंशजाः ॥
तस्मात्सागरदेवस्य कर्तव्योपासना ग्रुभा ॥ ५६ ॥ तथेत्यंगी
कृते तैस्तु प्रतिज्ञामकरोद्विजः ॥ यदा सागरदेवस्य दर्शनं नो
भविष्यति ॥५७॥ तदान्नजलपानादि करिष्यामि न चान्याथा ॥ इत्युक्ता स्तुतिमारेभे सागरस्य द्विजोत्तमः ॥ ५८ ॥
दिनत्रये व्यतिकांते प्रसन्नः सागरः स्वयम् ॥ वरं वरय भद्र ते
द्युवाच द्विजपुंगवम् ॥ ५९ ॥ यदि देव प्रसन्नोऽसि ह्यभयं
देहि मे प्रभो ॥ तदोवाच समुद्रस्तु इतो वै कोशमात्रके ॥
॥६०॥ दुर्गों लोहमयः श्रष्ठो दृष्टिमार्गे भविष्यति ॥ गत्वा
निवासः कर्तव्यो जयस्तत्र भविष्यति ॥ ६९ ॥ सा दुर्गः
स्थास्यति भ्रवि दिनानि चैकविंशति॥निर्गतव्यं विहस्तस्माततो ग्रतो भविष्यति ॥६२॥ लोहदुर्गे निवासत्वाछोहवासाभिघाश्च वै ॥ अद्य प्रभृति युष्माकमहं वै कुलदेवता ॥ ६३ ॥

ने प्रतिज्ञा कियीथी उसमें आठ दिन बाकी रहगये राजा जयचंद्र सेना छेके मारनेकूं आताहै। १५४।। यह बात सुनते वो सरदार छोक भयभीत होयके दुर्गादत्तकूं पूछने छगे कि हमारा रक्षण करनेका उपाय करों।। ५५ ॥ तब दुर्गादत्तने कहा बहुत अच्छा तुम रामवंशी हो सागरदेवकी उपासना करना ऐसा कहके ॥ ५६ ॥ प्रतिज्ञा कियी कि जब सागर देवका मेरेकूं दर्शन होवेगा तब अन्न जछ छेऊंगा ऐसा कहके स्दुतिका आरंभ किया ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ दिन तीन गये बाद सागरदेव प्रत्यक्ष होके वरदान मांगो ऐसा कहनेछगा ॥ ५९ ॥ तब दुर्गादत्तने कहा कि जो आप प्रसन्न भये हो तो हमकूं अभय देवो। तब समुद्रने कहा कि यहांसे कोसभरके उपर ॥ ६० ॥ छोहेका गढ तुमको देखिगा वहांजायके निवास करना तुम्हारा जय होवेगा ॥ ६१ ॥ और वह गढ एकीस दिन रहेगा। बाद अंतर्थान होवेगा। इसवास्ते एकीस दिनके अंदर उस किछोसे बाहर निकछना॥ ६२। छोहेके किछोमें वास करनेसे छोहवास ऐसा नाम तुम्हारा होवेगा। छोहवासके ठिकाने छोवाणे ऐसा कहेंगे। और आजसे तुम्हारी

पूजा मदीया कर्तव्या ततः श्रेयो भविष्यति ॥ इत्युका साग-रो देवस्ततश्चांतर्देध प्रभुः ॥ ६४ ॥ चतुरशीतिकाः सर्वे सर्व-लोकसमन्विताः ॥ लोहदुर्गं प्रवेश्याथ शत्रु जिग्युस्ततः प्रम् ॥६५॥ अष्टादशदिनस्यांते दुर्गान्निर्गत्य तद्वहिः ॥ निर्ममुः सुमद्ह्यामं सर्वलोकसुखाबहम् ॥६६॥ तत्स्थानं वर्तते चाद्य सिंधुलाहोरमस्तके ॥ ततः कतिपयें काले गते तेषां मिथो यदा ॥ ६७ ॥ पुत्रपुत्रीविवाहार्थं संकोचो ह्यभवन्महान् ॥ तदा तत्प्रार्थनायोगाहुर्गादत्तो द्विजोत्तमः ॥ ६८ ॥ चृतुरशी-तिभेदान्वे कृत्वा प्रोवाच तान्प्रति ॥ त्यका स्ववंग भोः शिष्याः पाणि गृह्णतु निर्भयम्॥६९॥ ( ॥ दोहरो ॥ चौरा-सी सरदारते , नुख चौरासी नांम ॥ अपनो अपनो वर्ग तिज, करो ब्याहको काम ॥ १ ॥) दुर्गादत्तवचः श्रुत्वा तथा चकुर्विवाहकम् ॥ विवाहसमये तेषां सारस्वतद्विजन्म-नाम् ॥७०॥ आचार्यदक्षिणार्थं वै विवादः समभूनिमथः सब जातिका में कुछदेवता हूं ॥ ६३ ॥ मेरा एक स्थान करके पूजा करना तुम्हारा कल्याण होवेगा ऐसा कइके वह सागरदेव अंतर्थान होगये। सो आजतक दंशि यास्थानमें जायके सब लोवाणे अपने इष्टकी सेवा करतेहैं ॥ ६४ ॥ फिर दे सब सरदार दुर्गादत्तकूं और दूसरे सब लोकों कूं साथ लेके लोहगढमें रहके शञ्चकूं जीत-तेभये ॥ ६५ ॥ फिर उस किल्लेमेंसे अटारह दिनके बाद सब लोक बाहर निक-लके बडागाँव वसायके वहां रहतेभये॥ ६६ ॥ अभी वह स्थान सिंधुदेश और लाहोरके बीचमें विख्यात है। ऐसा वह लोवाणोंका स्वान भया। फिर कुछ काल पीछे कन्या पुत्र बहुत भये।। ६७॥ उनकूं लेने देनेका संकोच बहुत होने लगा तव दुर्गाद्चकी प्रार्थना कियी कि इमने विवाहसंबंध कैसा करना? तव ॥ ॥ ६८ ॥ दुर्गाद्त्तने उन सब क्षत्रियोंके चौरासी भेद करके कहा कि तुमने अपना वर्ग छोडके दूसरे वर्गमें विवाह संबंध निर्भयतीस करना ॥ ६९ ॥ ऐसा दुर्गाद्त्तका बचन सुनके वैसा करनेलगे । फिर वे सरदार चौरासी जो ये उनके साय जो सारस्वत ब्राह्मण आये थे उनकी ९६ नुखाथी नुख कहते **छानेव वर्ग थे सो विवाहके बीचमें ॥ ७० ॥** आचार्यदक्षिणाके

द्विजाः षण्णवितस्तत्र वेदाष्टौ क्षित्रयास्तद् ॥ ७३ ॥ न्यूनाधिक्ये विवादोऽभूतदासौ द्विजसत्तमः ॥ नियमं कृतावाञ्छेष्ठं
यथा न कलहो भवेत् ॥ ७२ ॥ यावद्वर्गाः क्षित्रयस्य तावद्वर्गाः
द्विजन्मनाम् ॥ एकेकस्य च वर्गस्य एकेको ब्राह्मणस्तद् ॥
॥ ७३ ॥ अवशिष्टब्राह्मणान्वै धनं द्वादशलक्षकम् ॥ दत्त्वाः
प्रसन्नानकरोत्ते गताश्च दिगंतरम् ॥ ७४ ॥ तत्काले च यथा
मान्यो दुर्गादत्तो द्विजोत्तमः ॥ तथैवाद्यादिमान्यश्च तद्वंशीयो
न संशयः ॥ ७५ ॥ क्षित्रयाणां विशेषेण मान्यःपूज्यश्च सर्वथा ॥ नामत्रयेण विख्यातस्तद्वंशीयोभवत्तदा ॥ ७६ ॥सारस्वतस्य विप्रस्य लवणात्क्षित्त्रयस्य च ॥ उत्पत्तिभदः कथितो
यथा दृष्टो यथा श्रुतः ॥ ७७ ॥

इतिश्रीहारेकण्णविनिर्मिते बृहज्ज्योतिषाणिवेषण्ठेमिश्रस्कंधेब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंडाध्यायेसारस्वतबाह्मणळवाणाक्षत्रियोत्पत्तिवर्णनंनामप्रकरणम् २४ ं पंचगौडमध्ये प्रथमा जातिः ॥

वास्ते परस्पर कलह होने लगा। सारस्वत ब्राह्मणकी नुखा ९६ लोवाणे क्षत्रियों की नुख ८४ तब उनमें न्यूनाधिकके योगसे कलह होनेलगा। १०९१। सो देखके हुर्गा-दत्त दसोंदीने नियम किया जिससे कलह न होते। १ ७२ ॥ जितनी लोवाणोंकी नुख यों उतनी नुखोंको एक एक सारस्वत ब्राह्मणकी नुख देके ॥७३॥ वाकी वारह वर्ग जो ब्राह्मणोंके रहे उनकूं एकएक लक्ष रुपये देके प्रसन्न किया वे वारह वर्ग देशांतरकूं चलेगये। १७४॥ जैसा उस वखत हुर्गाद्त्त दसोंदिका मान्य या वैसा अभीतक उनके वंशस्य पुरुषोंका ब्राह्मणोंमें मान्यहै। १६९ ११ लोको वाणोंमें विशेष करके मान्य है। और यूज्यता है और उस दुर्गाद्त्तके वंशस्य पुरुष दशोंदी, तथा आजाजी, तथा वागेट ऐसे तीन नामोंसे विख्यात होतेभये॥ ७६॥ ऐसा पश्चिम देशस्य सारस्वत ब्राह्मणोंकी और लोवाणे क्षत्रियोंकी उत्पत्तिका भेद जैसा हिंगुलादिखंडमें देखा और जैसा शिष्टोंके मुखसे सुना सो मैंने वर्णन किया॥ ७०॥

इति पश्चिमदेशिय सारस्वत ब्राह्मण और छोवाणोंका उत्पत्तिभेद पूरा हुवां प्रकरण २४ आदितः पद्यसंख्या ॥ २९५१ ॥ अथ दधीचसारस्वतब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम् ॥ २५ ॥ अथ द्घीचसारस्वतब्राह्मणब्रह्मक्षत्रिययोरुत्पत्तिभेदसारमाह ॥ उक्तं स्कांदोपपुराणे हिंगुलादिखण्डे उत्तरसंहितायाम् ॥ ऋष-य ऊचुः॥ सृतसृत महाप्राज्ञ हिंगुलायाः समुद्भवम्॥ वद-केन च सा जाता कस्मिन्देशे कदानघ॥ १॥ कैस्तु संपू-जिता नित्यं पूजिता किं ददाति च ॥ सृत उवाच ॥ अत्र वः कथयिष्यामि हिंगुलायाः समुद्रवम् ॥ २ ॥ स्थिता सा सिंधुदेशांते हिंगुले पर्वतोत्तमे ॥ परा तुरोफके देशे विप्रचित्य-मुरोऽभवत् ॥ ३ ॥ तस्य पुत्रौ महादुष्टौ हिंगुलः सिंदुरस्त-था ॥ ताभ्यां प्रतापिता देवाः पार्वतीं शरण ययुः ॥ ४ ॥ पार्वती तु तदा तेषां ज्ञात्वा दुःखं महत्तरम् ॥ पुत्रमाज्ञापया-मास सिन्दुरस्य वधाय वै ॥५॥ गणेशेन यदा दैत्यः सिन्दुरो निहतो युधि ॥ तदा तस्याऽनुजो दैत्यो हिंगुलास्तप उत्तमम् ॥ ६ ॥ दिव्यं वर्षसहस्रं वै चचार मेरुपर्वते ॥ तपसा तस्य संतुष्टो वरं बृहीत्यजोऽब्रवीत् ॥ ७॥ ॥ हिंगुल एवाच ॥ ॥ वियत्पृथिव्यां पाताले जले शस्त्रैस्तथास्त्रकैः ॥ त्वद्विष्टेभू-

अब द्धीच सारस्वत ब्राह्मण जिनकूं परोतक कहते हैं ब्रह्म और क्षत्रिय उनकी उत्पत्ति कहता हूं शौनकादिक ऋषी पूछनेलगे हे सूत! हिंगुलादेवीकी उत्पत्ति कही वहें देवी किनसे पैदा भई? कौन देशमें? कौनसी वखत?॥१॥ उनकी पूजा नित्क कीन करताहै? पूजा करनेसे क्या देतीहैं? सो कहो। सूत कहतेहैं हे ऋषीश्वरो! उस की उत्पत्ति कहताहूं ॥२॥ वो देवी सिंधुदेशके पश्चिम अंतमें हिंगुलनामक पहांड सें विराजमान है। हिंगुला नाम कहतेहें पहले तुरोफ देशमें विपाचिति देशके दो पुच थे। एक हिंगुल, दूसरा सिंदुर उन दोनोंसे सब देव दुः खी होके पार्वतीके शरण आधे ३०४ किर पार्वतीकी आज्ञासे गणपातिने उस सिंदुर देत्यकूं मारा तब उसका छोटा आई हिंगुलने ॥९॥६॥ देवताओंके हजार वर्ष पर्यंत मेरपर्वतके उपर तप किया तब ब्रह्माने प्रसक्त होके वस्तान मांगो ऐसा कहा।॥७॥ तब हिंगुल कहनेलगा है ब्रह्मना आका

तमात्रैर्मृत्युर्माभूनमम प्रभो ॥८॥ तथेत्युक्ता गतो ब्रह्मा दत्योऽसौ मदगर्वितः ॥ सेन्द्रान्संतापयामास् तदा ते चाति-दुःखिताः॥ ९॥ जननी शरणं याता हिंगुले पर्वतोत्तमे ॥ इेंव्याः सुक्तेन तां देवीं तुष्टुवुः कार्यसिद्धये ॥ १० ॥ देवानां परमं दुःखं ज्ञात्वोवाच जगन्मथी ॥ भो भो देवा भव-द्दुःखं ज्ञातं हिंगुलदैत्यजम् ॥ ११ ॥ गंतन्यं स्वाधिकारेषु इतोऽद्य च महासुरः॥ देव्या वचनमाकर्ण्य गताः सर्वे स्वमाल-यम् 📶 १२ ॥ रूपं धृत्वा परं देवी तुहिनाचलसंस्थिता ॥ एतस्मिन्नंतरे तत्र हिंगुलश्च समागतः ॥ १३ ॥ कीडितुं तत्र तां ह्या मोहेनोवाच दैत्यराट् ॥ सुंदरि त्वं मया साकं वसंते क्रीडनं कुरु ॥ १४ ॥ तच्छुत्वा चिकता देवी किंचिन्नोवाच चोत्तरम् ॥ उत्थिता साग्रहाभ्याशादागतापृथिवीतले ॥१५॥ मोहेनव्याकुलो दैत्यः पृष्ठतः स तदा ययौ॥परिश्रमंती सा देवी आगता सिन्धुसागरम् ॥ १६ ॥ सागरे च समासाद्य उवाच दैत्यपुग्वम् ॥ ॥ देव्युवाच ॥ ॥ मत्पृष्ठे च किमर्थं त्वं विचरिष्यसि भूतले ॥१७॥ त्वाहशेनासुरेंद्रेण संभोगो मम दुर्लभः॥ तस्मात्त्वं तिष्ठवा गच्छ मामुखालोकनं कुरु ॥१८॥

श्रमें पृथ्वीमें पातालमें जलमें शलाखित तुम्हारी उत्पन्न की हुई सृष्टिमात्रसे मेरा मृत्यु नहीं होने तथास्तु कहके ब्रह्मागये बाद वरदानसे बड़ा मदोन्मत्त होके हंद्रादिक देवता कुं तुःख देनेलगा तब सब देवता तुःखी होयके हिंगुल पर्वतके उत्तर जायके देवीसक्त से स्तुति करनेलगे।।८।९।१०।।तब देवीने उनका तुःख जानके कहा कि देवताओ! तमकूं हिंगुलदैत्यका बड़ा तुःख भयाहे ॥ ११ ॥ उस दैत्यकूं मेंने मारा ऐसा जानो तुम जानो तब देवता उस वचनको सुनके स्वस्थानको जातेभय ॥१२॥ देवी उत्तम स्वरूप थारण करके हिमालयके उपर बेठी उत्तेममें वहां हिंगुलदैत्य आयके ॥ १३ ॥ सुंदर्श देविकूं देखके मेरे साथ की जात प्रसा कहने लगा ॥ १४॥ देवी वह वचन सुनके उत्तर न देते ग्रहाके बाहर निकलके फिरते २ सिंघुसमुद्रके संगमके उत्तरआयी१५॥ मोहसे व्याकुल होयके पीले आतेहुए हिंगुल दैत्यकूं देखके देवीकहनेलगी हे दैत्य!मेरे बास्ते क्यों फिरतोह तेरे साथ मेरा संभोग दुर्लभ है ॥ मेरो एक बड़ा व्रत है । सो

मद्वतं दुष्करतरं कः कर्तुं च प्रभुभवेत्॥ यथागतस्तथा गच्छ स्वकार्ये दितिनंदन ॥१९॥ एवं श्रुत्वा वचनं दैत्यराजो मनो-रथेनाभिनिविष्टचेतनः ॥किं तद्वतं ते कथयाशु भद्रे करि-ष्येऽहं प्राणतश्चाधिकं वै ॥ २० ॥ देव्युवाच ॥ ॥ नम्रो भव महादैत्येत्युका चांतर्हिता भवत् ॥ अतर्हितां तदा हष्ट्रा कगता कगतेति च ॥ २१ ॥ ब्रुवन् परिश्रंमल्लोके सिंधु-देशमथागमत् ॥ देवी विचारयामास मारणे कृतनिश्चया ॥२२ ॥ सिन्धुदेशांतरे गत्वा स्थूलं रूपं चकार सा ॥ नीलांजनसमाभासं सर्वायुधिवराजितम् ॥ २३ ॥ महा-मोहस्य निकरं नग्नं भगशतैर्युतम् ॥ एतस्मिन्नतरे दैत्यो हिंगुलोऽप्याजगाम ह ॥ २४ ॥ ततो देवी मति चक्रे तस्य दैत्यस्य मारणे ॥ नायं देंवैर्न यक्षेवां न नरैर्नागकिनरैः ॥२५॥ सूर्यस्य चातपो यत्र नतत्र मरणं भवेत् ॥ एत-स्माद्रहितस्थाने मारणं च विधीयते ॥ २६ ॥ एवं सा पुनः पूर्वस्वरूपगा ॥ पश्यतस्तस्य विचारयन्ती सा जाता हट्टा हर्षमवाप्तवान् ॥ २७ ॥ हिंगुलासुर उवाच ॥ – चिरं त्वं क गता देवि मद्वलं त्वं न वेतिस कोई भी करनेकूं समर्थ नहीं है इसवास्ते जैसा आया वैसा जा॥ १-१९॥ ऐसा सुनते दैत्यने कहा कि प्राण से ज्यादा होवेगा तो भी तुम्हारा व्रत करूंगा इसवास्ते मेरेकूं कही ॥ ॥ २०॥ तब देवीने कहा है दैत्य ! तू नग्न होजा ऐसा कहके अंतर्धान होगई फिर हिंगुल दैत्य देवीकूं ढूंडता हुवा ॥२१॥ सिंधुदेशमें आया तब देवीने विचार किया कि इस दैत्यका मृत्यु देव दैत्यादिक बाह्माकी सृष्टिसे नहीं है आर जहां सूर्यका प्रकाश पडे वहांभी मरण नहीं है इसवास्ते जहां सूर्य प्रकाश न होते ऐसी जगहमें मारना, यह विचार करके एक पर्वताकार बडे स्वरूपसे करोडों जिसके गुह्यस्थान मोहकारक दिख पडतेहैं ऐसा नग्न रूप धारण किया और जो पहिला छोटा सुंदर रूप था वह धारण किया।तब दैत्य उस स्वरूपकूं देखके हार्षित होके ॥ २२--२७ ॥ कहनेलगा इतनी देस-त्तक तू कहां गयी थी ? मेरा सामर्थ्य तू जानती नहीं है ? क्षणभरमें तुझकूं मारूंगा मेरा

च ॥ अतस्त्वां नाशियष्यामि क्षणेन पश्य मे बलम् ॥ २८ ॥ इत्युका खड़मादाय ताडितुं कृतनिश्चयः ॥ तावत्सा चंडिकादेवी देव्युपस्थे जगामह ॥ २९ ॥ तत्पृष्ठतः स्वयं दैत्यो गुरुयोनौ जगाम ह ॥ ३० ॥ स्वपृष्टतश्चागतं दैंत्य वर्यं हुंकारशब्देन तताड जत्रौ ॥ स आहतो देविश-पपात यौनौ जगदंबिकायाः ॥ ३१ । पत-देहिदेहीत्यवोचत् ॥ स्वप्रणाश्च गताः कंठे परां ग्लानिमवाप है।। उन्मील्य नेत्रे शनकेंदेंवीं प्रचक्रमे ॥३२ ॥ त्वचित्ररूपेण च मोहितोऽहं न जाने त्वामाद्यशक्ति परेषाम्।। ३२।। देव्युवाच ॥ ॥ वरं वर्य भो वत्स हिंगुलासुर योनिज ॥ हिंगुलासुर उवाच यदि मातः प्रसन्नासि वरं दातुं समागता।। 38 मारुयातिह्रपेण आकर्पांत स्थिति करु याचेहं मन्नाम्ना पूजनं तव ॥ ३५ ॥ शरणे प्रवेशं यः करोति च ॥ तस्याञ्ज सकलानिष्टान्कामान् दात्री श्चमस्मिते ॥३६ ॥ तथेत्योमिति तद्वाक्यमाकण्यांसर-जंहौ प्राणाञ्छरण्ये च देवीसायज्यमान-वान् ॥३७॥ तदा ब्रह्मादयो देवाः पुष्पवृष्टि प्रचक्रमुः।॥

सामर्थ्य देख ॥ २८ ॥ ऐसा कहके तरवार हाथमें छेके मारनेंकू आया इतनेंमें चंिंक का देवीने उस बडी देविके भगमें प्रवेश किया ॥ २९ ॥ देखने भी उसके पिछे उस बडी योनिमें प्रवेश किया ॥ ३० ॥ तब पिछे आताहुवा दैत्य उसको हुंकार शब्दसे ताडन करतेही देविकी योनिके अंदर पडा ॥ ३१ ॥ उसका देह पडते वखत देहि देहि ऐसा बोल्ठे रही पडा । कंठपाण आया । बडी ग्लानिपाया ॥३२॥ फिर धीरेसे नेत्र-खोलके देवीकी स्तुति किया ॥ ३३ ॥ देवीने कहा वर मांग हिंगुलासुर कहनेलगा है माता ! तुम जो प्रसन हुयी हो और वर देतीहो तो ॥ ३४ ॥ मेरे नामके रूपसे कलपप्रत निवास करना । और मेरे नामसे तुम्हारी पूजा होवे ॥ ३५ ॥ और भगरूप इस स्थानमें जो प्रवेश करे उसके संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होवें ॥ ३६ ॥ अधि भगरूप इस स्थानमें जो प्रवेश करे उसके संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होवें ॥ ३६ ॥ अधि स्थासत ऐसा देवीका वचन सुनते हिंगुलासुर दैत्यने देहत्याग किया । और देवीकी सागुज्यमाक्तिको पाया ॥ ३७ ॥ उस वखत ब्रह्मादिक देवता पुष्पचृष्टि करके स्तुति

स्तुतिं चकुस्तदोवाच हिंगुला जगदंबिका ॥ ३८॥ दैत्याय वरदानेन जाताहं हिंगुलांबिका ॥अतो वै देवताः सर्वास्तिष्ठंत मम सन्निधौ ॥ ३९॥ सतीर्थाश्च सभोगाश्च ऋषिभिः सहि-तास्सदा ॥ ये केचिदागमिष्यंति शरणे भगह्रपके ॥ ४० ॥ तेषां मुक्तिप्रदाश्राथ भवितव्यं सुरेश्वराः ॥ इत्युका सा तदा देवी हिंगुला चंडविकमा ॥ ४१ ॥ पश्यतां सर्व देवानां तत्रै-वांतरधीयत ॥ तेऽपि देवास्तु तत्रैव स्थितास्ते चंद्रकूपके ॥ ॥ ४२॥ तीर्थानि सिंधुमुख्यानि निम्नगा हिंगुलेति च ॥ जातानि सिंन्धु देशांते समुद्रे संगमाभिधे ॥ ४३ ॥ गिरजा निम्नगा यत्र वृक्षाः कामदुघास्तथा। बिंदुमतीमहातीथं देव-र्षिगणसेवितम् ॥ ४४ ॥ गिरिजायास्तटे रम्ये हिंगुलः पर्वतो त्तमः ॥ हिंगुलस्य समीपे च दधीचियौं महाम्रुनिः ॥ ४५॥ महालक्ष्म्या महाभांक्तं करोति ग्रुद्धमानसः ॥ आवाहितानि तेनादों कोटितीर्थानि तत्र हि ॥ १८६॥ कोटितीर्थमिति ख्यातं तत्तीर्थं लोकपावनम् ॥ हिंगुलस्योत्तरे देशे गव्यतित्रयमा-नतः ॥ ४७॥ या भूमिर्वर्तते सा च कामधेनुसमा स्मृता ॥

करनेलगे। तब देवी कहनेलगी कि ॥३८॥दैत्यको वरदान दिया इसिलये हिंगुलां-विका मेरा नाम भयाहें। तुमने भी मेरे पास रहना॥३९॥ तीर्थ और अपने ऐश्वर्य भोग साहित और ऋषियोंसिहत नित्य वास करो। और जो कोई इस भगरूपीस्थानमें आवेंगे ॥४०॥ उनकूं तुमने मुक्ति देना ऐसा कहके हिंगुलादेवी अंतर्धान भयी॥ ४१॥ फिर उन ब्रह्मादिक देवताओंने चंद्रकूपके नजदीक वास किया॥४२॥ जहां सिंधुनदी खीर समुद्रका संगम है सिंधदेशके अंतमें वहांतिर्थ बहुत भये। उस क्षेत्रका वर्णन करते हैं। जहां हिंगुला नदी गिरिजा नदी है वृक्ष कल्पवृक्षसमान है बिंदुमती तीर्थ है॥ ४३॥ ॥४४॥ और हिंगुल नामका एक पर्वत है। उसके नजदीक दधीच मुनिका आश्रम है॥४५॥ अत आश्रमके भीतर दधीच ऋषि महालक्ष्मीजीका ध्यान करते हैं। उनका निर्माणिक पाहुवा को दितीर्थ है ॥४६॥ और उस हिंगुलपर्वत के उत्तर बाजू छः को सके उत्तर जो मूनि है को कामधेनुतरीकी है उस क्षेत्रमें जितने वृक्ष पाषाण हैं वे सब

हिंगुलीया वृक्षखंडपाषाणगिरिकादयः ॥ ४८ ॥ तत्सर्वं काञ्चनं ज्ञेंय महालक्ष्मीर्यतः स्थिताः ॥ तस्मिन् गिरौ नवं कोटचश्रामुंडाश्रेव संस्थिताः ॥ ४९॥ हिंगुलादेश कटके सरोवरमुदीरितम् ॥ विनाशरिहतं तत्र सलिलं वर्तते सदा ॥ ॥ ५० ॥ तस्मिन्मीनस्वरूपेण त्रिनेत्रो वर्त्तते सदा ॥ तस्य संसर्गमात्रेणायसं कनकतामियात् ॥ ५१ ॥ हिंगुलाद्देद्क्षि-णतो वर्तते खादिरस्तरः ॥ तन्मूळे संस्थितो यावागोपीचद-नसंनिभः ॥ ५२ ॥ तच्चूणताम्रसंसर्गात्कनकं जायते ध्रुवम् ॥ हिंगुलाख्यस्य शिखरे कश्चिचित्रतरुः स्मृतः ॥ ५३ ॥ तत्प र्णकस्य संसर्गो मृन्मये जायते यदा :।। पंचप्रहरपर्यंतमग्नि योगे कृते पुनः ॥ ५४ ॥ रौप्यं हि जायते तत्तु नात्र कार्या विचारणा ॥ तस्मिन्वने प्रकाशात्मामृतसञ्जीविनी लता ॥ ५५ ॥ आस्ते चंडीस्वरूपा सा सर्वोषिविनिधिर्मता ॥ श्रावणस्य चतुर्दश्यां कृष्णायां रिववासरे ॥ ५६ ॥ तस्याः प्राप्तिनिशीथे चेत्सा मृताञ्जीवयेत्क्षणात् ॥ तस्मिन् सपीं महानास्ते मणिना सहितः शुचिः ॥ ५७॥ हिंगुलाद्रेरघो-भागे सर्वत्र दशयोजनम् ॥तत्रमूले स्थितं यद्यत्तत्सर्वं सिद्धि-

सुवर्णमय हैं ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ वहां नव कोटि चामुंडा वास करती हैं उस पर्वतके नजदीक अगाधजल भराहुवा एक सरोवरह ॥४९॥५०॥ उसमें मच्छके रूपसे शिवजी निवास करते हैं वहां के जल और मृत्तिकाके योगसे लोहेका सोना होता है ॥ ५१ ॥ और उस पर्वतके दक्षिणबाजू खैरका वृक्ष है उसके मूलके पास गोपीं चदनसरी खे सुफेदा पत्थर हैं॥५२॥ उनका चूरा और तांबा इनदोनों को अग्निमें गलाने से सुवर्ण हांता है । उस हिंगुलपर्वतके शिखर उपर एक चमत्कारके झाड हैं ॥ ५३ ॥ उसके पत्तेका और मृत्तिकाका पांच महर अग्निमें गजपुट फूंकके निकाल तो रूपा होता है ॥ ५४ ॥ उस वनमें अमृततं जीविनी बेल है उसकी माप्ति जो कभी श्रावण कृष्णचतुर्दशी रविवासके दिन अर्घगात्रको हो जावे तो मृतमाणिकू तत्काल जीदित करे ऐसी है ॥५५॥ ५६ ॥ उस वनमें माणधर एक बडा सपे है ॥ ५७ ॥ और उस हिंगुलपर्वतके चारों तरफ ४० को स जक जितने वृक्षके मूल हैं वे सब अनेक तरहके दूर दर्शन दूर गमन अहस्य करणादि

दायकम् ॥६८॥ क्षेत्रंसरक्षणार्थाय पञ्च देव्यो गिरेरघः॥
सप्तदेवयस्तस्य गिरेः सप्तसानुषु संस्थिताः ॥६९॥बिन्दुमत्या
उत्तरतो गव्यतिद्वयमानतः॥ पुत्रदाख्यं महातीर्थं संगमिततयेऽस्ति हि ॥६०॥ करिमिश्चित्समये देवा भीमदैत्यप्रपीडिताः ॥ हिंगुलाद्रेः पुरोभागे दघीचेराश्रमं प्रति॥
॥६१॥ गत्वा चाराघयामामुर्डुगां कोटितटे स्थिताः॥
तदांवा चाहनदैत्यान्दिवं भेजुर्दिवौकसः॥६२॥ कदाचित्समये भूपा निद्यास्त्यक्तधर्मणः॥ असत्यतत्पराः सर्वे
नास्तिकाः परघातिनः॥६३॥ प्रजापीडामु निपुणाः
अत्रियाम्लेच्छबुद्धयः॥ तदाऽवतीर्णां भगवान् क्षत्त्रियांतकरो
हरिः॥६४॥वेशाखस्य तृतीयायां शुक्कायां रिववासरे॥
जमदिप्रमुतो जातः साक्षात्सूर्यइवापरः॥ ६५॥ तस्यावतारयोगेन सर्वे वे मुखिनोऽभवम्॥ कदाचिद्र्जुनोवीरो होमघेनुं जहार च॥६६॥ जमद्ग्रेर्वलान्मूटश्चरंतीं नर्मदातटे॥
रेणुका जमदिप्रश्च डभौ दुःखेन पीडितौ ॥६७॥

सिद्धि देनेवाली हैं ॥५८ ॥ उस क्षेत्रके रक्षणके वास्ते पर्वतके नीचे पांच देवी निवास करती हैं ॥५९ ॥ विंदुमती तिर्थिके उत्तर बाजू चार कोसके ऊपर गिरिजा हिंगुलासमुदके सङ्गमके नजदीक पुत्रदा तिर्थि है ॥ ६० ॥ किसी समयमें भीमदैत्यसे पीडित हुवे देवता हिंगुलपर्वतके आगे द्धीच ऋषीके आश्रममें आयके दुर्गाकी आराधना करते भये । तब देवीने वह दैत्य मारा देवता स्वर्गमें गये ॥ ६१ ॥ ॥ ६२ ॥ किसी समयमें क्षत्रिय बडे दुष्ट स्वधमें कूं त्याग करके असत्यवादी निद्य म्हेच्छ चुिद्ध होके प्रजाकूं पीडा करते भये तब उनका नाझ करनेके वास्ते भगवान् वैशाख शुक्त रे रविवारके दिन जमदिन ऋषिके घर अवतार लिया ॥६३—६५॥ उनके अवतारसे सब लोक सुखी भये एक समय सहस्त्रार्जन क्षत्रियने जमदिन कामदिन क

ऊचतःस्वसुतं राम घेनुदर्शनकांक्षिणौ ॥ घेनुईता पुत्र तेन दुष्टे नार्जन्हिपिणा ॥ ६८ ॥ तां देहि तवं महाभाग हत्वा तं क्षित्र-याधमम् ॥ ॥ राम उवाच ॥ तदानियष्ये धनु वो यद्यहं भवतां सुतः ॥ ६९ ॥ राम इत्थं प्रतिज्ञाय हिंगुलाद्गि जगाम ह ॥ चतुर्विशति वर्षाणि तपस्तत्र चकार ह ॥ ७० ॥ विजय-प्राप्तये शंभोर्दरीने कृतनिश्रयः ॥ तदा प्रसन्नः श्रीराभुक्वाच वचन शुभम् ॥ ७१ ॥ लिंगं स्थापय मे राम नेत्रतीयातटे शुभे ॥ त्वद्रिक्तियोगतस्तिस्मिँ हिंगे स्थास्यामि सर्वदा ॥७२॥ अँद्यप्रभृति लोकेस्मिन्स्थानमेतन्ममाज्ञ्या ॥ रामंक्षेत्रमिति ख्यातं भविष्यति न संशयः ॥ ७३ ॥ इम गृहाण पर्शुमजे-यस्तवं भविष्यसि ॥ इत्युक्कांतर्द्धे रुद्रो रामः पर्शुमाद्दे॥ ॥ ७४ ॥ ततः परशुरामश्च गत्वा हैहयपत्तनम् ॥ हत्वार्जनं ततः पश्चात्क्षत्त्रांतायं मनो द्धे ॥ ७५ ॥ सारस्वतऋषीणां च जातं स्थानं महत्तरम् ॥ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ वदास्माकं सारस्वतकुलोद्भवम् ॥ ७६ ॥ सरस्वत्याश्च कः पुत्रो जातस्तं शृण्महे वयम् ॥ सूत उवाच ॥ ॥ कैलासशि-

अपने पुत्र परशुरामको कहने छगे कि मेरी कामधेनुको हुए अर्जुन हरण करके छेगयाहै उनको मारकर गो छायके मुझे देवो ॥ ६८ ॥ तब परशुरामने कहा कि जो में तुम्हारा पुत्र हूं तो उस कामधेनुकूं छाऊंगा ॥६९ ॥ मेसी प्रतिज्ञा करके हिंग् गुछ पर्वतको ऊपर जायके चौबीस बरस तपश्चर्या कियी ॥ ७० ॥ जय होनेके वास्ते और शिवका दर्शन हो ऐसा निश्चय करके बेठे तब शिवजीने प्रसन्न हाक कहा कि ॥७१॥मेरे छिंगकी स्थापना करो ॥ ७२ ॥ और आजस यह स्थान रामक्षत्र नामसे विख्यात होवेगा ॥ ७३ ॥ और यह परशु तुम प्रहण करो इससे तुमः अजय होवोगे ऐसा कहके शिव अंतर्धन मये रामने वह शिवका दियाहुवा परशु छिया ॥७४ ॥ और माहिष्मती नगरीमें जायके सहस्रार्जुनकूं मारके क्षत्रियोंकूं मारनेका उद्योग करत भये ॥७५॥उस क्षेत्रमें सारस्वत ऋषिका बढा स्थान भया । शौनक प्रश्न करनेछगे कि हे सूत ! सारस्वत कुछकी उत्पत्ति मुझसे कहो ॥ ७८ ॥ सरस्वतीकूं पुत्र भया

खरे प्रोक्तं षण्युखाय शिवन यत् ॥ ७७ ॥ तद्वद्दामि सुनिश्रेष्टाः सारस्वतकथानकम् ॥ पद्मकल्पात्पुराकल्पे अनावृष्टिरजायत ॥ ७८ ॥ निरन्ने भूतले जाते सर्वे लोकाः क्षयं गताः॥
नष्टभागास्तदा देवा ब्राह्मणं शरणं ययुः॥ ७९ ॥ अयज्ञे
भूतले देव वयं श्रष्टा दिवोकसः॥ मेघोत्पत्तं कुरुष्वाद्य यस्माद्वृष्टिाई जायताम् ॥ ८० ॥ ब्रह्मोवाच ॥ ॥ यूयं सर्वे निवर्वष्ट्वा मर्त्यलोके सुविस्तरे ॥ सूत्रामोत्पत्तिकरणं कृत्वा सौत्रामणि ग्रुभम् ॥ ८० ॥ करिष्ये लोकरक्षार्थं यज्ञार्थं विप्रसंभवम् ॥ विचार्येवं विभुदेविस्माकं भूतलमाययो ॥ ८२ ॥ तत्र
सारस्वतं तीर्थं सरस्वतिनदीतटे ॥ गत्वा देविषिभिः साकं
वृष्ट्यथें चाकरोन्मलम् ॥ ८३ ॥ यदा संभृतसभारो ब्रह्मा
सारस्वते तटे ॥स्थितोऽसौ प्राप्तसंदेहः कथिमद्रो भविष्यति
॥ ८४ ॥ एवं विचार्यासौ वेधाः समाधिमगमत्तदा ॥ देवानां
गौरवार्थाय जाता वाण्यशरीरिणी ॥ ८५ ॥ ॥ आकाशवाण्युवाच ॥ भोभो देवाः शृणुष्वं भो इंद्रार्थं प्रवदामि

ऐसा कहीं भी हमने सुना नहीं। सूत बोले हे ऋषिश्वरों ! पहिले केलासपर्वतके ऊपर शिवने जो स्कंद स्वामीको कथा कही है सो कहताहूं॥ ७० ॥ पद्मकलपके पिहले कलपमें अनावृष्टि बहुत भई ॥ ७८ ॥ पृथ्वीमें अन्नका नाश बहुत भया लोक क्षय पाये देवताओं का भाग नष्ट हो गया तब सब देवता ब्रह्माकी शरण आये॥ ७९ ॥ और कहनेलगे कि भूमिमें यज्ञ होते नहीं हैं हम स्वर्गसे अष्ट हो गये हैं इस वास्ते मेघकी उत्पत्ति करो जिससे वृष्टि होवे॥ ८० ॥ ब्रह्मा कहनेलगे तुम सब पीछे फिरो सी ना-माण यज्ञ करके लोकके रक्षण करने के वास्ते वास्ते इंद्रकी उत्पत्ति करेंगे ऐसा विचार करके देवताओं को साथ लेके ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ भूतलमें सरस्वती नदिके तट ऊपर सारस्वत तीर्थमें वृष्टिके वास्ते यज्ञ करनेलगा॥ ८३ ॥ जब ब्रह्मा सरस्वतीके तट ऊपर यज्ञके साहित्य लेके बेटे और मनमें विचार करनेलगे कि इंद्रकी उत्पत्ति कैसी होवेगी ॥ ८४॥ ऐसा विचार करके समाधि चढायके वेटे तब आकाशवाणी हुई ॥ ८५ ॥ कि है देवो ! इंद्रोत्पत्तिके वास्ते उपाय अवलकरो । एक कल्ठशमें सूत्रामणि

मोः ॥ भास्करप्रतिमौ देवौ नासत्यौ सूर्यज्ञौ यदा ॥ ८६ ॥ सरस्वत्या संगतौ वै तदेंद्रो वो भविष्यति ॥ कुंभमेकं सुसं-स्थाप्य सूत्रामणिसुपूरितम् ॥ ८७ ॥ कुमारयोः सरस्वत्यारे-तस्तस्मिन्यदा पतेत्।। तदा पुत्रस्य चोत्पत्तिः संभविष्यति ॥ ८८ ॥ एतावदुका वचनं वाणी चांतर्हिता-भवत् ॥ ततो देवगणाः सर्वे तुष्टुबुस्तां सरस्वतीम् ॥ ८९ ॥ स्तुता देवी तदा साक्षात्तीर्थात्तस्माद्विनिर्गता ॥ कोटिसूर्यप्रती काशां हष्ट्रोवाच पितामहः ॥ ९० ॥ देवी त्वदर्शनादेव प्रसन्नं मम मानसम् ।। जातं कार्यं कुरुष्वाद्य देवांस्त्वंपरिपालय ॥ ॥ ९१ ॥ अयज्ञपीडिताः देवा मुनींद्राः पत्रगासुराः ॥ अत इंद्रसमुत्पत्ति तद्दतां जायतां यदा॥ ९२ ॥ तदा त्वद्वर्भज-श्चेन्द्रो वृष्टि कुर्याद्लौकिकीम् ॥ एतद्थ श्रुता वाणी त्वद्रपा गगनेचरी ॥९३॥ भिषजोईंसगागर्भात्पुत्रो भवति निश्चितम्॥ एवंश्रुत्वा लिजिता सा प्रोवाच वचनं तदा ।।९८।। भवद्भिर्यदि कार्यार्थं स्वभागश्च स्वकं बलम् ॥ दीयते अश्विनौ देवौ तर्हि गर्भ विधारये।। ९५ ॥ यावनममोदरे पुत्रो जायतेऽसौमनो

अमृत भरके रखी फिर अश्विनीकुमार दो और सरस्वती नदी इनके समागमसे जो वीर्यपात होवेगा और कुंभमें पढ़ेगा उसमेंसे सृष्टिके वास्त पुत्रोत्पत्ति होवेगी ऐसा कहके वाणी अंतर्धान भई । तब सब देव सरस्वतीकी स्तुति करनेलगे ॥ ८६—८९ ॥ स्तुति करते उसी बखत उस तिथेमेंसे प्रत्यक्षरूप धारण करके देवी निकली । उसकूं देखके ब्रह्मा कहनेलगे ॥ ९० ॥ हे देवी! तुम्हारे दर्शनसे मन प्रसन्नहुवा है एक कार्य करो यज्ञ विना देव ऋषी आदि सब पीडित भये हैं इसवास्ते तुम्हारे गर्भसे जो इंद्रकी उत्पत्ति होवेगी ॥ ९२ ॥ तो वह इंद्र अलीकिक वृष्टि करेगा । वैसी तुम्हारी आकाशवाणी मैंने सुनी ॥ ९२ ॥ इसवास्ते अश्विनीकुमार वैद्यके वीर्यसे तुम्हारे गर्भसे पुत्र निश्चय करके होवेगा । ऐसा ब्रह्माका बचन सुनते लिजत होयके देवी कहनेलगी ॥ ९४॥ अपना भाग और अपना बल जो अश्विनीकुमार वैद्यके देवी कहनेलगी ॥ ९४॥ अपना भाग और अपना बल जो अश्विनीकुमार वैद्यके देवी कहनेलगी ॥ ९४॥ अपना भाग और अपना बल जो अश्विनीकुमार वैद्यके देवी कहनेलगी ॥ ९४॥ अपना भाग और अपना बल जो अश्विनीकुमार वेद्यके देवी कहनेलगी ॥ ९४॥ अपना भाग और अपना बल जो अश्विनीकुमार वेद्यके देवी कहनेलगी ॥ ९४॥ अपना भाग और अपना बल जो अश्विनीकुमार वेद्यके देवी कहनेलगी ॥ ९४॥ अपना भाग और अपना बल जो अश्विनीकुमार वेद्यके देवी कहनेलगी ॥ १४॥ अपना भाग और अपना बल जो देवा देवा सह देवा स्तुति हो स्तुति सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह देवा सह दे

गतः॥तावत्सर्वेषु संभागास्तिष्ठंतु मद्भेव कुले ॥९६॥ सरस्व-तीवचः श्रुत्वा देवाः सर्वे महर्षयः॥ अश्विनौ शरणं याताः स्वं भागं च स्वंक बलम् ॥ ९७॥ दद्तुस्तौ स्वेष्टसिद्धचा अश्विनौ हर्षमापतुः॥ ब्रह्माद्याः सकला देवा कुवेरो भागमा-द्रात्॥९८॥ सरस्वत्याश्च हस्तौ द्वावश्विभ्यां समुपाहितौ ॥ सर्वेषां लोकपालानां बलं जगृहतुश्च तौ ॥९९॥ पीतेऽमृते च ताभ्यां वै तया देव्या सहानघ ॥ विरंचिज जले स्नाताः स्थितास्तेऽमरपुङ्गवाः॥१००॥ व्यवायकाले संप्राप्ते प्राप्ता सा च सरस्वती॥सरस्वत्याश्र योन्यां वे स्वं वीर्यं चिक्षिपुश्र तौ ॥१०१॥गर्मे जाते तदा देवी हर्षेण महतावृता ॥ शुशुभ देवसंघेषु स्वे जले हंसगामिनी ॥१०२॥ षष्टमासे गते काले गर्भोऽभूच्चन्द्रपांडुरः॥ क्वचिद्देववशादेव पतितश्चाप्यकालतः॥ ॥ १०३ ॥ गर्भे च पतिते तत्र हाहाकरो महानभूत् ॥ हिर-ण्यगर्भजा देवी दुःखेन महता वृता ॥ १०४ ॥ ततो देवेश्व सहितो ब्रह्मा लोकपितामहः॥ गर्भंगृहीत्वा स्वे पाणौ घट-मध्ये न्यपातयत् ॥ १०५ ॥ सौत्रामण्यमृतेनापि औषधीभिः कुशैस्तथा ॥ पूरिते पूर्णतोयेन कन्याहस्ते ददावस्रौ ॥१०६॥

वहां तक भाग रहै ॥९६॥ ऐसा सरस्वतीका वचन सुनते सब देव ऋषी अश्विनीकु मारोंकी शरण जायके अपने भाग और बल देतेभये॥९७॥तब वे दोनों बले हिषित भये। सबोंके सामने सरस्वतीके हाथ धरिलये ॥ ९८॥ ९९॥ अश्विनीकुमारोंसे अमृतपान किया और देवीकूं साथ लेके सरस्वतीके जलमें सब देव भी स्नान करते भये॥ १००॥ फिर रितकीलके समयमें सरस्वतीकी योनिमें वीर्यस्थापन किया॥ १०१॥ तब देवी बली हार्षित होके अपने जलमें शोभनेलगी॥१०२॥ इतनमें छः महीने हुवे। तो देवयोगसे उस गर्भका पात होगया॥ १०३॥ तब बला हाहाकार हुवा। सरस्वती बली दुःखी भई॥ १०४॥ फिर देवोंसहित ब्रह्माने उस गर्भको अपने दो हाथोंमें लेके सीत्राम।ण अमृतका भराहुवा जो कलश उसमें डालके

हस्ते गृहीत्वा सा कुंमं जलमध्ये स्थिता तदा ॥ दृहशेसाच तं कुम्मं गर्भमेकं दिधाकृतम् ॥ १०० ॥ तदा विचारयामास देवी गर्भव्यवस्थितिम् ॥ एकं देवा ग्रहीष्यंति द्वितीयमहमुत्त-मम् ॥१०८॥ विचार्येवं विभ्रं प्राह मह्मों वर्धतामिति ॥ देवानां तेजसा तत्र गर्भो वृद्धिमगात्तदा ॥ १०९ ॥ हषेण युक्ता च तदा सरस्वती कुंमांतरे निश्चलमानसा सा ॥ विलोक्य पुत्रस्य युगं सुकोमलं ततोऽस्य वृत्तिं सुसुखां चकार ह ॥ ११० ॥ एवं वर्षशतं देवी तमालोक्य पुनः पुनः ॥ जाते शतेऽब्दे पूणें सागर्भस्य च षडानन ॥ १११ ॥ शकले कलशस्थे द्वे जाते गर्भोप्यभूत्तथा ॥ तटस्थे नयने कृत्वा विलोक्य स्वसुतं यदा-॥ ११२ ॥ तदेंद्रो लोहितो नाम जातो वेदेषु गीयते ॥ जाते पुत्रयुगं देवाः संशयाविष्टमानसाः ॥ ११३ ॥ इच्छितोऽप्येकपुत्रोऽपि जातं च युगलं कथम् ॥ ॥ सरस्व-त्युवाच ॥ ॥ इमौ द्वौ तनयो जातो युष्मदर्थकरो प्रियौ ॥ ॥ ११४ ॥ एकं चाहं ग्रहीष्यामि मत्प्रीतिकरणे सदा ॥ यूयं

सरस्वतिके हाथमें दिया ॥१०५॥ १०६ ॥ सरस्वतीने वह कलश लेके जलमें जायके देखा तो एक गर्भके दो भाग भये हैं ॥ १०७ ॥ तब मनमें विचार करनेलगी कि एक भाग देवता लेकेंगें और दूसरा भाग में रखूंगी ॥१०८॥ऐसा विचार करके ब्रह्म देवकूं कहेनलगी कि मेरा गर्भ वृद्धिगत हो तब देवतावोंके तेजसे वह गर्भ वृद्धिकूं पाया ॥१०९॥ तब सरस्वती बडी हिषत होयके कुम्भमें कोमल दो पुत्रोंकूं देखके उनकी पुष्टताके वास्ते उत्तम योजना करतीभई॥११०॥ऐसे सी बरस तक बारंबार उस गर्भकृं देखतीभई ॥ १११ ॥ सी बरस जब पूरे हुवे तब तटस्थ नेत्रसे देवीने पुत्रकूं देखतीभई ॥ १११ ॥ सी बरस जब पूरे हुवे तब तटस्थ नेत्रसे देवीने पुत्रकूं देखा ॥ ११२ ॥ वह लालरंग होगया सो लोहितेन्द्र ऐसा नाम वेदमें विख्यातह दोपुत्रोंको देखके देव आश्चार्य करने लगे कि हमने एक पुत्रकी इच्छा कीथी यहां दो कैसे भये। तब सरस्वती कहनेलगी यह दोनों पुत्र मेरे पिय करनेवाले हैं ॥ ११३ ॥ ११४ ॥ मेरी प्रांतिके वास्ते एककूं मैं लेकंगी और दूसरा जो लोहितेंद्र

सर्वे देवसंघा वृष्टचर्यं कार्यसाधनम् ॥ ११५ ॥ लोहितेंद्रेण कर्तव्यं गतव्यं च त्रिविष्टपे॥ मन्नाम्नाप्यपरः पुत्रः सारस्वतद-थीचकः ॥ ११६ ॥ देवसंघेषु ऋषिषु तापसेषु तथैव च ॥ उपकारेषु सर्वेषु देवेषु परिगीयते ॥११७॥ ऋषिजातिर्दश श्रोक्ता कर्मणा तपसाऽपि वा॥दशाधिक्यो हि मत्पुत्रो भवि-ष्यति न संशयः ॥११८॥ अतः परं भविद्भिश्च कर्तव्यं यज्ञ-कारणम् ॥ लोहितेंद्रेण सहिताः सौत्रामणिर्विधीयताम् ॥ ॥११९॥ मम पुत्रप्रभावेण ह्यन्नवृष्टिभीविष्यति ॥ देव्या वच-नमाकर्ण्य चक्रः सौत्रामिंग सुराः ॥ १२० ॥ यज्ञं सरस्वती-तीरे सर्वे स्वं भागमाययुः ॥ वृष्टचर्थं च कृतो यज्ञः सौत्रामणि रतंद्रिणा ॥१२१॥ तेनेंद्रेत्यभिधा जाता सूत्रामालोकवंदितः॥ देवा हर्षं परं प्रापुवृष्टिर्जाता ह्यलैंकिकी ॥ १२२ ॥ जाता सर्वसमृद्धिश्च सरस्वत्याः प्रभावतः ॥ तदा सरस्वतीदेवी दघी-चेंद्रप्रहर्षिता ॥१२३॥ जग्राह परमप्रीत्या स्तन्यदानं चकार सः ॥ पीते स्तन्ये तदा धुत्रौ पूर्णतां प्रापितौ क्षणात् ॥ १२४॥ एतस्मिन्नंतरे वेघास्त्रिदशांस्तानुवाच ह ॥ अयामिन्नः क्षत्रवृत्त्या ब्रह्मक्षत्रं च रक्षति ॥ १२५ ॥ अयं पुत्रो द्धीचस्तु सारस्वत-

है उसकूं वृष्टिक वास्ते तुम छेके स्वर्गमें जाना और मेरा पुत्र सारस्वत दधीच नामसे विख्यात होवेगा ॥११५ ॥ ११६ ॥ सब देव ऋषिके बीचमे अधिक यशस्वी होवेगा ॥११७ ॥ दश जातिके बाह्मण जो हैं उनमें यह पुत्र श्रेष्ठ होवेगा ॥ ११८ ॥ अब आगे लोई तेंद्रकूं लेके तुम सोत्रामाण यज्ञ करो ॥ ११९ ॥ इस मेरे पुत्रके प्रतापेस अञ्चल्लि होवेगी ऐसा देवीका वचन सुनते देवोंने सोत्रामाण यज्ञ किया ॥ १२० ॥ सरस्वर्ताके तट ऊपर वृष्टिके वास्ते सीत्रामाण यज्ञ लोईतेंद्रने किया ॥१२१ ॥ उससे स्त्रामा नाम प्रसिद्ध भया देव हार्षित भये अलोकिक वृष्टि भई ॥ १२२ ॥ अनकी समृद्धि भई तब सरस्वतीने सारस्वतद्धीचकूं और लोईतेंद्रकूं अपने उत्संगमें बिठायके स्तनपान करवाया ॥ १२३ ॥ १२४ ॥ इतनेमें ब्रह्मदेव देवोंको कहनेलगे कि यह इंद्र श्रित्रय धर्मसे ब्रह्मक्रियका रक्षण करेगा ॥१२५॥ और यह द्धीच सारस्वतकुलका

कलाधिपः ॥ भविता मृत्युलोकेषु ऋषीणां कुलपालकः ॥ ॥ १२६॥ यस्मिञ्छास्राणि सर्वाणि पुराणानि यहच्छया ॥ तथैव वेदाः सांगास्तु तिष्ठतु ते न संशयः ॥ १२७ ॥ अतो दौहित्रकार्यार्थे कर्तव्यं व्रतबन्धनम् ॥ तथोद्वाहोऽपि कर्तव्य आर्षश्रिषिकुलोचितः ॥ १२८॥ इत्येवमुक्का वचनं देवी तत्र चकार ह ॥ सारस्वतस्य चेंद्रस्य व्रतबंधं च चिकरे ॥ १२९॥ ब्रह्मचर्यपदार्थांश्र ददुर्देवाश्र तो प्रति ॥ एवं चोपनये जाते चकाते ब्रह्मचर्यताम् ॥ १३० ॥ वर्षद्वादशपर्यंतं तावदेवाश्च तत्रगाः ॥ चरित्वा ब्रह्मचर्यं तौ गार्हस्थ्यव्रतगौ कृतौ ॥१३१॥ जातूकणस्य द्वे कन्ये एका वेदमतीति च॥ दितीया तु शची चव उद्घाहार्थे समानयत् ॥ १३२ ॥ सारस्वतद्धीचाय दत्ता वदमतीति च ॥ लोहितेंद्राय च शची नानारूपगुणान्विता॥ ॥ १३३॥ एवं विवाहे सञ्जाते जातं परममंगलम् ॥ इंद्रं गृहीत्वा ते देवाः शच्या सह विमानगाः ॥१३८॥ त्रिविष्टपं च जग्मुस्ते हर्षेण परिपूरिताः॥ सभायों न्यवसत्तत्र सारस्वत-द्धीचकः ॥ १३५ ॥ द्धीचिना वेदमत्यामुत्पन्ना ये बृह-

आधिपात होवेगा ऋषियोंका पालन करेगा ॥ १२६ ॥ जिनके पास वेद और शास्त्र प्राण सब रहेंगे ॥ १२७ ॥ इसवास्ते इन दोनाका यज्ञोपनीत उपनयन संस्कार और आर्ष विवाह करो ॥ १२८ ॥ ऐसा ब्रह्माका बचन सुनके सरस्वतीने दोनोंका वतंवध किया ॥ १२९ ॥ देवतावोंने दोनों पुत्रोंको ब्रह्मचर्यके सब पदार्थादिये उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन किया ॥ १३० ॥ बारह बरस तक सब देवता भी वहां रहे ॥१३१॥ पीछे जातूकण्यं ऋषिकं दो कन्यार्था एक वेदमती सो दधीचके वास्ते दूसरी शची सो खोहतेंद्रके वास्ते लाये ॥१३२॥ यथाविधि दोनोंका विवाह किया ॥ १३३ ॥ बडा आनंद भया पीछे शचीसहित लोहितेंद्रको लेके सब देव स्वर्गमें गये और सारस्वत-द्यीचने स्नीसहित उस्तिक्षेत्रमें वास किया ॥१३४॥१३५॥ फिर उनको पुत्र तो बहुत

भये हैं उनकी संख्या करने कूं कोई समर्थ नहीं है ॥ १३६ ॥ परंतु उनमेंसे को मुख्य मुख्य हैं सो कहता हूं – पुरुष १ ब्रह्म २ दालम्य ३ जीमिनि ४ तांडव ६ दिक्षाल ६ दक्ष अपाची ८ कण्व ९ दाक्षायण १० गोपाल ११ शंख १२ पाल १३ शाकिनी १४ शांभव १५ नंदी १६ आदी १७ समालाश १८ शांकि १९ पातं जाले २० पालाशी २१ गोंमय २२ दीपदेव २३ निष्णुक २४ रुद्ध २५ क्षेत्रपाल २६ सुसिद्ध २७ अपर २८ पर २९ धमें ३० नारायण ३१ तिमिर ३२ धार्मण ३३ ॥ १३७–१४० ॥ तीचिर ३४ दुईर ३५ जमदिम ३६ जगत् ३७ कपालि ३८ सम्यक ३९ सुद्ध ४० शिशुमारक ४१ च्यवन ४२ शुक्क ४३ चन्द्र ४४ सुचंद्र ४५ मानद्र ४६ आकंदक ४७ नंद्र ४८ मानक ४९ मानसा ५० चंपक ५१ व्यास ५२ पिष्पळाद ५३ अधातुक ५४ देवल ५५ घृत ५६ कोइय ५७ सूर्य ५८ मर्क ५९ अज ६० मरव ६९ कृष्णात्र ६२ विश्वपालक ६३ नरपाल ६४ तुंवर ६५ तुलिस ६६ वामदेव ६७

दालभ्यस्तथैव सुषुवः किषः ॥ १८५ ॥ अष्टाशीतिः स्मृता होते प्रवरा वै महर्षयः॥गांग्याः सांकृतयः प्रोक्ताः क्षेत्रोपेता द्विजातयः ॥१८६॥ संसृताप्यंगिरः पक्षं बृहत्क्षत्रस्य संस्थितिः ॥ वृहत्क्षत्रस्य दायादः सुहोता परमधार्मिकः ॥१८०॥ सहोत्रस्य बृहत्पुत्रः सांरस्वतकुले परः ॥ मालिनी केशिनी चैव धूमिनी च वरांगना ॥१८८॥ इत्येताः कन्यका जाता वेदमत्यां भृगृद्वह॥इति वंशानुवंशाच गोत्राणि वंशजानि च ॥ १८९ ॥जातानि तानि वक्तं वै कोऽपि वक्त्रेश्चतुर्मुखः ॥ इत्येवं कथितो विप्राः सारस्वत कुलोद्भवः ॥१५०॥ वंशं च शृण्वतो नित्यमश्वमधायुतं फलम् ॥ संप्राप्नोति नरः पुण्य पुत्रपौत्रादिवृद्धिदम् ॥१५९॥ सारस्वतेन ऋषिणा रिक्षंत क्षत्रियं कुलम्॥ निः क्षत्रिकरणे काले रामात्क्षत्रिकुलांतकात्॥ ॥१५२॥ ॥ ऋषय उत्तुः ॥ ॥ ब्राह्मण रिक्षंत क्षात्रं क्षत्रं ब्राह्मम्रत्कंथम् ॥ एतत्सर्वमशेषण बृहि त्वं सृतनंदन ॥ ॥१५३॥ सृत उवाच ॥ हेहये निहते रामः क्षत्रांताय मनो

वामनाकारकारक ६८ ब्रह्मचारी ब्रह् ६९ भैरव नरकपालक वक दालभ्य सुषुव किप ॥ १४१-१४५ ॥ यह आदि छके अठासी ऋषि कहेहें सो ऋषि गोत्रोंके प्रवर जानना गांग्य और सांकृति यह ब्रह्मक्षत्रिके गोत्र जानने ॥ १४६ ॥ और अंगिरागोत्र भी है ब्रह्मक्षत्रिका दायाद सुहोता होता भया ॥१४७ ॥ उनका ज्येष्ठ पुत्र एक सारस्वत कुलमें भयाहै और मालिनी केशिनी धूलिनी यह तीन कन्या सारस्वत द्वी-चको भई हैं ऐसा यह वंशानुवंश गोत्र जो भया हैं उसका संपूर्ण वर्णन करनेको कोई समर्थ नहीं है यह सारस्वत कुलका उद्भव कहा ॥ १४८-१५० ॥ यह वंश जो अवण करेगा उसको अयुत अश्वमेघ यज्ञ करनेका पुण्य होवेगा और पुत्र पौत्रादिककी खुद्धिवेगी ॥ १५१ ॥ इसी सारस्वत द्वीचने परशुरामके भयसे क्षत्रिय कुलका रक्षण कियाहै ॥ १५२ ॥ शोनक प्रश्न करतेहें कि ब्राह्मणोंने क्षत्रियोंका रक्षण किया और क्षत्र ब्रह्मकुल कैसा हुवा सो कहो ॥ १५३ ॥ स्त कहनेलगे सहस्रार्जनकूं मारके

द्धे॥गतोऽसौ पूर्वदेशांते निःक्षत्रकरणाय वै ॥ १५४ ॥ एवं दक्षिणदेशांते पश्चिमांते तथोत्तरे ॥ परिश्रमन् सदा देशे सिंधुन् देशमथागमत् ॥ १५५ ॥ सिंधुदेशांतरं राममागतं तु तथा-विधम् ॥ ज्ञात्वा जातास्तदा सर्वे भयभीता भृगूद्धह् ॥१५६॥ क्षित्रयाणां परं स्थानं नगरस्थानमेव यत् ॥ ज्ञात्वा रामोऽपि स्वस्थानं स्थानं पंचिद्नात्मकम् ॥ १५७ ॥ चक्रे क्षित्रयन् नाशार्थमत्र कापि स्थितोधुना ॥ एतस्मिन्नन्तरे कालेक्षित्रयणां क्षये तदा ॥ १५८ ॥ सूर्यवंशोद्धवो राजा सौरन्नतपरायणः ॥ रामस्य च भयात्पूर्वं रत्नसेनो महीपितः ॥ १५९ ॥ स्थितोऽसौ गुप्तक्ष्पेण भार्यापंचकसंयुतः॥रामवाणभयोद्धिन्न-विश्वतां गुप्तक्ष्पेण भार्यापंचकसंयुतः॥रामवाणभयोद्धिन्न-विश्वतां ॥ अतोऽत्र किमनुष्ठेयं रामात्क्षत्रकुलांतकात् ॥ ॥ १६० ॥ पलायनं वरं मन्ये सस्त्रीकं गर्भसंयुतम् ॥ ऋषी-णामाश्रमे स्थानं कर्तव्यं वनगोचरे ॥ १६२ ॥ ऋषेराश्रमसं-योगे रामवाणभयं न हि ॥ यदा कदाचिज्ञायेत मत्प्राणगमनं

परशुरामने निःक्षत्रिय पृथ्वी करनेकी इच्छा करी तब वह ॥१५४॥ पूर्व दक्षिण उत्तर पश्चिम चारों दिशाओं में के क्षत्रियों को मारते हुवे सिंधुदेश में आये ॥ १५५ ॥ सिंधुदेन समें परशुराम आये हैं यह बात सुनते सब क्षत्रिय भयभीत हो गये ॥ १५६ ॥ उस देश में नगरनाम करके क्षत्रियों का बड़ी राजधानीका स्थान है ऐसा जानके परशुरामने वहां पांच दिन निवास किया ॥ १५७ ॥ क्षत्रियों के मारनेके वास्ते तब क्षत्रियों कह नाश भया ॥१५८॥ उस नगरका सूर्यवंशीसूर्यका परम भक्त रत्नसेनकरके राजा थह वह परशुराम आनेवाले हैं यह वृत्तांत मालूम करके उनके पहिले ही ॥ १५९ ॥ पांच खियों को लेके गुतरूपते रहा और मनमें विचार करनेक्या ॥१६०॥ अहो परशुरामके वाणके भयसे रक्षण करनेवाला न है न हुवा न होवेगा इसवास्ते यहां औन क्या करना ॥१६०॥ यह विचार कर गर्भवती पांचों खियों को लेके यहां ते भागके ऋषिके आश्चममें जायके वास करना उत्तम है ॥ १६२ ॥ वहां रामबाणका भय होवेगा नहीं कदानित सेरा पाण जावेगा परंतु मेरी गर्भगत संतात रह जावेगी इसमें संशय

च यत् ॥ तदा तत्सतिरितष्ठेद्गर्भगा तु न संशयः॥१६३॥एंव विचार्याथ च भूपतिस्तदा निशीथमध्ये नगराद्विनिगतः॥ भार्यां गृहीत्वा निजपादचारिणीं स्वयं जगामाथ वनं वनांत-रम् ॥ १६४ ॥ चन्द्रास्या पिद्मनी पद्मा सुकुमारा कुशावती ॥ भार्यापञ्चसंयुक्ता प्रभाते चाश्रमे ग्रुभे ॥ १६५ ॥ ऋषिश्रेष्ठं दुर्शाथ सारस्वतद्धीचिकम् ॥ नमस्कृत्य स्थितस्तत्र सिंधु-सौवीरकाधिपः ॥ १६६ ॥ ॥ रत्नसेन उवाच ॥ वतु किं न विदितं रामः क्षत्रियसूदनः ॥ आगतः सिंधुदेशांते नगरस्थानके यदा ॥ १६७ ॥ तदाहं भीतभीतः सन्भार्याभिः सह निर्गतः॥ रक्ष त्वं मत्प्रसूतिं च शरणागतवत्सल ॥१६८॥ मन्नारीपंचकं विप्र सगर्भ मम भाति यत्॥ इत्युका विरतं खिन्न राजानमृषिरत्रवीत् ॥ १६९ ऋषिरुवाच ॥ राजस्त्वन्मानसं दुःखं विहाय च सुखं चर ॥ ममाश्रमाद्वहि-र्यातो मरिष्यिस न संशयः॥ १७०॥ भक्षयस्व नृपश्रेष्ठ कंद-मूलफलादिकम् ॥ इत्युक्ता प्रद्दौ स्थानं स्वाश्रम मध्यमां-तरे॥ १७१ ॥ दधीचेश्र प्रातापेन सुखेन च महीपतिः॥

नहीं है ॥ १६३ ॥ ऐसा विचार करके अर्धरात्रिके समय अपनी स्त्रियों के साथ छेके पांवसे वन: वनांतरकूं चलागया ॥ १६४ ॥ चंद्रमुखी. पिद्यानी, पद्मा, सुकुमारा, कुशावती ऐसी षांच स्त्रियों सिहत प्रातःकाल ॥ १६५ ॥ द्धीच ऋषिके आश्रममें आये वहां ऋषिकूं देखके नमस्कार करके: सिंधुसीवीरदेशकाराजा रत्नसेन कहनेलगा॥१६६॥हे भगवन! आप सब जानते हो परशुराम क्षात्रियोंको मारनेक वास्तेनगरस्थानमें आयेहें ॥१६०॥ उनके भयसे स्त्रीसिहत में आपके शरणागत हुवाहूं रक्षण करो ॥१६८ ॥ मेरी पांचों खियां गर्भवती दीखती हैं ऐसा कहके उदास होके बैठा तब ऋषि कहनेलगे ॥ १६९ ॥ हे रत्नसेन! तुम मनका दुःख छोडके सुखसे यहां बास करो मेरे आश्रमके बाहर गयातों तुरन्त मरेगा इसमें संशय नहीं है ॥१७०॥ हे राजा! कंद मूल फल मक्षण करो ऐसा कहके अपने आश्रममें अंदर जगा दियी॥१७१॥ फिर गर्भवती स्त्रियों सिहत राजा सारस्वत द्धीचके प्रतापसे सुखसे

स्थितस्तदाश्रमे रम्ये सगर्भवनितायुतः ॥ १७२ ॥ एवं पूर्ण-तरे काले गर्भिण्यः सुबुबुः प्रजाः ॥ चन्द्रास्यायां समुद्भत-स्तन्नाम जयसेनकः ॥ १७३॥ पद्मिन्यां यः समुद्भतो बिंदु-मान् भविता नृपः॥पद्मायां च समुत्पन्नो विशालो राजसत्तमः ॥ १७४॥ सुकुमार्यां समुत्पन्नश्चंद्रशालेति विश्वतः ॥ कुशा-वत्याश्च तनयो भरतेत्यभिगीयते॥१७५॥ इत्येवं नाम करणं कृतवान्स दधीचकः ॥ ततस्तदाश्रमोपस्थाः क्रीडामृषिकुलो-चिताम् ॥ ३७६ ॥ चक्रस्ते ऋषिबालेन साकं वै पंचमाब्द-जाम्।।एवं जातेऽथ पंचाब्दे कदाचित्स महीपतिः ॥ १७७ ॥ मृगयां कर्तुमगमदेकाकी गहनं वनम् ॥ तद्ये दैवयोगेन यजातं तन्निबोधते ॥ १७८॥ श्रांतः स राजा विपिनांतरात्यु-नर्विनिर्गतस्तं च विहाय सुकरम् ॥ विचारयन्वै किमिदं मया कृतं विनिर्गतोऽहं च ऋषेः ग्रुभा श्रमात् ॥१९७९ ॥ एवं विचार्यमाणोसौ रामश्र परवीरहा॥ नगरस्थानक चास्मिन्देशे वै सिंधुवीरके ॥ १८०॥ नास्थितः क्षत्रियः कश्चिदिति ज्ञात्वा विनिर्थयौ॥ देशाहेशांतरं गच्छन्पुनस्तहेशमागतः ॥ १८१ ॥

बास करनेलगा ॥१७२॥नव मास पूर्णमये तब पांची क्षियों कूं पुत्र मये चंद्रमुखिं कुं जयसेन नामका पुत्र भया ॥ १७३ ॥ पिद्मनीकूं बिंदुमान, पद्माकूं विशाल, सुकुमारीकूं चंद्रशाल, कुशावती के भरत ऐसे पुत्र भये ॥ १७४ ॥ १७५ ॥ ऋषिने उनके नाम करण किये तब वे पांची बाहक ऋषि के बालकन के साथ ऋषिक लसरीखी कींडा करनेलगे ॥ १७६ ॥ ऐसी कींडा करने पांच वर्ष गये । एक दिन रत्नसेन सामा ॥१७०॥शिकार खेलनेके वास्ते आश्रमकूं छोडके घोर बनमें चलागया वहां पारन्थ योगसे क्या हुवा सो सुनो ॥ १७८ ॥ राजा शिकार करनेले श्रान्त हुवा इकरकूं छोडके घरकूं आनेलगा। तब मनमें विचार हुआ कि मैंने यह क्या किया । ऋषि के आश्रमकूं छोडके बाहर आया ॥१७९ ॥ ऐसा विचार करते करते परशुरामके सन्मुख आगया ॥१८०॥अव परशुरामभी पहिले उस नगरस्थानमें कोई भी क्षत्रिय नहीं रहा ऐसा जानके वहांसे निकलगयेथे । सो किर देशदेशांतर किरते किरते फिरते पुनः उस सिंधसींसीर

राम हङ्घा परं ऋर कुठारेण समन्वितम् ॥ सन्नद्धं कवचेनाथ राजा त्रासमवाप सः ॥१८२ ॥ तत्याज स्वधनुर्वाणं रामदृष्टि-पथं ययौ ॥ रामोब्थ दृष्ट्वा तं भूपं क्षत्रियोऽयं पलायते ॥ ॥ १८३ ॥ एवं ज्ञात्वा बाणमेकं स संधाय महाप्रभुः ॥ मुमी-च हृदये चास्य कंठं भित्त्वा विनिर्गतः ॥ १८४ ॥ स राजा रत्नसेन!रूयो मृति प्राप्य दिवं ययौ ॥ क्षत्रियं च मृतंहङ्घा रामोऽप्यन्यवनांतरम् ॥ १८५ ॥ गतः क्षत्रियनाशार्थं गंगा-तीरे सुविस्तरे ॥ एतस्मिन्नंतरे पत्न्यः पञ्च ताश्चारुलोचनाः ॥ 🕦 १८६ ॥ ऊचुः पुत्राः क राजासौ गतः कि स्वाश्रमांतरात् ॥ दीर्घकालः परं जातो ह्यद्यापि स्वाश्रमे न हि ॥ १८७ ॥ भवद्भिक्षिषुत्रेश्च सहितैस्तैर्वनांतरात् ॥ आनीयतां च त्वरया भोजनावसरो गतः ॥ १८८ ॥ एतन्मातुर्वचः अत्वा गतास्ते राजनन्दनाः ॥द्रष्टुं सरस्वतीतीरे ऋषिषुत्रैश्च संयुताः ॥१८९॥ विलोक्य सकंल तीरं डि:खेन महतावृताः ॥ तदा निर्गमने कालेहष्टं राज्ञो मृतं वपुः॥ १९०॥ हाहा कृत्वा वने तत्र स्वाश्रमे पुनरागताः ॥ तेभ्यो राज्ञी ऋषिश्रेष्ठा ज्ञात्वा देशमें आये ॥ १८१ ॥ तब महाकूर परशुरामकू देखके राजाको वडा त्रास भया ॥ ॥१८२॥अपने घनुष बाण त्यागाकिये और भागने लगा ॥ १८३॥ तव परशुराम्-ने एक बाण हृदयमें मारा सो कंठ भेदकरके वाहर निकलगया ॥ १८४॥ रत्नसेन राजा मृत्युको पाया। उसक् देखके राम दूसरे वनमें चलेगये ॥१८५॥ दूसरे क्षत्रि-योंकू मार्तिके वास्ते गंगातीरकूं गये फिर राजाकी पांच खियां जो थीं ॥ १८६॥सो पुत्रों कूं कहने लगीं कि हे पुत्रो ! तुम्हारा पिता करां गया ? क्या आश्रमके बाहर गया अनको वडी देर मई। अभीतक साश्रममें आये नहीं ॥ १८७ ॥ इसवास्ते ऋषि-मोंके पुत्रों है लेके वनांतरमें जायके विवाक् ले आवी भीजनका बखत टलगया ॥ ॥१८८॥ऐता माका ववन सुनके वे सब राज्युत्र ऋषियुत्रोंको साथ छेके सरस्वती॰ के तट ऊपरदेखनेको आये ॥ १८९ ॥सो सब तट देखे परंतु राजाका द्योध नहीं। तब दुः विहोके पीछे फिरनेलगे । इतनमें राजाका देह मृत पढा देखा ॥१९०॥ तव हाहाकार करने छगे। अपने आश्रममें आयके वृत्तांत कहा सी सर्वोने श्रवणकरते

नृपमृति यदा ॥ १९१ ॥ तदा सर्वाः प्रजग्मुर्वे यत्र राज्ञो मृतं वपुः ॥ रुरुदुः सुस्वरं तत्र विलेपुस्ताः क्षणक्षणम् ॥ १९२ ॥ ऋषिणा तस्य बाणस्य शल्यं कठान्तरात्ततः ॥ निष्कासितं सपुंखं च चित्यां देहमथाकरोत् ॥ १९३ ॥ तदा राज्ञः स्त्रियः सर्वास्त्यक्त्वा मायां सुदुस्त्यजाम् ॥ आरोप्य पुत्रानृषिवर्यस्य चांके चितामथारोपयदद्गिसानुनि ॥ १९४ ॥ सरस्वतीतोये पंच ताश्चारुलोचनाः ॥ रुरुदुस्ता-श्चितायां वै पतिलोकं समाययुः ॥ १९५ ॥ सांपरायं तुदा कर्म कृत्वा तेपि वनांतरात्॥ आगताः स्वाश्रमे सर्वे दुःखेन महतावृताः ॥ १९६ ॥ मातृपितृविहीनाश्च हतराज्या वनां-त्रे ॥ अतो वै क्षत्रिपुत्राश्च रक्षणीयाः प्रयत्नतः ॥ १९७ ॥ इत्थं विचार्याथ च राजपुत्रानुवाच वाक्यं शरणे कृपापरः॥ मामेव मातापितरौ विचार्थतां विधाय कामाश्च सुखेन तिष्ठ-ताम् ॥ १९८ ॥ ततस्ते जयसेनाद्याः पंच पुत्रास्तदाश्रमे ॥ विहरंति सुखेनैव पक्कमुलफलाशिनः ॥ १९९ ॥ एतस्मिन्नंतरे काले भार्गवः क्षत्रियांतकः ॥ आगतोऽथ द्धीचि च द्रंष्टुः पांचों स्त्रियां ऋषिवालक यह सब ॥१९१॥ जहां राजाका देह मृतहोके पडाया, वहाँ आये खियां विलाप करनेलगीं ॥ १९२ ॥ ऋषिने राजाके कंटमेंस बाण निकालके चिताके उपर देहकूं स्थापन किया ॥ १९३ ॥ तब पांचों खियोंने कोईसे त्याग न होवे ऐसी संसारमायाकूं त्यागकरके अपने पुत्रसारस्वत द्वीचकूं सौंप करके ॥ १९४॥ सरस्वतीके जलमें स्नान करके सबोंने पतिकी चितामें प्रवेश किया अंदर जायके वैठीं और पातिलोकमें गई॥१९५॥फिर ऋषि पुत्रोंके हाथसे सबोंकी उत्तरिक्षया करवाय-के महादुःखी होयके पुनः अपने आश्रममें आयके ॥ ५९६ ॥ विचार करने छगे कि इन बालकोंके मातापिता नहीं हैं और राज्यादिक नहीं है इसवास्ते इनोंका रक्षण करना अवस्य है ॥ १९७ ॥ ऐसा विचार करके राजपुत्रोंकूं कहने लगे कि मेरेकूं तुम माता पिता जानके की डा करो सुखसे रहो।। १९८॥ फिर वो जयसेनादिक पांचों पुत्र कंदमूल फल भक्षण करके आनंदसे ऋषिके आश्रममें निवास करते भये ॥ १९९ ॥ भीछे थोडेक कालमें परशुराम सारस्वत द्धीच ऋषिकूं देखनेके वास्ते उनके आश्रममें

34

तस्याश्रमं पुनः ॥ २०० ॥ दधीचिः पूजयामास राम स्वाश्र-ममागतम् ॥ उवाच श्लक्ष्णया वाचा करमादत्र तवागमः॥ ॥ २०३ ॥ ॥ राम उवाच ॥ ॥ भगवन् क्षत्रियांताय विच राम महीतलम् ॥ एवं वदति रामे तु दृष्टास्ते नृपतेः सुताः ॥ ॥ २०२ ॥ कस्येमे पुत्रकास्तात सत्यं ब्रुहि ममाप्रतः ॥ राम-स्य वचनात्पूर्वं द्घीचिर्वाक्यमब्रवीत् ॥ २०३ ॥ सत्यं वचिम परं राम ऋषिपुत्राः परंतप ॥ एवं ऋषिवचः श्रुत्वा रामो वच-नमब्रवीत् ॥ २०४॥ ब्राह्मणस्य इमे पुत्रा न संति तव मंदिरे॥ ब्राह्मणानां परं रूपं भिन्नं क्षत्रकुलस्य च ॥ २०५॥ इमे पुत्राः श्रित्रयाणां संति त्वत्रैव गोपिताः ॥ मारियष्ये न संदेहःपश्य-तस्तव भूसर ॥ २०६ ॥ इत्थं रामवचः क्रूरं श्रुत्वा स ऋषिस-त्तमः॥ उवाच वचनं राम सत्यंसत्यं तु बिप्रजाः॥ २०७॥ परीक्षस्व भृगुश्रेष्टगायत्र्या वेद्रूपया ॥ वेदैः सांगोपनिषदै-योंगे सांख्येस्तथेव च ॥ २०८ ॥ इत्थं ऋषिवचः श्रुत्वा स तदा भृगुनंदनः ॥ परीक्षिष्याम्यहं पश्चात्कृत्वा माध्याह्निकीं क्रियाम् ॥२०९॥ एतावदुक्ता विरराम रामः कोदंडपाणिःकृत-वरकलांबरः ॥ जगाम कर्तुं सकलं च कर्म स प्राप तीरं त्वज

आये ॥२००॥ उनक्ंदेखके द्घीचिने रामकी पूजा करके कहा कि आपका आगमन काहेंके वास्ते हुवा ॥ २०१॥ तब परशुराम कहते हैं हे ऋषि ! क्षत्रियोंका नाम करनेंके वास्ते फिरताहूं इतनेंम वो राजपुत्रोंकूं देखके कहा ॥ २०२ ॥ यह पुत्र किस-के हैं सो सत्य मेरे सामने कहो तब ऋषि कहतेहैं कि ॥ २०३ ॥ हे राम ! में सत्य कहताहूं ऋषिपुत्र हैं ॥ २०४ ॥ तब परशुरामने कहा ब्राह्मणके पुत्र तुम्हारे मंदिरमें नहीं हैं । ब्राह्मणका और क्षत्रियका रूप जुदा रहताहै ॥२०५॥ यह क्षत्रियपुत्रहें तुमनें ग्रुप्त राखेंहैं सवास्ते तुम्हारे सामने मारूंगा संदेह नहीं हैं एसा परशुरामका क्रूरवचन सुन-ते ऋषिने कहाहे राम!यह ब्राह्मणपुत्र हैं में सत्यरकहताहूं ॥ २०६ ॥ २०७ ॥ वेद अंग सांख्य उपनिषद गायत्री इनोंसे परीक्षा करो ॥२०८॥ तब रामने कहा अच्छी बात हैमध्याह संख्या करके आताहूं पीछे परीक्षा करताहूं ॥२०९॥ ऐसा कहके सरस्वती-

जातनद्याः ॥२१०॥ कृत्वा माध्याहिकं रामो यावद्गच्छिति चाश्रमे ॥ तावहधीचिरतेषां तु कंठे सूंत्र स्वकं द्दौ ॥२१९॥ तेषां च मस्तके हस्तौ दत्त्वा वाक्यमथाव्रवीत्॥ ॥ ऋषि-रुवाच ॥ ॥ राजेद्रपुत्राः शृणुत मद्राक्यं भावगभकम् ॥ ॥२१२॥निर्भयं भागवस्याग्रे वदतां वेदंसतिम्॥वेद उच्चा-रिते पश्चाद्रामान्मृत्युभयं न हि ॥२१३॥ वेदाञ्श्रुत्वा परं रामः किंकर्ता तन्नवेद्ग्यहम् ॥ यावद्ग्यीचिना प्रोक्तं तावद्रामो प्यात्पुनः ॥२१८॥ वुभुजे परमात्रं वै तृतः प्रोवाच ताव्र प्रति ॥ ॥राम उवाच ॥ यूयं यदि अत्रियजा विष्ण्यामि न संशयः ॥ २१५ यदि चेद्रह्मजाताश्च वेद उच्चार्यतां खलु ॥ तस्येत्यं वचनश्चत्वा जयसेनपुरःसराः ॥ २१६ ॥ सांगं वेदं ततोचुस्ते सांख्ययोगेन संयुतम् ॥ गृहीत्वा तुपरीक्षां तां वेदपरायण पराम् ॥२१७॥ ऋषि प्रोवाच रामोसौ इमे वेदपरायणाः ॥ ब्राह्मणाः खलु विप्रवें मम संदेहकारकाः॥ ॥२१८॥ भवता एकपात्रे च एकेन महितं यदा ॥ भोजनं च

के तर ऊपर संध्या करनेकूं गये ॥ २१०॥ अब संध्या करके जबतक आंतेहें इतनेमें दंधीच ऋषिने उन्होंके कंटमें अपना यहांपवीत पहनाया ॥ २११ ॥ और उनोंके मस्तकके ऊपर हाथ रखके कहा हे राजपुत्रो ! मेरा वचन सुनो ॥ २१२ ॥ तुम परशु रामजीके सामने निर्भय होके वेदपाठ करो तो तुमकूं उनसेमृत्यु होनेका नहीं२१३॥ तुम्हारे मुखसे वेद अवण करके पीछे क्या करेंगे सो जानता नहीं ऐसा दंधीचि बोल रहे हैं इतनेमें परशुराम आये ॥ २१४ ॥ भोजन करे बाद पुत्रोंकूं कहने लगे तुम जो अत्रियपुत्र हो तो तुमकूं मारूंगा संज्ञय नहीं है ॥ २१५ ॥ और जो ब्राह्मणपुत्र हो तो वेदका उचारण करो तब जयसेन आदि पांचों पुत्र ॥ २१६ ॥ वेद अंग सांख्य सब पटन करगये वेदपारायण वरोचर किया सो सब परीक्षा लेके ॥२१७ ॥ परशुराम कहते हैं हे दंधीच ! यह ब्राह्मणहें निश्चय करके परनतु संदेहकारक हैं ॥२१८॥ इसवास्ते एकपात्रमें तुम इनके साथ भोजन करोरो तो मेग संज्ञय दूर होवेगा॥२१९

प्रकर्तव्यं शंका ममगमिष्यति॥२१९॥एतद्रामवचः श्रुत्वा शर् णागतवत्सलः॥ सारस्वतद्धीचिश्च तं तथेत्यवद्तपुनः २२०॥ भगवन् ब्राह्मणार्थे च भुनिष्म सहितं च तैः ॥ एतावदुकाः वचनं आनीय कदलीदलम् ॥२२१॥ अंग्रष्टेनांतरे रेखां कृत्वा द्यवधिकारिणीम्।।अंतरान्नं गृहीत्वा च अंतरेण च तैः सह।। ॥२२२॥ अंतरांतरतस्तैश्च साकमादन्महाऋषिः ॥ आश्चर्यः परंम हष्ट्रा रामो वचनमत्रवीत् ॥ २२३ ॥ राम उवाच ॥ भगवन् ज्ञातसर्वार्थं ब्राह्मणानां कुलं खलु॥ कि नाम ज्येष्ट-पुत्रस्य वद विष्णुजजासुत ॥ २२४ ॥ नामि ज्ञाते मंया पश्चा-त्स्वीकारं छात्रसंभवम् ॥ सरहस्यं धनुवेंदं कथयिष्ये न संशयः॥ २२५॥एतद्वचनमाकर्ण्य प्रोवाच ऋषिपुंगवः ज्येष्ठीयं जयरामारूयः शिष्योपकरणे ग्रुमः॥२२६॥तं गृही-त्वाज्ञगच्छ त्वं यदिच्छसि तथाकुरु ॥ एवं रामणतद्वाक्यमा-कर्ण्य सहसोत्थितः ॥२२७॥ गृहीत्वा जयशर्माणं गंडक्यां पुनरापतत्॥इत्थं गते वै भृगुराज पुत्रौ राजन्यपुत्रे जयसेनके गते॥२२८॥ शोकाकुलास्ते चतुरोपि बंधवः स्थितास्तथा वै ऋषिसन्निवासे॥ उवास कतिवर्षाणि गंडक्यां वै भृगृद्धहः॥ तब ऋषिने तथारतु ब्राह्मणके वास्ते भोजन करताहूं ऐसा कहके एक केळीका पता मंगायक ॥ २२०॥ २२१ ॥ अंगुष्ठसे पात्रमे ब्राह्मणक्षत्रियकी मर्यादारूपी अंतररेखा करके वो पुत्रोंके साथ भोजन किया ॥ २२२ ॥ वो अत्यंत आश्चर्य देखके परशुराम कहतेहैं ॥ २२३ ॥ हे भगवेन ऋषे! सब सत्य मैंने जाना ये ब्राह्मणकुछ हैं इसवास्ते सबसे बड़े पत्रका नाम क्याहै सो कहो ॥२२४॥ नाम मालूम पड़े बांद शिष्यरूपसे मैं पास रखेक रहस्ययुक्त धनुर्वेद पटन करावृंगा ॥२२५॥ ऐसा परशुरामका बेचेन सनके दधीच कहतेहैं है राम ! यह वडा जयरामनामक बालक है सो आपके शिष्यत्वके बोग्यहैं ॥ २२६ ॥ इसकूं छेके जाव और जैसी इच्छा होवे देसा करो ऐसा ऋषिका वचन सनके ॥ २२७ ॥ परशुराम वो जयशर्माकुं हेके गंडकी नदी ऊपर जातेमखे जयसेतके ग्रेमेपीछे चारों भाई शोकव्याप्त होयके रहे ॥ २२८ ॥ अब परशुरामने शि-

स्विशव्यं जयशर्माणं परीक्षनगुरुशिक्षया ॥ २२९ ॥ एवं द्वादशवर्षाणि गुश्रुषा तु कृता यदा ॥ तदा त्वसौ प्रसन्नातमा उवाच वृपनंदनम् ॥ २३० ॥ ॥ राम उवाच ॥ जयसेन भवान् सत्यं शिष्याणां परमो वरः ॥ अतस्त्वाग्गु-पदेश्यामि अस्निव्यां महामते ॥ २३१ ॥ स्नानं कुरु महा-भाग गंडक्यां गुद्धभावनः॥ एवं रामवचः श्रुत्वा स्नात्वासौ भित्कारणात् ॥ २३२ ॥ आगतस्तत्समीपे च गृहीत्वा तु समित्कुशान् ॥ ॥राम उवाच ॥ ॥ त्वत्सेवया प्रसन्नोहं दास्ये विद्यां यथोचिताम् ॥ २३३ ॥ वेदाश्च सर्वे पठिता-स्त्वया यथा बाल्ये दधीचः खलु न्वाश्रमे ग्रुभ ॥ तथा धनु-वेदमतोऽविषद्यं गृहीष्व सर्वे मम शिक्तगौरवात् ॥ २३० ॥ ऋषीणाग्रभयं कृत्यं शापादिपशरादिष ॥ अत्रतश्चतुरो वेदाः पृष्ठतः सशरं घनुः ॥२३५॥ अतस्त्वां कथिष्ण्यामीत्युक्त्वा तां प्रददौ हिरः ॥ सर्वशस्त्रास्त्रविद्यां वे जत्राहं स तदाज्ञया॥ ॥ २३६॥ शस्त्राण्यमोघवीर्याणि दत्त्वा रामोप्यनुप्रहात् ॥

ज्यकी परीक्षा करनेके वास्ते वो गंडकी ऊपर कईक वरस निवास किया ॥ २२९ ॥ सो वारहवरसतक जयशर्माकी ग्रुरुशुश्रूषा देखके प्रसन्न होयके परश्राम कहते हैं ॥ ॥२३०॥ हे जयशर्मा ! तू सब शिष्योंमें वडा श्रेष्ठहें इसवास्ते तेरेकूं में अस्त्रविद्या-का उपदेश करताहूं ॥ २३१ ॥ शुद्ध अंतःकरणसे गंडकी नदीमें स्नानकर । ऐसा रामका वचन सुनके भिक्तसे स्नान करके ॥ २३२ ॥ शमी दर्भ हाथमें छेक रामके पास आयके खडा रहा तब राम कहतेहें हे जयशम्मां! तेरी सेवासे में प्रसन्न हुवाहूं॥ ॥ २३३ ॥ और सब वेद तो पहिले द्वीचिके आश्रममें बाल अवस्थामें तुझने पाठ कियें हैं अब जो वडा धनुर्वेद है सो मेरी शिक्तसे ग्रहणकर ॥ २३४ ॥ कारण ऋषिके दोनों कृत्यहें अपराधीकुं शापदेके दंड देवे अगर वाणसे शिक्षा करे आगे चारोंवेद और पीछे जिनके धनुर्वाण ऐसे ब्राह्मण प्रतापी हैं ॥ २३५ ॥ इस वास्ते तेरेकूं धनुर्विद्या कहताहूं ऐसा कहके विद्या दिथी। जयशर्माने रामकी आज्ञासे सब विद्या ग्रहण करी ॥ २३६ ॥ बडे पराक्रमी। वाणभी देके पीछे

गृहीत्वा ज्यशमाणं प्रभातं पुनरागमत् ॥ २२७॥ स्थितः सरस्वतीतीरे मध्याहे धर्मपीडितः ॥ डवाच निद्रया पीडितो हरिः॥ २३८॥ राम उवाच्॥ ॥ सरस्व-त्यास्तटे शीते उत्संगे च तवोत्तमे ॥ स्वपामि घर्मजां पीडां शम्यामि मतिर्मम ॥ २३९ ॥ सघनुष्काथ सशरो मम हस्तो निषेव्यताम् ॥ ममनिद्राविभगं तु मा कुरुष्व ममाज्ञया ॥ ॥२४०॥ निद्राभंगकरो यस्तु सवध्यो नात्र संशयः॥रामोक्तं स तदाकण्यं तथेत्योमिति तद्रचः ॥ २४१ ॥ प्रतिगृह्य तट गत्वा रामो निद्रावशं ययौ॥उत्संगे च शिरः कृत्वा दत्त्वा च सशरं धनुः॥ २४२ ॥ रामोप्यतितरां प्राप्तः सुषुप्ति कोष्णपी-डितः॥ रामे निद्रावशं प्राप्ते जयसेनश्च स्वात्मनि॥ २४३॥ विचारयामास तदा विद्यायाश्च परीक्षणम् ॥ भावयित्वा तदा राजा विधिना सुविमोहितः॥२४४॥ शस्त्रास्त्रं प्रकटीकृत्यवाणं धनुषि सद्धे॥ संधायमाने शस्त्र च ब्राह्मे शैवे सवैष्णवे२४५॥ भयोद्दिशाश्चितामापुर्दुरत्ययाम् चागत्य वृत्तान्तं जयशर्मणः ॥ २४६ ॥ इंद्राय कथयामास जयसभीकूं छेके प्रभास क्षेत्रमें आये ॥२३७॥ सरस्वती नदीके तट उपर बैठे मध्याहर कालके सूर्य किरणके तापसे पीडित भये तब परशुराम जयशम्मांकूं कहने लगे।। ॥ २३८॥ हे शिष्य ! छायाकी जगहमें तेरे उत्संग ऊपर मस्तक रखके निदा कर्ता हूँ बहुत ताप होरहाँ हैं तो शांत होवेगा ॥ २३९॥ अनुषमें वाण करके सज होके बैट मेरी निदासंग करो मत ॥ २४० ॥ जो कोई मेरी निदासंग करेगा वो इमारे हाथसे मरण पावेगा ऐसा रामका वचन सुनते तथास्तु कहके ॥ २४१॥ बचन स्वीकार किया सरस्वतीके शीतलतट ऊपर जायके अपने धनुवाण शिष्यकूँ देके उत्संगके ऊपर मस्तक रखके निद्रावश भये ॥ २४२॥ परशुरामकूं जब बहुत निदा आई तब जयसेन मनमें विचार करनेलगा कि घनुविद्याकी परीक्षा करना बेसा मनमें लाया होनहार भविष्य ब्लवान् हैं उसके लिये ॥ २४३ ॥ २४४ ॥ शिक्षास्त्र प्रकट करके ब्रह्मास्त्र देशवास्त्र वैष्णवास्त्र तीनों धनुषके ऊपर चढाये ॥२४५॥ तन इंद्रादिक देवता उस तापसे बडे व्याकुल भेये चिता करनेलगे इतनेमें नारदजी बहां आयके जयशम्मीका वृत्तांत ॥ २४६ ॥ आद्यंत इंद्रकूं कह्या इंद्र

चोत्पत्त्याद्यन्तपूर्वकम्॥नारदात्तत्प्रभावं वै श्रुत्वा देवान् वची-॥ २४७ ॥ इंड्र उवाच ॥ ॥ क्षत्रवंशसमुद्धतो ब्रवीत॥ विप्रवेषेण गोपितः ॥ परशुरामस्यकृपया मन्यते तृणवज्जगत ॥ २४८ ॥ गुरुभक्तिपरो नित्यं तस्य विष्नं कथं भवेत् ॥ एवं विचार्य मनिस किं कर्तव्यं क्षणांतरे ॥ २४९ ॥ अस्रशस्त्रीय-हानिः स्यान्निद्राभङ्गश्च भागवे ॥ रामे तु जागृते चैवज्ञाते क्षत्रियनंदनम् ॥ २५०॥ वधिष्यति न संदेह इति मद्भावितं भवेत्॥इत्थं विचार्य इंद्रोऽपि गतो रामस्य सन्निधिम्॥१५१॥ भ्रामरं हृपमास्थाय धरित्र्यां प्रविवेश ह ॥ येन केन प्रकारेण रामो निद्रां परित्यजेत् ।। २५२ ॥ उत्संगं जयसेनस्य दृष्ट चातिविषाग्निना ॥ दृष्टोत्संगे तदा धैर्यान्नः चचाल तदा नृपः ॥ २५३ ॥ केनचिजंतुना चैव उत्संगो दंशितो मम ॥ मयि चेचलिते जाते निद्रांभगो भविष्यति ॥ २५४ ॥ एवं कृत्वा महाबाइनिश्वलोथ जडाकृतिः॥ स्थितश्रास्त्राणि त्यकाशु वेदनामभजत्तदा ॥२५५॥ अमरश्च तदोतंसगं भित्तवा च रुधि-राप्छतम्॥भागवस्य च कणोपि दृष्टः स च तदा लघुः ॥२५६॥

जयशम्माका प्रताप सुनके देवतावों कूं कहताहै।।२४७॥ अहो देव हो क्षित्रियकुलमें उत्पन्न होके ब्राह्मणके वेशसे ग्रप्त होके रह्याहे और परशुरामकी कृपासे सब जगतकूं तृणसरीखा गिनताहै ॥ २४८ ॥ ग्रुंकि सेवामें तत्पर रहताहें इसकूं विद्य कैसा होवेगा अपने क्या उपाय करना ॥ २४९ ॥ जो परशुरामकी निद्रा मंग होवें तो शस्त्रास्त्रका नाश होवेगा और इसकूं क्षित्रयपुत्र जानेंगे ॥ २५० ॥ तो तत्काल मारेंगे तो अपना काम होवेगा ऐसा विचार करके इंद्रभी परशुरामके नजदीक गया ॥ २५१ ॥ ममरेका रूप लेके पृथ्वीमें प्रवेश करके परशुराम जैसे जागे वेसा ॥ २५२ ॥ जयसेनके उत्संगकूं वर्ड विषसे दंशिलया तव जयसेनने दुःख तो वहत किया परंतु धेर्य रखके चंचल नहीं भया ॥ २५३ ॥ कोई कीडा मेरेकूं काटताहै में चलायमान हुवा तो ग्रुंकी निद्रा मंग होवेगी ॥२५४ ॥ ऐसा जानके शसास्त्रकृत्यागः करके रह्या ॥ २५५ ॥ स्रमरने इंग्सेनके उत्संगकूं दंशकरके रुधिरकी धारा चलरही है पीछे थोडाक रामके कर्णकू

तेनोत्थितस्तदा रामोऽप्यसहन्कर्णपीवरम् ॥ रामस्रुत्थितमा-े लोक्य स्वर्पतिः स्वर्गमास्थितः ॥ २५७ ॥ दृष्टं तत्क्ष-त्रियंद्रस्य गुरुजागृतिरूपकम् ॥ महत्कमेंद्मुद्भृतं शापदोषो भविष्यति॥२५८॥ रामोऽपि जयशर्माणमुवाचलेलितं वचः॥ ॥ राम उवाच ॥ ॥ केन मे कर्णपीडा च निद्रात्यागश्च केन च ॥ २५९ ॥ कृतस्तद्रद् भो विप्र नो चेच्छापं ददामि ते ॥ ्इति रामवचः श्रुत्वा जयशर्मा द्विजाकृतिः ॥ २६० ॥ उवाच वचनं सत्यं रामायामिततेजसे ॥ ॥ जयसेन उवाच ॥ <sup>ः</sup>स्वामिनिद्रावसाने तु.मया तु विकृतः कृतः ॥ ॥ २६१ ॥ अस्रविद्या मया त्यका छोकछोकाहळे परा ॥ तदाहमुत्संगो-तल दृष्टः केन विषाग्निना ॥ २६२ ॥ तेनैव स्फोटितात्संग-गतं च रुधिरं बहु ॥ ममोत्संगामिना कर्णे पीडा जाता तव प्रभो॥२६३॥ तेन त्वया त्याजिता च निद्रा मे त्वं क्षमाकुरु॥ इति तस्य वर्चः श्रुत्वा विलोक्य रुधिरं बहु ॥ २६४ ॥ धैर्यं तस्य च तज्ज्ज्ञात्वा नायं विप्रोहि मन्यते ॥ यथा विप्रस्य रुधिरं न तथा क्षत्रियस्य च ॥ २६५ ॥ विप्रस्य रुधिरं शीत-

काट खडा रह्या ॥ २५७ ॥ और कहने लगा कि गुरु जागृत हुवेहें अच्छा हुवा अब शाप होवेगा ॥ २५८ ॥ रामभी जागृत होके जयशम्मीकृं कहतेहें हे शिष्य! मेरे कानकृं पीडा और निदाभंग किसने किया सो कह ॥ २५९ ॥ नहीं तो शाप देऊंगा पेसा रामका वचन सुनते जयशमां कहताहै हे स्वामिन आपको निदा आई उसवखत एक विचार मेंने किया ॥ २६० ॥ १६१ ॥ अख्रविद्या मेंने छोड़ी तब लोकमें बड़ी गडबड़ होनेलगी इतनेमें कोई जतूने मेरे उत्संगकृं नीचेसे दंश किया ॥ २६२ ॥ उसमें मेरा उत्संग फूटा रुधिर बहुत गया वो उत्संगकी गरमीते आपके कर्णकृं पीड़ा हुई होवेगी ॥२६३ ॥ उससे आपने निदात्याग किये मेरा अपराध क्षमा करो ऐसा जयशम्मीका वचन सुनके और रुधिरस्त्राव भी बहुत हुवाहै सो देखके ॥ २६४ ॥ उसका धैर्य देखके मनमें विचाराकिया कि यह ब्राह्मण नहीं दीखता जैसा ब्राह्मणका रुधिर रहताहै वैसा क्षत्रियका नहीं है ॥ २६५ ॥ ब्राह्मणका रुधिर शितल रहताहै

मुणं क्षत्रकुलस्य च ॥ रक्तं रक्तात्परं धैर्यं को विप्रो धैयवान्मेवत् ॥ २६६ ॥ इत्थं विचार्य तज्ज्ञात्वा प्रोवाच जयसेन-कम् ॥ ॥ राम उवाच ॥ ॥ कस्त्वं क्षत्रियदायाद निद्राभंगस्त्वयाकृतः ॥ २६७ ॥ धेर्यण महता त्वं हि ह्यशत्रौ तान् युनिक्ष च ॥ ममाज्ञामथ चोछंध्य कृतं कर्म महत्तरम् ॥२६८॥ वद सत्यं तु विप्रो वा क्षत्रियो वा कथं वद् ॥ एत-द्रामवचः श्रुत्वा सशरो जातवेपथुः ॥ २६९ ॥ उवाच रामं शरणे सर्वं त्वं वेत्स भागव ॥ मारणे तारणे दक्षस्त्वद्धीनोस्यदं मुने ॥ २७० ॥ ब्राह्मणत्वं द्धीचेश्र क्षत्रियो विषयात्तव ॥ ब्रह्मक्षत्रोस्म्यदं जातो यथेच्छ्रिस तथा कुरु ॥ २७९ ॥ एवं रामेण तद्राक्यं श्रुतं तद्धर्यमाद्रात् ॥ ज्ञातोऽयं क्षत्रियः श्रुत्रो मारयेऽदं सुतं यदि ॥ २७२ ॥ तिर्दं येनापि वेदाश्र अधीता ब्राह्मणो भेवत् ॥ इनने ब्रह्महत्त्यास्याद्रक्षणे चाप्रतिज्ञता ॥ २७३ ॥ कर्तव्यं चोभयं तत्र भवेद्छोके विपूज्यता ॥

अत्रियका उष्ण रहता है इसवास्ते एकको इसका रुधिर उष्ण दूसरा वैर्ध इसवास्ते यह बालण न होवे ॥२६६॥ ऐसा जानके राम कहते हैं अरे तू कौन अत्रियपुत्र है मेरा निद्राभंग किया ॥ २६७ ॥ वैर्ध तेरा वडा है और शत्रुविना शस्त्रिवचा चलाई मेरी आज्ञा उल्लंघन करी वडा महत्कर्म किया ॥ २६८ ॥ इसवास्ते तू बालण है सो सत्य बोल । ऐसा रामका वचन सुनेत कंपारमान होयके ॥ २६९ ॥ कहने लगा हे राम ! तुम सब जानते हो तुम्हारे शरण आयाहूं तुम मारो या तारो तुम्हारे आधीन हूं ॥ २७० ॥ द्धीचिसे बालण हूं और तुम्हारे उपदेशकर्मसे अत्रिय भया इसवास्ते में बलाशत्र भया आगे तुम्हारी इच्लामें आवे वैसा करो ॥ २७१ ॥ ऐसा जयशर्माका वचन सुनके रामने जान लिया कि यह अत्रियबालक है ॥ २७२ ॥ जो कभी इसकूं मारताहूं तो वेदशास्त्राध्ययन किया है बालण हवा मारनेसे बलाहत्या होवेगी और जो रक्षण करताहूं तो मेरी प्रतिज्ञा भंग होती है ॥ २७३ ॥ दोनों बात कैसे होवे मेरेसे इसकूं अस्त्रविद्याप्राप्त भई है सो मरेगा क्या मरनेका नहीं ॥ २७४॥

मत्तः प्राप्तास्त्रविवरो मृत्युं कि प्राप्तुतेधुना ॥२७४ ॥ शस्त्रास्त्र-विफले शापो दीयतां मा विलंबितम् ॥ राम उवाच ॥ ग्रुप्तो ज्ञातिवधनेव मृत्युभीतो द्विजोऽभवत् ॥ २७५ ॥ मारये तर्हि दासस्त्वं शृणु त्वं शापकारणम् ॥ मत्तः प्राप्तास्त्रविद्या या निष्फलास्ता भवंति ते॥२७६॥ ब्रह्मक्षत्रियनाम्ना हि विचरस्व यथासुखम्॥ इति रामस्य तच्छापं श्रुत्वा च जयसेनकः ॥ २७७ ॥ ननाम चरणो तस्य प्रार्थयामास दुःखितः ॥ तव सेवाफलं राम कि मां दुःखतरं भवत् ॥ २७८ ॥ ममास्त्र-विद्यानाशे च देहनाशं करोम्यहम् ॥ कि जीविते क्षत्रियाणाम्यतस्त्वं जहि माद्रुतम् ॥ २७९ ॥ राम उवाच ॥ माभेषीभूप सहसा कथचिन्मच्छापरूपं विफलं न तद्भवत् ॥ अहं हि यास्यामि महेंद्रपर्वते त्वं प्रच्छतामाद्यु ऋषिं द्धीचिम् ॥ ॥ २८० ॥ सारस्वतात्प्राप्तवदोऽसि च त्वं मत्तः प्राप्तः शस्त्र-विद्याससूहम् ॥ जातो लोके ब्रह्मक्षत्रस्य मूलं द्धीचिस्त्वां वक्ष्यते मूलमंत्रम् ॥ २८९ ॥ इत्युक्का च गते रामे जयसे-

इसवास्ते विद्या निष्फल हो ऐसा जलदी शाप दिया चाहिय। राम कहते हैं जयशर्मा ज्ञातिवधके निमित्तसे ग्रुप्त रहा और मत्यक्ष मृत्युके भयके लिये ब्राह्मण भया॥२७५॥ जो अब तेरेकूं मारताहुं तो मेरा दास है इसवास्ते शाप देताहुं कि मेरे पास जितनी शखाविद्या पढीं सो निष्फल होवेगी ॥ २७६ ॥ और ब्रह्मक्षत्रिय नामसे जगतेमें फिरो ऐसा रामका शाप सुनके जयसेन ॥ २७७ ॥ साष्टांग नमस्कार करके प्रार्थना करने लगा हे राम ! तुम्हारी सेवाका फल क्या दुःखक्तप होवेगा? ॥ २७८॥ मेरी अखाविद्या जो नाश पाई तो में देहत्याग करूंगा क्षत्रियोंकूं अखाविना जीना व्यर्थ है इसवास्ते मेरेकूं भी मारो ॥ २७९ ॥ तव राम कहतेहें हे राजन् ! तुभयभीत होवे मत मेरा शाप तो कुल मिथ्या होवेगा नहीं इसवास्ते द्यीचिके पास जाव ॥ २८० ॥ इनसे तेरेकूं वेदविद्या प्राप्त भईहें और मेरेसे शखाविद्यापाप्त भई इसवास्ते लोकमें ब्रह्मक्षत्रजाति कर मूल तू भया है और द्यीचि तेरेकूं मूलमंत्र कहेंगे ॥२८१॥ ऐसा कहके राम तो

नाथ गंडकीम् ॥ मर्त्तुकामोभ्यगात्तत्र गौतमस्तमथात्रवीत् ॥ २८२ ॥ उत्तिष्ट नृपशार्दूल गच्छ सारस्वतं प्रति ॥ स ते मनोगतां विद्यामुपदेक्ष्यति निश्चितम् ॥ २८३ ॥ तेन मंत्रप्र-भावेण ब्रह्मक्षत्राह्मयं पद्म ॥ प्राप्स्यसि त्वं सदा लोके वंधुना सहितः परः ॥१८४ ॥ एतावदुक्तवा वचनं गृहीत्वा तं करेण च ॥ गौतमस्तु द्धीचिश्च प्राप्तवान् ऋषिसंसदि ॥ २८५॥ स गौतमं नृपं हङ्घा दधीचिवांक्यमब्रवीत किचत्ते नाम सुम्वस्ति चिरादृष्टोऽसि पुत्रक ॥ २८६ ॥ मुखकांत्या तवैवात्र दुर्मना इव लक्ष्यसे ॥ २८७ ॥ श्रुत्वा द्धीचेर्वचनं स राजा दुःखेन युक्ते। वचनं च साद्रम्॥ उवाच शापं भृगुवंशकेतोर्वनांतरे यत्कृतकर्मगर्धम् ॥ २८८॥ एतस्मिन्नंतरं काले बंधवः समुपागताः ॥ ऋषीणां पश्यतां तत्र प्रोवाच मधुरं वचः ॥ भ्रातृणां पश्यतां कापि दधीचि ऋषिसत्तमम् ॥ २८९ ॥ जयसन उवाच ॥ किं जीवितं क्षत्रियाणां वंघूनां परिशोचताम् ॥ भागवात्प्राप्तविद्योहं तस्माच्छापमवातवान् ॥ २९० ॥ अतो ब्रह्मसुतातीरे

महेंद्रपर्वतके ऊपर चछेगये और जयसेन देहत्याग करनेक वास्ते गंडकी नदी ऊपर आयो तब गोतम ऋषि कहते हैं ॥ १८१॥ अरहे नृप! काहेके वास्ते देहत्याग करता है सारस्वतद्धी चके पास जावो तेरे मनकी इच्छा पूर्ण करेंगे उनके मंत्रप्रतापसे तेरे बंधु सहवंत्रमान जगत् में ब्रह्मक्षत्रिय पद्वी कूं पावेगा ॥ १८८ – १८४ ऐसा कहके जयसेन का हाथ अरके गीतम ऋषि द्धी चि ऋषिके पास आये ॥ १८८ ॥ तव गोतम सहित जयसेन कूं देखके द्धी च पूछते हैं हे जयसेन! पुत्र त् कुश्च तो है बहुत दिन गये वाद आज तेरे कूं हेखा ॥ २८६ ॥ तु उदास का हेसे दीस्वती है सो मेरे कूं कहो ॥ २८७ ॥ तव जयसेन वर्श्च प्रश्चरामका जो शाप भया वो सब वृत्तांत वर्णन किया इतने में चारों भाई आये ॥ ॥ १८८॥ चारों भाई अवसव ऋषि देखते हैं उनके सामने सारस्वतद्धी चक्कं मधुरता से जयसेन कहता है ॥ २८९ ॥ हे ऋषि! जिसके आई बंद शोक करते हो वें उसका जीना व्यये है रामसे शस्त्रविद्या मिली फिर उन्हों का ही शाप हुवा ॥ २९०॥ इसवास्ते सर-

प्राणांस्त्यक्ष्यामि निश्चितम् ॥ इति तद्भचनं श्रुत्वा द्घीचि-स्तमुवाच ह॥२९१॥शृणु त्वं मम वाक्यं हि माकाषीःसाहसं च तत्॥पुरोहितमृषि कंचित्कुरुष्व नृपनन्दन ॥२९२॥पुरो-हिते कृते पश्चाज्जपसिद्धिभविष्यति ॥ विना पुरोहितेनापि मंत्रसिर्द्धिन वै भवेत् ॥२९३ ॥ पुरोहितः कथं भाव्यो वेत्ता भूतभविष्ययोः ॥ शापानुयहकारश्च स पुरोहित उच्यते ॥ २९४॥ अतस्त्वं त्वरया राजन् पुरोहितमुपात्रज् ॥ तदुक्त-वचनं श्रुत्वा राजोवाच तदा ऋषिम्॥२९५॥ एतत्त्वेव सकलं तस्मात्त्वं मे गुरुभव ॥त्वं पिता त्वं च जननी पालितःपोषि-तस्त्वया ॥२९६॥त्वया चाध्यापिता वेदाः पौरोहित्यं कुरु-ष्व ह ॥ ॥ द्धीचिरुवाच ॥ ॥ पौरोहित्यं क्षत्रियस्य तथा कर्तुं न शक्यते॥२९७॥ यजमानस्य यत्पापं तत्पापं तु युरोहिते ॥ यदि त्वदिच्छा स्याच्चेंद्वे तहींकं शृणु मद्रचः॥ ॥२९८ ॥ मद्रंशजो द्विजः कश्चित्त्वद्वंशः क्षत्रनंदनः ॥ तेन्यो-न्यं तु गुरुत्वेपि तथैव यजमानके ॥ २९९ ॥ कुर्वंति चेद्रिदा

स्वती नदीके किनार निश्चय करके प्राणत्याग करताहूं ऐसा वचन सुनते द्वीच कहते हैं ॥ २९२ ॥ हे जयसेन ! ऐसा साहस कर्म मत करो मेरा वचन श्रवणकर और एक पुरोहित कर ॥ २९२ ॥ पुरोहित करनेसे जपिसी हि होवेगी गुरु विना मंत्रिसा है होती नहीं है ॥ २९३ ॥ पुरोहित करनेसे जपिसी है होवेगी गुरु विना मंत्रिसा है होती नहीं है ॥ २९३ ॥ पुरोहित कर चाहिये जो मूत भाविष्य वर्तमानकालकूं जाने और शाप देनेकूं अनुग्रह करनकूं जो समर्थ उसकूं पुरोहित करना॥ २९४॥ इसवास्ते हे राजा ! अब जलदी तू पुरोहित कर तब राजा सारस्वतद्धी चकूं कहते हैं ॥ २९५ ॥ हे ऋषि ! यह पौरोहित्य आपहीकरों मेरे गुरु हो माता पिता तुम हो पालन पोषण तुमने हमारा कियाह ॥ २९६ ॥ वेद तुमने पढाया है इसवास्ते पौरोहित्य करना उत्तम नहीं हैं ॥ २९६ ॥ वेद तुमने पढाया है इसवास्ते पौरोहित्य करना उत्तम नहीं हैं ॥ २९०॥ काहेसे कि यजमानका जो पाप वह पुरोहितकूं होताहै परंतु तेरी जो ऐसी इच्छा है सो मेरा एक वचन सुन ॥ २९८॥ मेरे वंशका कोईभी बाह्मण और तेरे वंशका कोई भी कित्रय वो परस्पर गुरु यजमानके भावसे रहना ॥ २९९॥ और जो कभी भेद

भेदं ते वै निरयगामिनः ॥ तद्वंशत्रह्मक्षत्रो वा तथा सारस्वता-ह्नकः ॥ ३०० ॥ एकीकृत्य चरिष्यंति मद्राक्यं नान्यथा भवेत्॥सारस्वतस्य वंशस्य पद्यूजापरो यदि ॥३०१॥ भवि-ष्यति च राजेंद्र करिष्यामि गुरुव्रतम् ॥ एतद्राक्यं तद्राकण्यं हषेंगोवाच तं नृपः॥३०२॥ त्वद्वाक्यमन्यथा कर्तुं कश्चिन्मद्वं-शजो नृपः ॥ कर्म कुर्याद्विहाय त्वां तस्य वंशक्षयो भवेत् ॥ ॥३०३॥ पातालः स्वर्गतां यातु पृथिवी जलह्रपताम्॥शेषोऽपि रज्जुतां यातु मद्राक्यं नान्यथा भवेत् ॥३०४॥ अतस्त्वं मम वंशे च भार्गवे ब्रह्मक्षत्रजे ॥ पौरोहित्यं सुखेनाशु कुरुष्व सुस-माहितः ॥ ३०५ ॥ ॥ द्घीचिरुवाच ॥ ॥ त्वद्राक्यसत्येन सुपूजितोऽहं मद्रक्यासत्येन सुपूजितस्त्वम् ॥ अध्वनमारभ्य दिनानि यावत्पुरोहितोऽहं तव संप्रवृत्तः॥ ३०६॥ त्वं राजन् हिंगुलां दीक्षां गृह्णीष्व नृपनंदन ॥महामंत्रं विना राजन हिंगुले दर्शनं न हि ॥३०७॥ भवतीति प्रयत्नेन उपोध्याराधनं कुरु॥ इत्युका तां ददौ विद्यां द्वात्रिंशदक्षरां च तान् ॥ ३०८ ॥ हिंगु-लादीक्षामंत्रः॥ ॐहिंगुले परमहिंगुले अमृतहृपिणि तनुश-रखगें तो नर्कवासी होवेंगे तेरे वंशके जो ब्रह्मक्षत्रिय और मेरे वंशके जो सारस्वतदधीन ॥३००॥ यह दोनों एक मिलकर रहना मेरे क्वनकूं उल्लंघन करना नहीं सारस्वतः ब्राह्मणके पादपूजामें जो तत्वर रहेंगे तो में पौरोहित्य करताहूं ऐसा ऋषिका वचनः सुनते बडेइर्षसे जयसेन राजा कहताहै हे ऋाषि!मेरे वंशका कोईभी राजा तुम्हारे वंशस्थ पुरोहितकूं त्याग करके जो कर्मकरेंगे तो उन्होंका वंशक्षय होवेगा ॥ ३०१-३०३ ॥ एकवखत न होनेकी बात होवे पातालस्वर्भमें जायके बैठे पृथ्वी जलहर होजावे शेष स्त्रतंतु सरीखा होजावे परन्तु मेरा वचन कभी मिथ्या होनेका नहीं॥३०४॥इसवास्ते यह ब्रह्मक्षत्र जो भागववंशहै उसमें आप सुखसे पौरोहित्य करो ॥३०५॥ सारस्वत-द्वीच कहतेहैं हैराजा! तेरे सत्यवचनसे में पूजित हुवा और मेरेवाक्य सत्यसे तूं पूर्ण हुवा इसवारते आजराजसे वल्पांतपर्यंत तेरा पुरोहितभया॥३०६॥ अवत् हिंगुलादेवीकी दीक्षा छेवो महामन्त्र विना देवीके दर्शन होनेके नहीं ॥ ३०७॥ इसवास्ते उपोष्ण करके मंत्राराधन कर ऐसा वहके वत्तीस अक्षरात्मक ॐाहेंग्रुळे परमहिंग्रुळे अमृतरूपि-

किमनःशिवे श्रीहिंगुलाये नमः स्वाहा॥ एवं तान् दीक्षितान् सर्वाच् गृहीत्वा ऋषिसत्तमः ॥३०९॥ जगाम हिंगुलाक्षेत्रंदेवी-इशिनकाम्यया ॥ ऋषिभिः सहितास्ते वै तेषुस्तत्रमहत्तपः॥ ॥ ३१०॥ एवं समाराधयतां द्वादशाब्दव्यतिकमात् ॥ परि-त्रष्टा जगन्माता प्रत्यक्षं प्राहः हिंगुला ॥ ३१३ ॥ ॥ श्रीहिंगु-ळोवाच ॥ ॥ प्रसन्नाहं∶शृणुध्वं वो वरान् कामपरायणान् ॥ ॥ जयसेन उवाच ॥ ॥ शस्त्रविद्या विनष्टा मे भागवस्य च शापतः ॥ ३१२ ॥ तस्मादंब कृपां कृत्वा शस्त्रास्त्राणि प्रदीय-ताम् ॥ ॥ देव्युवाच ॥ ॥ भार्गवस्य च शापो हि अन्यथा स कथं भवेत् ॥ ३१३॥तथापि कथयिष्यामि हितं तव मही-पते ॥ नग्नो भव महीपालं बंधुभिः सहितः ग्लुचिः ॥ ३१८॥ सुष्टि बद्धा पुष्पफेलैः शर्ण्ये भगह्रपके ॥ प्रविश्य च सुपुण्ये-न मद्रगे पूजनं कुरु ॥३१५॥ इदं भगं मत्स्वरूपं रामेण पूजितं प्रा॥ मद्योनिगस्तु पुरुषो मातृयोनौ न गच्छति ॥ ३१६॥ एतस्माद्रर्षसाहस्रं वंधुभिः परिवारितः ॥ राज्यं कुरु महाराज नगरस्थानजं शुभम्॥ ३१७॥इमान् सारस्वतान्

णि तनुशक्तिमनःशिवे श्रीहिंगुडाये नमः स्वाहा यह मंत्रविद्याका उपदेशपांची पुत्रीं के किया पीछे उन सर्वोक्कं लेके ऋषि॥ ३०८ ॥३०९ ॥ हिंगुडाक्षेत्रमें आय सब तप-श्चर्या करने छगे ॥ ३१० ॥ जब बारहवरस हुवे तब देवी पत्यक्ष होके कहने छगी ॥३१९॥ हे क्षित्रय! मनेष्मित वरदान मांगी जयसेन कहताहे हे देवी! परशुरामके शापसे मेरी शस्त्रविद्या नष्ट हो गईहै ॥३१२॥ सो तुम कृषाकरके शस्त्रास्त्र देवो हिंगुडा कहतीहे हे नृप ! परशुरामका शापतो मिथ्या होनेका नहीं ॥३१३॥ तथापि तेरा हित कहती हूं सुन हे राजा तेरे वंधुसहवर्तमान नम्न होयके पवित्रतासे॥३१४॥ हाथमें फडणुडपकी मुटी वांवके भगरूपी मेरे स्थानमें प्रवेश करके पूजा कर॥३१५॥यह भगस्यान मेरा स्वरूपेह जो मेरी योनिमें आया उसकूं पुनर्जन्म होता नहीं ॥ ३१६ ॥ इस पूजाके प्रतापसे वंधुसहवर्तमान हजार वर्षपर्यंत नगरस्थानका राज्य कर॥ ३१९॥ सारस्वत

पूजयस्व ममाज्ञया॥ब्राह्मणस्य यथा कर्म यथा वे क्षत्रियस्य च ॥ ३१८ ॥ त्रह्मक्षत्रस्य यत्कर्म चाथर्वणविधि चर॥त्वद्वंशो कुशमाताहं जाता वृद्धिफलप्रदा ॥३१९॥ मत्पूजा शारदी चैव होमविप्राग्नितर्पणैः॥कर्तव्या नियते काले मम संतोषकारिका ॥ ३२० ॥ मांसेन सुरया वापि पायसेन घृतेन वा॥ प्रत्रपौत्रधनादीनां लाभदा च भवाम्यहम् ॥ ३२१ ॥मन्त्रस्य मम वै राजन्नृषिराथर्वणो महान् ॥ चतुर्भुजं त्रिनयनं स्मर त्वं नृपनंदन ॥ ३२२ ॥ तथैव तव वंशेषु मज्जनमदिवसे कचित् ॥ विहर्षो नैव सतिष्ठे छदीच्छेच्छ भमात्मनः ॥३२३॥ अत ऊर्ध्वं च राजेंद्र राजानो दश भाविनः ॥ ते निरस्नाः शस्त्रहीना विचरंतो महीतले ॥ ३२४ ॥ तदाहं विश्वकर्माणं त्रेरयाम्युपजीवने ॥ एतेषां मंत्रशस्त्राणि उपजीवनि-कानि च ॥ ३२५॥ विद्घ्यति तदा, लोके सौख्यं भविष्यति ॥ उत्तिष्ठ त्वं महाराज श्रातृभिः परि-वारितः ॥ ३२६॥ गच्छस्व नगरस्थाने गुज्यं कुरु स्व-वंशजम्॥एतावदुक्तवा वचनं देवी चांतिहिता तदा ॥ ३२७॥

ब्राह्मणोंकी पूजा कर और ब्राह्मणका जो कर्म और क्षात्रियका जो कर्म॥३१८॥वैसा ब्रह्मक्षित्रयका कर्म आर्थवणिविध आचरण करो तुम्हारे वंशमें कुलदेवी कुशमाता नामकी में फल देनेवाली हूं ॥ ३१९ ॥ शारदीनवरात्रमें द्रवरसकूं मेरी पूजा करना होम करना ब्राह्मण भोजन करवाना ॥ ३२० ॥ मांस मिद्रा दूधपृति मेरा संतोष किया तो उन्हें।कुं पुत्रपीत्र धनका लाभ देनेवाली होऊंगी ॥ ३२१ ॥ हे राजा ! मेरे मंत्रकी देवता आर्थ्यण ऋषिहें त्रिनेत्र चतुर्भुजका तू ध्यान कर ॥ ३२२ ॥ और मेरे जनमके दिन तेरे वंशमें जो पुरुष है उसने अपने कल्याणकी इच्छा होवे तो शो कातुर रहना नहीं ॥ ३२३ ॥ तेरे उपरांत दशराजा होवेंगे वे वेदशास्त्रहीन भूमिमें फिरेंगे ॥ ३२४ ॥ तब तुम्हारे उपजीविकार्थ विश्वकर्माकुं भेजूंगी वो दशोंके उपजीविकार्थ शस्त्र होवेंगे ॥३२५॥ उनसे तुमको सुख होवेगा हे राजा ! ऊठ सबोंकुं लेके॥३२६॥ नगरस्थानमें जायके राज्य कर । इतना कहके देवी अंतर्धान भई॥ ३२७ ॥ फिरऋषिन

तेपि सर्वे सऋषयो यात्रांकृत्वा यथाविधि॥ नगरस्थानमागत्य राज्यं चकुः प्रहर्षिताः॥ ३२८॥ अतः परं विवाहं वै
चकुःस्ते पंचन्नातरः॥ तद्वंशीयाः परां वृद्धं प्राप्ताः कालेन
भूयसा॥ ३२९॥ षट्पंचाशहेशजाताः कन्याः संजगृहुश्च ते॥
ततो बहुतिथे काले म्लेच्छेंबर्बरजेर्यथा॥ ३३०॥ राज्यं हृतं
बलनेव तदा तद्वंशजा नृपाः॥विदूरथादयः सर्वे सपुत्रपञ्जबांध्य
वाः॥ ३३९॥ ताहिता म्लेच्छवेर्गश्च आशापूर्णाविकांययुः॥
तत्र द्वो च महामुख्यौ श्रुतसेनविदूरथौ॥ ३३२॥ देवीमारा
धयतौ द्वौ द्वादशाब्दमहर्निशम्॥ परितुष्टा जगद्धात्रीवचनं
तौ प्रति द्विज ॥ ३३३॥ देव्युवाच॥ ॥ भो भोः क्षत्रियदायादाः श्रुयतां पूर्वकारणम् जयसेनाय कथितं तद्वदाचरतां ध्रुवम् ॥ ३३८॥ ब्रह्मक्षत्रा भवंतो वै पूर्वं जाता ममाज्ञ्या॥
न शस्त्राणि न चास्त्राण प्रभवंति कदाचन ॥ ३३५॥ रामशापात्परे काले कि बाहु स्वस्य कारणम्॥ इतितौ देविवाक्यं
च श्रुत्वा दुःखेन चेष्टितम्॥ ३३६॥ ऊचुस्तुस्तौ पुनर्देवीम-

सहर्तमान जयसेनादिक सब यथिविधि यात्रा करके नगरस्थानमें आयके राज्यकर-नेलगे ॥ ३२८ ॥ पीले पांचों भाइयोंने विवाह किया वंश वृद्धिगत हुवा, लप्पन देशकी कन्या जिनोंने प्रहण करी ऐसे बहुतकाल गये बाद बलूचिस्थानमें मुसलमानोंने बला-कारसे ॥ ३२९ ॥ ३३० ॥ नगरस्थानका राज्य छीन लिया तब जयसेनके वंशस्थ विदूर्णादिक जो थे बोह अपने स्त्रीपुत्रादिकों कुं लेके ॥ ३३९ ॥ आशापूर्णा देविके नजदिक गये उन सर्वोमें श्रुतेसन विदूर्थ यह दोनों मुख्य थे॥ ३३२ ॥ उन्होंने बारा-बरस देविका आराधन किया तब देवी प्रसन्न होयके कहतीहै ॥३३३॥हे क्षत्रियपुत्र पूर्वका कारण सुनो जयसेनकूं मेंने जसा कहाहै वैसा तम आचरण करो ॥ ३३४॥ तम ब्रह्मशत्रिय भयहो अखशस्त्र तमकुं प्रताप देनके नहीं ॥३३५ ॥ रामके शापसे तम्हारा पराक्रम तम्हारा हाथ है तो दुःखी होनेका क्या कारणहै तब वो दोनों बड़े दुःखी होयके कहने लगे ॥३३६॥ हे माता! फिर हमारी जीविका कसे चलेगी हम

स्मद्वृत्तिः कथं भवेत् ॥ न वयं क्षत्रधर्म वै त्यजामः प्राप् कटे ॥ ३३७ ॥ कथं ब्रह्मपरं धर्म योजनाध्यापनादिकम् ॥ न कुर्व इति तद्राक्यं श्रुत्वा सा जगदंबिका ॥३३८॥ आहू-य विश्वकर्माणं वचनं चेदमब्रवीत् ॥ ॥देव्युवाच॥इमौ क्षत्रि-यदायादौ निरस्रौ शस्त्रसंयुतौ ॥ ३४९ ॥ अतोऽनयोर्जी-विकोपायं त्वं चिंतयमाचिरम् ॥ इति श्रुत्वा वचो देव्या विश्वकर्मा महीभृतौ॥३४०॥ उवाचाऽऽनीयतां वत्सौ धनुर्बा-णादिकानि च ॥ तथा तद्रचनं श्रुत्वा पूजयित्वा प्रजापतिम् ॥३४१॥ धनुर्बाणं तथा खड्गं पर्ज्ञुं शक्तिमेव च ॥ मुशळं च तथा कुंतं लांगलं च न्यवेद्यत् ॥ ३४२ ॥ स्थापयामास विश्वकर्मा समंत्रकम् ॥ पूजियत्वा तु शस्त्राणि उपजीव्यं पराणि च ॥ ३४३ ॥ अकरोद्धिश्वकर्मा वै देवीवा-क्यप्रसादतः ॥ उपजीव्यपराण्येव अष्टशस्त्राणि चादरात ॥ ३४४ ॥ अकरोत्त्वाष्ट्रशिल्पाय जीवनं जीविकां च सः घनुषा घनुषीकृत्वा बाणस्य शिल्पिनं तथा ॥ ३४५ ॥ ख-ड्गस्यारां च परशोर्नेतन्यां च तथाकरोत् ॥ मंथलो लांगल-स्यैव मुशलस्य वरारुयया ॥ ३४६ ॥ शक्त्या ऋक्षस्तथा

क्षात्रिपधर्म छोडनेके नहीं ॥ ३३७ ॥ और दानप्रतिप्रह यज्ञ करवाना वेद पढवाना यह ब्रह्मवृत्तिभी करनेके नहीं । तब देवीने ॥ ३३८ ॥ विश्वकर्मा कूं खुलायके कह्यों कि यह क्षित्रयपुत्र हैं इनों कूं शखाविद्या नहीं है इसवास्ते उपजीविका दिखाव तब विश्वकर्मा देवीका वचन सुनके राजपुत्रकूं कहने छो ॥ ३३९ ॥ ३४० ॥ हे पुत्र ! तुम धनुष्य वाण आदि करके सब शख लाव तब विश्वकर्माका वचन सुनके उनकी पूजा करके ॥३४९॥ धनुर्वाण तरवार फरसा शक्ति मुसल लोहोंगी लांगल यह शख विश्वकर्माके सामने रख दिये ॥ ३४२ ॥ किर विश्वकर्माने समंत्रक उन शखोंका स्थापन करके मुजा किये और जो ब्रह्मक्षत्रियोंकी उपजीविका थी॥३४३॥ वह आठ शखोंके चलाई नाना प्रकारकी कारीगरीके काम करना शखोंका व्यापार करना पाषाणके उत्तर रल वनायके वेचना यह आदि लेके अनेक जो मेरे शाखमें शिलपविद्या है वह

चक्रे द्विधा कृत्कुंतलस्यच ॥ लक्षं वसु गां च तथा पत्रं केत-किसंभवम् ॥ ३४७॥ पाषाणस्तीक्ष्णशस्त्रेषु अग्निसंचरण द्दौ ॥ एतानि संघशस्तेन दत्तानि विश्वकर्मणा ॥ ३४८॥ ऋषीणां च पुरोभागे दत्त्वा चोवाच चांविकाम् ॥ विश्वकर्मो-वाच ॥ क्षत्रियश्चर्षिसंसर्गाजातो मूर्द्धावसिक्तकः ।। ३४९ ॥ ब्रह्मक्षत्रस्य धर्मे वै अधिकः स प्रकीर्तितः 11 340 11 अश्वं रथं हस्तिनं च वाहनं तस्य तद्भवेत् ॥ अथवा काष्ठ-शिरूपं च शिम्लेरेतैः प्रकरूप्यताम् ॥ ३५१ ॥ जीवनार्थं सदा कार्यो धान्यसंग्रह एव च॥ जीवनार्थं सुसंगृह्य कर्तव्यं चोप-जीवनम् ॥३५२॥ अश्वं रथं गजं धेनुं तथा कन्यां च दासि काम् ॥ लाक्षारागोद्भवं कर्म परं मुद्रापकारकम्॥ ३५३ ॥ घृतं क्षौद्रं तथा सर्वांस्तैलेन रहितान् रसान् ।। घनुर्वाणं च शस्त्रं च तथा धादुम्यं न च ॥३५४॥ स्वीकुर्यायजीवनार्था ब्रह्मक्ष त्रकुले परे ॥ इत्युक्ता विश्वकर्मा वै स्वर्गलोकमथागमत् ॥३५५॥ देव्युवाच ॥ ॥ वचनं श्रूयतां वत्स यदुक्तं विश्व-कर्मणा ॥ तदन्यथा च यः कुर्याद्भ्रश्यते च निजात्कुलात् ॥

उपजीविकार्थ होवेगी ऐसा कहके देवीकूं विश्वकर्मा कहतेहें यह क्षत्रिय ऋषिसंसर्गसे उत्पन्न भया है सो मूर्झाविसक्त जाति भया॥ ३४४-३४९॥ परंतु ब्रह्मक्षत्र धर्ममं अधिक है अथविणका जो उपवेद विश्वकर्मा शास्त्र उससे जीविका और वो वेदसे नित्यनिनिक्तिक सब वेदोक्त कर्म करना॥ ३५०॥ घोडा हाथी रथ यह वाहन करना पूर्वोक्त शस्त्रोंसे छकडेका काम करना॥ ३५१॥ अथ उपजीविका वास्ते धान्यका व्यापार करना॥ ३५२॥ घोडा हाथी रथ गी कन्या दासी इनका जीविकार्थ संग्रह करना छाखका रंग निकाछके रंगना कपडेपर छापे डाछना॥ ३५३॥ धी शहत आदि छके तेछिबना सब रस जीविकार्थ बेचना और सुन्न चांदीके छुरी, वरवार, बंदूक, धनुर्वाण, यह शस्त्र पास रखके नौकरी करना निर्वाहवास्ते ऐसा कहके विश्वकर्मा स्वर्गमें गये॥ ३५४॥ ३५४॥ देवी कहती हैं हे बाछको ! विश्वकर्मी स्वर्गमें गये॥ ३५४॥ ३५५॥ देवी कहती हैं हे बाछको !

॥ ३५६ ॥ इमे सारस्वता वित्रा ब्रह्मलभ्यादयान्वये ॥ एतेषां यूजन चैव कर्तव्यं ग्रुभिमच्छता ॥३५७॥यथा विदूर्थो वंशः श्रुतसेनस्तथा तव ॥ उभौ सत्यं ब्रह्मपराः क्षत्रधमं विदुः कमात् ॥३५८॥ युष्मत्पुत्रा महिष्यां वे जायंत इत उत्तरम्॥ ते ते मद्रक्तियुक्ताश्च वसंतु स्वस्थलेषु च ॥ ३५९ ॥ एताव-दुक्त्वा वचनं तत्रैवांतरघीयत॥ऋषिभिः सहितौ तौ च श्रुत-सेनविद्रथौ ॥ ३६० ॥ जग्मतुः सहितौ ताभियौषिद्रिर्नगरं प्रति ॥ सुखेन तस्मित्रगरराज्यं तौ वै शताब्दकम् ॥३६१॥ दृष्ट्वा पुत्रान्प्रवयसात्राज्ये स्थाप्य सुविस्तरे ॥ जग्मतुस्ता-बुभौ तस्मात्रगराद्योषिदाज्ञया ॥ ३६२ ॥ हिंगुलां तौ ततो गत्वा कार्पटीयं व्रतं तथा ॥ चकाते आत्मसंसिद्धचै काले लोकमवापतुः॥ ३६३ ॥ निर्गते तु वने ताते सर्वे ते सुकुमा-रकाः ॥ किंचित्कालमथावासं चक्कस्ते नगरांतरे ॥ ३६४ ॥ एत्स्मिन्नेव काले तु वर्बरस्य बलं महत।।आगतं नगरं रोद्ध-मिति ज्ञात्वा विनिर्गताः ॥३६५॥ राजपुत्राः सपुत्राश्रसमा-र्याश्च समातृकाः ॥ यत्र यत्र सुखं जातं तं तं देशं च ते गताः ॥३६६॥ तद्देशाचारतः सर्वे जातास्ते सुकुमारकाः॥ अंगवं-11 ३५६ !! अपने कल्याणके वास्ते यह सारस्वत ब्राह्मणोंकी पूजा करना ॥ ३५७॥ जैसा विदृरणका वंश वैसा श्रुतेसनका वंश ब्रह्मक्षत्री जानो ॥३५८॥ तम्हारे आगे जो पुत्रादिक होवेंगे वे मेरे भक्त होवेंगे और जो हाल हैं सब मेरे ऊपर भावरखके अपने स्थलमें रही ॥ ३५९ ॥ ऐसा कइके देवी अंतर्धान भई पीछें वो दोनों जन ऋषि और म्बाबालक आदि सबीं कूं लेके अपने नगरमें गये सी वरस सुखबास किया ॥३६०॥ ॥ ३६१ ॥ पीछे प्रीटपुत्रोंकुं राज्य सौंप करके स्त्रियोंकी आज्ञा छेके ॥ ३६२ ॥ हिंगुडाक्षेत्रमें जायके कार्पटीका वेष लेके आत्मप्राप्ति होनेके वास्ते तप करते करते विद्रथ श्रतसेन दोनों सालोक्य मुक्तिकूं पाये ॥ ३६३ ॥ दोनोंके गये बाद सब पुत्र थोडेक वर्ष नगरस्थानमें रहे ॥ ३६४ ॥ इतनेमें बल्लाचिस्थानेक म्लेच्छनकी सेना आई और नगरकूं रोक लिया सो देखके ॥ ३६५ ॥ अपने अपने स्त्रीपुत्र मातानकूं लेके जहां जहां सुख भया वो वो देशमें चले गये ॥ ३६६ ॥ और वो देशके आचार गादिके देशे स्थितास्ते तु पुरा परे ॥३६७॥ केचिच्छस्प्रपाः केचिच्छल्पकारास्तथापरे ॥ घान्यविक्रयंकाराश्च रसविकन्यकारकाः ॥ ३६८ ॥ सुखिनः संतु ते पुत्राः सुखिनः संतु ते शिवाः ॥ ब्रह्मभ्रतान्वये जाता महाहर्षपरायणाः ॥ ३६९ ॥ एतद्रःसमुपाल्यातं ब्रह्मभ्रक्षशनकम् ॥ तथा सारस्वता वंशः श्रुत्वा कुलकरः परः ॥ ३७० ॥ अपुत्रो लभते पुत्रं निर्धनो धनवान्परः ॥ सर्वान्कामानवाष्नोति ब्रह्मलोके महीयते ॥ ॥३७१॥अथान्यं ब्रह्मभ्रत्रयज्ञातिभेदमाह-हरिकृष्णः-तथान्य- ब्रह्मभ्रस्य ज्ञातिर्या दश्यतेऽधना ॥ सापि चोत्वत्तिभेदेन विज्ञया दिजसत्तमेः॥ ३७२ ॥ तदुत्पत्तिप्रमाणे तु वाक्यानि संलिखाम्यहम् ॥ श्रीमद्रागवतोक्तानि सारभृतानि चादरात् ॥३७३॥ वैवस्वतमनोः पुत्रः पंचमो धृष्ट इत्यिष ॥ धृष्टाद्वा- र्ष्टमभूत्सत्रं ब्रह्मभूयं गतं क्षितौ ॥ ३७४॥अन्यज्ञ ॥ मनोवैर्व-

युक्त भये कितनेक अंगदेशमें कितनेक बंगालेमें आदिशब्द करके काशीप्रयागीनजाम हैदाबाद पंजाब गुजरात भरोच यह स्थानोंमें रहे ॥ ३६७ ॥ वहां जायके कितनेक शस्त्र हाथमें रखके राजाकी नौकरी करने लगे कितनेक तरह तरहकी धात काशोंकी जिल्ला बनायके बेचनेका व्यवहार करने लगे कितनेक अनाजका व्यापार रसका व्यापार किनारी गोंटेका व्यापार करनेलगे ॥ ३६८ ॥ सब सुखी भये हर्षसे निवास करते भये ॥३६९॥ हे शौनक ! तुमकूं ब्रह्मक्षत्रियका और दधीच सारस्वतका वंश कहा ॥३७०॥ जो कोई इस वृत्तांतकुं अवण करेगा तो अपुत्रकूं पुत्र निर्धनकूं धन और सब कामना प्राप्त होवेगी ब्रह्मगति होवेगी ॥३७१॥ अब और ब्रह्मित्रकुं धन और सब कामना प्राप्त होवेगी ब्रह्मगति होवेगी ॥३७१॥ अब और ब्रह्मित्रकुं धन और सब कामना प्राप्त होवेगी ब्रह्मगति होवेगी ॥३७१॥ अब और ब्रह्मित्रकुं धन और सब कामना प्राप्त होवेगी ब्रह्मगति होवेगी ॥३७१॥ अब और ब्रह्मित्रकुं धन और सब कामना प्राप्त होवेगी ब्रह्मगति होवेगी ॥३७१॥ अब और ब्रह्मित्रकुं धन और सब कामना प्राप्त होवेशी ब्रह्मित्रकुं तथा कहते उसी रीतिसे अन्या कहतेवूसरी भी ब्रह्मक्षित्रयज्ञाति इस कालमें जो ना सिकपूना आदि नगरोमें महाराष्ट्रादि सेपदायसे दीख पडतीहें वो ज्ञाति उत्पत्तिके भेदसे ब्राह्मणोंने जानना ॥ ३७२॥ उस ज्ञातियोंके प्रमाणभृत श्रीमद्भागवतोक्त सारभृत बाक्य लिखताहूं ॥ २७३॥ विस्तत्तमनुका पांचवां पुत्र धृष्टनाम करके भया उससे धार्ष्टनाम करके क्षत्रियकुल ब्राह्मणत्वकूं पाया ॥ ३७४॥ अव राक्त वेवस्ततमनुका पुत्र नभग उसका पुत्र

स्वतः पौत्रो नाभाग इति विश्वतः ॥ नाभागादंबरीषोऽभूद्धिहृपस्य रथीतरः ॥ ३७५॥ रथीतरस्याप्रजस्य भार्यायां ततवेथितः ॥ अंगरा जनयामास ब्रह्मवचिस्वनः सुतान् ॥ ३७६॥
एते क्षेत्र प्रसृता व पुनस्त्वांगिरसा स्मृताः ॥ रथीतराणां
वराः क्ष्मोपेता द्विजातयः ॥३७०॥ अन्यच्च ॥ ययातेः पंच
पुत्राणां योतिमः पुरुसंज्ञकः ॥ तमारभ्य क्षेमकांतं पुरुवंशः
प्रकीर्तितः॥३७८॥ब्रह्मक्षत्रस्य व प्रोक्तो वंशो देविषसत्कृतः॥
क्षेमक प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्त्यति व कली ॥ ३७९ ॥
एवं पूर्वोक्तवंश्यानां स्थानतादात्म्ययोगतः ॥ अद्यापि व्यवद्वीयंते ब्रह्मक्षत्रियभेदतः ॥ ३८०॥।

इति त्राह्मणोत्पत्तिमार्तण्डाध्याये त्रह्मक्षत्रियभेदवर्णनसहितं दधीचसार-स्वतज्ञाह्मणज्ञातिवर्णनं नाम प्रकरणम् ॥ २५ ॥ पद्यसं० ३३३१

नाभाग, नाभागका अंवरीष छुद्ध उसका पुत्र विरूप विरूपका स्थीतर ॥ ३७५ ॥ स्थीतरकूं जब पुत्र नहीं भया तब ग्रुक्की प्रार्थना किये तब अंगिराने स्थीतरकी भार्याके विषे पुत्र उत्पन्न किये ॥ ३७६ ॥ वे स्थीतरोंके क्षेत्रमें पैदा भये सो क्षित्रया युक्त आंगिरसंत्राह्मण ज्ञाति भयी ॥ ३७७ ॥ तीसरा भेद ॥ ययातिराजाके पांच- पुत्रोंमें जो कनिष्ठपुत्र पुरुराजा वहांसे आरंभ करके क्षेमकराजा पर्यंत पुरुवंश श्रीम- द्धागवतमें कहाहै ॥ ३७८ ॥ वो बहांक्षशत्रियका वंश देवऋषि जिनोंका सत्कार करे वो वंश कालिगुमम क्षेमक राजातक चलेगा पछि समाप्ति पोवगा ॥ ३७९ ॥ ऐसे पूर्वोक्त जो तीन भद कहेहें उन्होंके स्थानादिकोंके तादास्ययमावसे ब्रह्मक्षत्रिय नामसे अद्यापि व्यवहार कररहे हैं सो जानना जहां जहां जिनोंका अंश मिलता होवे वहां अपना भेद जानलेना ॥ ३८० ॥

इति श्रीत्राह्मणोत्पत्तिमार्तंडग्रन्थमाषामे त्रह्मक्षत्रियोंकी जुत्पत्तिसीहत दर्धाचसारस्वत त्राह्मणोत्पत्ति वर्णन प्रकरण २९ संपूर्ण ॥ अथनर्मदोत्तरवासिसारस्वतब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम् २६ अथ नर्भदोत्तरवासिसारस्वतब्राह्मणोत्पत्तिप्रसंगमाह-उक्तं च महाभारते गदापर्वणि ॥ वैशंपायन उवाच ॥ यत्रेजिवानुडु-पती राजसूयेन भारत ॥ तस्मिस्तीर्थं महानासीत्संत्रामस्ता-रकाम्यः ॥ १ ॥ तत्राप्युप्सपृश्य बलो दुत्त्वा दानानि चात्म-वान् ॥ सारस्वतस्य धर्मात्मा मुनेस्तीर्थं जगाम ह ॥ २ ॥ तत्र द्वादशवार्षिक्यामनावृष्ट्यां द्विजोत्तमान्॥ वेदानध्यापया-मास पुरा सारस्वतो मुनिः ॥ ३ ॥ जनमेजय उवाच ॥ ॥कथं द्वादशवार्षिक्यामनावृष्ट्यां द्विजोत्तमान् ॥ वेदानध्या-पयामास पुरा सारस्वतो मुनिः ॥ ४ ॥ ॥ वैशपायन उवाच ॥ । आसीत्पूर्वं मंहाराज मुनिर्धीमान्महातपाः ॥ द्धीच इति विख्यातो ब्रह्मचारी जितेंद्रियः ॥ ५ ॥ तस्थाति-तपसः शक्रो बिभेति सततं विभो ॥ न स लोभयितं शक्यः फलैर्बहुविधेरिप ॥ ६ ॥ प्रलोभनार्थ तस्याथ प्राहिणोत्पाक-शासंनः ॥ दिव्यामप्सरसं पुण्यां दर्शनीयामलंबुषाम् ॥ ७ ॥ तस्य तर्पयतो देवान सरस्वत्यां महात्मनः ॥ समीपतां महा-

अव नर्मदाके उत्तरबाज जो सारस्वतब्राह्मण हैं उनकी उत्पात्त कहतेहैं वैशेषायन ऋषि जनमेजय राजाकूं कहतेहैं कि एकसमयमें वछदेवजी तीर्थयात्रा करनेकूं निकले सो जहां तारकासुर देखके वास्त वडासंग्राम हुवा और चंद्रमाने जहां राजसूर्य यज्ञ किया ॥ १ ॥ वहां आयके स्नान करके दानपुण्य करके सारस्वत सानिक तीर्थ उत्पर गये ॥ २ ॥ वहां पूर्वमें वारावरस अनावृष्टि भई उसवस्वत सारस्वत सुनिने सब ब्राह्मणोंकूं वेद पढाये और पालन किये ॥ ३ ॥ जनमेजय राजा पूछतेहें कि वारावरस अनावृष्टि कालके विषे सारस्वत सुनिने वेद कैसे पढाये सो कहो ॥४॥ वैशं-पायन वहते है हे राजा!पूर्वमें महातपस्वी बडा बुद्धिमान जितेंद्रिय ब्रह्मचारी द्धीच नाम करके ऋषि विख्यात होता था ॥ ५ ॥ उसकी तपश्चयांसे इंद्र मयभीत होयके वरदान लोभायमान करनेकूं प्रयत्न किया परन्तु ऋषि लोभित नहीं भया ॥ ६ ॥ किर इंद्रने द्धीचऋषीकूं मोहित करनेके वास्ते अलंबुषा अपसराकूं भेजी ॥ ७ ॥ सो अपसरा ऋषि वर्षण करते थे सरस्वतीके तट उत्पर

राज सोपातिष्ठत भामिनी ॥८॥ तां दिव्यवपुषं दञ्चा तस्य-र्षेर्भावितात्मनः॥ रेतः स्कन्नं सरस्वत्यां तत्सा जग्राह निम्नगा ॥९॥ कुक्षौ चाप्यद्धद्धृष्टा तद्रेतः पुरुषर्षभ ॥ सा द्धार च तं गर्भ पुत्रहेतोर्भहानदी ॥ १० ॥ सुषुवे चापि समये पुत्र सा सरितां वरा॥जगाम पुत्रमादाय तमृषि प्रति च प्रभो ॥ ११॥ ऋषिसंसदि तं दृष्टा सा नदी मुनिसत्तमम् ॥ ततः प्रोवाच राजेंद्रद्ती पुत्रमस्य तम् ॥१२॥ब्रह्मषें तव पुत्रोऽयं त्वद्रत्तया धारितो मया॥ दृष्टा तेप्सरसं रेतो यत्स्कंत्रं प्रागलंबुषाम्॥ ।। १३।। तत्कुक्षिणा वै ब्रह्मषें त्वद्धत्तया धृतवत्यहम् ।। न विनाशमिंद गच्छेत्त्वत्तेज इति निश्चयात्।।१४।। प्रतिगृह्णीष्व पुत्रंस्वमयादत्तमनिदितम् ॥ इत्युक्तःप्रतिजग्राह प्रीतिचावाप पुष्कलाम् ॥१५॥स्वसुतं चाप्य जित्रत्तं मूर्धि प्रेम्णा द्विजो-त्तमः॥परिष्वज्यचिरं कालं तदा भरतसत्तम॥१६॥सरस्वत्यै वरं प्रादात्प्रीयमाणो महामुनिः॥ विश्वेदेवाः सपितरो गन्ध-र्वाप्सरसां गणाः॥१७॥ तृप्ति यास्यंति सुभगे तर्प्यमाणास्त-वांभसा।।इत्युक्ता स तु तुष्टाव वचोभिवें महानदीम् ॥ १८॥

वहां आयके खर्डी रही ॥८॥ तब सुंद्री अप्सराक् देखके वह तपस्वी ऋषिये तथापि सरस्वतीके जलमें उनका वीर्यस्वित होगया सो सरस्वती नदीने पुत्र इच्छाकर ऋषि का:वीर्य गर्भमें स्थापन किया ॥ ९ ॥ १० ॥ फिर नव महीने वाद पुत्र प्रसव भया उनकूं लेके वो सरस्वतीनदी दधीचके पास जायके॥ ११ ॥ सभामें वैठे हुए ऋषिकूं देखके पुत्र उनकूं देके कहती है ॥१२॥ हे ऋषि अलंबुष अप्सरांकू देखके जलमें जो तुम्हारा वीर्य स्वालत हुवा ॥ १३ ॥ सो मेंने अपने गर्भमें तुम्हारा भक्तिसे धारण किया सो तुम्हारे तेजसे नाज्ञ नहीं पाया॥ १४॥ इसवास्ते हे ऋषि ! यह शुद्धपुत्रकूं प्रहण करो ऐसा सरस्वतीका वचन सुनके बढे प्रसन्न भये पुत्रकूं प्रहण करके ॥१५॥ प्रेमसे उसका मस्तक स्ंघके विरकाल आलिंगन करके ॥ १६॥ सरस्वतीको वरदान देतेहें हे देवी ! तेरे जलसे तर्पण करनेसे विश्वेदव पित्र गध्व अप्सरा आदि सब तिस

भीतःपरमहृष्टातमा यथातच्छृणुपार्थिव ॥ प्रसृतासि महाभागे सरसो ब्रह्मणः पुरा ॥ १९ ॥ जानंति त्वां सरिच्छेष्ठां मुनयः शंसितव्रताः॥मम प्रियकरी चापि सततं प्रियदर्शने ॥ २०॥ तस्मात्सारस्वतः पुत्रोमहांस्ते वरवर्णिनि ॥तवेव नाम्ना प्रथितः प्रत्रस्ते लोकभावनः ॥ २१ ॥ सारस्वत इति ख्यातो भवि-ष्यति महातपाः ॥ एष द्वादशवार्षिकयामनावृष्ट्यांद्विजर्षभान् ॥२२॥ सारस्वतो महाभागो वेदानध्यापयिष्यति ॥ पुण्या-भ्यश्च सरिद्रचस्त्वं सदापुण्यातमाञ्चभे ॥ २३ ॥ भविष्यसि महाभागे मत्त्रसादात्सरस्वति ॥ एवं सा संस्तुता तेन वरं लब्ध्वा महानदी ॥२४ ॥ पुत्रमादाय मुदिता जगाम भरत-र्षभ ॥ एतस्मिन्नेव काले तु विरोधो देवदानवैः ॥ २५ ॥ शक्रः प्रहरणान्वेषी लोकांस्त्रीन्विचचार ह ॥ नचोपलेभेभग-वाञ्छकः प्रहरणं तदा॥ २६ ॥ यद्वै तेषां भवेद्योग्यं वधाय विवुधद्विषाम् ॥ ततोऽत्रवीत्सुराञ्छको न मे शक्या महा-सुराः ॥ २७ ॥ ऋतेस्थिर्भिदधीचस्य निहंतं त्रिदशद्विषः ॥ ऋषिश्रेष्टो याच्यतां सुरसत्तमाः ॥ २८ ॥ तस्माद्रत्वा

पाँगे ऐसा कहके वे नदीकी स्तुति करते हैं॥ १७॥ १८॥ हे महाभागे ! ब्रह्मसरोवर-मेंसे तेरा प्रवाह निकला है ॥ १९॥ वह ऋषि तेरेकूं नदीमें श्रेष्ठ जानते हैं और मेरे को भी वही प्रियहै ॥ २०॥ इसवास्ते यह तेरा पुत्र तेरे नामसे जगतमें सारस्वतमुनि ऐसा विख्यात होवेगा ॥२१॥ और वहा तपस्वी जिस वखत वारावरसकी अनावृष्टि होवेगी ॥२२॥ उस वखत सब ब्राह्मणोंको वेदपटन करावेगा और तूभी सबनिदयों-में पुण्यतम होवेगी ॥२३॥ ऐसी वह द्धाच ऋषिने स्तुति की और वरदान दिया तब सरस्वती पुत्रको लेके चलीगई ॥२४॥ इतनेक कालमें देवदैत्योंका विरोध होने लगा ॥ २५ ॥ इंद्र आयुध दूहनेक वास्ते तनिलोकमें फिरने लगा परंतु दैत्योंको मारनेके वास्ते शस्त्र नहीं मिला ॥ २६ ॥ देवोंको इंद्र कहताहै उन्होंको मारनेके में समर्थ नहींहूं ॥२७॥ द्धीच ऋषिका आस्थि मिलेतो काम होवे इसवास्ते हे देव द्धीचास्थीनि देहीति तैर्वधिष्यामहे रिपून् ॥स च तैर्याचितो-**ऽ**स्थीनि यत्नादृषिवरस्तथा ॥ २९ ॥ प्राणत्यागं कुरुश्रेष्ठ चकारैवाविचारयन् ॥ स लोकानक्षयान्त्राप्तो देविषप्रवरस्तदा ॥ ३० ॥ तस्यास्थिभिरथो शकः संप्रहृष्टमनास्तदा ॥ कार-यामास दिव्यानि नानाप्रहरणानि च ॥ ३१ ॥वत्राणि चका-णि गदा गुरून्दंडांश्च पुष्कलान् ॥ स हि तीव्रेण तपसा संवृतः परमर्षिणा ॥ ३२ ॥ प्रजापतिस्रुतेनाथ भृगुणा लोकभाविना ॥ अतिकायः स तेजस्वी लोकसारो विनिर्मितः॥ ३३॥ जज्ञे शैलगुरुः प्रांशुर्महिम्रा प्रथितः प्रभुः॥ नित्यमुद्भिजते चास्य तेजसः पाकशासनः ॥ ३४ ॥ तेन वज्रेण भगवानमंत्रयुक्तेन भारत ॥ विचुकोश विसृष्टेन ब्रह्मतेजोद्भवेन च ॥ ३५ ॥ दैत्य-दानववीराणां जघान नवतीर्नव ॥ अथ काले व्यतिकांते महत्यतिभयंकरे ॥ ३६ ॥ अनावृष्टिर्नुप्राप्ता राजनद्वादशवा-र्षिकी ॥ तस्यां द्वादशवार्षिक्यामनावृष्ट्यां महर्षयः ॥ ३७ ॥ वृत्त्यर्थे प्राद्रवत्राजनक्षुधार्ता प्राद्रवन्दिशः ॥ दिग्भ्यस्ता-न्त्रद्भतान्हञ्चा मुनिः सारस्वतस्तदा ॥ ३८॥ गमनाय मितं

तुम ऋषीके पास जायके अस्थि मांगो ॥ २८ ॥ वह अस्थिके शस्त्रसे शहुको मारेंगे तब सब देवता ऋषीके पास जाके अस्थि मांगनेलगे ॥ २९ ॥ द्धीबने उनका बचन सुनते कुछ विचार न करते प्राणत्याग करके सालोक्य मुक्तिको पाया ॥ ३० ॥ फिर इंद्रने बडा प्रसन्न होके उन अस्थिके नानाप्रकारके शस्त्र बनवाये ॥ ३१ ॥ वज्र चक्र गदा और बडे दंड ऐसे शस्त्र करवाये और द्धीच ऋषिके तेजसे इंद्र वेष्टित भया ॥ ॥ ३२॥ उनशस्त्रोंमें जो वज्रेह सो ब्रह्माके पुत्र भगुऋषी उन्होंने बडा तेजस्वी मजबूत बनाया ॥ ३३ ॥ इतनेमें सब पर्वतोंका राजा बडा प्रतापी पैदाभया उसके तेजसे इंद्र नित्य उद्दिग्निचित्त रह्माकरे ॥३४॥ फिर इंद्रने वह नारायणास्त्र मंत्रसाहितवज्रसे बडे दित्योंको मारा फिर कितनेक दिन गये बाद ॥३५॥३६॥ बारह बरसकी अनावृष्ठिका काल पडा उसके लिये अनेक ऋष शुधाकी पीडासे भयभीत होके दशदिशाओं में भागनेलगे उन्होंको देखके सारस्वतमुनीभी ॥३७॥३८॥ जानेकीइच्छा करनेलगे उस

चके तं प्रोवाच सरस्वती ॥ न गंतव्यिमतः पुत्र तवाहारमहं सदा ॥ ३९ ॥ दास्यामि मत्स्यप्रवरानुष्यतामिह भारत ॥ इत्युक्तस्तर्पयापास स पितृन्देवातास्तथा ॥ ४० ॥ आहारमकरोन्नित्यं प्राणान्वेदांश्च धारयन् ॥ अथ तस्यामनावृष्ट्यामतीतायां महर्षयः ॥ ४३ ॥ अन्योयं पिरपप्रच्छः पुनः स्वाध्याय कारणात्॥ तेषांक्षुधापरीतानां नष्टा वेदास्तु धावताम् ॥ ४२ ॥ सर्वेषामेव राजेंद्र न कश्चित्प्रतिभानवान् ॥ अथ कश्चिद्दषिस्तेषां सारस्वतमुपेयिवान् ॥ ४३ ॥ कुर्वाणं संशितात्मानं स्वाध्यायमृषिसत्तमम् ॥ सगत्वाचष्टतेभ्यश्च सारस्वतमितप्रभम् ॥ ४४ ॥ सवाध्यायममरप्रख्यं कुर्वाणं विजनेवने ॥ ततः सर्वे समाजग्रमस्तत्र राजन्महर्षयः ॥ ४५ ॥ सारस्वतं मिनश्चिमदम् समागताः ॥ अस्मानध्यापयस्वति तानुवाच ततो मुनिः ॥ ४६ ॥ शाष्ट्रवन्मुनगणा बालस्त्वमसि पुत्रक ॥ ४७ ॥ स

वखत सरस्वती प्रगट होके कहनेलगी हेपुत्र ! तू जा मत सब ऋषि सहवर्तमान तेरेको आहारके वास्ते श्रेष्ठ मत्स्य देखंगी यहां रहो ऐसा सरस्वतीका वचन सुनके वहां रहे और देवऋषि पितृगणोंका तर्पण करतेभये ॥३९॥४०॥फिर नित्य मत्स्यका आहार करके प्राण धारण किया वेदभी धारण किया फिर वह अनावृष्टिका समय गया ॥॥ ४१ ॥ वे सब ऋषि परस्पर पूछनेलगेकि क्षुधाकी पीडासे और दशदिशा परिभ्रमणक योगसे अपने वेद नष्ट होगये हैं सो अब कौन पठन करावेगा ॥ ४२ ॥ वेशेपायन कहते हें हे जनमेजयराजा! उन ऋषियोंमें किसीको भी वेदका भान न रहा तब उनमेंसे एक ऋषी सारस्वत ऋषिके पास आया ॥ ४३ ॥ वह सारस्वत सुनी वेदपठन कररहाहै वडा वती देखके सब ऋषियोंके पास आयके कहाकि ॥४४॥ वह सारस्वत सुनी बडा तेजस्वी कांतिमान देवसरीला निर्जन वनमें वेदपठन कररहाहै तब वे सब ऋषी ॥४५॥ सारस्वत सुनिके पास आयके कहने लगे कि हे मुनिश्रेष्ठ ! हमको वेद पठन कराओ ॥४६॥ तब सारस्वतमुनीने कहा कि तुम विधिसे शिष्ट्यहो आगे तो वेद तुमको पठन कराऊंगा तब सारस्वतमुनीने कहा कि तुम विधिसे शिष्ट्यहो आगे तो वेद तुमको पठन कराऊंगा तब सारस्वतमुनीने कहा तम वालक हो ॥ ४० ॥ यह सुनके

तानाह न में धमों नश्येदिति पुनर्श्वनीन् ॥ यो ह्यधमेंण वे व्याद्गृह्णीयाद्योप्यधर्मतः ॥ ४८ ॥ हीयेतां तात्रुमौ क्षिप्रं स्या-तां वा वेरिणात्रुमौ ॥ न हायनैनं पिलतैनं वित्तेन न बंधुमिः ॥ ४९ ॥ ऋषयश्रक्षिरे धर्मं योऽनूचानः स नो महान् ॥ एतच्छुत्वा वचस्तस्य मुनयस्ते विधानतः ॥५०॥ तस्माद्वेदानतु प्राप्य पुनर्धमं प्रचिक्तरे ॥ पिष्टिर्श्वनिसहस्राणि शिष्यत्वं प्रतिपिद्रे ॥ ५३ ॥ सारस्वतस्य विप्रधेवेंद्स्वाध्यायकारणात् ॥ मुष्टि मुष्टि ततः सर्वे दर्भाणां ते ह्यपाहरन् ॥ ५२ ॥ तस्यास्तार्थं विप्रधेवेंलल्यापि वशे स्थिताः ॥५३॥ तत्रापि दत्त्वा वसु रौहिणयो महाबलः केशवपूर्वजोऽथ ॥ जगाम तीर्थं मुदितः क्रमेण ख्यातं महद्वृद्धकन्या स्म यत्र ॥ ५४ ॥ इति नर्भदोत्तरवासिसारस्वतभेदवर्णनं नाम प्रकरणम् ॥ २६ ॥

सारस्वतने कहा मेरा धर्मका नाज्ञ न होवे जो अधर्मसे बोळेगा और अधर्मसे ग्रहण करेगा तो ॥४८॥ वे दोनों गुरु जिष्य नाज्ञ पावेंगे अथवा परपर ज्ञान्न होने वास्ते वहे पना वरसके लिये ना सफेद वाल होनेसे वा धनके लिये वा बहुत भाई बंदके लिये नहीं होता जो सांग वेद पढे वह वडा कहाजाता एसा धर्म सुनके वे मिनगण सब साट हजार विधानसे जिष्य होके वेद पढे और धर्म आचरण करनेलगे ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ॥ ५१ ॥ फिर वे सब ऋषी सारस्वतसुनी के बैठने कूं आसन करने के वास्ते एक एक सृष्टि दर्भ लातेभये ऐसे वे साठ हजार ऋषी सारस्वत सुनी बालक हैं तथा पि उनके अधीन हो के रहे वे सब सारस्वत बाह्मण नामसे विख्यात भये ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ वे तीर्थ-में बलदेवजी धनदान देके वृद्धकन्या के तीर्थ ऊपर जातेभये ॥ ५४ ॥

इति नर्मदाके उत्तरभागमें रहनेवाले सारस्वत ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति प्रकरण संपूर्ण ॥२६॥ आदितः पद्मसंख्या ३३८५.

# अथ कान्यकुब्जसरयूपारीणब्राह्मणो-त्पत्तिप्रकरणम् ॥ २७॥

अथ कान्यकुब्जसरयूतीरवासिब्राह्मणोत्पत्तिभेदमाह हरिकृष्णः ॥अथातःसंप्रवक्ष्यामि कान्यकुब्जिविनर्णयम् ॥ श्रुत्वा
द्विजमुखादेतद् वृत्तांतं पूर्वकालिकम् ॥३॥ युरा त्रेतायुगे रामो
हत्वा रावाणमाहवे ॥ अयोध्यामगमच्छ्रीमान्सीतालक्ष्मणसंयुतः ॥ २ ॥ ततः पट्टाभिषेकोऽभूद्रामस्य परमात्मनः ॥ राज्यं
चकार धर्मात्मा सर्वलोकसुखावहम् ॥३॥ ततः कितपये काले
गते रामः प्रतापवान ॥यज्ञं चकार विधिना विसष्टादिमहर्षिभिः
॥ ४ ॥ तत्र यज्ञे समायातौ द्वौ द्विजौ कान्यकुब्जकौ ॥ कान्यकुब्जाल्यदेशस्थौ रामयज्ञदिहक्षया ॥ ५ ॥ अातरौ सिहतौ चान्येत्राह्मणेत्राह्मणोत्तमौ ॥ तत्रैकः कुब्जसंज्ञो वै विचारमकरोद्धिद् ॥ ६ ॥ कृत्वा ब्रह्मवधं घोरं चागतो रघुनंदनः॥
यज्ञं करोति तस्माद्वै न गृह्णीमो धनादिकम् ॥ ७ ॥ इत्युक्ता
आतरं त्यक्त्वा कान्यसंज्ञं द्विजोत्तमम् ॥ स्वयं जगाम मित-

अब कन्नीज और श्राविरया ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहते हैं सारस्वत ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहेवाद ब्राह्मणके मुख्ये पूर्वकाळीन वृत्तांत सुनके कान्यकुञ्जका निर्णय कहता हूं ॥१॥ त्रेतायुगमें रामचंद्र रावणको मारके सीता छक्ष्मण साहत अयोध्यामें आये ॥२॥ बाद राज्यके ऊपर पट्टाभिषेक हुवा। फिर रामचंद्रजी सर्व वर्णाश्रमी छोकोंको जैसा सुख होवे वैसा राज्य करनेछगे ॥ २॥ पीछ बहुत दिनगये बाद विस्थामित्र वाल्मीकादिक मुनीश्वरोंको बुछायके उन्हींके हाथसे साविधि यज्ञकरते भये ॥ ४॥ उस यज्ञमं कन्नीज देशमें रहनेवाछे दो भाई एक कान्य और दूसरा कुञ्ज ऐसे दो बडे प्रतापी अन्य दूसरे ब्राह्मणोंको साथ छेके गमचंद्रके यज्ञ देखनेके वास्ते आये॥५॥ उसमें जो कुञ्जनामका ब्राह्मण या सो मनमें विचार करनेछगा कि ॥ ६॥ रामचंद्रजी वडीघोर ब्रह्महत्या करके यहां यज्ञकरतेहैं इसवास्ते उस यज्ञमें हमदान दक्षिणा कुछ छेनेके नहीं ॥ ५॥ ऐसा कहके अपना बडा भाई कान्य उसको छोडके सरयू

मान्सरयाश्चीत्तरे तटे ॥ ८॥ तदान्ये ब्राह्मणास्तेन सार्क जग्मुर्द्विजोत्तमाः ॥ राजप्रतिप्रहिभया तदा वै कन्यसंज्ञकः ॥ ९॥ तत्रैव स्थित्वा जप्राह रामद्त्तं धनादिकम् ॥ दिक्षणाश्च तथा प्रामाञ्जगृहुश्चापरे द्विजाः ॥ १०॥ सरय्वाश्चोत्तरे देशे ये गताश्च द्विजोत्तमाः ॥ सरय्वाह्मणास्ते वै संजाता नामिभः किल ॥ ११॥ यस्माद्ग्रामात्स्वपुत्रार्थे कन्यां गृह्णति ते द्विजाः ॥ तस्मिन्ग्रामे स्वकन्यां वै न ददिति कदाचन ॥ १२॥ अधुनैषां समृहो वै वर्तते बहुधा भुवि ॥ गोरखादिनवपुरे तथान्यत्रापि वर्तते ॥ १३॥ एषां भोजनरी तिश्च सापि श्रेष्टतरा किल ॥ यस्मिन्स्थले चान्नपाकः कृतस्तन्त्रैव भोजनम् ॥ १४॥ कुर्वति नीत्वा नान्यत्र घृतपकादिकं तथा॥ एकपत्तयुपविष्टानां सर्वेषां भोजनं किल ॥ १५॥ गृह्णति सर्वदानानि विशेषणाधुना भुवि॥ एवं संक्षेपतः प्रोक्तो

नदीके उत्तरतट चलागया ॥ ८ ॥ उसके अनुसारी दूसरे भी बाह्मण राजप्रतिग्रहके भयके लिये कुन्ज बाह्मणके साथ चलेगये ॥ ९ ॥ तव कान्यनामका जो बाह्मण वह यज्ञेंम रहके रामचन्द्रने दान दक्षिणा ग्राम दिया सो सव ग्रहणिकया और कान्यके अनुसारसे रहनेवाले जो बाह्मण थे वे भी रामका दियाहुआ ग्राम दक्षिणा-दिक ग्रहण करते भये ॥ १० ॥ और सरयूनद्कि उत्तरेद्शमें जो ब्राह्मण गये उनको सरविरये बाह्मण कहतेहैं ॥ ११ ॥ उनका विवाहत्यवहार ऐसा है कि जिस गांवकी वेटी लेवेंगे उसगावमें अपनी वेटी देनेके नहीं और कोई गांवमें तो ऐसी रिति है कि अपनी गांवकी वेटी जिस गांवमें दिये हैं उस गांवमेंपानी तकभी लोक पीते नहीं हैं ॥ १२ ॥ हालमें सरविरये ब्राह्मणका यथा गोरखपुर जीनपुर गाजिलपुर मिरजापुर काशी प्रयाग अयोध्या बस्ती आजमगढ इन गांवोंमें हैं और और भी गांवोंमें थोडे थोडेहें ॥ १३ ॥ इनकी भोजनकी रीति ऐसी हैं कि जिस ठिकान रसोई कची या पक्षी करेंगे वहाहीं जीमेंगे अन्य टिकाने ले जायके जीमनेक नहीं ॥ १४ ॥ यह संप्रदाय अच्छाहै और रसोई एक आदमी करते जीनेक पिहचाननेवाले तो भी विन पहिचाननेवाले भी एक पंक्ति में वेटतेहें ॥ १५ ॥ हालमें यह ब्राह्मण सब दान लेतेहें ऐसा संक्षेपमें सरविरये ब्राह्मणोंका निर्णय कहा ॥ १६ ॥ यह ब्राह्मण सब दान लेतेहें ऐसा संक्षेपमें सरविरये ब्राह्मणोंका निर्णय कहा ॥ १६ ॥

सरयुद्धिं निर्णयः ॥ १६ ॥ अथ ये दक्षिणे भागे सरय्वा वै च संस्थिताः॥कान्यंसबंधिका विप्राः कान्यकुव्जाश्च ते स्मृताः ॥ १७ ॥ तेषां भेद्महं वक्ष्ये श्रामगोत्रादिसंयुतम् ॥ स्थुलि-ब्रामं च प्रथमं सखरेजं द्वितीयकम् ॥ १८ ॥ गोरीसंज्ञं तृतीयं तु सिउराजपुरं ततः॥उमरि पंचमं प्रोक्तं मनोहंगुद्राह्ययम् ॥ ॥॥ १९॥ बरुआहरिवंशाख्यं पचोरिदशमं स्मृतम्॥ एवं श्रोका दशप्रामाश्रार्द्धं चिंगीसकं पुरम् ॥ २० ॥ अथ गोत्राणि द्विजन्मनाम् वक्ष्यामि षोडशैव ॥ २१ ॥ वत्सो गुर्गोथ गौतमः धनजयपराश्रो ॥ भारद्वाजभरद्वाजकुष्णात्रेयोपमन्यवः कोशिकश्चेव कुशिकः ब्रह्मगोत्रेति एषां मध्ये तु षट्गोत्रोतपन्ना विप्राऽतिचोत्तमाः अथ षट्कुलाः ॥ भारद्वाजौपमन्यवः शांडिल्यः पोत्तमः ॥ क्रात्यायनः सांकृतश्च षडेते गोत्रजोत्तमाः ॥ ॥ २४ ॥ एते षट्गोत्रजा विप्राः षड्गोत्रे एव केवलम् ॥ क्रवंति कन्यादानं वै नान्येषु दिग्भवेषु च ॥ २५ ॥ वत्सादि दशगोत्रोत्थकन्यां गृह्णंति कुत्रचित् ॥ विशेषतोन्यदानानि न

अब सरयूनदीके दक्षिण भागमें जो कान्य नामक ब्राह्मणके सम्बन्धसे रहनेवाले कान्यकुञ्ज ब्राह्मण भये ॥ १७॥ इनोंका याम और गोंत्रप्रवरादिकका भेद कहन ताहूं उसमें पिहले साडेदशगांवके नाम कहते हैं स्थूठी १ सखरेज २ गोरि ३ सिव-राजपुर ४ उमारे ६ मनोह ६ गुद्रपुर ७ वारे ८ हार्रवंशपुर ९ पचौरी १० चिगीसपुर ऐसे यह साडे दशगाम कन्नोजबाह्मण के हैं ॥ १८-२०॥ अब कन्नोजके ब्राह्मणोंके सोला गोत्र कहते हैं कश्यप १ काश्यप २ वस्स ३ गर्ग ४ गौतम ६ शांडिल्य ६ विसष्ठ ७ धनंजय ८ पराशर ९ भरद्राज १० भारद्वाज ११ कृष्णात्रेय १२ ब्रोपमन्यव १३ क्राशकं १४ कोशिक १५ ब्रह्म १६ यह सोलह गोत्रोंमें छः गोत्र उत्तम हैं ॥ २१-२३ ॥ भारद्वाज उपमन्यव शांडिल्य कश्यप कात्यायन सांकृत यह छः गोत्रके ब्राह्मण उत्तम जानने ॥ २४ ॥ यह छः गोत्रके ब्राह्मणोंमें नहीं करते ॥ २५ ॥ वत्सादि दशगोत्रके ब्राह्मणोंकी कन्या कोईबखत ब्राह्मणोंमें नहीं करते ॥ २५ ॥ वत्सादि दशगोत्रके ब्राह्मणोंकी कन्या कोईबखत

गृह्णंति कदाचन ॥ २६ ॥ कश्यपः काश्यपश्चिव गर्गः शांडिल्य एव च ॥ चत्वारः सामगः ह्येते शेषा वाजसनेयिनः ॥
॥ २७ ॥ प्वमश्च धनंजय इति पाठश्च ॥ स्वसंबन्धं विना
ह्येते चैकपंकौ द्विजोत्तमाः ॥कुर्वति भोजनं नैव घृतपकादिकं
विना ॥ २८॥ षड्गोत्राणामथो वक्ष्ये ग्रामवंशादिनिणयम् ॥
आस्पदादिप्रभेदं च सांप्रतव्यवहारजम् ॥ २९ ॥ आद्ये
कात्यायने गोत्रे द्विवेदीमिश्रसंज्ञकाः ॥ लोकनाथादयः सप्तदशवंशकरा नराः ॥ ३० ॥ कश्यपे च त्रिवेद्ज्ञाः पूर्वोक्ता

अडचनसे हेवेंगे परंतु देनेके नहीं और बहुत करके यह कनोज ब्राह्मण दूसरा दान अतिग्रह करते नहीं हैं ॥ २६ ॥ अब यह कनोज ब्राह्मणोंका वेदशाखा सुत्रका निर्णय कहतेहैं करयप कारयप गर्ग शांडिल्य यह चार गोत्र और पांचवां धनंजय यह गोलके बाह्मणोंके सामवेद कीथुमी शाखा गोभिल गृह्मसूत्रहें और वाकीके गोत्रके बाह्मणींका माध्यंदिनी शाखा पारस्कर गृह्यसूत्रहै/॥ २७ ॥ और यह कनोज ब्राह्मणोंमें एकपं-क्तीमें अपने संबंध बिना दूसरेक साथ भाजन नहीं करते पूरी कचौरी आदि पक्की रसी। ईका भेद जुदा नहीं रखते जहां चाहे वहां छेजाके पातेहैं ॥२८॥ अब पूर्व छ: गोत्रका कहे हैं उनोंका ग्रामभेद और वंशस्थ मूलपुरुष और आस्पदका नाम यह सब हाल जो चल रहा है सो कहताँहु ॥ २९ ॥ पहिला कात्यायन गोत्र उसमें मिश्र आस्पदबाले तिनके घरवार दुवे पत्योजाके नौतिनीके पत्योजायामभेद ऐंडे १ गैंडे २ खट्टे ३ मिट्टे ४ ऐंडेके बदरकावाले २० वहुआ ? सिरिकेडा २ जगदीशपुर ३ वांकी ४ गेंडेके पीहानीवाले १ खट्टेके बैजगाउवाले २० लोकनाथके मीठे लवानी १ बोधी २ सतीटास ३ मिटेकी उत्पत्ति विशेष्ठ १ औवनवारी २ विसष्ठकेलवानी वनवारीके पुत्र अनिरुद्ध १ केशी २ रामनाथ ३ आनिरुद्धके कनउजवाले २० केशिके सोटियावाले २० रामनाथके धुत्र ४ मनोहर १ कुवल २ प्रजापति ३ कन्ते ४ तिनमां अकिनी मंझगाउ २० ममझ शैया कुवल्र<mark>यके २० मित्रानंदके</mark> वोधि १ सतीदास २ भावनाथके नै।गाएवाले० बदरकाके अग्निहोत्री ॰ बैजेगांवके मिश्र भये १ पालीवाले २ अमोलीवाले १८ पासी खेरके वद-रका पुरनावलन १८ इति कत्यायन पूरा हुवा ॥ ३०॥ अब कञ्चपगोत्र दूसरा तैवारी मनोह १ सखरेज २ वरुआ ३ गुद्रपुर ४ हरिवंदापुर ५ असामीहरी १ धनी २ छक्ष्मीना र खेचर ४ खेचरके अवस्थि भये ५ हरीके वबुआ अवस्थीदीक्षित बदर्के बोदलवाले ८ लक्ष्मीनके कल्यानावाले ५ खगेश्वरके ५ करिंग तिनके लिका नहीं है दीक्षितास्तथा ॥ हर्यादिसंज्ञकाः षष्टिपुरुषा वंशसूचकाः ॥ ॥६१ ॥ शांडिल्याल्ये तृतीयेस्मिन् गोत्रे वंशकरा नराः ॥ विपाठिमिश्रकास्ते वै दिक्संख्याकाः प्रकीर्तिताः ॥ ३२ ॥ भारद्वाजं चतुर्थं वै गोत्रं शुक्क त्रिपाठिकाः ॥ पंचाशत्पुरुषा-

बोदलके पुत्र हो २ केशोराम १ कृष्णदत्त राशिबैटावा भाईके लरिका तेहीके पुत्र ४ ऊवीं १ खेम २ प्रयाग ३ गोपाल ४ उवोंके पुत्र ३ हेमनाथके तिवारि ६ अटेरीके करें छवावाले अग्निहोत्री ५ श्रामभेद इंडहा ९ क ल्याणापुरी मिश्र भये ७ प्रयागके पुत्र आशादत्त १ शिवदत्त २ मेटु २ आशादत्तके खेडराबाले खेरेश्वरवाले अवस्थिके शिरी-मणिवाले ८ दुवे सदिनहा १ अवस्थिशिरोमाणि १ सिंह २ वाल ३ मेद ४ शिवदत्त २ के जिपाठी खेमके पुत्र मैकू १ गंगा २ कन्तू ३ जन्तू ४ गंगाके गौतमाचार्यामिश्र में कुके तेवारी कन्नूके पुत्र र हार्रहर १ मैदन २ हार्रहरकेशीकांत दाक्षित उपके २० मैदन १४ महत २ मनोहरविषे यहिमा घर बहुत हैं सेंहुडाके साहवाले कृतिसखरेज मारा जामते प्रत्र ६ राधी १ जानी २ चतुर ३ कान्ही ४ राई ५ विभाकर ६ राधी और जानीके एकडलावाले ११ चतुर और कान्हीके बहरवाले १० राई और निहाबाले ८ विभाकरके जुदबाले ५ बचुवाधरवासवाले १५ वरगदहा खोडम्बपुरके दुनौसामान्य सपरीपुरवाले गल्हुके मध्यम माधवगणपातिके अचितके बागीशावाले १० वरवाइवाले मीठे ६ दयालपुरवाले मीठे कुइमरावेवाले घर दो सुखी १ वाकेमी २ दुखीवाके ५ तेवारी गुदरपुरी हरिनाथके पुत्र ६ राते १ पाते २ दर २ खुमान ४ चंदु ५ बछने ६ चंद्रके पुत्र २ कर्न्हई १ भवदास २ कन्दईके पुत्र २ रामनाथ १ जगन्नाथ २ भवदास-के पुत्र हो २ रमई १ माघ २ रमईके पुत्र ५ दमा १ गोपाल २ गोवर्द्धन ३ चत्त ४ आशादत्त ५ धीरवलीमीठे रमईके जंगीराबादीजमाके सपईवाले १८ गोपालके पहुरी वाले १६ गोवर्धनके कटेरवावाले १९ चत्त्रके जंगीरावादवाले २७ कन्हईके कठारवाले १४ घाघके ५ वाकी गृदरपुरवाले १० हारिवंशपुरवाले १० छीतवाले ११ रतनपुरीहा १२ शिवराजपुर असामीकसके नवबस्तावाले १२ चक्रके पंचभय्या १० आनंदवन्त्रके माँठे ८ वगउमरकाके ५ दीरबल्हारिकमपुरीमीठे उमरी असामी वर्चई परमानंद दुनौ ५ गोरेकि वंशशून्य ० पचोरशून्य ० चिंगसिपुर अर्धघर ॥ इति काश्यपगोत्र पूरा हुवा ॥ ३१ ॥ अव शांडिल्यगोत्र तीसरा आद्धितूराके तेवारी सरवरिया तिनका मेद बंशीधर तेवारी हर्मतपुरमाहे तिनके पुत्र ४ हरिहर १ शारंगधर २ त्रिपुरा ३ गंगा-दास ४ हरिहरशारंगधरके हमीरपुरीमिश्र भये त्रिपुरवाले किपिलाके मिश्रपुत्र ४ हिमकर परशु २० गोपनाथ १५ घोविहा १८ ललकर १० असामीमीठे ३ जंशारामखेरेके आग्नहोत्री ४ इति शांडिल्यगोत्र पूराहुवा ॥ ३२ ॥ अव भरद्वाज गोत्र चवथा ॥

स्तत्र वशंबद्धिकराः स्मृताः ॥ ३३ ॥ उपमन्यवृकं गोत्रं पंचमं असैपुरीया वामदेवके ब्रामभेद विगहापुर १ तरी २ नवाये ३ गृहरीली ४ खरीली ५ पुरवा ६ चंदनपुर ७ गुदरपुर ८ भैसई ९ उच्चेगाउ १० पतिहा विगहापुर पाटन एके जानो सर्वसुलके पानेवाले १० मधुकरके विगहापुरवाले तेहिमा भेद विगहपुरमा मधु करके पत्र ५ होल १ हरदास २ कश्यप ३ नगई ४ भान ५ होलके विवाहदो ज्येष्ठाके न्यायवागी १ वाला २ तत्रपुत्र ४ विसई १८ नारायण १५ चंदाकर २० दिवाकर १५ इरिदासके पुत्र ४ उमा १३ धन्वीके शुक्क १४ हरिके १६ पेकुके १९ मनीएकडला १२ कर्यपके खोदहा ९ नर्गा १४भानके राशिबैठावन पारासरी दुवे भैसेहहादुर्गा-दासके उच्च।।१।।पुत्र ३छांगकेगलइतेवाले २० इपसैईके १ महोलीवाले १० रामनाथके सीक टियावाले १० तरीके १ रुद्रपुरके २ आंतिके ३ तीनित सामान्य नौग उपटपुर एक ही जानो उपयाम नवा एकही जानो असईके शुक्क डौडिया खेरेके दीक्षित १० सर्वसुख शुक्क तिनके पुत्र ३ अर्जाई १ घनइयाम र नाल ३ घनइयामके कान्हके त्रिवेदीभये १० नालके साठके त्रिवेदी भये १० कान्ह्रके सिकटियावाले ज्येष्ठीके ८ कालिदासके लहुरीवाले तौधकपुरी दमनेवाले ११ वेतियावाले १६ असनीवाले १६ आप्रहोत्री अभयपुरके ५ महरोलीके ४ दश्रयवाले ५ खरौलिके जेठवरमीठे ३ तरी-भीठे इति सेषुरिया इति भारद्वाजगोत्र पूराहुवां ॥ ३३ ॥ अब उपमन्यवगोत्रका भेद पांचवाँ उपमन्यवजुदुजु तिनके जमनापारी २ झपादीक्षितके पुत्र ५ देवराम १ चंदन २ गोपी ३ मनजा ४ गोसल ५ देवरामके जैराज मऊवाले दुवे चंदनकेपुत्र ३ घरवास १ अमई २ वासुदेव ३ घरवासके इटायवाले १५ अमईके पुत्र ३ जगळ १ जनार्दन र मकरंद ३ जंग छके अभईके कहावतिहै ५ जनार्दनके रेवारीवाले अग्निहोत्री १० मकरंद्के दुवे गङ्गापार भोजपुर माहेटइति जैराजमङ।।वासदेवके केसरी मङवाले १२ चंदकवैवा गोपीके पुत्र १ वालमीक १ तिनके दीक्षित दिखाबादी ११ मनडके नरो-त्तमर्पुरी घरवासके १९ वालूके १५ किशनके पताउवता पश्यामावाले असानिहा १३ और १० नरोत्तमपुरते भैसइके दुवे ४ गोसके पुत्र २ जाना १ इरदत्त ८ जानाके जॉनिरी ५ बैजुवा मौतेन सुरा ५ जानापुरमोरावे ८ जानाके पुत्र ४ शिवदत्त १ यज्ञदत्त र देवदत्त ३ ब्रह्मदत्त ४ शिवदत्तके पाठक देवदत्तके अग्निहोत्त्री एक डलावाले १० ब्रह्मदत्तके अवस्थि तथा त्रिवेदी १० यज्ञदत्तके वाजपेई ब्रह्मदत्तके रामनिधीके त्रि-

बेदी और पुरंदरके एक उत्तमावाले पुरंदर अवस्थी रामनिधीके त्रिवेदी और अवस्थी १० पुरंदरके पुत्र र माधव १ दामोदर २ माधवके अवस्थितवराशीके २० बडेदीना १७ गोपाल १८ प्रभाकर २० कन्हुई १० यह पांची तेवराशीके प्रसरामवाले सख-

पारकीर्तितम् ॥ द्विवेदी दीक्षितास्तत्र पाठकश्च त्रिपाठकाः ॥ ॥३८॥ अवस्थीशौक्ककाश्चेव बाजपेयकरास्तथा ॥सप्तदश च त्रामाणि पुरुषाः षष्टिसंख्यकाः ॥ ३५ ॥ षष्ठं सांकृत्यगोत्रं ते ह्यद्वेन सहितं पुनः ॥ तत्र शुक्काः पंडिताश्च द्वादशग्रामस-नक अवस्थि ८ मैया वाजपेई हैं १० दामोद्रके पुत्र ३ रघुनाथ १ मंडन २ प्रयाग कहरी १८ रघुनाथके १४ मंडनके १२ यज्ञदत्तके वाजवेई तिनके पुत्र २ विष्णु १ महाशम्मी २ महाशम्मीके पुत्र २ शिवशम्म १ गदाधरके त्रिमलवाले खटोलहा शिवशम्म १ देवशम्म २ तिनके कुलमणिके पुत्र ४ काशीराम १ मणीराम २ गोपी ३ मथुरा ४ काशीरामके १७ वनीरामके १८ मथुराके १५ गोपिके सामान्य० मनी रामके पुत्र ५ ज्येष्ठीके मनोरय वाले १ लहुरीके मित्रानंद १ महामुनि २ वटेश्वरवाले काशीरामके पुत्र ६ प्राणमणी १ चूड़ामणि २ गङ्गाराम ३ जयदेवराम ४ रघुनाथ ५ लक्ष ६ इति महाशम्मा ॥ अथ विष्णुः तिनेक पुत्र २ भास्कर १ छक्के २ छंगेके रामभद्र ऊच्चेके प्रीतिकरवाले लखनौहा २० और भास्करके लक्ष्मीपाति पुरवाले क्रक्ष्मीपतिके कृष्णा कृष्णोक विवाह ३ ज्येष्ठाके वंश नहीं माझि श्रीके पीया लहुरीके पुत्र ४ हीरा १ धन्वी २ वीशा ३ तारा ४ हीराके पुत्र ४ चते १ मतेर वीर ३ भगोले ४ चतेके मुरलीघर १ परशुराम २ मुरलीघरेक चोखे २० परशुरामके सामा० भतेके० भगोलेके वैहारिवाले १९ कालूबदलके हीरावाले २० विद्याके पुत्र ३ उर्वीघर १ केशवरा २ कमलनयन सामान्य० वंशीके सामान्य० गयादत्तभाक्तिके १८ असनी इाखोवाले के शबके २० कमलनयनके मोहारवाले २० परमेश्वरके उच्चे २० धन्वीक युत्र २ भावनाथ १ उदेनाथ १ मौजमाबादी १७ भावनाथके सामान्य १९ नारेपार के १८ रघुनीके विष्णुविरेवाले १६ ताराके पुत्र १ हाजीपुरवाले १८ चिलीलीवाले दुवेते चदनपुरिपरासरीके वाजपेई भये ५ छोटिहामनोस्थते भीजीवाले वाजपेईभये २० आंगे ग्रामभेद जानपुर १ जैरामऊ २ केसरमऊ २ बेजुवामऊ ४ नस्रा ५ एकडळा ६ लखनऊ ७ गोपालपुर ८ नरोत्तमपुर ९ पश्याम १० भैसई ११ चिलीली १२ दारियाबाद १३ तेटरासी १४ अवन १५ इटावा १६ मवैया १७ और ग्रामेभद जानो क्रमते इति उममन्यव गोत्र पूराहुवा २४-३५ अव सांकृत्यगोत्र छटा शुक्र पांडे बनरथी १ कंपिला २ भीखमपूर ३ जहानापूर ४ वररी ५ गौरा ६ वेल ७ अमारा ८ वागर ९ मनोहर १० कनौज ११ लखनऊ १२ विद्यापतिके शुलकवनस्थि भूतेहिते सत्पाधरके सप्त सप्त शुक्क भये अरगलाके अध्वर्ध्युकीपलातिलार २० गेगासी २० परशूके बढ़े गेगासीवाले २० लखनऊके भट्टाचार्य

### युताः ॥ ३६ ॥ <u>नभेळा</u>दियामभेदाते स्मृताश्<u>वार्धसंज्ञ</u>काः ॥ इत्येवं कथितः सम्यक् कान्यकुब्जसमुद्रवः ॥ ३७ ॥

### इति श्रीत्राह्मणोत्पत्तिमार्तण्डाध्याये कान्यकुञ्जसरयूतीरवासि-त्राह्मणभेदकथनं नाम त्रकरणम् २७ संपूर्णम् ॥ आदितः पयसंख्या ॥ ३४२२ ॥

१७ अवरा छखनी जानी ॥ ३६ ॥ अ<u>थ नभेछ सांकृतगोत्री अर्धघर</u>फतुहाबाही २० अश्वनीहा २० नभेछवीरमिश्र १९ प्रतियावाछे २० और नभेछ ५ रुपन १५ डोमन-पुर १६ कोशिकी मिश्र ५ इति सार्धषट्गोत्र पूरा हुवा ऐसा कान्यकुन्नं ब्राह्मणोंका उत्पत्तिभेद भेंने कहा ॥ ३७॥

इति कान्यकुरज सरयू गरी ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति पूरी मई ॥

## अथ कान्यकुब्जबाह्मणोंका कुल गोत्र आस्पद्रमाम का स्पष्ट कोष्ठक.

० कौनआस्प.कु.प.कहांके किनकीअसामी कौनगोत्र प्रवर कौनवेद शाखा क्यासूत्र ० सं. १आस्पदनाम २ ग्रामकानाम ३ मृळपुरुष ४ गोत्र ५ प्रवर ६ वेद ७ शाखा ८ स्त्र १ विश्वा

| -40 | 2011 ( 1 4 - 1 1 1 1 | (               | 1000                  | ****     | -4-4 | 1 -9 02 - | -61 61 | 0 183  | 12101-0 |
|-----|----------------------|-----------------|-----------------------|----------|------|-----------|--------|--------|---------|
| 3   | मिश्र                |                 |                       | कात्याय. | ३    | यजु०      | माध्यं | पारस्व | 0       |
| æ?  | धहरवारदुवे           | पत्यौजाके       |                       | का.      | ३    | ₹.        | HI.    | पा.    |         |
|     | धहरवारदुवे           | नौतनिके         |                       | का.      | ३    | य.        | मा.    | पा.    |         |
| ક   | एंडेमिश्रभेद् ध      | हैं वद्स्कावाले | કે                    | का.      | ३    | य.        | ना.    | पा.    | ३०      |
| عع  | भेंडिमिश्र २         | पिहानिवाले      | 5                     | का.      | 34   | य.        | मा,    | षा.    |         |
| E   | खड़े।मिश्र ३         | वैजेगांववाले    | 5                     | का.      | ą    | य.        | सा.    | पा.    | २०      |
| હ   | मिद्वेमिश्र          |                 | <b>ळोकनाथ</b> के      | का.      | ) At | य.        | या.    | पा.    |         |
|     | मिश्र १              |                 | ळवानीके               | का.      | 3    | ্ৰ.       | मा.    | पा.    |         |
|     | मिश्र २              |                 | बोधीके                | का.      | 3    | ₹.        | HI.    | पा.    |         |
| 30  | मिश्र ३              |                 | सतीदासके              | का.      | 33   | य.        | 줘.     | पा.    |         |
| 38  | मिश्र                |                 | वनवारीके              | का.      | æ    | य.        | मा.    | पा.    |         |
|     | मिश्र                |                 | अनिरुद्धके            | का.      | 3.   | य.        | मा.    | पा.    | ₹०      |
|     | मिश्र                |                 | केशीके                | का.      | 3    | य.        | मा.    | पा.    | २०      |
|     | मिश्र                | आकिनीवाले       |                       | का.      | ३    | य.        | मा.    | पा.    | २०      |
|     | मिश्र                | मझ्गैयावाले     | •                     | का.      | 38   | य.        | मा.    | पा.    | २०      |
|     | मिश्र                | मझगैयावाले      | कुवलयके               | का.      | ρ¥   | य.        | सा.    | पा.    | ₹०      |
|     | मिश्र                |                 | धेकेमित्रानं द        |          | 20   | ચ.        | मा.    | पा.    |         |
| १८  | मिश्र                | सर्त            | <b>ोद्</b> गसके मित्र | का.      | 33.  | ¥.,       | मा.    | पा.    |         |
|     |                      |                 |                       |          |      |           |        |        |         |

| ०व          | ते <b>न</b> आस्प     | . <b>कु.प. ब</b> .ह   | कि कि       | <b>नको</b> आसार्म     | ो कौनगो            | त्र प्रवर      | कौनवे      | द शाख                           | ा क्य             | ासूत्र ०         |
|-------------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------|-------------------|------------------|
| सं. १       | आस्पद्-              | राम २ ग्राम           | ानाम ३      | मूलपुरुष              | ४ गोत्र            | ५प्रवर         | ६ वेद      | ७ शाख                           | । ८वः             | न <b>्विश्वा</b> |
| १९ वि       | <b>मेश्र</b>         | तौगाउ                 | वाले        | भावनाथक               | का.                | રૂ             | य.         | मा.                             | पा.               |                  |
|             | ग <b>ग्निहो</b> त्री | बद्रका                | के          |                       | का.                | ą              | य.         | मा.                             | पा.               |                  |
| २१ वि       |                      | बैजेगांव              | के          |                       | <b>4</b> 1.        | 3              | य.         | मा.                             | पा.               |                  |
| २२ वि       |                      | पाळिवा                |             |                       | <b>4</b> 1.        | 3              | य.         | मा.                             | पा.               |                  |
| २३ वि       |                      | अमोळी                 |             |                       | का.                | ą              | य.         | मा.                             | षा.               | <b>१</b> 6.      |
| २४ वि       | मेश्र                | पाशिबेर               | के          |                       | का.                | ३              | य.         | मा.                             | पा.               |                  |
| ३५ वि       | मेश्र                | बद्रका                | के          | पुरानेया              | कात्यार            | <b>गन</b> ३    | य.         | मा.                             | qı.               | १८               |
| २६ ते       |                      | मनोहर                 | कें         |                       | कश्यप              | ą              | साम.       | क्रीथ.                          | गोरि              | भ.               |
| २७ ते       |                      | सखरेज                 | के          |                       | कश्यप              |                | सा.        | कौ.                             |                   | १इः              |
| २८ ते       | वारी                 | बरुवाके               |             |                       | क.                 | कश्यपवत्सनैध्व | सा.        | की.<br>की.<br>की.<br>की.<br>की. | गी.               |                  |
| २९ ते       | वारी                 | गुदरपुर               | À           |                       | <b>4</b> .         | यप             | सा.        | क्ौः                            | गौ.               |                  |
| ३० ते       | वारी                 | हरिवस्                | रक          | ~                     | क.<br><del>-</del> | वस             | सा.        | का.                             | गा.               |                  |
| २१ <b>३</b> | भवस्थी<br>विश्वित    | बद्रकावे              | •           | खेचरके<br>व्युवकि     | क.<br><b>क</b> .   | 년<br>원         | सा.<br>सा. | का.<br>क्यो                     | गी.<br>गी.<br>गी. |                  |
| 33 8        | ीक्षित<br>तिक्षित    | <i>બ લે દ્રવ</i> ાશ ક | •           | वंड्रवाक<br>बोद्ळवाळे | <b>\$</b> .        |                | सा.        | की.                             | गो.               |                  |
| ३४ द        | <b>ीक्षित</b>        | कल्याना               | वाले        | लक्ष्मणके             | <b>4</b> .         | শ্ৰ            | eı.        | को.                             | गो.<br>गो.        |                  |
|             | ीक्षित               | •                     |             | खगेश्वरके             | <b>क</b> .         |                | खा.        | कौ.                             | गो.               |                  |
| ३६ ते       | वारी                 | _                     |             | हेमनाथके              | <del>क</del>       |                | सा.        | की.<br>को.                      | ओ.                |                  |
| ३७ ई        | ोक् <u>षित</u>       | अटैरई क               | लुवाव       | Τ,                    | <b>4</b> .         |                | सा.        | <del>-</del>                    | गो.               |                  |
| ३८ अ        | ग्निहोत्री           | हडहाके                |             |                       | क.                 |                | सा.        | कौ.                             | गो.               |                  |
| ३९ हि       | मेश्र                | क्स्याणा              | रुरोके      |                       | ब्ह.               |                | साः        | क्री                            | गो.               |                  |
|             | <b>ावस्थी</b>        | खंडरावार              | हे अ        | ासाद <b>नके</b>       | 룍.                 |                | खा.        | कौ.                             | गो.               |                  |
|             | <b>ग्वस्थो</b>       | शिरोमणि               | वाले        |                       | <b>4.</b>          |                | सा-        | क्री.                           | गो.               |                  |
| ४२ दु       | ुबे                  | सद्तिया               |             |                       | 奪.                 |                | सा-        | कौ                              | मो.               |                  |
| કર્ફા       | मेश्र                | गंगा के               | _           |                       | क.                 |                | सा.        | की.                             | गो,               |                  |
| ४४ ते       |                      |                       |             | <b>ह</b> के _         | <b>4</b>           |                | सा.        | कौ.                             | गो.               |                  |
|             | ीक्षि <b>त</b>       | शिकांतके              | हा          | रेहरके                | ₩.                 |                | सा.        | कौ.                             |                   | प्र <b>२</b> ०   |
| ४६ दं       | गिक्षे <b>त</b>      | भैदनके                |             |                       | क.                 |                | साः        | कौ.                             | गो,               | १ष्ट             |
|             | ीक्षित               | महत्के                |             |                       | <b>4.</b>          | ३              | साः        | क्री.                           | गो.               |                  |
| ४८ दं       | िक्षित               | मनोहरके               |             |                       | <del>ق</del> .     | ¥              | सा.        | क्रौ,                           | गो.               |                  |
| ४९ ते       | वारी                 | सेहुडाके              |             | हिबाले                | <b>क</b> .         | ३              | साः        | कौ.                             | मो.               |                  |
| ५० ते       |                      | सखरजके                |             | . 4                   | <b>4</b> .         | ą              | सा.        | कौ.                             | गो.               |                  |
| ५१ ते       |                      |                       | ाले सा      | ध्यौजानिः             | हक.                | <b>ર</b>       | सा         | की.<br>की.                      | गो.               | 33               |
| ५२ ते       | वारी                 | वेहरंवाले             | <u> ব্র</u> | रके <b>औक</b> [न्ह    |                    | AK .           | सा-        | क्ौ.                            | गो-               | 30               |
| ५३ ते       |                      | राइंडी निह            |             | •                     | क्                 | 3              | सा.        | - T                             | गो.               | 6                |
| ५४ ते       |                      | जूदवाळे               | विभा        | करक                   | 难,                 | 3              | सा.        | का.<br>की.                      | गो,               | <b>y</b>         |
| थप तेर      | _                    | वचुआधरव               |             |                       | -                  |                | खा.        | कौ.                             | गो.               | 3:5              |
| . अद ते     | असि                  | वरगृद्हा              | सामाः       | यह                    | 碩-                 | ર :            | gi.        | की.                             | गो,               |                  |

| ० कौनआस्प. कु. प. कहांके किनकी आसामी कौनगोत्र प्रवर कौनवेद शाखा क्यासूत्र ०   |                |                       |                          |        |    |              |       |       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|--------|----|--------------|-------|-------|---------|
| कं १ आस्पदनाम २ ग्रामनाम ३ मृळपुरुष ४ गात्र ५ मवर ६ वद् ७ शाखा ८ सूत्र राज्या |                |                       |                          |        |    |              |       |       |         |
| عجراح                                                                         | तेवारी         | ड <b>ब्जपुरके</b>     | सामान्यहैं               | क.     | ३  | सा.          | ch:   | 411-  |         |
|                                                                               | तेवारी         | सपरिपुरवाले           | \$                       | क.     | ş  | सा.          | कौ.   | गो.   |         |
|                                                                               | तेवारी         | गरुहूके               | प्रध्यमहें               | ক.     | भ  | सा.          | क्री. | मी.   |         |
|                                                                               | तेवारी         | माध्वगणपरि            |                          | क.     | ३  | सा.          | क्रौ. | गो.   |         |
| ६१                                                                            | तेवारी         | अचितके                | वागीशवाले                | क.     | ş  | सा.          | क्रौ. | मी.   | So      |
|                                                                               | तेवारी         | बरवाइवाळे             | मीठे                     | क.     | á  | सा.          | क्रौ. | मी.   | હ્      |
|                                                                               | तेवारी         | द्याळपुरवाले          | हे भीडे                  | का.    | 3  | सा.          | कौ.   | गो.   |         |
|                                                                               | तेवारी         | कुहमरावैवाल           | हे सुखीवाके              | वह.    | ३  | सा.          | कौ.   | गौ.   | Ş       |
| દ્ધ                                                                           | तेवारी         | कुहमरावैवाले          | हे दुखीवाके              | क.     | 46 | सा.          | क्रौ. | गो.   | ધ્ય     |
| ६६                                                                            | तेवारी         | गुद्र <b>पु</b> री    | हरि <b>नाथकेपु</b> त्र   | क.     | 3  | सा.          | क्रौ. | गो.   |         |
| ६७                                                                            | तेवारी         | बीखळीमीठे             | <b>धाधवा</b> ळे          | क.     | 3  | सा,          | कौ.   | गो.   |         |
|                                                                               | तेवारी         | ं जगीरावा <u>ं</u> दी | रमइके                    | क.     | 2  | खा.          | की.   | गी.   | 0.4     |
|                                                                               | तेवारी         | सपइवाले               | द्माके                   | क.     | 3  | सा.          | कौ.   | गो.   | १८      |
| 490                                                                           | तेवारी         | प्डरीवाले             | गोपालके                  | क.     | 3  | ₹1.          | कौ.   | गो.   | १६      |
| কর                                                                            | तेबारी         | कठेरुवावाले           | गोवधनके                  | क.     | ३  | सा.          | क्ौ.  | गो.   | કૃષ્ટ   |
| ৩২                                                                            | तेवारी         | गींराबादवा.           | चतूके                    | क.     | ३  | सा           | कौ.   | गो.   | २०      |
| ७३                                                                            | तेवारी         | कठोरै                 | कन्हईके                  | क.     | ३  | सा.          | कौ.   | गो.   | \$5     |
| હફ                                                                            | तेवारी         |                       | घाघके                    | 酥.     | ą  | सा.          | कौ.   | गो,   | لع      |
|                                                                               | तेवारी         | गुद्रपुरवाले          | वांकी                    | क.     | 3  | ्सा.         | कौ.   | गो.   | ४०      |
| ७६                                                                            | तेवारी         | हरिवंसपुर व           | II.                      | क.     | ं३ | सा.          | कौ.   | गो.   | १०      |
| थथ                                                                            | <b>ते</b> वारी | छीतवाळे               |                          | क.     | R  | खा.          | कौ.   | गो.   | 88      |
| <b>ડ</b> શ                                                                    | तेवारी         | रतनपुरीवा०            |                          | क.     | æ  | सा.          | की.   | गो.   | યુષ     |
| ७९                                                                            | वेवारी         | शिवराजपुरी            | कसकेनववस्ताबा            | . क.   | 2  | सा.          | कौ.   | गो.   | ३३      |
| 60                                                                            | तेवारी         |                       | चक्रकेपंचभैया            | क.     | 3  | खा.          | कौ.   | गो.   | ٤       |
| 68                                                                            | तेवारी         |                       | <b>आनं</b> द्वन्न्केमीठे | क.     | 3  | <b>81.</b> ' | को.   | गो.   | حرم     |
|                                                                               | तेवारी         | वगडमरकाके             |                          | क.     | સ્ | सा.          | कौ.   | गो.   | نع      |
| ८३                                                                            | तेवारी         | कमपुरीके              | <b>बीरबमी</b> ठे         | क.     | 3  | सा.          | कौ.   | गो.   | ٧٤      |
|                                                                               | तेवारी         | <b>उमरीके</b>         |                          | क.     | ર  | सा.          | कौ.   | गो.   | *4      |
| ८५                                                                            | तेवारी         |                       | <b>ब</b> चाई             | क.     | ą  | सा.          | कौ.   | गो.   | e-d     |
| 28                                                                            | तेवारी         |                       | परमानंद्के               | क.     | ą  | सा.          | कौ.   | गो.   | بع      |
| <b>८</b> ७                                                                    | तेवारी         | •                     | गौरीके                   | क.     | ३  | स्रा.        | कौ.   | गो.   | خيو     |
| 66                                                                            | तेवारी         | पचोरके                |                          | क.     | ३  | सा.          | कौ.   | गो.   | مة      |
|                                                                               | तेबरी          | चिंगी सपुरी           | अर्घघर                   | क.     | a  | साम          | कौथ   | गोभि  |         |
| ९०                                                                            | तेवारी         | आदिधतुराके            | ;                        | शांडि. | ą  | खान.         |       | गोभि. | 52<br>- |
| 68                                                                            | तेवारी         | हर्भतपुरवाले          | वंशी <b>धर</b>           | શાં.   | 3  | खः.          | कौ.   | गो.   | ;       |
| ९३                                                                            | मिश्र          | हभीरपुरवाले           | हरि <b>हरशाङ्गध</b> र    | शां.   | Q. | सा.          | कौ.   | गो.   | •       |
|                                                                               | मिश्र          | कपिलाके               | त्रिपुरावाछे             | શાં.   | 2  | खा.          | को.   | गो.   | 86      |
| હંઠ                                                                           | मिश्र          |                       | हिम <b>क</b> रके         | शां.   | ş  | सा.          | कौ.   | गो.   | 86      |

#### ब्राह्मणोत्पत्तिमार्तण्ड ।

| <ul> <li>कौनअस्प. कु. प. इहांके किनकीआसामी कौनगोत्र प्रवर कौन वेद शाखा क्यासूत्र ०</li> </ul> |                                |                                           |            |               |                  |            |             |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------------|------------------|------------|-------------|-------------------|--|
| सं. १ आस्पद्नाम २ ग्रामनाम ३ मूलपुरुष ४ गोत्र ५ प्रवर ६ वेद ७ शाखा ८ सूत्र ९ विश्वा           |                                |                                           |            |               |                  |            |             |                   |  |
| ९५ मिश्र                                                                                      | ·                              | प्रशुके                                   | શાં.       |               | er.              | कौ.        | गो.         | 20                |  |
| ९६ मिश्र                                                                                      |                                | गोपनाथके                                  | શાં.       |               | चा.              | कौ.        | गो.         | १२                |  |
| ९७ मिश्र                                                                                      |                                | धोविहा                                    | શાં.       |               | खा.              | कौ.        | गो.         | 36                |  |
| ९८ अग्निहोत्र                                                                                 | ff                             | ळळ इसेभी ट                                | શાંહિ.     |               | सा.              | कौ.        | गो.         | 80                |  |
| ९९ शुक्र                                                                                      | विगह <b>पु</b> रके             | जशारामखेरैके                              | शांडि.     | ३ :           | सा.              | की.        | गो.         |                   |  |
| १००शुक्क                                                                                      | तरीके                          |                                           | भारद्वा.   | 40            | ्य.              | मा.        | पा.         |                   |  |
| १ शुक्र                                                                                       | नवाईके                         |                                           | भा.        | ૱૽            | य.               | मा.        | पा.         |                   |  |
| २ शुक्र                                                                                       | गहरोलीके                       |                                           | भा.        | P.            | य.               | मा.        | पा.         |                   |  |
| ३ शुक्र                                                                                       | खरौळीके                        |                                           | भा.        | Ŗ             | य.               | मा.        | पा.         |                   |  |
| ४ शुक्र                                                                                       | पुरवाके                        |                                           | भा.        | Đ,            | य.               | मा.        | वा.         |                   |  |
| १०५शुक्क                                                                                      | चन्दनपुरके                     |                                           | भा.        | ş             | य.               | Ħĩ.        | 91.         | •                 |  |
| ६ शुक्क                                                                                       | गुद्रपुरके                     |                                           | भा.        | ¥             | य.               | मा.        | पा.         |                   |  |
| ७ शुक्क                                                                                       | भैसईके                         |                                           | भा.        | Ą             | य.               | मा.        | qı.         |                   |  |
| ८ शुक्क                                                                                       | <b>उ</b> चेगांवके              | •                                         | भा.        | ३             | य.               | मा.        | पा.         |                   |  |
| ९ शुक्त                                                                                       | पतिहाके                        |                                           | भा.        | ą             | य.               | मा.        | पा.         |                   |  |
| ११०शुक्क                                                                                      | विगहरके                        |                                           | भा.        | æ             | य.               | मा.        | पा.         |                   |  |
| ११ शुक्र                                                                                      | पाटनके                         |                                           | भा.        | P.            | य.               | मा.        | पा.         |                   |  |
| ?२ ग्रुङ                                                                                      | स्वसुखकेधान                    |                                           | भा.        | 3             | य.               | मा.        | पा.         |                   |  |
| १३ शुरू                                                                                       | विह्युपुर्वाले                 | मधुकरके                                   | भा.        | ३             | य.               | मा.        | पा.         | 1                 |  |
| १४ शुक्र                                                                                      | न्या <b>यवा</b> गी             | ही लके                                    | भा.        | ર             | य.               | मा.        | पा.         |                   |  |
| ११५इइङ                                                                                        |                                | वाळाके                                    | भा.        | ३             | य.               | मा.        | पा.         |                   |  |
| १६ शुक्र                                                                                      |                                | विसईके                                    | भा.        | ३             | य.               | मा.        | पा.         | 3€                |  |
| १७ गुरू                                                                                       |                                | नारायणके                                  | भा.        | Ŗ             | य.               | मा.        | पा.         | ३५                |  |
| १८ शुक्र                                                                                      | •                              | चंदाकरके                                  | भा.        | ३             | य.               | मा.        | पा.         | २०                |  |
| २९ शुक्र                                                                                      |                                | दिवा <b>क</b> रके                         | भा.        | 3             | य.               | मा,        | पा.         | २०                |  |
| १२०शुक्क                                                                                      |                                | हरिदासके                                  | भा.        | 3             | य,               | या.        | <b>पा</b> . | 800               |  |
| २१ शुक्र                                                                                      |                                | डमाके                                     | भा.        | २             | य₃               | मा.        | पा.         |                   |  |
| २२ शुक्त                                                                                      |                                |                                           | भा.        | ş             | य.               | मा,        | पा.         | 13                |  |
| २३ शुक्र                                                                                      |                                | धनीके                                     | भा.        | 3             | य.               | मा.        | पा.         | 18                |  |
| २४ शुक्र                                                                                      |                                | हुरीके                                    | आ.         | ş             | य,               | मा.        | पा.         | 38                |  |
| १२५शुक्क                                                                                      |                                | पैकूके                                    | भा.        | P.            | य,               | मा.        | पा.         | કંદ               |  |
| २६ शुक्र                                                                                      | ए <b>ष</b> डाला                | सुनी <b>के</b>                            | भा.        | , AU          | य.               | मा.        | पा.         | १९                |  |
| २७ ह्युक्                                                                                     |                                | <b>कश्य</b> पखुद्हा                       | भा.        | ו אנו         | य.               | मा.        | पा.         | 8                 |  |
| <b>२८ शु</b> क्क                                                                              |                                | नगईके                                     | भा.        | 3, 0          | य.               | मा.        | पा.         | \$8               |  |
| <b>२</b> ९ शुक्क<br>१२०शुक्क                                                                  |                                | भानके                                     | भा.        | ar ar         | य.<br>ग          | या,        | पा.         | 3118              |  |
| १२०३ <u>।</u> ⊛<br>३ <b>१ शु</b> ⊛                                                            |                                | दुर्गादा <b>सवे</b> ऊचे<br>छंगे <b>के</b> | भा.<br>भा. | ۶<br><b>٦</b> | य.<br><b>य</b> . | मा.<br>मा. | पा.<br>पा.  | ₹10<br><b>२</b> 0 |  |
| े <b>३२ शु</b> क्क                                                                            | गलहभ्यवा <b>क</b><br>महोलीवाले |                                           |            | ₹<br><b>३</b> | ય.<br>ચ.         | ना.<br>मा. |             | २०<br>१०          |  |
| 11 30 G                                                                                       | <b>न</b> हालाचाल               | इपसइके                                    | भा-        | 4             | ч.               | A 1 "      | पा.         | 100               |  |

## भाषाटीकासमेत।

| ० कौनआस्प            | .कु. प. कहांके        | किनकीआसामी व        | क्रीनगोत्र | । प्रव | र कौ  | नवेद श | ग़ाखा क     | यासूत्र °  |
|----------------------|-----------------------|---------------------|------------|--------|-------|--------|-------------|------------|
| सं. १ आस्पत          | ह्नाम २ ग्रामनाम      | ३ मूळपुरुष ४ ग      | ोत्र ५ प्र | वर ६   | वेद ७ | शाख    | १८ सुः      | । ९ विश्वा |
| ३३ <b>रा</b> क       | भासीकटियावा           | ले <b>रामना</b> थके | भा.        | Ş      | य     | . मा   | qr,         | ₹0         |
| ३४ शुक्र             | तरीके                 |                     | भा-        | a a    |       |        |             | 4          |
| ३५ शुक्र             | रुद्रपुरके            |                     | भा.        | Ď.     |       | -      |             | 4          |
| ३६ शुक्र             | श्ांतिके              |                     | आ.         | Ş      |       | . मा.  |             | ¥          |
| ३७ <b>शु</b> क       | वौगांवकेपटपुरवे       | 5                   | भा.        | 54     |       | . मा   |             |            |
| <b>২८ হা</b> জ       | <b>न</b> वायके        |                     | भा.        | 5      |       | . मा   | . पा.       |            |
| <b>३९ शु</b> ङ       | असईके                 |                     | भा.        | Ş      |       | . मा.  | पा.         |            |
|                      | त डींडियारोरैके       |                     | भा         | ३      |       | मा.    | र्पा.       | १०         |
| ४१ त्रिवेदी          |                       | कान्हके             | भा.        | ३      | य.    | मा.    | पा.         | १०         |
| ४२ विवेदी            | <b>सा</b> ढवाले       | नाळके               | भा.        | ş      | य.    | मा.    | पा.         | १०         |
| ४३ त्रिवेदी          | <b>चिक</b> टीयावाळे   |                     | भा,        | ३      | य.    | मा.    | पा.         | L          |
| ४४ त्रिवेदी          | <b>तोधकपुरी</b> दमने  | कासिदालहु           | भा.        | Ŗ      | य.    | मा.    | qŗ.         | 38         |
| ४५ शुस्त्र           | वेतीवाछे              |                     | भाः        | 3      | य.    | मा.    | पा.         | 36         |
| ४६ शुक्र             | असनीबाळे              | 2                   | भा.        | 35     | य.    | HI.    | पा.         | ₹.         |
| १४७ अमिहोन्री        | अ <b>भय</b> पुरके     |                     |            |        |       |        |             | y          |
| १४८ दीक्तित          |                       | झपाक                | डपम        | 34     | य.    | मा.    | पा.         | 3,2        |
| १४९ वाजपेयी          | <b>अ</b> ्सनीगोपाळ्पु | र लच्छाके           | ਤ.         | 3      | य.    | मा.    | पा.         |            |
| १५० दुवे             | जैरा <u></u> जमऊवाळे  |                     | ਝ.         | ş      | य.    | HI.    | पा.         |            |
| १५१ डुंबे            | इटायेवाले             | घरवासके             | ਭ.         | 3      | ्य.   | मा.    | पा.         |            |
| १५२ हुवे             | ्इटायेवाले            | अभईके _             | ਭ.         | 33.    | य.    | मा.    | पा.         | eg         |
| १५३ अग्निहोत्री      | रै्वारीवाले           | जनार्दनके           | ਭ.         | ş      | य.    | मा.    | पा.         | 80         |
| १५४ दुवे             | भोजपुरवाले            | मकर्दके             | ਤ.         | 3      | ¥.    | मा.    | पा.         | L          |
| १५५ दुवे             | क्यासरमञ्जा.          | वासुदेवके           | स्र.       | 3      | ચ.    | मा.    | षा.         | १२         |
| १५६ दीक्षित          | द्रियावाद्वाः         | गोपीके              | ਤ.         | ą      | य.    | मा.    | <b>पा</b> . | 38         |
| १५७ दुवे             |                       | घरवासके             | ਤ. ⋅       | ş      | य.    | मा.    | पा.         | १९         |
| १५८ दुवे             |                       | वाळुके              | ₹.         | 34     | य.    | मा.    | पा.         | 300        |
| १५९ दुवे             | पश्यामवाले            | कि <b>सनके</b>      | ਤ.         | 3      | य.    | मा.    | पा.         | \$ ≥       |
| १६० दुवे             | नरोत्तमपुरवाले        | भैसइके              | ਤ.         | λU     | य.    | मा.    | पा.         | १०         |
| १६१ दुवे             | जानापुरके             | _                   | उ.         | ş      | य.    | मा.    | पा.         | 6.         |
| १६२ हुवे<br>१६२ हुवे |                       | हरदत्तके            | ड.         | ર      | य.    | मा.    | पा.         | 6          |
| १६२ डुवे             |                       | जानावे              | ₹.         | 2      | य.    | मा.    | पा.         | ų          |
| १५८ दुव              | मौरावके               | _                   | ਤ.         | ર      | य.    | मा.    | पा.         | 6          |
| १६५ पाउक             | जानापुरके             | शिवदत्तके           | ਢ.         |        | य.    | मा.    | पा.         |            |
| १६६ अग्निहीत्री      | एकडळाबाले             | देवद्त्रके          | <b>ਤ</b> . | 37     | य.    | मा.    | पा.         | १०         |
| १६७ अवस्थी           | केशरमङके              | ब्रह्मदत्तके        | ਤ.         | २      | य.    | मा.    | पा.         | Á          |
| १६८ त्रिवेदी         |                       | ब्रह्मदत्तक         | ड.         | ३      | य.    | मा.    | पा.         | 40         |
| १६९ वाजपेयी          |                       | यज्ञद्त्तके         | ਭ.         | ð,     | य.    | मा.    | पा.         |            |
| १७० त्रिवेदी         |                       | रामनिधीके           | उ,         | 3      | य.    | मा.    | पा.         |            |

## बाह्मणोत्पत्तिमार्तण्ड ।

| • कोनआस्पद्     | . कु. प. कहांके ि  | केनकीआसामी व                | ौ <b>नगो</b> त्र     | प्रवर         | कौनवेट                                   | e e e e e e | T ZTTT      | 777 -       |
|-----------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| खं. १ आस्पदन    | म २ ग्रामनाम       | मूळपुरुष् ४ गोः             | र ५ प्रत             | ज ह∵ले:       | ± 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2 41.00     | 1 441       | ্রেন ত<br>ক |
| ३७१ त्रिवेदी    | एकडत <b>मवा</b> ळे | पुरंदरके                    | इ.                   | 2<br>2        | ५ ⊂ स।<br>य.                             | सा.         |             | विश्वा      |
| १७२ अवस्थि      | पुरंदर             | 6 7 1                       | ਤ.<br>ਤ.             | 3,            | प.<br>य.                                 | मा.         | qı.         |             |
| १७३ त्रिवेदी    | <b>.</b>           | पुरंदरके                    | ਤ.<br>ਤ.             | ,<br>8        | ৭.<br>ঘ.                                 | मा.         | पा.         | <b>™</b> _  |
| १७४ अवस्थि      |                    | पुरंदरके                    | ਤ.                   | 3             | प.<br>य.                                 | मा.<br>मा.  | पा.         | १०          |
| १७५ अवस्थि      | तेवराशीवाले        | <b>मा</b> धवके              | उ.<br>इ.             | ٠<br>٦        | य,<br>य,                                 | मा.<br>मा.  | <b>91.</b>  | १०          |
| १७५ अवस्थि      | तेवराशीवाले        | ब्डेदिनके                   | ਰ.                   | ą             | य,<br>य.                                 |             | पा.         | <b>२०</b>   |
| १७७ अवस्थि      | तेरवाशीवाले        | गोपाछके                     | ਰ.<br>ਰ.             | 3             | य.<br>य.                                 | AT.         | पा.         | १७          |
| १७८ अवस्थि      | तेवराशीवाळे        | ब्रभाकर <b>के</b>           | ਰ.<br>ਤ.             | ą             | य.<br>य.                                 | मा.         | पा.         | १८          |
| १७९ अवस्थि      | तेवराशीवाले        | कन्हईके                     | ਰ.<br>ਰ.             | ₹<br><b>३</b> | य.<br>य.                                 | मा.<br>मा.  | <b>Ч</b> Т. | <b>ર</b> ૦  |
| १८० अवस्थिवा    | जे सरवनके          | अठभैया.                     | उ.<br>इ.             | 3             | य.<br>य.                                 |             | पा.         | १०          |
| १८१ शुक्ल       | •                  | हरिके                       | ₹.                   | ₹<br>ą        | य.<br>य.                                 | मा.         | षा.         | <b>₹</b> 0  |
| १८२ शुक्छ       |                    | रघुनाथके<br>-               | ਤ.<br>ਤ.             | 4 24          |                                          | ΗĮ.         | पा.         | 36          |
| १८३ शुक्त       |                    | <b>मंडनके</b>               | उ.<br>ड.             | ۲<br>2        | य.<br>                                   | मा.         | पा.<br>—    | <b>.</b>    |
| १८४ वाजपेयी     |                    | यज्ञद <del>मके</del>        | ड.<br>ड.             | * *           | य.<br>**                                 | मा,         | पा.         | १२          |
| १८५ वाजपेथी     | त्रिमळावाले        | गदाधरके                     | <sub>ਹ</sub> .<br>ਭ. |               | य.<br>**                                 | मा.         | षा.         |             |
| १८६ वाजपेयी     |                    | काशीरामके                   | ਰ.<br>ਭ.             | מא מז         | य.<br>                                   | मा,         | वा.         | <b>m</b> .  |
| १८७ बाजपेयी     |                    | मनीरामक                     | ਤ.<br>ਤ.             | र<br>३        | य <b>.</b>                               | मा.         | पा.         | १७          |
| १८८ वाजपेयी     |                    | मथुराके                     | ਤ.<br>ਤ.             | ۲<br>ع        | य.<br>—                                  | मा.         | पा.         | 28          |
| १८९ वाजपेयी     | •                  | नोपीकेसामान्य<br>-          | ु.<br>उ.             | २ ३           | य.                                       | मा.         | पा.         | १५          |
| १९० वाजपेयी     | मनोरथवा            | जेष्ठीके                    | ु.<br>ड.             | ۲<br>ع        | य.<br>                                   | मा.         | पा.         |             |
| ३९१ वाजपेयी     | वटेश्वरवाले        | लहूरीके                     | ड.<br>ड.             |               | य∙<br>–                                  | मा.         | पा-         |             |
| १९२ वाजपेयी     | लख <b>न</b> ऊवाले  | छहराक<br>छंगक               | ड.<br>ड.             | ox o          | य.                                       | मा.         | <b>4</b> 7. |             |
| १९३ वाजपेयी     | <b>ळक्मीपतिपुर</b> | <sup>छन्</sup> न<br>भारकरके |                      | ą<br>a        | य.<br>—                                  | मा.         | पा.         | ्२०         |
| १९४ वाजपेयी     | 24.11 11131        | पारकरक<br>पीयाके            | ਤ.<br><b>ਤ</b> .     | 9 <b>7</b> 9  | य.<br>—                                  | मा.         | पा.         |             |
| १९५ वाजपेयी     |                    | हारीके                      |                      | <b>3</b> 2 2  | <b>य</b> .                               | मा.         | पा.         |             |
| १९६ वाजपेयी     |                    | सुरक्षीधरके                 | ਤ.<br>ਤ.             | אר אר         | य.<br>य,                                 | मा.         | षा.         | ٠.          |
| १९७ वाजपंची     |                    | परसरामके<br>-               | उ.<br>ड.             | ۲<br>ع        | ৭,<br>य                                  | मा.         | पा,         | २०          |
| १९८ वाजपेयी     | बैहारीचा्ले        | भगोलेक                      | ਤ.<br>ਤ.             | 3             | य<br>य.                                  | मा.<br>मा.  | पा.         | 60          |
| १९९ वाजपेयी     | हारीवाळे           | कालुवदलेके                  | ਰ.<br>ਭ.             | a<br>a        | य.<br>यः                                 | मा.         | पा.<br>पा.  | १९<br>२०    |
| ₹०० वाजपेयी     |                    | वीशाके                      | ਤ.                   | à             | ्<br>य.                                  | मा.         | पा-         | 20          |
| ३०१ वाजपेयी     |                    | यथादत्तभक्ति                |                      | ३             | य.                                       | मा.         | <b>41</b> . | 86          |
| २०२ वाजपेयी     | असनिहारखर          | केशनके                      | ਭ.                   | ą             | ਧ.                                       | मा.         | oŢ.         | ₹0          |
| २०३ वाज्पेयी    | मोहारवाले          | कमळनयनके                    | ਭ.                   | à             | य.                                       | मा.         | чı.         | 20          |
| २०४ वाजपेयी     | मोजमावा            |                             | ਤ.                   | ર્            | य.<br>य.                                 | मा.         | पा.         | १७          |
| २०५ बाजपेयी     | <b>चिळौळिबा</b> ळे |                             | ਰ.                   | ą             | य.                                       | मा.         | पा.         | १५          |
| २०६ वाजपेयी     | भौजिवाळे           |                             | . ચ.                 | ÷             | य.                                       | मा          | पा.         | १०          |
| २०७ अग्निहोत्री | दिरयाबादवा         |                             | ਤ.                   | ३             | य.                                       | मा.         | чт.         | •           |
| २०८ शुक्ल       | वनरथीके            |                             | सांकृ.               | રૂ            | य.                                       | मा.         | <b>41.</b>  |             |

| ତ ଅନ        | ीनआस्प. कु. | प. कहांके    | किनकीआसार्म   | ो कौनगोत्र म  | यवर क      | ीनवेद श | ाखा क्य | ा <b>स्</b> त्र ॰ |
|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------|---------|-------------------|
| सं.         | १ आस्पदनाम  | । २ ग्रामनाम | ३ मूलपुरुष ४  | गोत्र ५ प्रवर | र ६ वेत    | ए शाख   | ा ८ मूळ | ९ विश्वा          |
| ३०९         | पांडे       | कपिले        |               | खा.           | ३          | य.      | मा.     | पा-               |
| 380         |             | गौराके       |               | खा.           | ३          | य.      | मा.     | पा.               |
| 288         |             | कर्नोजके     |               | सा.           | ş          | य.      | मा.     | पा.               |
| 292         |             | •            | भट्टाचांयवाळे | खा.           | 3          | य.      | मा.     | षा. १७            |
| 293         | _           |              | गेग्गचो       | सा.           | Ð,         | य.      | मा.     | पा. २०            |
| <b>২</b> १४ | -           | लखनौके       |               | सा.           | 3          | থ্য.    | मा.     | पा. १७            |
| ३१५         | राक         | नभेल         | अर्धधर        | सा.           | <b>ર</b> . | य.      | मा.     | पा. १०            |
| ३१६         | ग्रुक       | फतुहाबादी    |               | सा.           | ą          | य.      | मा.     | पा. २०            |
| ३१७         | राक         | अशनीहा       |               | सा.           | 24         | य.      | मा,     | पा, २०            |
| 288         | शुक्र       | पुरनीयाचा    | हे            | सा.           | 3          | य.      | मा.     | पा. २०            |
| 289         | श्रुक्त     | नभेळ         |               | सा.           | ३          | य.      | मा.     | पा. ५             |
| . ३२०       | शुक्र       | रूपन के      |               | स्रा.         | ¥          | य.      | मा.     | पा. १५            |
| ३२१         |             | डोमनपुरके    |               | स्रा.         | ş          | य.      | मा.     | पा. १६            |
|             |             | कौशिकी मि    |               | साः           | æ          | य.      | मा.     | पा. ५             |

## कान्यकुब्ज शर्वरियोंके गोत्र प्रवर वेद शाखा सूत्रका कोष्ठक.

|        | _                 |                                                        |      |       |        |
|--------|-------------------|--------------------------------------------------------|------|-------|--------|
|        | गोत्र.            | प्रवर                                                  | वेद  | शाखा  | सूत्र- |
| 13     | <b>भौरद्वाजः</b>  | आंगिरसबाईस्पत्यभारद्वाजाः ३                            | य.   | मा.   | पा.    |
| 13     | भारद्वाजः         | <b>बागिरस्रबार्हस्पत्यभारद्वाजेतित्रयः</b>             | य.   | सा.   | पा.    |
|        | कृष्णात्रेयः      | आत्रेयऔर्ववान्शावाश्वाः ३                              | य.   | मा.   | पा.    |
| ઇ      | औपमन्यवः          | वासिष्ठभरद्वाजेंद्रधमदेति ३                            | य.   | मा.   | षा.    |
|        | कुशिकः            | विश्वामित्रदेवरातउदाळकाः ३                             | य.   | मा.   | पा.    |
| ٤      | <b>कौशिकः</b>     | विश्वामिन्नदेवरातउदाळकाः ३                             | य.   | मा.   | पा.    |
| હ      | कश्यपः            | कश्यपवत्सनैधुवाः ३                                     | सा.  | कौ.   | गो.    |
| ૮      | <b>सां</b> कृत्यः | आंगिरसगौरिवीतसांकृत्येतिशाक्यमौरिवीतसांकृतिवा.         | य.   | मा.   | पा.    |
|        | वत्सः             | भार्गवच्यवनाप्तुवान् और्वजःमद्ग्न्येतिभागवौर्वजम-३     | य.   | मा.   | पा.    |
|        | ग्री:             | आंगिरससैन्यगार्येति ३ वा. ५                            | सा.  | . कौ. | गो.    |
|        | गौतमः             | गौतमः वार्हस्पत्याः ३                                  | य.   | मा.   | पा.    |
|        | शांडिल्यः         | असितदेवशांडिल्येति.                                    | सा.  | कौ.   | गो.    |
| १३     | वसिष्ठ            | विखष्टशक्तिपराश्वराः ३                                 | य.   | मा,   | पा.    |
| . કુંઠ | धनंजयः            | आनेयअर्चनानसधनंज <b>पे</b> ति ३ वैश्वामिन्नमा,छंदसयानज | ३ सा | . कौ. | गो.    |
| शृप्   | पराशरः            | विखष्टशक्तिपराशराः ३                                   | य.   | मा.   | पा.    |
| કુદ    | <b>ब्रह्मः</b>    |                                                        | य.   | मा-   | पा-    |
| ংইও    | कत्यायनः          | ऑगिर <b>स</b> सेन्यगार्येति                            |      |       |        |

अथ आदिगौडब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम् ॥ २८ ॥

अथ आदिगौडब्राह्मणोत्पत्तिप्रसंगमाह हरिकृष्णः ॥ जनमे-जयनामा वै राजा धर्मपरायणः॥ नीतिमान्सत्यसंधश्च वेद-शास्त्रविचक्षणः ॥ १ ॥ आर्यावर्ते च निवसन्पालयन्धर्मतः प्रजाः ॥ वटेश्वरं मुनिवरं शिष्यवृंदैः समन्वितम् ॥ २ ॥ यज्ञं कर्तुं समाहूय वेदाब्ध्यब्धींदुः १४४४ संमितैः ॥ ततः परमसं-तुष्टी राजा युज्ञं चकार ह ॥ ३॥ देवर्षीस्तोषयामास पूजा-स्तुत्यभिवंदनैः ॥ चके दानान्यनेकानि तोषयामास भूसुरान् ॥ ४ ॥ चकरावभृथस्नानं गुरुं नत्वातिभक्तितः ॥ महापूजां चकारादौ दक्षिणां दातुमुद्यतः॥ ५॥ तदा स ऋषिराण्णेव प्रतिमहमथाकरोत् ॥ आज्ञां गृहीत्वा नृपतेः स्वदेशगमनं प्रति ॥ ६ ॥ निगताश्च तदा राजाचैकैकं श्राममुत्तमम् ॥ लिखित्वा वीटिकामध्ये स्थापयित्वा च पत्रकम् ॥ ७ ॥ एकैकं प्रंददौ भक्तया मुनिशिष्येभ्य एव च ॥ ते तु तांबूलंक मत्वा गृहीत्वा प्रेमपूर्वकम् ॥ ८॥ नदीतटं समायाता गंभीरजलपूरितम् ॥ अब आदिगौडबाह्मणेंकी उत्पत्ति कहते हैं पूर्वमे एक जनमेजयनाम करके एक राजा धर्मशील नीतियुक्त सत्य भाषणः करनेवाहा वेदशास्त्रमें कुशल ऐसा था ॥ १ ॥ आर्यावर्तक्षेत्रमें रहके सकलपृथ्वीका धर्मसे पालन करवाथा एक दिन यज्ञकरनेकेवास्ते ॥२॥ एक हजार चारसो चौवाङीस शिष्यसहवर्तमान वटेश्वर सुनिको बुलयाके परम संतोष पायके राजने यज्ञ किया ॥ ३ ॥ उस यज्ञमें देव ऋषि बाह्मणोंको पूजा स्तुति नमस्कारादिकसे संतोषितिकये और ब्राह्मणोंको अनेकदानदेके संतोषितिकया ॥४॥पीछे अवभृथ स्नान करके आतिभक्तिसे गुरुको नमस्कारकरके गुरुकी महा-पूजा किये पीछे दक्षिणा देनेको तयार भया ॥ ५ ॥ वर्ध्थरमुनिने राजामतिग्रह न करते अपने देश जानेक वास्ते राजाकी आज्ञा लेके निकले ॥६ ॥ इतनेमें राजाने क्या किया कि एकएक गाँवके नामकी चिट्ठी लिखके तांबूलके विडेमें रखके ॥७॥परम भक्तिसे निकलती बखत एकएक सुनिके शिष्योंको एकएकपानकाबीडा यामदानकी चिटीसहित दिये वे शिष्योंने केवल ठांबूलकी वीडी जानके प्रेमपूर्वक प्रहणकरके अतिगम्भीर जल जिसमें भरा है ऐसी नदीके तटऊपर आये. पीछे जलके ऊपर पांव

जलमध्ये यदा पादौ संस्थाप्य गमनं प्रति ॥ ९॥ मति चक्र-स्तदा पादौ मग्नौ तस्या जले ततः ॥ पूर्व जलप्रतरणं कृत्वा पादेन चागताः ॥ १० ॥ कथं तिद्वपरीतं वे जातमात्राधुना मिथः ॥ कृत्वा विचारं चोद्धाट्य पश्चात्तांवूलवीटिकाम् ॥ १२ ग्रामदानपत्रिकां वे दृष्टातिविस्मयान्विताः॥ दानप्रतिश्रहात्रष्टा गितरस्माकमेव च ॥ १२ ॥ एवं निश्चित्य नृपतिं गत्वा प्रोचु-द्विजातयः ॥ कथं वे ग्रामार्गेण दानं दत्तं त्वयाधुना ॥ १३॥ तदा प्रोवाच नृपतिः साष्टांगं प्रणिपत्य च ॥ विना वे दक्षिणादानं यज्ञः सांगः कथं भवेत् ॥ १४ ॥ क्षमध्वं चापराधं मे कृपां कृत्वा ममोपरि॥ एवमुका स्वदेशे वे वासयामास तान्द्विजान् ॥ १५ ॥ ते गौडब्राह्मणाः सर्वे गौडदेशनिवासिनः ॥ वेदशास्त्रपुराणज्ञाः श्रोतस्मार्तपरायणाः ॥ १६ ॥ आचारेण विद्यास्त्रपुराणज्ञाः श्रोतस्मार्तपरायणाः ॥ १६ ॥ अत्राचारेण विद्यास्त्रपुराण्वाः ॥ १९॥ गोतमादीनि सूत्र कात्याय-

रत्वके जिस व्यत चलनेलगे ॥९॥ तव पाँव जलमें ह्वगये उस ब्यत मनमें विचार करतेहें कि पहले तो जलके ऊपर पाँवसे चलेआये ॥ १०॥ और इस ब्यत जल ऊपरका गमन नष्ट कैसा भया ऐसा आपसमें विचार करके पींछ तांबूलकी बिटीकों खोलके देखतेहें ॥१९॥ तो उसमें ग्रामदानकी चिटी देखे तब बहुत आश्चर्य पायके कहते हैं कि यह ग्रामदानका प्रतिग्रह किया उससे जलऊपरकी गांत नष्ट भई ॥१२॥ ऐसा निश्चय करके राजाके पास जायके कहते हैं हे राजा!तुमने अभी हमको ग्रुत्तरीतिसे दान कैसा दिया ॥१३॥ तब राजा सभीको साष्टांग नमस्कार करके हात जोडके नम्रतासे कहताहै हे महाराज ! दाक्षणा दिये विना मेरा यज्ञ सांग कैसा होगा॥१४॥ इसवास्ते मेंने जो अपराध किया उसे क्षमा करो। और मेरे ऊपर कृपा करो। ऐसा कहके उन सभी मुनि शिष्यकूं अपने देशमें निवास करवाया ॥ १५॥ वे सब गाँड देशमें रहे और पहिले इनहीं ब्राह्मणोंकी प्रतिष्ठा भई इसवास्ते आदिगोंड ब्राह्मण भये वेद शास्त्र पुराणमें निपुण औत स्मार्त कर्ममें तत्वर रहतेभये ॥१६॥ परंतु इनब्राह्म-पाँमें बहुत करके आचार थोडा पालन करतेहें। और स्पर्शदोष मानते नहीं हैं।इन

नीयकम् ॥ श्रुत्वा द्विजमुखादेतं वृत्तांतं पूर्वकालिकम् ॥१८॥ निवंधनं च कृतवान् हरिकृष्णो द्विजः सुधीः ॥ तेन श्रीभग-वान्विष्णुमेक्षिदो नः प्रसीदतु ॥ १९ ॥

इति श्रीबाह्मणोत्पतिमार्तडाध्याये आदिगौडब्राह्मणोत्पत्तिर्वणनं नाम प्रकरणम् ॥ २८॥ इति पंचगौडमध्ये मुख्यगौडंसप्रदायः॥

### आदितः पद्यसंख्याः ॥ ३४४१ ॥

सव ब्राह्मणोंका शुक्क यजुर्वेद, माध्यंदिनी शाखा है ॥ १७ ॥ गौतमादिक गोत्र हैं। सूत्र कात्यायनका है। यह आदिगौड ब्राह्मणोंका पूर्वकाछीनवृत्तांत ब्राह्मणोंके मुखसे श्रवण करके ॥ १८ ॥ हरिकृष्णने श्लोक निबद्ध किया उसकरके मोक्षदाता विष्णु इमारे ऊपर प्रसन्न हों ॥ १९ ॥

इति आदिगौडब्राह्मणोंकीउत्पत्ति संपूर्णभई। प्रकरण॥ २८॥

## अथ संक्षेपतः आदिगौडानां किचित्गोत्रावटंकनृखनामचक्रम्।

| संख्य | ा अवटंक         | नूख    | गोत्र | प्रवर | वेद | शाखा         | सूत्र | देवी |
|-------|-----------------|--------|-------|-------|-----|--------------|-------|------|
| १     | किरीट           | •      |       |       | य.  | मा-          | पा.   |      |
| 2     | ह <b>रितवाळ</b> | मिश्र  |       |       | य.  | मा.          | पा.   |      |
| ą     | इंदोरिया        | जोशी - |       |       | य.  | मा.          | पा.   |      |
| ક્ર   | बबरेबाला        | जोशी   |       |       | य.  | मा.          | पा.   |      |
| ٠     | सेयल            |        |       |       | य.  | मा.          | पा.   |      |
| ફ     | डाचोल्या        | जोशी   |       |       | य.  | मा.          | पा.   |      |
| હ     | सुरोल्या        | जोशी   |       |       | य.  | मा.          | पा.   |      |
| ٠ ٧   | पादोपेता        | जोशी   |       |       | य.  | मा.          | पा.   |      |
| ९     | मारश्या         | परोत   |       |       | य.  | मा.          | पा.   |      |
| · \$0 | पंचरग्या        | जोशी   |       |       | य.  | मा.          | पा.   |      |
| 38    | इच्छावत         |        |       |       | य.  | मा.          | पा.   |      |
| 32    | तासो-या         |        |       |       | य.  | HT.          | पा.   |      |
| १३ .  | अष्टान          |        |       |       | य.  | मा.          | पा.   |      |
| .38   | कुंडालक         |        |       |       | य.  | मा.          | पा.   |      |
| ३५    | गिडा            |        |       |       | य.  | मा.          | पा.   |      |
| १६    | भोरोलिया        | जोशी   |       |       | य.  | सा.          | पा.   |      |
| \$19  | तुन्द्या        | जोशी   |       |       | य.  | <b>11</b> 7. | पा.   |      |
| १८    | दिलावत          | जोशी   |       |       | य.  | मा.          | पा.   |      |
| 36    | विवास्र         |        |       |       | य.  | मा.          | पा.   |      |
| .30   | मिवाळ.          |        |       |       | य.  | मा.          | qi.   |      |
| •     |                 |        |       |       |     |              |       |      |

### भाषाधीकासमेत।

# अथ श्रीमालिश्राह्मणानांगोत्रादिनवभेद्ज्ञानचक्रम् । अस्यचक्रस्यसंबंधः पूर्वकाद्शाधिकैकशततमेपत्रे १९९ अस्ति।

भोहा शास्या ८ । बवाडी दशोनरं ६ बवाडी मेहरे १ बवाडी जाजरोळा१२ दवे नंगाट्या ६ काकदिया ४ कोमर इलवंडिया ४ तितिया १० डपनाम टोक्स भाष माधे त्रवादी सिद्धिदास धयास आझा मंगळमूरि कद्वंद्र भांसितांग देबवास्तळ प्राणदास् ग्राप्तपाछ आंतिरस १ वाहेस्पत्य रे आरद्वाज ३ शिव बंधुयक्षिणी उधियादुधीय रामेश्वर नवद्यक्षेत्र्यर ईशान सिद्धिविनाय, उमया भुरभुरेश्वर बहुक्क मृत्यु छश्मणेश्वर क्षयपेवश्य जिटिल कामेश्रर उपम्बसेश्वर काळ बानकेश्वर आनंद भरव दमयंतीयर चंडेयर देव प्रभूतेयर विज्ञुळ जड़ेयर धनेयर भूतेयर हर्यस गंगेयर दुधर नागेयर मनगजी धारेश्वर चित्रेश्वररे परिश्वर गोवासळ अननीम मणपति स्रभीचगस्थरयअभय मृत्यु साध्य नति वरयक्षिणी नक शर्म देवी नंद वरुणार्चि आंगिरस १ देवराज २ औदालय २ भव कमला भृगु१ च्यवन २ आप्रवा २ शौंवश्जम५ मित्र बालगौरी दन्त्वंदी धीश वरानना आनेप १ औतध्य २ गीतम ३ भाशेल १ देवल २ शांहित्य ३ भागिरस १ औतध्य २ लोंह्वान् ३ ऊपमन्व १ भौव २ भगु ३ काश्यप १ वत्स २ मैधुव ३ गौतम १ आंभिरस २ भौतध्य. ३ आंगिरस १ भारम्य २ मोडबस ३ बसिष्ठ १ मारद्वाज २ इंद्रप्रमद् २ सहोत्र १ गोचमंद् २ गुत्समद् २ वसिष्ठ १ शक्ति २ पाराशरर १३ म्हिपिजलस् १० शांहित्य ११ क्रोडवान डपमन्यव भारद्वाज ८ मौतमस् १२ मोद्रढस् पाराशर क्रीशिक हरितस् समक्त चादस ७ मार्यप वत्त्तम्

अथ श्रीगौडादिब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम्॥२९॥
अथ ग्रुजरसंप्रदायश्रीगौडादिब्राह्मणोत्पत्तिमाह कश्चित्कविः॥
त्वे नदे रुद्रवर्षे सहसितसुभगे वाणितथ्यां च वारे देवेज्ये
राजराजो विजयमनुमहासिहनामा सुराज्यः ॥ श्रीगौडज्ञातिग्रुड्रिं कुलगुणगणनाचारशुद्धिं च तद्धदेश स्वे ग्रुजरे यः प्रकटितमकरोत्स्थापित्वा सुनृत्तिम् ॥ १ ॥ ग्रामे स्वे दुष्कराणां
शतयुगलमहावृत्तियोगस्तथेषां पूज्यादेवी च लक्ष्मीः सकलसुत्रकरी सा च लक्षेश्वरीति ॥ पूर्व गौडोद्धवास्ते विधिपरवश्रागा मालवे कालयोगात्स्थित्वते सद्यशौद्यं प्रतिहृतमन्सो
ग्रुजराः संप्रदायाच् ॥ २ ॥ तेषां विवेको विविधो नृतनो जिण
संज्ञया ॥ कुलीना गृतना जीर्णाः कनीयांसस्तथापरे ॥ ३ ॥
यस्मिन्गामे च यस्यास्ति सा वृत्तिस्तस्य दीक्षया ॥ नामसंज्ञां
वकारासौ राजा विजयसिहराट् ॥ ४ ॥ पूर्व ग्रामस्ततो गोत्रं

हि॥ ५॥ गृहैकादशंक श्रष्टमेकादश ततः परम् ॥ नूतनानां अव गुजराती श्रीगीड ब्राह्मण और मेडतबाल ब्राह्मण और खरतोदे अदिब्राह्मणोंका उत्पत्तीभेद कहतेहें ॥ पहले विक्रम संवत् ११९० सालमें मार्गिश्पशुक्क ९ गुहवारके दिन वडा प्रतापी विजयसिंह राजा आपने गुजरात देशमें दोसी ब्राह्मणोंको अच्छे गांव जागीर देके उनकी उत्तम जीविकाः स्थापन करके श्रीगीड ब्राह्मणोंकी और उनका कुल गेत्र गुद्ध आचार गुजराती संमदायसे स्थापन करताभया ॥१॥ ज्ञाति यह ब्राह्मण पहले गीडहाती थे काश्मीरमें श्रीहट्टनगरमें रहतेथे। वहां वडा दुष्काल पडनेसे प्रारच्योगसे मालवदेशमें आयके रहेवहां यश्माप्ति अच्छी हुई और भाग्योत्य हुवा। तव विजयसिंह राजाने उन्हें गुर्जर संमदायमें स्थापनाकिया इन सबब्राह्मणोंकी कुलदेवी लक्षेत्रिगामक लक्षीजी हैं ॥२॥ उन श्रीगीडब्राह्मणोंके मेद बहुत हैं। उनमें कुलवात नवे जूने और अन्यभेद हैं वे किनष्ठ जानने ॥ ३॥ जिस गाँवमें जिसकी वृत्ति है वही जिसकी दीक्षाका नाम राजाने स्थापन किया ॥४॥ अब उसमें उन श्री गोडब्राह्मणोंका पहिले गांवका नाम राजाने स्थापन किया ॥४॥ अब उसमें उन श्री गोडब्राह्मणोंका पहिले गांवका नाम राजो स्थापन किया ॥४॥ अव उसमें उन श्री गोडब्राह्मणोंका पहिले गांवका नाम राजो स्थापन किया ॥४॥ अव उसमें उन श्री गोडब्राह्मणोंका पहिले गांवका नाम राजो स्थापन किया ॥४॥ अव उसमें उत्तम मध्यम कुल यह सब आगे क्रमसे कहते हैं ॥ ९॥ अव नवे श्रीगीडके बाईस हैं

त्रवराश्च ततः 'परम् ॥ अवटंकादिकं सर्वं लिख्यतेऽनुक्रमेण

गृहाणीह द्वाविंशत्परिसंख्यया ॥ ६ ॥ वडेलिया भाद्रवणी छले च काश्मीरिकाश्चधेयुताश्च जाताः ॥ एतत्रयं चार्द्रयुतं विशेषमतः परं सप्तगृहं च तुल्यम् ॥ ७॥ कृष्णचेदात्तपुषा च कात्यायन्यपमन्यवः॥ बृटिया मोटिया चैव श्रेष्टैकादश एव यत ॥८॥ वडेलिया कुशकशी त्रिप्रवरी पीठका मताः॥ भाद्राणिवत्ससी पञ्च ज्योतिषी च ततः परम् ॥ ९॥ छालेचा कौशिकीत्रिश्च द्विवेदी चोत्तमा मता ॥ काश्मीरी गगगोत्रीया त्रिश्च ज्योतिषिसंज्ञया॥ ३०॥ मोढाशी च ततः कृष्णात्रेयी त्रिश्च द्विवेदिका॥मोटाशी चंद्र आत्रेयी त्रिर्दिवेदी तथापरे॥ ॥ ११ ॥ नाहापला भरद्वाजाः प्रवरैश्व त्रिपाठकाः ॥ कात्या-यनास्त्रिप्रवराः पाटका मोठसीयकाः॥१२॥कपटाच्या बृटिया च कलिंगाश्च विपाठकाः ॥ कपटाश्च तथाङ्कीहास्त्रिद्धिवेदी तथापरे ॥ १३ ॥ मोठियाक्षस्तथात्रिश्च पाठकैकादशे गृहे ॥ अतोन्ये तद्धोगत्या लिख्यंते नृतनेष्विह ॥ १४ ॥ कपटा अर्थगृह्णीयाऽत्रिद्धिवेदी ततस्त्रिकम्॥ मुंडा लोढामोद्गलीयात्रिः पंडचेत्यवटंकिकाः॥ १५॥ ततः पंडोलिया यास्का त्रिद्धि-वेदी ततः परम् ॥ धोलकीया शाडिलीया त्रिद्विवेदी च ते मताः ॥ १६ ॥ कपटा बोटलीया च मुंजंगा च विपालकाः ॥ प्रवरैस्त्रिश्च ते व्यासा विधिश्चात्र समो मतः ॥१७॥ शिहोलि-या वशिष्ठाश्च त्रिद्धिवेदी ततः परम् ॥ मसूडियाः पाराशर्याः प्रवरेस्त्रः सुज्योतिषः ॥ १८ ॥ पेटलार्डाश्च ह्यात्रेयास्त्रिः पंडचेति च विश्वताः ॥ सुद्रीया वामकक्षा त्रिव्यसिति

उनमें ग्यारह उत्तम हैं ग्यारह मध्यम हैं ॥६॥ अब पहिले जो नवेके बाईस घर कहें उनके गाँव गोत्र अवटंक प्रवर और जूनेके गांव गोत्र प्रवरंक जो हैं वे सब चक्रमें स्पष्ट दिखाये हैं इसवास्ते यहां अर्थ नहीं लिखा ॥ ७॥ ८॥ ९॥ ९०॥ ॥ १०॥ १२॥ १२॥ १२॥ १८॥

प्रकीर्तिताः ॥ १९ ॥कपटा टीपरीयाश्च वत्ससाः पंच ज्यो-तिषाः ॥ दर्भावत्या भरद्वाजा त्रिज्योतिष उदाहृताः ॥ २० ॥ नृतनानां क्रमो होष जीर्णानां च ततः परम् ॥ इति नृतनानु-क्रमः ॥ वज्रोयिया वत्सपी च पंच ते वै द्विवेदिकाः ॥ २१ ॥ घोलकीया वत्सपी च पंचोपाध्यायसंज्ञया ॥ उपलोटा वत्सपाः पंच पाढकेत्यवटंकिकाः ॥२२ ॥ टिंटाणी पंच वत्स-स्य ज्योतिषा मेरुलीयकाः ॥ धाराशिणभरद्वाजाह्मिःपंडचेति ह्यदाहताः ॥ २३ ॥ चिंकणबारा भरद्राजास्त्रिव्यसिति च ते मताः ॥ चंचोलिया भरद्वाजास्त्रिदीक्षित उदाहृताः ॥ २४ ॥ भडकोदरा भरद्वाजास्त्रिर्महानवटंककाः ॥ कर्पडीकश्यपास्त-द्वित्रवर्गासाल्या उदाहताः ॥ २५ ॥ सांगमीचंद्र आत्रेयास्त्रि-ज्योतिष्यवटंकिकाः॥ दुंडावा कृष्णआत्रेयास्त्रिज्योतिषउदा-हृताः ॥ २६ ॥ चांगडियाः शांडिलाश्चेव त्रिज्योंतिष्यवटंकि-काः ॥ भाथलीयाश्रहारीतास्त्रः पंडचेत्यवटंकिकाः ॥ २७ ॥ भालजा बासवीयाश्च दीक्षिताः प्रवरास्त्रयः ॥ खेडाला विंहु-लियाद्विवेदीसंज्ञकास्त्रयः ॥२८॥ गंभीरिया च कौशिक्या-म्बिज्योतिष उदाहृताः॥संधाणियाश्रमौनस्याम्बिज्योतिष्यवटं किकाः॥२९॥लांछला गातमीयाश्च त्रयो यज्जष संज्ञया॥जंबू-सराःकोशिकाश्च दीक्षिताः प्रवरास्त्रयः ॥ ३० ॥ धाराशिणीयाः शांडिल्यास्त्रिज्योतिष उदाहताः ॥ धनसूराः कश्यपाश्चितः पंडचेत्यवटंकिकाः ॥ ३१ ॥ केचिन्महांतः संजातास्ते जीर्णाः नुक्रमेण हि ॥ एवं भेदृद्यं चोक्का ह्यन्यभेदान्वदाम्यहम् ॥ ३२ ॥ अथमेडतवालब्राह्मणभेद्कमः ॥ ॥ श्रीगौडांतर्गता ये च मेहत्वालस्यवंशजाः ॥ तेषां स्थानानिगोत्राणि कथ्यंतेह्यव-में १९॥ २०॥ रॅ१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ % अब श्री गौडकी ज्ञातिमें मेडतवासी ब्राह्मणके वंशमें जो टंककम् ॥३३॥ जरगालाश्र ह्यात्रेयाः पंडिताः प्रवरास्त्रयः ॥
खलासपुरवासीया सांकृतास्त्रिस्त्रिवाटिकाः ॥ ३४ ॥ वलायतास्त्रिप्रवराः पंडिताश्चेव मेडताः ॥ आसुजोशीलबाभारूयस्तस्य वंशोऽत्र लिख्यते ॥ ३५ ॥ श्रीगौड मिलितो यस्माछेखनीयोविधवंशात॥शिहोरियावणथला हरेसराश्च बेठलाः
॥ ३६ ॥ धामणोदिरयाश्चेव मेहलाणपुरास्तथा ॥ नवमोसानलतडाकठागोलास्तथेव च ॥ ३७ ॥ हरिकृष्णः ॥ श्रीगौड
ज्ञातिभेदे तु विशेष प्रवदाम्यहम् ॥ श्रीगौडानां प्रथमतस्त्रयो
भेदाः पुराऽभवन् ॥३८॥ मालवीया मेडताश्च प्रवालीया इति
त्रिधा ॥ मालवीया द्विधा प्रोक्ता जीर्णनूतनभेदतः ॥ ३९ ॥
चतुर्विधा नृतनाश्च तेषां नामानि वच्म्यहम् ॥ खारोला नृतनाश्चेव खर्सोद्यामवासिनः ॥ ४० ॥ शृद्कन्यापरिणयाङ्वरोला इति स्मृताः ॥ पुरा गौडबाह्मणाश्च काश्मीरदेशवासिनः ॥ ४९ ॥ अप्रतिग्राहिणः सर्वे लक्ष्मीशापेन भिक्षुकाः॥

उत्पन्नभये वे महतवाल बाह्मण भये महतालका अर्थ ऐसा है कि विजया संहराजा ने दो सी बाह्मण बुलाये उनमें कितनेक मालवेसे आये। कितनकः महत (उर्फ) मेरट-से इसवास्ते मेहतमें वासकरनेसे वास शब्दका वाल हो गया सो मेहतवाल बाह्मण भये उन्होंका गोत्र अवटंक स्पष्ट है ॥ ३३॥ ३४॥ ३५॥ ३६॥ ३७॥ अब श्रीगोंह बाह्मणोंमें जो विशेष भेद है सो कहताहूँ॥ ३८॥ मालवी श्रीगोंह मालवेदेशसे आये वे उत्तम वर्णाश्रमधर्मको पालन करते हैं ॥ १॥ मेहतवाल श्रीगोंह यह मेरटसे आये इसवास्ते मेहतवाल बाह्मण भी धर्मशील हैं॥ १॥ प्रवालिये श्रीगोंह यह बाह्मण वागहदेशसे आये प्रवालिये कहते प्रवासी यह बाह्मण बहुधा स्वधर्मसे विमुख रहते हैं॥ १॥ अब जो मालवी श्रीगोंह हैं उनमें दो भेद हैं। जूने और नवे॥ ३९॥ नवे श्रीगोंह चार प्रकारके हैं। खारोला गांवमें रहे इसवास्ते. खारोला श्रीगोंहा नवे प्रसिद्ध स्वरसोद गांवमें रहे इससे खरसोदिये श्रीगोंह भये॥ ४०॥ और चौथा भेद ऐसाई करसोद गांवमें रहे इससे खरसोदिये श्रीगोंह भये॥ ४०॥ श्रीगोंह भये। वे सबसे जुदहें। यह सब गोंहबाह्मण पहिले काइमीरदेशमें रहतेथे॥ ४१॥ प्रतिग्रह नहीं करतेथे परंतु

जाताः श्रीहट्टनगरान्निर्गताश्च दिशो दश ॥ ४२ ॥ मालवे च गताः केचिन्मरुघन्वे तथाअपरे ॥ श्रीगौडाइति यन्नामश्रीन् कारयोगतः ॥ ४३ ॥ एषां भोजनसंबंधः कन्यासंबंध एव च ॥ कार्यः सर्वेद्विजैनित्यं त्यका भेदद्वयं बुधैः ॥ ४४ ॥ अद्याप्येषां विवाहे तु गौरवारुयदिने द्विजैः ॥ उत्सवः क्रियते लक्ष्म्या घृतपानं तथेव च ॥ ४५ ॥ इति श्रीबाह्मणोश्मित्तमार्तण्डध्याये श्रीगौडमेडतवाल्खरसोदियादि

गाःगात्तमातण्डध्याय श्रागाडमङ् तवालखरसादियादि भेदर्णनं नाम प्रकरणम् ॥ २९ ॥

पंचद्रविद्यमध्ये गुर्जरसंप्रदायः ॥ आदितः प्यसंख्याः ॥ ३४८६ ॥ किसी बखत लक्ष्मीके शापसे मिश्चक भये पेछेः श्रीहहनगरमसे बाहर निकसे तो जहां जिनको अच्छा लगा वहां गये ॥ ४२ ॥ कोई मालेंबमें आये । कोई मारवाडमें आये । कोई बागडदेशों गये । अब गोड ब्राह्मणोंका श्रीगोड श्रीकार श्रीहटगांके निमित्तसे भया है ॥ ४३ ॥ यह सब श्रीगोड ब्राह्मणोंका भोजन व्यवहार केन्याविवाह संबंध डेरोले प्रवालिसे इन दो भेदोंकूं छोडके सबोंने परस्पर करना युक्त है ॥ ४४ ॥ अद्यापि इनके विवाहमें गौरव भोजनके दिन लक्ष्मी कुलदेवीकी बडी पूजा करते हैं और ब्राह्मण घी पीते हैं ॥ ४५ ॥

इति श्रीगौडमेद सम्पूर्ण मया ॥ २९ ॥

# अथ श्रीगौडब्राह्मणोंके गोत्र प्रवर अवटंकका स्पष्ट चक । अथ त्रतनकमः

|       |            |             |        | (     |     |                  | _             |              | _      |     |
|-------|------------|-------------|--------|-------|-----|------------------|---------------|--------------|--------|-----|
| 3     | बहेळिया    | कुश कस      | ३ पाठक | 15070 |     | कपटा             | <b>अ</b> त्रि | 3            | द्वे   | ₹., |
| 2     | भाद्राणिया | वत्सस       | ५ जोशी |       |     | <b>सं</b> डाळोडा |               | <del>Ş</del> | पंड्या | ਤ.  |
| à     | छालेचा     | कौशिक       | ३ दवे  | ਤ. [  | १४  | पंडोलिया         | पास्क         | 38           | द्वे   | ₹   |
| ષ્ટ્ર | काश्मीरा   | गर्भ        | ३ जोशी | ₹.    | રૃષ | घोळिकया          | शांडिस्य      | 35           | द्वे   | ਵ.  |
| ų     | मोठाशिया   | कृष्णात्रेय | ३ द्वे | ਤ. 【  | ३६  | कपटाबोटि         | ढेपा अगि      | ३            | व्यास  | ਫ.  |
| દ     | मोठाशिया   | चंद्रात्रेय | ३ द्वे | ਤ. [  | १७  | शिहोलिया         | वसिष्ठ        | 3            | द्वे   | ਤ.  |
| G     | नाहापळा    | भरद्वाज     | ३ पाठक | ਤ. ▮  | १८  | मसूडिया          | पाराशर        | 3            | जोशी   | ਵ-  |
| 4     | माढासिया   | कात्यायन    | ३ पाठक | ਤ.    | १९  | पेटळाद           | अत्रि         | ą            | पंडचा  | ਰ₌  |
| ९     | कपटाबुठिया | •           | ३ दुवे | ਤ.    | २०  | सुंदरिया         | बामकक्ष       | 3            | व्यास  | ड-  |
| Ro    | कपटाल्लिहा |             | ३ द्वे | ਚ.    | २१  | कपटाटिपां        | रेया वत्सर    | ∃३           | जोशी   | ਤੂ" |
| 18    | मोढिया     |             | ३ पाठक | ਤ.    | २२  | द्भावत्या        | भरद्राज       | 380          | जोशी   | ₹., |
|       |            |             |        |       |     |                  |               |              |        |     |

## अथ जीर्णकमः।

| ٠٩,       | वज्रालिया      | वत्सपी      | હ્ય  | द्वे     | १३      | चांगडिया   | शांडिस्य | ş  | जोशी      |
|-----------|----------------|-------------|------|----------|---------|------------|----------|----|-----------|
|           | धोलकिया        | वत्सपी      | ų    | उपाध्याय | १३      | भाघछिया    | हारीत    | 3  |           |
|           | <b>उप</b> खोटा | वत्सपी      | Q    | पाउक     | ફેક     | भालजा      | व्यास    | 9  | दीक्षित   |
|           | हिंढाणी .      | वत्स        | બ્   | जोशी     | ફ્રષ્ટ્ | खेडाला     | विंदुलस  |    | देवा      |
|           | धाराशिणा       | भरद्वाज     | 3    | पंडचा    | 1       | गंभीरिया   | कौशिक    |    | जोशी      |
|           | चिकणबारा       | भरद्वाज     | 3    | व्यास    |         | संघाणिया   | मौनस     |    | जोशी      |
|           | चंचोिखया       | भरद्वाज     | ng   | दीक्षित  |         |            | गोतम     | 5  | ~# 1 KE F |
| 6         | भडकोदरा        | भरद्वाज     | 2    | मेहेता   | Ĭ       | ढांछढा     |          | 23 |           |
| 9         | कर्षडी         | कश्यप       | ş    | व्यास    | •       | जम्बूसरा   | कोशिक    | R  | दीक्षितः  |
| ·\$0      | सांगमी         | चंद्रात्रेय | a    | जोशी     | २०      | धाराशिणिया | शांडिल्य | 37 | जोशी      |
| <i>38</i> | दुडावा         | कृष्णात्रेय | . રૂ | जोशी     | २१      | धनसूरा     | कश्यप    |    |           |

## अथमेडतवालक्रमः।

| 3  | जरगाला   | अत्रि  | 38  | पंडचा   | 9    | बेठला        |
|----|----------|--------|-----|---------|------|--------------|
| 3  | वलासिया  | खांकृत | भ   | त्रवाडी | 1    | धामणोदरिया   |
| ą  | वलायता   |        | ar. | पंड्या  | Q    |              |
| શ્ | शिहोरिया |        |     |         |      |              |
| Re | वेणयला   |        |     |         | १०   | नवमोसा .     |
| Ş  | हरेसदा   |        |     |         | 1 48 | नळतडाकटागोळा |

# अथ ग्रुकब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरम् ३०.

अथ श्रीशुक ब्राह्मणोत्पत्तियसंगमाह पाझे वेंकटेशमाहात्म्ये चतु स्त्रिशेऽध्याये ॥ छायाशुकः समागत्य व्यासं क्रोशंतमा-त्मजम् ॥ नमस्कृत्य पितुः पादौ श्रुत्वा सागवतं सुधीः ॥ १॥ कृत्वा वैवाहिकं कर्म पुत्रानुत्पाद्य यत्ततः॥श्रीवेंकटाद्रिमाहात्म्यं श्रुत्वा पद्मसरोवरम् ॥ २ ॥ प्राप्य कृत्वा तपस्तीत्रं सरोंचुज-अव श्रुक्तम्यब्रह्मणोंकी उत्पत्ति कहतेहें जिस वस्त पिताके आश्रममेंसे सब

अव शुक्तसभ्यब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहतेहें जिस बखत पिताके आश्रममेंसे सब छोडके शुक्रदेवजी जानेलगे उस बखत प्रेमरसनासे व्यासजी हे पुत्र हे पुत्र ऐसी पिछसे हांकमारनेलगे तब छायाशुक्जीने पिताका सनेह देखके नमस्कार करके भागवत श्रवण करके ॥ १ ॥ पिताके साथ आयके विवाह किया । पुत्रसंवान भये । पीछे श्रीद्रविड-देशमें प्रसिद्ध श्रीवेंकटेश्वरका माहात्म्य सुनके पद्मसरोवर ॥ ३ ॥ आयके वडी तप-श्रयां किये । बाद श्रीवेंकटेश्वरके उपयोगमें आवें इसवास्ते सभामंडपमें प्रोग्य ऐसे दुलैः मृजत् ॥ सभयान् मानसान् पुत्रानष्टोत्तरशतंद्विजान् ॥३॥ तानध्याप्य ब्रह्मावद्यां तैः सहाद्दिं गतो मुनिः ॥ मासि भाद्रपदे पुण्ये ब्रह्मणा निर्मितोत्सवे ॥ ४ ॥ वर्तमाने श्रीनि-वाससेवार्थं व्यासपुत्रकः ॥ उत्सवे वाहनान्कृत्वा शतमष्टोत्तरं द्विजान् ॥ ५ ॥ उत्सवांते चावभृथे श्रवणक्षें प्रसन्नधीः ॥ स्नात्वा च स्वामिसरिस तैर्द्विजेः कमलोद्रवेः ॥६॥सभायां वेंकटेशस्य वाहकार्थं व्यजिज्ञपत् ॥ स्वनाम्ना यत्पुरं देव मया कृतं सुरेश्वर ॥ ७ ॥ तत्क्षेत्रसंभवं सस्यं जीवितं श्रीपते कुरु ॥ सेवां कुवत्वाप्रलयं वाहका उत्सवेषु ते ॥ ८ ॥ श्रुत्वा मुनिवचो देवः श्रीनिवासस्तथास्तिवति ॥ छायाञ्चकस्यात्म-जानां सभ्यानां जीवमत्रवीत् ॥ ९ ॥ ब्रह्मलोकं जिगमिषुः पुनश्चायाञ्चको मुनिः ॥ कृष्णं च बलभद्रं च भानुपद्मसरोवस्म ॥ १० ॥ प्रदक्षिणीकृत्युज्ञकः स्थीयतामिति चात्म-जान् ॥ भारद्वाजादिषद्वोत्राञ् शतमष्टोत्तरं सुधीः ॥ १९ ॥

कमलपत्रों से मानसपुत्र एकसी साठ उत्पन्न किये ॥ ३ ॥ उनको ब्रह्मिवद्या पढायके सबोंको साथ छेके वेंकटेशपर्शत के उपर आये तो वहां भाइपद शुक्लपक्षमें ब्रह्माने निर्माण कियाहुवा श्रीवेंकटेशका उत्सव देखके श्रीवेंकटेशकी सेवानिमित्त शुकंदेवजीने उत्सवसे देवके वाहकके टिकाने एकसी आठ अपने मानसपुत्रोंक दिया ॥ ४ ॥ ५ ॥ उत्सवहुवे बाद श्रवणनक्षत्रके दिन अवश्य स्नानहुवे पीछे शुकदेवजी प्रसन्नचित्त होके अपने मानसपुत्रोंमाहित स्वामिपुक्किरिणीमें स्नान करके ॥ ६ ॥ सभामंडपमें आयके कहनेलो कि ए जो मेरे एकसी आठ मानस पुत्र हैं वे श्रीवेंकटेशके वाहकार्थ स्थापन किये और हे देव! मैने मेरे नामसे जो पुर निर्माणिकियाही ॥ ७ ॥ उस गांवका जो धान्य है वह आपकी सेवामें अर्पण हो और ये मेरे पुत्र प्रलयपर्यंत उत्सवोंके दिन वाहकपना करके सेवाकरें ॥ ८ ॥ ऐसा शुक्का वचन सुनके वेंकटेश प्रसुने अस्त कहके शुक्मानसपुत्रोंको चिरंजीव हो ऐसा आश्विवीद दिया ॥ ९ ॥ पछि शुक्देवजी ब्रह्मोंक जाते वखत कृष्ण बलभद सूर्य पद्मसरोवर इनकी प्रदक्षिणा करके ॥ १० ॥ क्रास्तिज आदि छः गोत्रोंके अपने मानसपुत्रोंको श्रीवेंकटेशजीकी सेवामें रही ऐस

सभ्यान् सभासदः पाद्मानुकाऽऽकाशं जगाम ह ॥ देवदर्शन डवाच ॥ उक्तं पद्मसरोजन्म छायाञ्चक मुनेरपि ॥ १२ ॥ सभार्हाणां द्विजातीनां शुकमानसजन्मनाम् ॥ १३ ॥ इति शुक्रबाह्मणोत्पत्ति प्रकरणम् ॥ ३० ॥ इहि पंचद्रविडयध्ये द्रविड-संप्रदायः आदितः प्रयंस्त्याः ३४९९

कहके॥११॥ सभ्य जो अपने पुत्र और सभासदोंको कहके आकाशमार्गसे चछेगये ऐसा पद्मसरोवरका माहात्म्य और सभ्य शुक्जाह्मणोंकी उत्पत्ति कही ॥ १२॥१३॥

इति शुक्रबाह्मणोत्पत्तिप्रकरणम् ॥ ३० ॥

# अथ दधीचकुलोत्पन्नब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम् ३१

अथ द्घीचब्राह्मणोत्प्रतिसारमाह नीलंकठिवरिचितद्घीचसंहितायाम् ॥ हिमवानुवाच ॥ द्घ्यङ्ङाथर्वणः साक्षाद्धरभिक्तरतः कथम् ॥ तत्प्रभावंसमाचक्ष्व का विद्या कि च पौरुषम् ॥
॥ ३ ॥ ॥ विद्य उवाच ॥ ॥ श्रूयतां राजशार्दूल द्घ्यङ्ङाथर्वणस्य च ॥ महानुभावं वक्ष्यामि पिवत्रं मद्गलं परम्॥ २ ॥
विष्णोर्नाभिसमुद्भतः स्वयंभूविश्वकारणम् ॥ मरीच्यादीनृषीन्षृष्ट्वा दारैः संयोजयत्प्रभुः ॥३ ॥ तंद्नतेऽथर्वणं सृष्ट्वा शांत्या
संयोजयत्तथा॥अथर्वणस्य शांत्या च कन्यापुत्री बभूवतुः ॥
॥ ४ ॥ कन्या नारायणी देवी पुत्रो द्व्यङ् ऋषीश्वरः ॥

अब दायमा ब्राह्मण आदि लेके छः ज्ञाति ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहताहूं, हिमवान् पूछे कि हे वासिष्ठ ! दथीच ऋषिका प्रताप विद्या और पुरुषार्थ क्या है सो कहो ॥१॥ विस्ट कहनेल गे हे राजा! दथीच ऋषिका परम अङ्गल्लपमाहात्म्य कहताहूं अवण करो ॥ २॥ विष्णुके नाभिकमल्से ब्रह्मा भये। पीछे ब्रह्माने मरीच्यादिक ऋषिनकूं उत्पन्न करके उनका विवाह किया ॥ ३॥ फिर सबके अंतमें अथर्वण ऋषिकूं उत्पन्न करके कर्दमकी कन्या शांतिक साथ विवाह करवादिया। पीछे अथर्वणकूं एक कन्या एक पुत्र भया॥ ४॥ कन्या नारायणी पुत्र द्थीच नाम करके भये। परंतु संतान

तदा नारायणेनैव प्रेषितो मुनिपुंगवः ॥ ६ ॥ वस्तुसारोद्धारणाय तृष्टाव जगदीश्वरीम् ॥ श्रुत्वा प्रकृत्युपस्थानं प्रत्यक्षाष्टमुजाऽभवत् ॥ ६ ॥ श्रुयतामृषिशार्द्वेळ जनिष्यामि गृहे तव ॥
मुता तेऽहं भविष्यामि सर्वकार्य करोम्यहम् ॥ ७ ॥
दृष्योदे विकटास्यश्च सार्याही वसत्यसौ ॥ नाशयिष्यामि
तं दैत्यं दारियत्वोद्रं तथा ॥ ८ ॥ वस्तुसारसमंत्रं च तव
हस्ते द्दाम्यहम् ॥ प्रसन्नो भव गच्छस्व पत्नीसंरक्षणं कुरु
॥९॥तथिति स प्रतिज्ञाय शांति हृष्ट्या निरीक्षयेत् ॥ महर्षेवींक्षणाच्छांत्या गर्भे देवी विवेश ह ॥ १० ॥ कालेन सा जगद्वात्री प्राहुर्भूता तिहत्प्रभा ॥ दृष्योदे सा समागम्य यत्र देवर्षयः स्थिताः ॥ १३ ॥ तत्र सा विनिमज्ज्याथ द्दार विकटाननम् ॥ तस्योद्रं त्रिश्चलेन भित्त्वांत्राणि समप्रहीत् ॥ १२ ॥
वस्तुसारा तदंत्रेषु निविष्टा प्रलयं पुरा ॥ संगृद्ध तस्य चांत्राणिः
ब्रह्मादिभ्यो न्यवेद्यत् ॥१३॥ विश्वकर्मा ततोऽभ्येत्य चांत्र-

होनेके पहिले श्रीविष्णुकी आज्ञास ॥ ५ ॥ सर्ववस्तुओं के सारोद्धार करनेक वास्त अथर्वण ऋषिने जगदीश्वरीकी स्तुति कियी। तब वह देवी अष्टसुजा धारण करके प्रत्यक्ष दर्शन देक कहनेलगी ॥ ६ ॥ हे अथर्वणऋषि ! में तेरे घरमें जन्म लेके तेरा सब काम करूंगी ॥ ७ ॥ दिघमंथनीमें विकटसुख नाम करके राक्षस रहताहै वह सब जगतका सार पदार्थ मक्षण करजाताहै इसवास्ते उसका उदरभेदन करके नाश करूंगी ॥ ॥८॥ ऑर जितनी वस्तु सारहै वह तेरे हांथमें देऊंगी । इसवास्ते तुम प्रसन्नरहो । और अपनी खीका रक्षण करो ॥ ९ ॥ तब तथास्तु कहके खीको प्रेमहिंग्रे देखते मये। ऋषिके देखते देवीने शांतिके गंभमें प्रवेशाकिया ॥ १० ॥ नव मास जब पूरे मये तब देवी प्रगट होके उसी बखत बिजली सरीखा तेजः पुंज धारण करके दिध-मंथनिके नजदीक आयके ॥ २१ ॥ उस पात्रमें बैठके विकटसुख देत्यका त्रिशूल हे उद्रमेदन करके अंदरसे सब आंतडे निकालके ॥ १२ ॥ उस देत्यके आंतडेमें सब जगतका वस्तुसार भराहै इसवास्ते उस सब आंतडेकी जाल लक्षे देवीने बझादिक देवों को देदिया ॥ १३ ॥ इतनेमें विश्वकर्मी वहां आयके आंतडेका बारीक चूर्ण करके

खंडान्यपेषयत् ॥ अमिणा वस्तुसारांश्च सर्ववस्तुष्वयोजयत ॥ १ ८॥ विश्वे पूणें ततो ब्रह्मा तुष्टाव जगदीश्वरीम् ॥ दिधिनि-र्मथनादेवी त्वं सा द्धिमथी भव ॥ १६ ॥ शिपिविष्टश्च ते भर्ता पिता तेऽथर्वणो ऋषिः॥दध्यङ् ऋषिस्तव भ्राता शिव-भक्तो निरंतरः ॥ १६॥ तस्य संरक्षण देवि कर्तव्यं शाश्वतं त्यया ॥ दृध्यङ्ङाथर्वणस्यापि कुलदेवी भवाधुना ॥ १७॥ तथेति सा प्रतिज्ञाय दधीचेः सन्निधौ गता ॥ शांत्यासथर्व-णाजातो दध्यङ् सुतपसा पुरा ॥ ३८ ॥ भाद्रश्रक्काष्टमीरात्रौ निशीथे सुमहोद्ये॥ब्रह्माद्या देवताःसर्वाःसमेत्याथर्वणं सुनि-म् ॥ १८ ॥ हर्षात्रोवाच धर्मात्मा ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ शृणु पुत्र प्रवक्ष्यामि जातोऽहं तक बालकः ॥ २० ॥ रांशः कृपालुश्च देवद्विजहिताय वै ॥ अस्य स्थूलशरीरेऽस्मि-न्सारं च निहितं मया ॥ २१ ॥ सर्वदैत्यासुराणां च निहंता ऽयं भविष्यति ॥ दिध योश्वति तस्माद्धे ॥ २२ ॥ इमं यज्ञोपवीतं च दिव्यं दास्यामि **भविष्यति** अधैव तरुणत्वं च वेदार्थज्ञत्वमेव चक्रके ऊपर रखके सब बस्तुओंमें योजना करते भये ॥१४॥ जब बस्तुसारजगतमें पूर्ण भया तन ब्रह्मा देवीकी स्तुति करने लगे । के है देवी ! तुमने दक्षिका बहुत सथन किया इसवास्ते तुम्हारा नाम द्धिमथी हो ।। १५॥ शिषिविष्ट तुम्हारा भर्ता होवेगा।अधर्वण ऋषि तुम्हारा पिताहै। दध्यङ् ऋषि तुम्हारा भाई है ॥१६॥ उस भाईका रक्षण तुमने बहुत काल पर्यंत करना । और दश्रीचकुलकी तुम कुलदेवता हो ॥ १७ ॥ तब देवी ब्रह्माकूं तथास्तु कहके द्वीचभाईके पास गई। वे द्व्यङ् ऋषिका अथर्वणके शांतिस्त्रीके विषे ॥ १८ ॥ भाद्रपद शुक्ल अप्रनीकी अर्धरात्रिके समयों प्रकटभये । तब ब्रह्मादिक देवता वहां आयके ॥ १९ ॥ बडे हर्घसे कहनेलगे हे पुत्र! यह पुत्र जो तेरा भया है।। २० ॥ वह ईश्वरांश है देवब्राह्मणके उपकारार्थ जन्म लिया है । इसके स्थूल ज्ञारियों सब वस्तुमार मैंने स्थापन किया-है।। २१।। सब दैत्य असुरोंका नाझ करनेवाला होवेगा। जो दहीका अंचित कहते पूजन किया इसवास्ते दध्यङ् इसका नाम होवेगा ॥ २२ ॥ यह दिव्य **यज्ञाप**कीत में देता हूं और इसी बखत तुम तरुण होजावों और वेदार्थ ज्ञान २३!!

॥ २३ ॥ त्रिंसध्योषासनं वेदाध्यनं ब्रह्मभावनाम् ॥ याव-द्विश्वस्थितिस्तावद्भ्याते चान्वयः स्थिरः ॥ २४ ॥ एवसुका जगामाजः सह देवार्षसत्तमेः ॥ ततो दध्यङ् तयः कृत्वा शिव-माराध्य भक्तितः ॥ २५ ॥ तद्वाक्येन स जप्राह कन्यां वेद-वतीं ग्रुभाम् ॥ तृणविंदोः सुतां साक्षाद्विवाहविधिना स्वयम् ॥ ॥ २६ ॥ ततश्रकार सुमहत्तपः परमदारुणम् ॥ एवं तपसि संतते इंद्रो भयसमन्वितः ॥ २७ ॥ मोहितुं प्रेषयामास कामं चाप्सरसां गणान् ॥ दधीचं मोहितं हृष्टा ब्रह्मा प्रोवाच भार-तीम् ॥ २८ ॥ गच्छ भद्रे सुनेवीर्यं तवांगे संप्रधारय ॥ अस्य वीर्यस्य पातेन भूमिर्भस्मी भविष्यति ॥ २९ ॥ इत्याकर्ण्य वचो देवी गता सा ऋषिसं विधी ॥ कंठे कर्णे स्वनाभौ सा हृद्दि वीर्यं द्धार ह ॥ ३० ॥ हृद्धा सरस्वतीं देवीं वीर्यधारण-तत्पराम् ॥ स्तुत्वा तां ऋषिवर्योऽसौ ततः प्रोवाच तां प्रति ॥ ॥ ३९ ॥ तवांगे ब्राह्मणा जाता मम वीर्यसमुद्धवाः ॥ चत्वारो

त्रिकालसंघ्या वेदाभ्यास ब्रह्मज्ञान इसी बखत तुमकूं प्राप्त हो और जहांतक जगत् रहें वहां तक तुम्हाग वंश स्थिर रहो ॥ २४ ॥ ऐसा कहके ब्रह्मा देविधिसहित चले गये पीछे दध्यक् ऋषिने शिवकी बडी आराधना कियी ॥ २५ ॥ तब शिवने कहा कि तृणविंदुराजाकी कन्या वेदवती नाम करके हे उसके साथ विवाह करो । ऐसा शिवका वचन सुनके वेदवतीके साथ सविधि विवाह करके ॥ २६ ॥ ऐसा अपने घर खीसहित आयके पुनः वडी तपश्चर्याका आरंभ किया तब दध्यक् ऋषिके तपसे इंद्र भयमीत होयके ॥ २७ ॥ ऋषिको मोहित करनेके वास्त कामदेव और अपसरागणोंकुं भेजता भया अपसरागणोंसे दधीचमोहित हुये देखके ब्रह्मलोक विधिक्त तरे अंगके ऊपर धारणकर जो कभी ऋषिका वीर्य भूमिऊपर गिरेगातो भूमि तत्काल भरम होवेगी ॥ २९ ॥ ऐसा ब्रह्माका वचन सुनके सरस्वती दधीच ऋषिके पास आयके उनके वीर्यकू योगवलसे कंठ कान नाभि हद्य इन चार अंगोंके ऊपर धारण करती भई ॥ ३० ॥ वीर्थ धारण कियी हुई सरस्वतीकू देखके उनकी स्तुति करके ऋषि कहनेलगे ॥ ३१ ॥ हे सरस्वती ! तुम्हारे अंगसे मेरे विर्यसे यह चार ब्राह्मण करती भई ॥ ३० ॥ वीर्थ धारण कियी हुई सरस्वतीकू देखके उनकी स्तुति करके ऋषि कहनेलगे ॥ ३१ ॥ हे सरस्वती ! तुम्हारे अंगसे मेरे विर्यसे यह चार ब्राह्मण

भ्रुवि विख्याता भविष्यंति कुलाग्रजाः ॥ ३२ ॥ कंठे जाताश्र श्रीकंठाः कणें कर्णाटकाः स्वयम् ॥ तव नाभौ च यो जातः सारस्वतकुलाधिपः ॥ ३३ ॥ हृदिजो हरिदेवोऽस्ति सर्वे सारस्वताः स्मृताः॥सरस्वत्युवाच॥एषां वंशो न नश्येच याव-चंद्रदिवाकरौ ॥ ३४ ॥ इत्युनुज्ञाप्य सा वाणी ब्रह्मलोकं गता सती॥एकदा मुनिराङ् दृध्यङ् मनसाऽचितयनमुनिः ॥ ३५ ॥ साध्वीयं राजकन्या च मम अश्रपणे रता॥दुर्बला-तिकृशांगी च मम भार्या च निष्पला ॥ ३६ ॥ पुत्रं विना फलं स्त्रीणां नैव तुल्यं कथंचन ॥ विचितयत्यधोवस्त्रे वीर्यं च स्विलतं मुनेः ॥ ३७ ॥ वीर्ययुक्तं च वस्त्रं तु क्षालनाय स्त्रिये दृदौ ॥ वस्त्रं च कलशं गृह्य स्नातुं गंगा गता सती ॥ ३८ ॥ पूर्वं स्नातुं गता तोथे जंघाले ऋतुवर्त्तिनी ॥ तावत्तीरे महादेवः पार्वत्या सह चागतः ॥ ३९ ॥ ह्रष्ट्रेष्टदेवं पंचास्यं सपत्नीकं हरं विभुम् ॥ क्षालनीयमृषेधींत्रं तुर्णं संवेष्ट्यं सा ह्रिया ॥

 ॥ ४० ॥ यावचराचरग्रहं गौरीनाथं नमस्यति ॥ शिवो द्दी वरं ह्यं भव प्रवती शुभे ॥ ४१ ॥ इत्युक्तांतर्द्धे शंभुः पुनः स्नातुं समुद्यता ॥ सवस्ना स्नानमात्रेण ऋतुगा गभमाद्धत् ॥ ॥ ४२ ॥ ऋषेरमोघवीर्येण रजोयोगेन भामिनी ॥ दोहदं द्धती बाला जलान्निष्कम्य तर्पणम् ॥ ४३ ॥ देवर्षीणां जलैः कृत्वा घटं पूर्णं कटौ द्धौ ॥ यावदागत्यसा बाला मुनि तत्र न पश्यति ॥ ४४ ॥ पत्रच्छ शिष्यान् मा साध्वी क गतो भवतां गुरुः ॥ शिष्या ऊचुः ॥ मातर्ग्युरुं याचित्वा इंद्रोऽस्थनां वत्रवद्भौ ॥ ४५ ॥ वत्रं गृहीत्वा देवेंद्रो गतः स्वगैंऽधुना वयम् ॥ ग्रुरुणा रिहता जाता अनाथा निष्टृणः कृताः ॥४६॥ गुरुनों दानशीलश्च गोलोकें शिवसंग्रतः ॥ दिव्यं विमानमारुगं दानशीलश्च गोलोकें शिवसंग्रतः ॥ दिव्यं विमानमारुगं शिवसंलालितो गतः ॥ ४७ ॥ वत्रतुल्यं वचः श्रुत्वा सा चातिद्वः खिताभवत् ॥ देहत्यांग चिकीर्षुः सा त्वकरोत्काष्ठ-संचयप् ॥ ४८ ॥ तस्यास्तद्वचं श्रुत्वा शिष्याः काष्टचयोः संचयप् ॥ ४८ ॥ तस्यास्तद्वचं श्रुत्वा शिष्याः काष्टचयोः

या वह पहनिलिया ॥ ४० ॥ ऋषिके घोतर वेष्टनकरके शिवको नमस्कार किया तब शिव कहेनेलगे हे वेदवती ! तू पुत्रवती होवेगा ॥४१॥ ऐसा कहके शिव अंतर्धानमये वाद वेदवतीने पुनःसवस्त्र स्नान किया उससे गर्भ रहा ॥४२॥ ऋषिके अमोघवीर्यसे और ऋतुके संयोगसे गर्भधारण करतीर्मई जलमेंसे बाहर निकलके ॥ ४३ ॥ देव ऋषियोंका तर्पण करके पानीका घडा भरके अपनी कमरमें लेके अपने घर जबतक आती है तो घरमें अपने पतिकूं नहीं देखा ॥ ४४ ॥ तब शिष्योंकूं पूळने लगी है शिष्यों ! तुम्होरे ग्रुरु कहां गये शिष्यों लेके अभी स्वर्गमें गया उन निर्दय इंद्रा-विकाने इमको ग्रुरुहीन करित्या ॥ ४५ ॥ वज्र हाथमें लेके अभी स्वर्गमें गया उन निर्दय इंद्रा-विकाने इमको ग्रुरुहीन करित्या ॥ ४५ ॥ इमारे ग्रुरु दानशील दिव्याविमानमें बैठके शिव जिनका लालन कररहेहें ऐसे गोलोकमें गये ॥ ४७ ॥ तब वज्रसरीला शिष्यों-का बचन सुनके वेदवती अति दुःखी होके कहनेलगी हे शिष्यों ! में देहत्याग करतीहुं उम काष्टिवता तैयार करो ॥४८॥ ऐसा वचन सुनके शिष्योंने काष्टसंचय

द्यताः ॥ तनुत्यागेच्छुकां ज्ञात्वा स्वयंभूस्तत्र चागतः ॥ ॥ ४९ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ तव गर्भे स्रुतो देवि चिरजीवी तपो- धनः ॥ दथीचौरसपुत्रश्च वंशरक्षणतत्परः ॥ ६० ॥ तस्माद्ग- भस्य रक्षार्थ देहं रक्ष पतिव्रते ॥ निशम्य ब्रह्मणो वाक्यं जगाद कुलकौशला ॥ ६० ॥ देहत्यागं करिष्यामि न जीवामि ऋषि विना ॥ गर्भ त त्याजयिष्यामि त्वं मे गर्भ च पालय॥ ॥ ६२ ॥ इत्युक्ता गुर्विणी गर्भ त्यक्तवाग्नो तनुमत्यजत्॥ सा देवी पतिसालोक्यं गताऽजस्य प्रपश्यतः ॥ ६३ ॥ ब्रह्मा वेद- वतीगर्भाजातस्य वालकस्य च ॥ दाधीचस्य करांगुष्टे सुधां चाधारयत्ततः ॥ ५२ ॥ पिष्पलीनां च वृक्षाणां पालनाय समादिशत्॥ पिष्पलीभ्यो समर्प्यांजः स्वं लोकमगमत्प्रभुः॥ ॥ ५६ ॥ वालस्य पंचवर्षान्ते पुनर्वद्मागतो सुवि ॥ मरीच्या- दिस्तैः सार्ध नामकर्माद्यकारयत् ॥ ६६ ॥ पिष्पलीभक्षणा- द्वालः पिष्पलादप्रथां गतः ॥ यज्ञोपवीतं दास्यामि अद्यव तरुणो भव ॥ ५७ ॥ चतुवेंदेषु यज्ञेषु शस्त्रास्त्रेषु च पारगः ॥

तपसस्तं प्रभावेण कल्पजीवी भविष्यस्ति ॥५८॥ मेरोगुंहायां रहिस तपः कुरु ममाज्ञया ॥ इत्युद्दिश्य ततो बाल ब्रह्मान्तर्द्धा-नमागतः ॥ ५९ ॥ पिष्पलादो मुनिश्रेष्ठो मेरौ तपिस सिस्थितः ॥ तत्रागत्यात्रवीत्कृष्णो विवाहं कुरु माचिरम् ॥ ६० ॥ श्वत्वा कृष्णवचः पश्चाद्नरण्यं नृपं प्रति ॥ गत्वा ययाचे तत्कन्यां विवाहश्च ततोऽभवत् ॥ ६१ ॥ पद्मां गृहीत्वा स मुनिर्मुद्तः स्वालयं ययौ ॥ सा रेमे पतिना सार्धं वर्षाणि सुबहूनि च ॥ ६२॥ विहारहाससौंद्र्यकलाभिस्तां मुनीश्वरः ॥ अष्टाशीतिः समास्तिस्रो विभज्य द्वादशात्मकम् ॥ ६३ ॥ वीर्यं गभ सविभज्य विरतो मुनिपुंगवः॥ कालेन द्वादश सुता अभवन्पावकोपमाः ॥ ६४ ॥ वेदवेदांगिनपुणा गायत्रीजपनतत्पराः ॥ अष्टसिद्धप्रदातारो मुनिवृत्तिपरायणाः ॥ ६५ ॥ आद्यो वत्सो बृहद्वत्सो द्वितीयो गौतमः स्मृतः ॥ तृतीयो-ऽयं भागवश्च भारद्वाजश्चतुर्थकः ॥ ६६ ॥ कौत्ससः पंचमो

इसी वखत तुम तरुण होजाओ ॥५७॥चार वेद सकल शालों में पारंगत हो होंगे और तुम्हारा तपप्रतापसे कलपपर्यत आयुष्य हो वेगा ॥५८॥ अब मेरी आज्ञासे मेरुकी ग्रुफामें जायके तप करो ऐसा वालक कूं कह के ब्रह्मा अंतरधीन मये ॥५९॥ पिप्पलाद ऋषिने मेरुपर्वतकी ग्रुफामें जायके बड़ी तपश्चर्या कियी तब श्रीकृष्ण प्रसन्न होयके कहनेलगे कि हे पिप्पलाद! तुम जलदी जायके विवाह करो॥ ६०॥ ऐसाश्रीकृष्णाका वचन सुनके पिप्पलाद ऋषि अनरण्य राजेके पास गये उनकी कन्याकी याचना करके उसके साथ विवाह किया ॥६१॥ पीछे उस पद्मास्त्रीकृं साथ लेके हर्षसे अपने घरको आये पीछे वह श्री बहुत वर्षपर्यंत अपने पतिके साथ की छा करतीमई॥ ६२॥ क्रीडा करते करते अठासी वर्ष हुवे बाद ॥६३॥ आपने वर्षिके बारह विभाग करके गर्भस्थापन करके सुनि विरक्ति पाये। पीछे गर्भके मास पुर्ण भये कालांतरसे आग्नेसरीखे तेजस्वी बारह पुत्र भये॥ ६४॥ बेदशास्त्रमें निपुण भये। नित्य गायत्रीकी उपासनामें तत्पर रहनेवाले अष्टसिद्धीके देनेवाले ऋषित्रत धारण करनेवाले भये॥ ६५॥ उन बारह पुत्रोके नाम—चृहदृत्त १ गौतम २ भागंव ३ भारदाज ४॥६६॥ को त्स वा की तिक

ज्ञेयः षष्ठोऽयं कश्यपः स्मृतः॥शांडिल्यः सप्तमोऽत्रिश्च नव-मोऽयं पराशरः॥६७॥ दशमः कपिलो ज्ञेयो गर्गश्चेकादशः स्मृतः॥ कनिष्ठवत्सो द्वादशश्च बहुपुत्रा बहुश्रुताः॥ ६८॥ अथान्यत्र विशेषो विराद्पुराणे॥ दध्यङ्डाथर्वणः पुत्रास्त-स्माद्वे पिप्पलायनः॥ तस्यासन्द्वादशादित्याः कश्यपस्येव नंदनाः॥ ६९॥ द्वादशद्वादश सुता एकेकस्याऽभवन् पृथक्॥ दधीचास्ते कुलशतं चत्वारिशच्चतुर्युगम्॥ ७०॥ अंवामु दिश्य ये तेपुस्तपः परमदारुणम्॥सूर्यवंशसमुत्पन्नो मांधाता नाम भूपतिः॥ ७१॥ वसिष्ठवचनात्सोऽपि तेषामाश्रममा-ययो॥ प्रणम्य मुनिवर्यास्ताञ्ज्वलत्पावकसन्निभान्॥ ७२॥ आह च स्वेप्सित राजा तेऽमं प्रोचुम्रेनीश्वराः॥ अत्रत्याख्या-नन्नतिनो घोरारण्ये वयं स्थिताः॥ ७३॥ कथं तेन करि-ष्यामः कार्यं भूपालसत्तम॥ आनीयतां सुसंभाराः सात्त्वकाः पञ्जवर्जिताः॥ ७४॥ त्रियतां च द्विजश्रेष्टाः क्रियतां यज्ञमंडपः॥ इत्यक्तः स तदा राजा प्रसन्नमनसाप्रभः॥७६॥

५ कश्यप ६ शांडिल्य ७ आत्र ८ पराशर ९ ॥ ६७ ॥ किपल १० गर्ग ११ किलिष्ट वस्त वा मम्भ १२ ऐसे यह बारह पुत्र भये ॥ ६८ ॥ अव यहां विशेष पुराणांत-रकी बात कहते हैं अर्थ्यणका पुत्र दृष्यङ् ऋषि उसका पुत्र पिपलायन भया ६ पिप्पलायनके बारह पुत्र भये ॥ ६९ ॥ बारहपुत्रोंमेंसे एकएककूं बारह बारह पुत्र भये । ऐसा एकसी चौवालीस संतानीसे द्धीचकुल विस्तार पाया ॥ ७० ॥ वे द्धीचकुलोत्पन्न सब ऋषि कपालेश्वरी द्धिमथी अम्बाके प्रीत्यर्थ बहुत तप करते भये । एक समयमें स्यंवंशी मधंधाता नाम करके राजा ॥ ७१ ॥ विसष्टगुरुके कहनेसे द्धीच ऋषिके आश्रममें आयके उन अग्निसरीसे ऋषियोंको नमस्कार करके ॥ ७२ ॥ राजा कहनेलगा हे मुनिश्वर ! मुझको यज्ञ करनाहे से। आप सविद्य विश्वजित यज्ञ करावो तब मुनि कहनेलगे हे राजा ! इस घोर अरण्यमें हम रहते हैं प्रत्याख्यान करते नहीं हैं॥७३॥ तब तुम्हारों काम तो अवस्य करेंगे यज्ञके ताहित्य सब तैयार करो पश्च बिना सब सात्विक पदार्थ लाओ ॥ ७४ ॥ और ब्राह्मणोंका वरण करो यज्ञमंडप तैयार करो ऐसा जब कहा तब राजाने प्रसन्न होयके ॥ ७५॥

त्रवर्तयामास यज्ञं यथोकं बहुद्क्षिणम् ॥ कपालपीठे देवेशी मीजे विप्रानुमोदितः ॥ ७६ ॥ ततस्तुष्टा महादेवी यज्ञेशी यज्ञसभवा ॥ प्राह गंभीरया वाचा मुनीन्नाजानमप्यथ ॥ ॥ ७७ ॥ भोभो मुनिवरा यूयं मदेकशरणास्ततः ॥ युष्माकं कार्यकर्त्री वै भवामि कुलदेवता ॥ ७८ ॥ बुद्धिमंतो यशस्वंतः कुलवंतो बहुश्रुताः ॥ युष्मदीया महाभागा भवंतु मदनुप्रहात् ॥ ७९ ॥ अथाह देवी राजानं भवान् सन्नाङ् बृहच्छ्रवाः ॥ त्रेलोक्याधिपतिः शास्ता दुष्टानां संभविष्यति ॥ ८० ॥ त्वद्वंश्या भूपते सर्वे भविष्यत्यत्र भूभुजः ॥ मदंशभूतशक्तीनांभिकिन्युक्ताः कुलोन्नताः ॥ ८९ ॥ अस्मिन्कपालपीठे मे सात्त्विके गुनिसेविते ॥ पञ्जहिंसात्मिकी पूजा न कार्या कापि केनचित् ॥ ८२ ॥ मायस्य जुङ्कसप्तम्यां कुण्डे केदारसन्निभे ॥स्नात्वात्र तर्पणं कृत्वा षोडशाण महामनुष् ॥ ८३ ॥ ये जिष्ण्यंति सनुजास्ते सिद्धाः स्युनं संशयः॥येकिचन्मामनादृत्य करिष्टंत्यन्यदेवतम्॥८४॥ते भविष्यंति मोघाशानानादुःखप्रपीन

यज्ञ आरंभ किया। दिक्षणां बहुत दिया। और क्षाल्पीटके पास ब्राह्मणके अनुमोदनसे क्षालेश्वरिका यजन करतभया। ७६॥ तब देवी प्रसन्न होके यज्ञकुंड केसे प्रत्यक्ष प्रगट होके गंभारवचनसे मुनियों और राजाको कहनेलगी। १७७॥ हे मुनीश्वरो ! तुम सब कुछ छोडके केवल मेरे शरण रहेहो इसवास्त में तुम्हारा कार्य करनेवालीहूं। और तुम्हारी कुलदेवता में होतीहूं॥ ७८॥ और मेरे अनुप्रहसे तुम सब बुद्धिमंत यशस्वी कुल्बंत भाग्यशील होवोग ॥ ७९॥ फिर राजाकूं कहनेलगीहे गजा ! तु सकल पृथ्वीका राजा बड़ा यशस्वी दुष्टको शिक्षा करनेवाला तीन लोकोंका स्वामी होवेगा॥ ८०॥ हे राजा ! तेरे वंशके सब राजा मेरी अंशमूत शक्तिकी भक्ति करेंगे और बड़े कुल्बंत होवेंगे॥ ८१॥ मेरे कपालपीटमें सबोंने साह्यिकी पूजा करना । पशुहिंसात्मकी पूजा कदापि किसीने नहीं करना ॥ ८२॥ माघशुक्कासप्तमीके दिन इस कुंदमें स्नान व तर्पण करके षोड़ शाक्षरी महामन्त्रका॥ ॥ ८३॥ जो जप करेंगे वे सिद्ध होवेंगे। इसमें संशय नहीं है जो कोई मुझ कुलदेवी-कात्याण करके अन्यदेवताकूं मानेंगे॥ ८४॥ वे नाना प्रकारके दुःखोंसे पीडित

डिताः ॥ इत्येवमुका देवेशी यज्ञकुंडं विवेश सा ॥ ८५ ॥ प्रणम्य च ततस्तेऽमुं शेषं कर्म समापयन् ॥ दक्षिणां नेच्छतां तेषां वदान्यो भूपतिस्तदा ॥ ८६ ॥ श्रीवृक्षपणैः सहितं श्राम कन्याचयं ददौ ॥ वेदवेदेंदुप्रमिताः १९४ कन्या धामाणि भूपतिः॥ ८७॥ दाघीचान स ददौ राजा ततः स्वगृहमाग-मत्।। अथ कपालोत्पत्तिमाह द्वादशपीठोत्पत्तिप्रनथे ॥ ब्रह्मो-वाच ॥ अथातः श्रुयतां वत्स पीठं कापालसंज्ञितम्॥ ८८ ॥ यस्य द्शनमात्रेण सर्वपांपैः प्रमुच्यते ॥ यत्र देव्याः कपालं वै पपात वृषभध्वजात् ॥ ८९ ॥ ब्रह्मात्मकं महादिव्यं पीठानां चोत्तमोत्तमम्॥पुष्करोदुत्तरे भागे योजनाष्टकमानतः॥९०॥ महामायामहाक्षेत्रे परा शक्तिव्धवस्थिता ॥ कल्पांतरभेदमाह विराद्धुराणे ॥ विदार्थ स्वोदरं दध्यङ्पत्नी सत्यप्रभा प्ररा॥ ॥ ९१ ॥ गर्भ पिप्पलमुले संस्थाप्याऽगात्पतिमेव या ॥ सैव स्वगोत्रवृद्धचर्थं करुणाकुलमानसा ॥ ९२ ॥ - आमगभपरि-होवेंगे और उनको आशा निरर्थक होगी ऐसा कहके देवी यज्ञ कुंडमें प्रवेश करती अई ॥ ८५ ॥ फिर वे सब ब्राह्मण देवी के प्रणाम करके यज्ञकर्म शेष जो रहा था सो समाप्त करते थे। परंतु राजाके पाससे दक्षिणा छिये नहीं तब राजाने ॥ ८६ ॥ श्री वृक्षके पत्तेमें एक गाँव एक कन्या ऐसा लिखके उन एकसी चौवालीस

श्री वृक्षके पत्तेमें एक गाँव एक कन्या ऐसा लिखके उन एकसी चौवालीस ब्राह्मणोंको दान दिया ॥ ८७ ॥ पिछे राजा अपने घरको आया । अब कपाल्यिकी उत्पत्तिकी कथा कहतेहैं । ब्रह्मा कहनेलगे हे वत्स ! अब कागलनामक पीठ जो है उसकी उत्पत्ति श्रवण कर ॥ ८८ ॥ जिसके दर्शनमात्रसे सब पापोंसे मुक्त होजाताहै जिस ठिकाणे शिवके हाथमेंसे ब्रह्मकपाल गिरपड़ा है ॥ ८९ ॥ वह कपालपीठ स्थान सब पीठोंमें उत्तम है । पुष्करजीसे उत्तरमागमें बत्तीस कोसके उपर है ॥ ९० ॥ उस महाक्षेत्रमें परमशक्ति निवास करतीहै । और कल्पमेदसे कथांतर कहते हैं पिहले द्धीच ऋषिकी स्त्री सत्यप्रभा नाम करके ॥ ९१ ॥ अपना पित परलोक गया देखके गर्म जो था उसकूं पिपलल्वश्रके मुलमें छोड़के अग्निमें देह दग्ध करके दूसरा दिव्य देह धारण कर पतिलोकमें चलीगई परंतु वहां जायके अपनी गोत्रवृद्धि होनेके वास्त अतःकरणोंम दया आई और व्याक्रलचित भई ॥ ९२ ॥ कच्चे गर्मकूं त्याग करनेसे मूलशक्ति के पास जायके

त्यागान्मृलशक्तिमुपस्थिता ॥ देवि त्वं जगदंबासि मूलप्रकृतिरीश्वरी ॥ ९३ ॥ मुग्धं बालं परित्यज्य पत्युर्विरहकातरा ॥ आगता ब्रह्मलोकेऽहं बालं कः पालियण्यित ॥ ९४ ॥ इति विताकुला नित्यं वर्त्तेत्रापि महेश्वरि ॥ इति तस्यावचःश्रुत्वा महामायाऽव्रवीदिदम् ॥ ९५ ॥ चिंतां मा कुरु पुत्रि त्वं पाल्याम्यहं तव ॥ पुत्रान् पौत्रांस्तथा नष्टृन्दाधींच सकलं कुलम् ॥ ९६ ॥ कं शिरः कं मुखं यच्च तत्पालयित रक्षति ॥ कपालं तेन संप्रोक्तं कपालात्मा भवाम्यहम् ॥ ९७ ॥ सर्वस्य मुखदानार्थं मुवि प्रादुर्भवाम्यहम् ॥ दाधीचानां विशेषेण सकलार्थकरी शुभे ॥ ९८ ॥ यो मदो जीविकासक्तो नायास्यित कपालकम् ॥ तस्येव दुःखदारिद्यं न नश्येच कदाचन ॥ ९९ ॥ दाधीचद्विजमात्रस्तु नेक्षेद्यः स च पापभाक् ॥ इत्युक्ता वरदा देवी साक्षाद्धिमथी मुतान् ॥ १०० ॥ अनुगृह्य तथा सा च कपालंतरधीयत ॥ ( अंतरधीयत इत्यनेन वाक्येन पूर्वं ब्रह्मा पचवर्षानंतरं पिप्लायनसमीप-

पार्थना करनेलगी है देवि! तू जगत्की माता है मूल प्रकृति और स्वामिनी है ॥ ९३ ॥ आते बालककूं छोडके पितिवयोगसे ब्रह्मलोकमें आईहूं परंतु उसा बालकका पालन कोन करेगा ॥ ९४ ॥ ऐसी नित्य में चिता करतीहूं। ऐसा सत्य-प्रभाका वचन सुनते महामाया कहनेलगी ॥ ९५ ॥ है प्रत्रिक ! तू चिता मत कर तेरे पुत्र पीत्र उसके प्रतादिक सब दथिच कुलका पालन में करहुंगी ॥ ९६ ॥ कं मस्तकका नाम है और कं सुखका भी नाम है उसका जो पालन करें उसे कपाल कहते हैं: इसवास्ते में कपालात्मा होती हूं ॥ ९७ ॥ सबई सुख देनेके वास्ते पृथ्वीमें प्रगट होतीहूं और दथीचब्राह्मणोंक बहुत करके सुख देनेवालीहूं ॥ ९८ ॥ जो कोई जन्मपर्यंत संसारकी जीविकामें आसक्त रहेगा और कपालक्षेत्रमें नहीं आवेगा तो उसका दुःख दिन नहीं जवेगा ॥ ९९ ॥ और दायमा ब्राह्मणमात्रका जो कोई कपालक्षेत्रमें दर्शन नहीं करेगा वह पापक मागी होवेगा ऐसा कहके दिधमथी देवी ॥ १०० ॥ पुत्रोंके ऊपर अनुग्रह करके

मागत्य एकिस्मिन्समय एव तारुण्यादिकमदात्तर्हि कपालेश्वर्या रक्षणं कदाकृतिमिति चेत्पंचवर्षपर्यतिमिति जानीहि पंचवर्षात्मके बाले जाते ब्रह्मणः आगमनसमये सा अंतरधीयत
इत्यर्थः) तत्पीठदर्शनादेव शतयज्ञफलं भवेत् ॥ १ ॥ अथ
सांप्रतकालीन व्यवहारमाह हरिकृष्णः-अथातः संप्रवक्ष्यामि
नत्वा स्वाभीष्टदेवताम् ॥ षड्ज्ञातिब्राह्मणोत्पत्तिं समासेन
यथाश्रुताम्॥२॥ आदौ कमलनाभस्य पुत्रो ब्रह्मा जगत्पतिः
ब्रह्माष्टिस्तस्य पुत्रोऽभृत्तद्वंशे पारब्रह्मकः॥ ३ ॥ तस्य पुत्रः
कृपाचार्थस्तस्य पुत्रो च द्वौ स्मृतौ ॥ किनष्टः शिक्तसंज्ञो वै
शक्तः पंचाऽभवनसुताः॥ ४ ॥ पराशरः प्रथमकस्तस्मात्पारीखब्राह्मणाः॥ सारस्वतो द्वितीयस्तु तस्मात्सारस्वता द्विजाः
॥ ५ ॥ ग्वालाऋषिस्तृतीयोऽभृत्तस्माद्वौडा द्विजेंद्रकाः ॥
चतुर्थो गौतमः पुत्रस्तस्माद्वज्ञरगौडकाः॥ ६ ॥ शृगिपुत्रः
पंचमोऽस्माच्छिखवाला द्विजातयः॥ दध्यङ्कुलसमुद्भृता ये
द्विजाःपूर्वमीरिताः॥ ७ ॥ शाखाभेदांश्च वक्ष्यामि यद्यद्वोत्रे

कपालिपाटमें अंतर्धान भई उस पीठके दर्शन करनेसे सी यज्ञ करनेका फल होताहै ॥१॥ अब वर्तमानकालमें जो छः ज्ञाति ब्राह्मण कहेजातेहें उनकी उत्पत्ति जैसी सुनी हैं वैसी कहता हूं ॥ २ ॥ पिटले विष्णुके नाभिकमलंसे ब्रह्मा भये ब्रह्माका ब्रह्मार्थ नाम करके पुत्र भया उसके वंशमें पारब्रह्म नामक पुत्र भया ॥ ३ ॥ उसका कृपाचार्थ पुत्र भया कृपाचार्यके दो पुत्र भये उनमें छोटा पुत्र शाक्तिनामक भया शाक्तिके पांच पुत्र भया कृपाचार्यके दो पुत्र भये उनमें छोटा पुत्र शाक्तिनामक भया शाक्तिके पांच पुत्र भया ॥ ४ ॥ पराश्वरनामक प्रथम पुत्रभया उसके वंशमें पारित ब्राह्मण भये ॥ ५ ॥ तीसरा पुत्र ग्वाला करिक नाम करके भया उसके वंशमें सारस्वत ब्राह्मण भये ॥ ५ ॥ तीसरा पुत्र ग्वाला ऋषि नाम करके भया उसके वंशमें गौडब्राह्मण भये चौथा पुत्र गौतम नाम करके भया उसके वंशमें गौडब्राह्मण भये ॥ ६ ॥ पांचवां व्र्यापुत्र भया उसके वंशमें सिखवाल ब्राह्मण भये दिश्वीच कुल्में जो ब्राह्मण उत्पत्न भये वे दायमा ब्राह्मण भये उनकी उत्पत्ति पहिले कहीहै ॥ ७ ॥ अब जिस गोत्रेंम जितनी शाखाहैं उनका

यथा यथा ॥ शाखाभिः पंचदशभिः गौतमः परिकीर्तितः ॥ ८॥ शाखाभिः सप्तदशभिवत्ससः प्रत्र एव च ॥ भरद्राज-स्तृतीयोऽभ्रच्छाखास्तस्य च द्वादश ॥ ९ ॥चतुर्थो भागवः प्रतः शाखास्तस्य च तावतीः ॥ एकादशभिः शाखाभिः कौत्ससः पत्रमो सुनिः ॥ ११०॥ अष्टशाखासमायुक्तः काश्यपो सुनिसत्तमः ॥ शांडिल्यः पंचशाखी च द्वात्रयो वेदशाखिकः ॥ ११ ॥ पराशरे च द्वे शाखे कापिले चेकशाखिका ॥ सकृच्छाखासमायुक्तो गाग्यो नाम महासुनिः ॥१२॥ अथ द्वादशकः पुत्रो मम्माख्यो नाम नामतः ॥ तस्य शाखाः समभवन् यवनाद्याः पठानकाः ॥ १३ ॥ तेऽभवन्मलेच्छायमीणो गोवधस्य च कारणात् ॥ मरुदेश सुविन्तीणें गोठमांत्रोलसञ्जके ॥ १४ ॥ त्रामे द्वीचतीथं वै पीठं कापालसञ्जकम् ॥ तत्रैव वासं संचकुर्वशवृद्धः पराव्भवत् ॥ १५ ॥ ततः कतिपये काले जाते वै वर्णसंकरे ॥ शाखा-

भेद कहताहूं गौतमगोत्रकी शाखा पंद्रह हैं ॥ ८ ॥ वत्सगोत्रकी सत्रह शाखा हैं तिसरा भारदाज गोत्र उसकी शाखा बारह हैं ॥ ८ ॥ चौथा भागव गोत्र उसकी शाखा बारह हैं ॥ ९ ० ॥ काश्यपगोत्रकी शाखा आठेंई शांडिल्थगोत्रकी पांच शाखा हैं आत्रगोत्रकी चार शाखा हैं ॥११॥ पाराश-रगोत्रकी दो शाखा हैं किपलगोत्रकी एक शाखा है गर्गगोत्रकी एक शाखा है ॥१२॥ योग बारहवां पुत्र मम्म नाम करके था उसके वंशमें यवन पठान ग्रुगल भये ॥१३॥ वे सब म्लेच्छ्यमी भये मम्म ऋषिते किसी निमित्तते बुद्धिपुरस्कर गायका वध किया इसवास्ते ग्यारह भाइयोंने उसका म्लेच्छकर्म देखके अपने वर्गमेंसे दूर करिया इससे वे म्लेच्छ भये विश्वामित्रके पचास पुत्र सिरेखा वास्ते कितनेक लोकोंमें अभीतक कहावत चलीआती है कि किसी प्रसंगमें गुसलमानोंकी बात चले तो यह हिंदु क्या कहतेहैं कि अरे भाई जानेदों ये मम्माभाई हैं अब यह दधीचतीर्थ कपाल पीठ माखाडदेशमें गाठमांत्रोल करके गांवमें विराजमान हैं ॥ १४ ॥ उस ठिकाने सब बाह्मणोंने निवास किया वंशवादी बहुत भई ॥ १५ ॥ पीछे कितेनिही

भंद द्विजाश्रक्तप्रीमनामादिभदतः ॥ ३६ ॥ दृध्यङ्ज्ञातिसम्हे तु गोत्राण्येकादशैव हि ॥ शाखा माध्यदिनी तेषां वेदः
गुक्कयज्ञः स्मृतः ॥ ३७ ॥ केषांचित्सामवेदोऽपि वर्तते वहुविस्तरः ॥ एषां भोजनसंबंधः षट्ज्ञातिषु सिथः स्मृतः ॥
॥ ३८ ॥ विवाहः स्वस्ववर्गेषु भवतीह न संशयः ॥ एवं षट्
ज्ञातिविप्राणामुत्पत्तः सम्यगीरिता ॥ ३९ ॥ सागधानां
मुखाच्छुत्वा हरिकृष्णेन धीमता ॥ ३२० ॥

इति श्रीत्राह्मणोत्पत्तिमार्तेडाध्याये षड्ज्ञात्युत्पत्तिवर्णनं नाम शकरणम् ॥ ३१ ॥

इति पंचगौडमध्ये बहुवागौडसंप्रदायः ॥ आदितः पद्यतंध्याः ३६ १९.

वर्ष गये बाद जव वर्ण संकर होने छगे तव ब्राह्मणांने गांवकी निशानी से अपने अपने गोत्रोमें शाखा भेद किया सो भेद चक्रमें स्पष्ट है ॥ १६ ॥ दायमा ब्राह्मणांके गोत्र ग्यारह हैं सबोंकी माध्योदनी शाखा शुक्छ यजुर्वेद है ॥ १७ ॥ कोई ब्राह्मणांका सामवेद भी है इनका छज्ञाति ब्राह्मणोंका भोजनव्यवहार छज्ञातिमें परस्पर होताहै ॥ १८ ॥ इन छज्ञाति ब्राह्मणोंका विवाह संबंध अपने अपने ज्ञाति-वर्गमें होताहै ऐसी यह छज्ञाति ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति मेंने उत्तम वर्णन कियी मागध जो इस ज्ञातिके भाट हैं उनके मुखसे श्रवण करके यहां वर्णन कियी । बाक्षीका सब वृत्तांत मूछ प्रंथोक्त है ॥ १९ ॥ १२०॥

इति श्रीछज्ञातिब्राह्मणको उत्पत्ति सम्पूर्ण मई प्रकरण ॥ ३१॥

# अथ दायमात्राह्मणानां गोत्रशाखावटंकज्ञानचकम्.

|            | 4 4 74               | •       |               | 8         | •                  |          |                  |
|------------|----------------------|---------|---------------|-----------|--------------------|----------|------------------|
| •          | १ गौतमगोत्रशाखा १५   |         |               |           | करेशा              |          | 2                |
| ŧ          | ₹.                   | अवटंक   | Ħ.            |           | माळ्चा.            |          | ક્ષ              |
|            | र पाठोद्या           | जोशी    | 8             | 9         | आशोपा              |          | وي               |
|            | पाळोड                |         | 2             |           | <b>ल्या्</b> ळी    |          | 8,               |
|            | नाहावा <b>ढ</b>      |         | A OX          | ž.        | बरमोय              |          | <b>9</b>         |
|            | ! कुभ्या             | जोशी    | ક્ષ           | ૪૦        | इन्दोरवाळ          |          | ۷                |
|            | कंठ                  |         | ų             | 88        | हलबुरा             | जोशी     | €.               |
|            | बुडाटरा              |         | હ્            | ४२        | भटाल्या            |          | 30               |
| હ          | खटोळ                 | व्यास   | 9             | ४३        | गदिया              | व्यास    | 38               |
|            | : कुरसुणा            |         | l             | 10        | सोहयाणी            |          | १२               |
|            | वगड्या               |         | ς.            |           | ४ भागव गोत्र       | בל זבנו  |                  |
|            | वेडवंत               |         | jo            |           |                    | 11541 20 | _                |
| 33         | वा्नणसीदरा           |         | 88            | ઇપ        | इनाण्या            |          | ş                |
|            | . लेलेवा             |         | १२            | ४६        | पथाण्या            |          | 3                |
|            | काकडा                | व्यस    | <b>?</b> ?    | ৪৫        | कासल्या            |          | 2                |
|            | गगवांजी              |         | 3.73<br>3.8   | ४८        | शिल्लणोधा          |          | ક્ર              |
| 33         | भुवाल                | 0.0     | રૃષ્દ         | æ         | <b>कु</b> राडवा    |          | Lę.              |
|            | २ वत्ससशाखा          | १७      |               | 40        | जाजोधा             |          | <b>Ę</b> .       |
| 38         | रतावा ,              |         | 3             |           | खेवर               |          | 6                |
| 30         | कोळीवाळ              |         | <b>ર</b><br>૧ |           | विसाव              |          | 6                |
| 20         | बळद्वा               |         |               | 2         | लाडणवा             |          | ٩,               |
|            | दोळाण्या             |         | 8             | ľ         | बढागणा             |          | १०               |
|            | चोलखा<br>जोपट        |         | <i>ુ</i><br>ક | l         | कडळवा              |          | 38               |
|            | इटोद्या              | न्यास   | બ<br>હ        | 1         | काषडोद्या १२       |          | \$ <del>\$</del> |
|            | पोलमळा               |         | L             | 204       |                    |          | 34               |
|            | नोसरा                |         | 8             |           | ् ५ कोससगोत्रश     | गिखा ११  |                  |
|            | नामादाळ              |         | १०            |           | डिड् <b>वाण्या</b> |          | *                |
|            | अजमेरा               |         | ११            | 46        | माहोद्या           |          | 3                |
| ২৩         | कुकडा                |         | १२            | ५९        | धावड़ोदा           |          | ą.               |
| २८         | तरणावा               |         | १३            | ६०        | जाटल्या            |          | 2                |
|            | अव्डिग               |         | <b>38</b>     |           | डोभा               | आचार्य   | چا               |
|            | डिडिये <b>ळ</b>      |         | રૃષ           |           | मुड्ळ              | आचार्य   | 8                |
| ₹ ₹<br>3.5 | मुस्या<br>भग         |         | १६            | ६३        | माणजढवाळ           |          | S                |
| 47         |                      | _       | १७            | દ્દશ      | <b>स</b> ोसी       |          | 6                |
| •          | ् २ भारद्वाज गोत्र इ | गासा १२ |               | ६५        | गोटेचा             |          | €,               |
|            | पेडवाल               |         | 3             | ६६        | <b>क</b> दाळ 🦈     |          | १०               |
| ₹8         |                      | शुक्ल   | ۶             | <i>७३</i> | त्रेताबाळ          |          | 33               |
|            |                      |         |               |           |                    |          |                  |

| ६ काश्वपगात्रशासा ८ ८ आत्रयगात्रशासा ४                                           | 3             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ६८ चौराईडा १ ८१ सुटबाळ<br>६९ दिरोह्या २ ८२ जुजणोद्या<br>७० जामावाळ ३ ८३ डुवाण्या | <b>≯</b> ′ 0₹ |
| ७१ शिरगोडा ४ टि सुकस्या<br>७२ रायश्रहा ५ ९ पाराशरगोत्रशासा २                     | ઝ             |
| ७४ बलाया ७ ० जीवराचा १                                                           | <b>ર</b>      |
| NO STARTT                                                                        | Ą             |
| ७६ रवणा १ ८८ तुल्लस्या<br>७७ वेडिया २ १२ मम्मशाखा १                              | 3             |
| ७८ बेड<br>७९ गोठडावाळ ४ मुगळाः<br>८० पहेबाळ ५ पाठानाः                            |               |

## अथ दिसावालब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम् ॥ ३२ ॥

अथ दर्शनपुरिनवासिविषवणिजासुत्पत्तिमाह हरिकृष्णः ॥ एकदा सत्यलोके तु ब्रह्मा चैतद्वचितयत् ॥ यदि कन्या वसेद्धमौ सृष्टिकार्य भवेत्तदा ॥ १ ॥ इत्यालोच्य तदा ब्रह्मा देशे गुर्जरसंज्ञके ॥ वृ<u>ष्ट्रासा</u>ख्यनदीतीरे ब्रह्मक्षेत्रे सुशोभने ॥ ॥२॥ आगत्यविश्वकर्माणमाहूय च ततः परम् ॥ तेन वै कारयामास नगरं स्वर्गसिन्नभम् ॥ ३ ॥ दर्शनेनैव सर्वेषा-मानंदस्तत्क्षणाद्ववेत् ॥ अतस्तस्य कृतं नाम पुरं दर्शन संज्ञ-

अब दिसावाल ब्राह्मण और विनयोंकी उत्पत्ति कहते हैं। एक दिन सत्यलोक में ब्रह्मदेव मनमें विचार करनेलगे कि पृथ्वीमें जो अपनी कन्या निवास करे तो सृष्टि के वृद्धि होते ॥ १ ॥ ऐसा विचार करके गुजरातदेश में बन्नास नदीके किनारे ब्रह्मक्षेत्र में ॥ २ ॥ आयके विश्वकर्माको बुलायके स्वर्गनगरसरी खा एक नगर बनवाया॥ ३ ॥ जिस नगरको देखनेसे सबोंको आनंद होते इसवास वे ब्रह्माने उसका नाम दर्शनपुर

कम् ॥१॥ तन्मध्ये सिद्धमातुर्वे मंदिरं चातिशोभनम् ॥ मणि-स्तंभशतोपेतं वज्रभित्तिकपाटकम् ॥ ६॥ स्वर्णसोधशतोपेतं रत्नप्राकारसंयुतम् ॥ निर्मायेवं ततो ब्रह्मा द्विजान्दर्भमयांस्तदा ॥ ६॥ अष्टादशसहस्राणि स्थापयामास योगतः ॥ तानुवाच ततो वेधाः शृण्वंतु मद्रचोन्विताः ७ ॥ सर्वेश्वास्मिन्पुरे वासः कर्तव्यो नियमेन हि ॥ वेदमार्गरताः सर्वे श्रोतस्मार्तपरा-यणाः ॥ ८ ॥ सिद्धमातृध्यानपराः प्रतिप्रहपराङ्मुखाः ॥ सप्तर्षिवाक्यनिरता यूयं सर्वे भवंतु वे ॥ ९ ॥ इत्युक्त्वा तत्र सिद्धांबां स्थापयित्वा ययो विधिः ॥ अथ ते ब्राह्मणाः सर्वे पश्यतः पुरसंपदम् ॥ १० ॥ आजग्मः सिद्धमातुर्वे मंदिरं प्रति हर्षिताः ॥ तत्र सिहासने रम्ये हष्ट्वा देवीं चतुर्भुजाम् ॥ ॥ ११ ॥ पीतवस्त्रोपवस्त्राढ्यां नूपुरादिविभूषिताम् ॥ नासि काभूषणोपेतां सर्वश्वागरसंयुताम् ॥ १२ ॥ अभयं पुस्तकं वीणां तथा कमलमालिकाम् ॥ बिश्राणां शांतवदनां शारदां

रखा(हालमें जिसको डीसा कहते हैं)॥४॥ उस नगरमें सिद्धमाताका मंदिर बहुत शोमायमान है मणिमय जिसमें सो स्तंभ हें हीरेकी जडीहुई भित्तिमें हीरेके किवाड दरवाजे
हैं ॥५॥ सुवर्णक सैकडों घर जहां दूसरे हैं। रत्न जांडित गांवकी भीत हैं। ऐसा गांव
और सिद्धमाताका मंदिर बनवायके अपने योगसामर्थ्यस दर्भके अठारहजार आहाण
॥६॥ निर्माण करके उस नगरमें स्थापित किये पिछे उनकूं कहते हैं हे बाह्मणो! मेरा
वचन सुनो॥७॥तुम सबोंने इस नगरमें नियमसे वास करना, वेदोक्त धर्मसे चलना,
श्रीत स्मातं कर्म करना ॥ ८॥ तुम सब निश्चय करके सिद्धमाताके ध्यानमें नित्य
तत्पर रहना, प्रतिग्रह करना नहीं सप्तऋषि जैसा कहें वैसा करना ॥ ९॥ ऐसा
बाह्मणोंकूं कहके सिद्धांवाका स्थापन करके ब्रह्मा अंतर्धान भये ब्रह्माके गये बाद वे
सब बाह्मण पुरकी संपत्ति देखते देखते ॥ १०॥ सिद्धमाताके मंदिरमें आये, वहां
बढे हर्ष पाये, पीछे सत्तम सिंहासनके उपर चतुर्भुजा देवीकूं देखे॥११॥ और देवी
कैसी है पीतांवर जिसने पहिनाहै, पांवमें झेर वगैरे अलंकार दूसरे भी अंग उपर धारण
कियेहें नासिका भूषण पाईनेहें दूसरे जो स्त्री जातिके षोडश श्रंगार हैं ये भी धारण
कियेहें भ १२॥ एक हस्तमें अभय एकमें पुस्तक एक इस्तमें वीणा, एक इस्तमें

तां सरस्वतीम् ॥ १३ ॥ मुमुचुः पुष्पवर्षाणि तुष्टुवुश्च पुनः पुनः ॥ सप्त प्रदक्षिणाश्रकुः पूजां मानसिकीं तथा ॥ १४ ॥ चैत्रग्रुक्कनवम्यां सा सिद्धांबा दशनं ददौ ॥ द्विजानां निर्मल-मति दृष्ट्वा देवी सरस्वती ॥१५॥ उवाचात्रैव भो विप्राः नित्यं सेवयतापि माम्।। युष्मानहं पालयामि धनधान्यादिपुष्कलैः ॥ १६॥ अथ ब्रह्मा पुनस्तत्र गृहीत्वा स्वर्गकन्यकाः ॥ आगत्य तेभ्यः प्रद्दौ विवाहविधिना च ताः ॥ १७ ॥ भर-द्वाजो वसिष्ठश्च शांडिल्यः कौशिकस्तथा॥ श्वेतसुखश्च पौल-स्त्यः सप्तपश्च पराशरः॥ १८॥ कश्यपश्चेति ते चाष्टौ स्थि-तास्तत्र मुनिश्वराः ॥ तानुवाच ततो ब्रह्मा भोभो वै ऋषि-सत्तमाः ॥ १९ ॥ मदीया बालका ह्येते वैवाह्याः कदणापरैः॥ भवत्राञ्चेव तेषां वै गोत्रोचारो विधीयताम् ॥२०॥ मातृकास्था-पनं कृत्वा चौरिद्यबंधनं तथा ॥ चरुभक्षणंक चकुर्गोधूमाज्य-गुडान्वितम् ॥२१ ॥ कुलदेवीं नमश्रक्रस्ततस्ते सर्ववाडवाः ॥ कमलमाला ऐसे घारण किये हैं और शांव जिसका मुखारविंद है ऐसी शारदा सर-स्वतीकूं देखकर ॥१३॥ पुष्पवृष्टि करनेलगे और वारंवार स्तुति करनेलगे सात प्रद-क्षिणा किये और मानसिक पूजा किये ॥ १४ ॥ चैत्रशुक्ट नवमीके दिन दिसावारू ब्राह्मणोकूं सिद्धमाताने दर्शन दिया और ब्राह्मणोंकी शुद्ध बुद्धि देखकर सिद्धमातादे-वी ॥ १५ ॥ कहंती हुई हे ब्राह्मणो ! तुम नित्य मेरी पूजा करना में तुम सबोंको धन धान्य अन्न वस्त्र पात्र रत्न धातु आदि अनेक अपेक्षित जो चाहिये वह सब परार्थोंसे पालन करूंगी ॥१६॥ इतनेमें फिर ब्रह्मा स्वर्गमें सब देवकन्यावींकूं छेके दर्शनपुरमें आयके अठारहहजार ब्राह्मणोंकुं विवाहविधिसे अठारहहजार कन्या देते भये ॥ १७ ॥ और वहां भरद्वाज १ वासिष्ठ २ शांडिल्य ३ क्रोशिक ४ श्वेतमुख ५ पोछस्त्य ६ और सातवां परादार ॥ ८ ॥ १८ ॥ और कह्यप ये आठों ऋषि बैंटे रहे उनकूं ब्रह्मा करते हुए; हे ऋषिश्वरो ! ॥ १९ ॥ ये दिसांवाल ब्राह्मण भेरे वालक हैं इसवास्ते द्या रखकर आप सब इनका विवाह करावें और अपनेही नामसे विवाहमें इनका गोत्रोचचार करो ॥ २० ॥ मातृकाका स्थापनः करके चोरी बांधके उसमें बैठके गेहूंका परिपक उसमें घी गुड मिश्रित चरुरोष कसार भक्षण करते भये ॥ २१ ॥ तदनैतर वे सब

देवांगनास्तदा सर्वाः प्रतिज्ञां चकुराद्रात्॥ २२॥ याचनां यदि कुर्वीरत्न स्थास्यामो गृहं तदा॥तथास्त्वित क्रिजाःप्रोक्ता लोभतृष्णाविवर्जिताः॥ २३॥ नित्यं देवीध्यानरताः पुत्रपौ-त्रादिसंकुलाः॥ सिद्धमाता करोत्यत्र योगक्षेमं सदैव हि॥॥ २४॥ वाडवानां महागृद्धिरासीत्तत्र दिनेदिने॥ ब्राह्मणानां च सेवार्थ नंदा देयाश्च निश्चितम्॥ २५॥ एवं विचार्य मनसि षटत्रिंशच सहस्रकम् ॥ द्वौद्वौ प्रत्येकविप्राणां ददौ दासौ सभार्यकौ॥ २६॥ अष्टादशसहस्राणां सच्छूद्रौ च पितामहः॥ षट्त्रिंशच सहस्राणां सर्वेषां ब्रह्मगोत्रकम्॥ २७॥ ब्रह्मणा स्थापितं तस्माद्यथाज्ञा पारमेश्वरी॥ ततो बहुगते काले विवाहे नंदवेशमिन॥ २८॥ चतुर्थीहोमसमये नाम्ना भंडासुरो बली॥ कन्यां जहार च यदा हाहाकारो महानभूत्॥ २९॥ नंदाश्च प्रार्थमायासुस्तदा सर्वे द्विजोतमाः॥ सिद्धमातुःप्रसानदाश्च प्रार्थमायासुस्तदा सर्वे द्विजोतमाः॥ सिद्धमातुःप्रसान

ब्राह्मण कुलदेवीकूं नमस्कार करते भये पीछे सब देवांगना जिस बखत दिसावाल ब्राह्मणांकी भाया भई उस बखत प्रतिज्ञा करती हुई कि हे पातिहो ॥२२॥ तुम सबने जो दूसरेका दान प्रतिग्रह किया तो हम सब तुम सबके घरमें रहनेकी नहीं तब ब्राह्मणोंने वैसे रहेंगे ऐसा कहके लोभ तृष्टणा छोड़के ॥ २३ ॥ तित्यदेवी सिद्धमाता की सेवा और घ्यानमें तत्पर रहतेभये तब एनके घरमें पुत्र पात्र गायघोड़े रथ आदि जो पदार्थ चाहिये वे सब पूर्ण होतेभये और सिद्धमाता नित्य पोषण करती है ॥२४॥ और वहां दिन २ ब्राह्मणोंकी महावृद्धि होनेलगी तब ब्राह्मणोंकी सेवाके निमित्त बनियां सेवक देना चाहिये ॥२९॥ पेसा मनमें विचार करके ब्रह्माने छत्तीस हजार बिनये सच्छूदजाति लायके अठारहहजार ब्राह्मणोंमें एक २ ब्राह्मणकूं दो २ सेवक इस रीतिसे दिये और बनियों कूं स्वयां भी दिया अब छत्तीस हजार दिसावालबनियें उन सबोंका ब्रह्मनाम गोत्र है ॥ २६॥ २७॥ ब्रह्माने स्थापन क्रियाहै यद्यापि ज्ञाह्ममें गोत्रविवाह दृषित हैं तथापि ब्रह्माकी आज्ञासे निदें घ है अबहस बातकूं बहुतकाल गये बाद दिसावाल बनियोंके घरमें ॥ २८॥ छोकरियोंके चाथे मंगल फेरे फिरती बखत बलवान मंडासुरनामक दैत्य कन्यावोंको हरण करके लेगया तब हाहाकार भया ॥२९॥ ऐसा बहुत होनेलगा तब दिसावालबनिये घ बरायके ब्रह्मणोंकी प्रार्थना

देन हत्वा तं देत्यपुगवम् ॥ ३०॥ कन्यां ददुस्ततः सर्वे ह्यानंदामृतपूरिताः॥ जाता द्विधाश्च नंदाश्च युगान्येवं गतानि च ॥३१॥ कलिर्यदा संप्रवृत्तः कपटी द्विजवेषधृकः ॥ प्रति-ग्रहप्रतीज्ञायाः खंडनार्थं द्विजन्मनाम् ॥ ३२ ॥ सिद्धमातुः पुरे गत्वा कन्यादानदिने तदा ॥ प्रतिप्रहनिमित्तं वै विवादे समुपस्थित ॥३३॥ नंदानां प्रार्थनायोगान्मोहयित्वा दिजो-त्तमान् ॥ बलात्प्रतिप्रहं तेषां कारियत्वा क्लिस्तदा ॥ ३३ ॥ गुप्तोऽभूच ततो विप्राः गृहं प्रति ययुर्यदा । तदादेवांगनाः सर्वा ययुः स्वर्गं प्रतिष्रहात् ॥ ३५ ॥ स्वस्वभायां अपश्यंतो दुःखन्याकुलमानसाः॥ ब्राह्मणानां को घवशाद्रणिजश्च भया-कुलाः ॥ ३६ ॥ दशाडांक्ये षुरे नंदाः गतास्ते तु दसाः करतेभये तब सब ब्राह्मणोंने सेवकोंका दुःख दैखकर सिष्टमाताके अनुग्रहसे भंडा सर देंत्यकं मारकर ॥ ३०॥ बनियोंकी बन्या बनियोंकूं देतेभये तब ब्राह्मण, वनिया सव आनंदरूपी अमृत सरीखे सुखमे पूर्ण रहतेभये ऐसे होते तीन युग बीत गये ॥ ३१ ॥ आगे कार्रियुंग आयके प्राप्त भया उस बखत दिसाबाल बाह्मण दान शितश्रह करते न थे इस कारण उन ब्राह्मणोंकी वह प्रतिज्ञा खण्डन करनेक वास्ते किंद्युगने कपटसे ब्राह्मणका वेष लेके ॥ ३२ ॥ दिसानगरमें आयके एक दिन एक के घरमें कन्यादान होरहा था वहां प्रतिप्रहके निमित्तते वाद विवाद चला तब सेवक कहने लगे कि इस गांवमें कोई याचक नहीं है तब कलिब्राह्मण कहता है हमता प्रतिग्रह करते नहीं और प्रतिग्रह करनेश्नि विवाह होता नहीं है इसवास्ते यह ब्राह्मण जो प्रतिग्रह करेंगे तो मैं भी प्रतिग्रह करूंगा ॥ ३३॥ तब ऐसा बडा कोलाइल होनेलगा उस बखत दिसाबाल बनियोंने आतिदनितासे प्रार्थना किये कि तुमने प्रतिग्रह न किया तो इम सबोंका नाश होताहै तब वे दयाछ ब्राह्मण सेव-कोंका वचन सुनके कान्नियुगकी छायासे मोहित भये, पूर्वस्मरण न रहते वलात्कारसे शिवेग्रह किया कालियुग प्रतिप्रह करवायकर ॥ ३४ ॥ ग्रुप्त होगया पीछे दिसावाल ब्राह्मण जिस बखत घरमे जातेहैं उसके पहले ही देवांगना सब प्रतिश्रह दोषसे स्वर्गमें चलीगई ॥ ३५ ॥ अब ब्राह्मण अपने अपने घरमें अपनी अपनी स्नियोंकूं न देखते दुःखसे बडे व्याकुल भये और पतिग्रह बलात्कारसे करवाया उसके लिये सेवकोंकूं कोघसे मारने लगे उस्र बखत सब दिसावाल बनिये घबराके॥ ३६॥ जो दशांड नामक गावमें जायके रहे, वे दसा दिसावाछ भये जी दिसामें रहे वे विसा स्मृताः ॥ तत्रैव संस्थितास्ते तु वीसास्ते पारिकीर्तिताः ॥ ॥ ३७ ॥ स्थल्द्वयं परित्यज्य गताश्चान्यत्र नंद्काः ॥ ते पाचानामतः प्रोक्ताः सच्छूद्रास्त्रय एव हि ॥ ३८ ॥ नदानां ब्राह्मणानां च कल्हश्च महानभूत् ॥ ततो निवृत्ते कल्हे नदाः सेवनतत्पराः ॥ ३९ ॥ नवोपवासा ह्मभवन् ब्राह्मणानां यदा तदा ॥ कश्चिन्मुनिवरस्तत्रचागतो वायडे पुरे ॥४०॥ कन्यां ययाचे चैकां वै तस्मै कोपि द्विजोत्तमः ॥ न प्रादात्कन्यकां तत्रतदा कोपपरो मुनिः ॥ ४९ ॥ शशाप वायडान् विप्रान् कन्यका गृहसंस्थिताः ॥ ४९ ॥ शशाप वायडान् विप्रान् मिरिष्यंत्यसंशयम् ॥ ४९ ॥ एवं शप्तवा गते तस्मिन् कन्यकापितरस्तदा ॥ कन्याषोडशसाहस्रसमूहं संप्रगृह्म च ॥ ४३ ॥ अमंतो देशदेशांतं सिद्धमातुःस्थलं ययुः ॥ सिद्धम्बां तां प्रणम्योचुः कृपां कुरु द्यानिधे॥४४॥ सर्वकन्यापरिणयश्चाद्यैव कियतां खलु॥ तदास्मत्कार्यसिद्धिवें धर्मश्च

दिसावाल भये ॥ ३७ ॥ और जो दोनों गांवकुं छोड़के तीसरी जगई रहे वे पांचा दिसावाल विनये भये यह तीनों सत् रहं हुए ॥ ३८ ॥ ब्राह्मणोंका और विनयोंका बड़ा कलह हुआ बीछे ब्राह्मणोंका और विनयोंका कलह हुआ बीछे ब्राह्मणोंका और विनयोंका कलह शांत भया तब वानिये सेवामें तत्पर हुए ॥ ३९ ॥ ब्राह्मणोंकुं देवीकी उपासनामें जिस व्यवत नवदिन उपोषण भये इतनेमें एक ऋषिने वायडापुरमें आयके ॥ ४० ॥ एक कन्या मांगी परन्तु कोई भी ब्राह्मणने उन उत्तम ऋषि को कन्या नहीं दिया तब ऋषिकुं वडा कोष आया ॥४१॥तव वायड़ ब्राह्मणोंकुं शापदेते भये कि आज दिनसे जितनी ब्राह्मणोंके घरमें कुमारिका हैं उनको पाणिग्रहण जो वायड ब्राह्मण करेंगे तो तत्काल उनकी मृत्यु होवेगा ॥ ४२ ॥ ऐसा शाप देकर ऋषितो चले गये वाद वह सोल्डह हजा कुमारी कन्यावोंकूं साथ लेके॥४३॥ उनके पिता देशदेश फिरते फिरते दीसागांवमें आयके सिद्धमाताकूं नमस्कार करके कहते भए हे ईश्वरी ! दयानिध कृपा करो ॥ ४४ ॥ सब कन्यावोंका आजही विवाह करो निश्चय करके उसमें सबका कार्य

रिक्षतो भवेत् ॥ ४५ ॥ सिद्धमाता तदोवाच वायडान् प्रति हृष्ट्यीः ॥ युष्मत्कार्यं करिष्यामि परंत्वत्र विपर्ययः ॥४६॥ संख्यामध्येऽस्ति तस्माद्वे तद्विचारं कुरुष्व च॥तदेवोचुर्द्धिजाः सर्वे संख्यासपूर्तिहेतवे ॥ ४७ ॥ झाल्योदराणां विप्राणां कन्यके द्वे सहस्रके ॥ दानवा हरणं कृत्वा गता इत्यनुशु-श्रुम ॥ ४८ ॥ तान्हत्वा ताः समानीय पुरमध्ये ततः परम् ॥ ॥ सर्वेषां कार्यसिद्धिः स्यादिति सर्वं निवेदितम् ॥ ॥ ४९ ॥ वायडानां वचः श्रुत्वा सिद्धांबा वाक्यमत्रवीत् ॥ मत्प्रसादेन भो विप्रा हत्वा तान् दुष्टदानवान् ॥ ५० ॥ कृत्या चानीयतां शीत्रमिति मात्रा प्रचोदिते॥ तथेव कृत्वा ते विप्राः सिद्धांबापुरवासिनः ॥ ५९ ॥ कृत्या गृहीत्वा ताः विप्राः सिद्धांबापुरवासिनः ॥ ५९ ॥ कृत्या गृहीत्वा ताः विप्राः मातुः सित्रिधमाययुः ॥ वायडा ब्राह्मणास्तत्र झारोला ब्राह्मणास्तत्र ॥ ५२ ॥ आगता दर्शनपुरं कृत्यादानार्थमेव हि अष्टादशसहस्रभ्यो ब्रह्मणभ्यो विधानतः ॥ ५३ ॥

होवेगा और धर्म सुरक्षित रहेगा॥ ४५॥ उस वस्तत सिद्धमाता प्रसन्न चित्तसे वायहें ब्राह्मणोंकू कहती भई तुम सबोंका काम में करूंगी परंतु उसमें थोडा कर्म जास्ती है ॥ ४६॥ संख्यामें इसवास्ते जैसे 'संख्या पूर्ण होवे वैसा विचार करो तब वायहे ब्राह्मण कहते भये हे माता! अठारह हजार संख्याकी पूर्णता करनेके वास्ते ॥ ४७॥ झारों छे ब्राह्मणोंकी दो हजार कन्याकूं देंत्य हरण करके छेगया ऐसा हम सबों ने सुनाहे ॥ ४८॥ इसवास्ते देत्यकूं मारकर वह कन्या दिशानगरमें छावो तब सबोंकी कार्यासिद्ध होगी यह वृत्तांत कहा ॥ ३९॥ तब वायहे ब्राह्मणोंका वचन सुनकर सिद्धमाता दिसावाछ ब्राह्मणोंकूं कहती भई हे ब्राह्मणों ! मेरे अनुग्रहसे उन दुष्ट देत्योंकूं मारकर ॥ ५०॥ कन्यावोंकूं जल्दी छावो ऐसी सिद्धमाताक आज्ञा करनेपर वे दिसावाछ अठारह हजार सब ब्राह्मण देवीकी शेष हाथमें छेके देवीके सन्मुख आतेभये पीछे वायहे ब्राह्मण झारोंछे ब्राह्मण सारोंछे ब्राह्मण झारोंछे ब्राह्मण शारोंछे ब्राह्मण सारोंछे स

१ जात्यपेक्षयैकवचनम् ।

स्वस्वकन्याप्रदानं वैप्रत्येकं चक्रुराद्रात्॥ ततः प्रभृति ते सर्वे ब्राह्मणा हर्षिनिर्भराः ॥ ५४ ॥ वासं चक्रः सुखेनेव यज-मानपुरःसराः ॥ ककलाख्यो द्विजः कश्चिज्ज्योतिःशास्त्र-विशारदः ॥ ५५ ॥ सिद्धमातुः पुरं गत्वा होमं चक्रे विधानतः ॥ प्रामिणां भोजनं दत्त्वा तथा दानान्यनेकशः ॥ ॥ ५६ ॥ प्रत्यक्षं दर्शनं प्राप सिद्धांवायाः कलौ युगे ॥ धोरि-चोधरिष्यासाद्या झवटंकाश्च संति हि ॥ ५७ ॥ चरितं कथितं चैतत् सर्वदर्शनवासिनाम् ॥ विणजां ब्राह्मणानां च ज्ञातिज्ञान-प्रदायकम् ॥ ५८ ॥

इति श्रीबाह्मणो ० दर्शनषुरवासिविप्रवणिजोत्पत्तिवर्णनं नाम प्रकरणम् ३ ६ इति पंचद्रविडमध्ये गुर्जरसंप्रदायः॥ आदितः श्लोकसंख्याः॥ ३६ ७७॥

और अठारइ हजार दिसावाल ब्राह्मणोंकूं वेदिविधिसे ॥५२॥ प्रत्येक ब्राह्मणकुं अपनी अपनी कन्याका दार्न आदर पूर्वेक करते भये विवाह भये पीछे सब ब्राह्मण हिंदित होकर ॥ ५४ ॥ यजमानसहित दिसामें सुखपूर्वेक रहते भये, एक ककलनाम करके ब्राह्मण ज्योतिष शास्त्रमें प्रवीण था ॥ ५५ ॥ वह अपना समूह लेके दिशानगर्रमें आकर देवींके सामने अति उत्तम होम किया गांवके सब लोगोंकू भोजन दिया और ब्राह्मणोंकूं अनेक दान दिया ॥५६॥ सब उसकी भक्तिसे और पुण्यसे कलियु गर्में भी प्रत्यक्ष दर्शन दिया ऐसा सिद्धमाताका चमत्कार हैं यह दिसावल ब्राह्मणोंमें थोरु जी चोधरी व्यास जोशी रावल पंडचा अध्यारु मेहता आदि और अवटंक हैं गोत्र आठ हैं और इस जातिमें कोकिलमतकूं मानतेहें ॥ ५७॥ ऐसा दिसावाल ब्राह्मणोंका और विनयोंका चारित्र ज्ञातिका परिज्ञान होनेके वास्ते वर्णन किया ॥ ५८॥

इति त्राह्मणोत्पत्तिप्रंथेमं दिशावाल त्राह्मण बनियोंकी उत्पत्तिप्रकरण ॥ ३२ ॥ संपूर्ण ॥

अथ खिडावालन्न।ह्मणोत्पत्तिप्रकरणम् ॥ ३३ ॥
अथ द्विविध्वेटकबाह्मणोत्पत्तिमाह-हिरकृष्णः-गुर्जरे विषये
रम्यं ब्रह्मखेटकसंज्ञकम् ॥ पुरमस्ति महिद्व्यं दक्षिणे चार्बुदाचलात् ॥ १ ॥ कृते ब्रह्मपुरं नाम त्रेतायां त्र्यंवकं तथा ॥
तदेव द्वापरे ख्यातं कलौ वे ब्रह्मखेटकम् ॥ २ ॥ अस्ति तत्र
मही पुण्या हिरण्याख्या नदी शुभा ॥ तत्रेव संगमः पुण्यो
नदीद्वितयसंभवः ॥ ३ ॥ नागह्वदोपि तत्रेव कार्त्तिके बहुपुण्यदः ॥ यत्र स्नानेन दानेन नरो न निरयं व्रजेत् ॥ ४ ॥
शाममध्ये निवसति देवो वे पद्मसंभवः ॥ भार्याद्वयेन संयुक्तः
तत्त्रासादस्य पूर्वतः ॥ ६ ॥ वापिकास्ति महारम्या तन्मध्ये
कुलदेवताः ॥ यासां पूजनमात्रेण चेप्सितं लभते नरः ॥
॥ ६ ॥ अत्रिकाख्या शिवा यत्र सर्वप्राणिहिते रता ॥ मानसाख्यं सरस्तत्र निर्मलोदकपूरितम् ॥ ७ ॥ तस्मिन्देशे नरपतिः क्षत्रियो वेणुवत्सकः ॥ इत्वदुर्गे राजधानी तस्य भूपस्य
चाऽभवत् ॥ ८ ॥ पालयामास् धर्मेण स्वां प्रजां पुत्रवत्सुर्घीः॥

अब बाज भीतरे खडावाल ब्राह्मण और लाड बिनये उनकी उत्पत्ति कहते हैं गुज-रात देशमें आबू पहाडसे दक्षिण दिशामें ब्रह्मखेट नाम करके बडा उत्तम एक पुर है ॥१॥ उसका सत्ययुगमें ब्रह्मपुर नाम, त्रेतायुगमें और द्वापरयुगमें व्यंबकपुर नाम कालियुगमें ब्रह्मखेट नाम है ॥२॥ वहां हिरण्या महानदी है उसके नजीक भीमरथी साभ्रमतीका संगम वडा पुण्यकारक है ॥ ३ ॥ और वहां नागहदतीर्थहें कार्तिक मासमें वहां स्नान बडा पुण्यकारक कहाहें उस तीर्थमें स्नान और दान करनेसे मनुष्य नरकमें नहीं जाताहें ॥ ४ ॥ उस ब्रह्मखेट नगरमें ब्रह्मा, सावित्री, गायत्री, ये तीनों देवता विराजमानहें और उनके मंदिरसे पूर्व दिशामें ॥ ५ ॥ वडी रमणीय एक बावडी है, वहां कुछ देवता रहते हैं, जिनके पूजन करनेसे मनुष्यको इच्छित फल मह होताहें ॥६॥और सब प्राणियोंका हित करनेवाली आंविका देवी वहां विराजतीहें । और वहां निर्मल जलसे भरा हुवा ऐसा मानस सरोवर है ॥ ७ ॥ उस देशका राजा वेणुवरसनामक क्षत्रिय इल्वहुर्ग ( उर्फ ईंडर ) में रहकर राज्य करताथा ॥ ८ ॥ सत्य-वादी, धर्मारमा, गी और ब्राह्मणोंके ऊपर दया रखनेवाला वह राजा धर्मपूर्वक पुत्र

सत्यसंघो धर्मरतो गोबाह्मणहिते रतः ॥ ९ ॥ स सर्वेश्वर्ययु-क्तोपि चिता वंध्यापतेरभूत्।।एवं चितयतः कालो महास्तस्य गतः किल ॥ १० ॥ तत्रैकदा द्विजाः सर्वे द्राविडाश्च समा-गताः ॥ ताम्रपर्णीनदीतीरवासिनो नैष्ठिकाः शुभाः ॥ ११ ॥ कावेरी तुंगभद्रां च कृष्णां मित्रात्मजां तथा ॥ रेवां महीं च हद्वेव स्नात्वा साभ्रमतीं ततः ॥ ३२ ॥ सिद्धक्षेत्राद्यनेकानि सेवयंतो मुनिश्वराः ॥ हिरण्याख्यां नदीं स्नातुं द्र्षंहुं वै पद्मसं-भवस् ॥ १३ ॥ जलपूर्णां नदीं हङ्घा श्रोचुर्नाविकमश्रतः ॥ हिरण्यायाः परं पारं नय चास्मान् हि नाविक ॥ १८ ॥ न-वयं द्रव्यदातारस्तदा सोवाच नाविकः ॥ क्रयं विना परं पारं न नयामि सुनीश्वराः ॥१५॥ तच्छ्रत्वा कुपिताः सर्वे ध्यात्वा देवं च पद्मजम् ॥ आस्तीर्थ स्वे। तरीयाणि तेन याताः परं तटम् ॥ १६ ॥ हङ्घा चैवांविकां देवीं पूजयित्वा च पन्न-जम् ॥ पुनस्तस्याः परं पारं जग्धुः पूर्वं यथागताः ॥ १७ ॥ सरी वे प्रजावोंका पालन करताथा ॥ ९ ॥ उस राजाकुं सव ऐश्वर्य था परंतु पुत्र विना वडी चिता करते करते उसको बहुत काछवीत गया ॥ १०॥ उस ईडरमें एक बखत द्राविड ब्राह्मण ताम्रपणीं नदीके तटऊपर रहनेवाले वंडे नैष्टिक ॥ ११ ॥ यात्रा करनेकूं निकले वे कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, तापी, रेवा, मही साभ्रमती इन निद्योंका दर्शन और स्नान करके ॥ १२ ॥ सिद्धक्षेत्र आदि अनेक तीर्थोंमें और विदुसरोवरमें स्नान करके वहां श्राद्धादिक करके हिरण्या नदीमें स्नान करनेके वास्ते और ब्रह्माके दर्शन करनेके वास्ते ॥ १३ ॥ ईडरके नजीक आये, बहां हिरण्या नदी जलपूर्ण है ईडरमें जासकते नहीं हैं इसवास्त नाववालेकूं. कइनलेगे कि हे नाववाले ! इम सर्वोक्ट्रं नदीके उस पार लेजा ॥ १४ ॥ इम पैसे नहीं देनेके, तब नाविक कहता भेषा कि हे मुनिश्वरो ! द्रव्य दिथे विना उस पार तुम सबकूं लेजानेको नहीं ॥ १५ ॥ ऐसा उसका बचन सुनते सब ऋषियोंको क्रोध आया और ब्रह्माका ध्यान करके अपना अपना उत्तरीय-वस्त्र पानीके ऊपर विद्यायकर उसके ऊपर वैटकर नदीके उस पार गये ॥ १६ ॥ गां-वमें जायकर ब्रह्मा, सावित्री, गायत्री, अंविका इनका दर्शन और पूजन करके फिर

१ अत्र पादभूराणाय सोऽचीति सोर्छोपः ।

नेतारो सर्वसंघस्य तन्मध्ये आतरावुमौ ॥ नाविकेन च तत्सर्व वृत्तांतं विनिवेदितम् ॥ १८ ॥ तच्छुत्वा चिकतो राजा ताना-नाय्य प्रयत्नतः ॥ अर्घ्यादिभिश्च संपूज्य सेवयामास भिकतः ॥ १८ ॥ एकदा स सभामध्ये वेणुवत्सो महीपतिः ॥ पप्रच्छ ब्राह्मणश्रेष्ठावपुत्रोऽहं कथं प्रभो ॥ २० ॥ तदा हौ आतरौ तस्य चितयंतौ पुरातनम् ॥ प्रोचतुर्नृपतिं तत्र गोबालकवधः कृतः ॥ २३ ॥ पूर्वजनमनि तेन त्विमह जन्मन्यपुत्रकः ॥ ब्रह्मक्षेत्र पुण्यतमे पुत्रेष्टि कुरु सत्वरम् ॥ २२ ॥ तदा ते भिवता पुत्रो नान्यथा दानकोटिभिः ॥ स्वर्णमयी सवत्सा गौस्तस्या दानं समाचार ॥२३॥ यज्ञं कृत्वा ततो राजा दानं कर्तुं समुद्यतः ॥ श्रीमद्भिः कथितं यद्यत्तत्सर्वं कृतवानहम् ॥ २४ ॥ प्रहीतव्यं भवद्भिं दानं संकल्पपूर्वकम् ॥ श्रुत्वा नृपव चस्तथ्यं विचारं चक्रतुर्मिथः ॥ २५ ॥ ज्येष्ठवंघोर्मतिश्वासीहानस्य च प्रतिन् प्रहे ॥ तस्यानुयायिनो विप्राश्चतुर्दशशतं त्वसूत् ॥ २६ ॥

नद्कि छपर उपवस्न डालकर उसके छपर बैठकर इस पार चलेआये ॥ १०॥ उस सब मिनसंघम दो भाई मुख्य थे नौकाबालेने राजांके पास जाकर वस्नके छपर बैठ कर नदीके पारआये यह वृत्तांत मुनियोंका कहा ॥१८॥ राजाने वह वचन सुनकर वडान् आश्चर्य पाकर उन सबें।कूं बुलायकर अर्घादिसे पूजा करके अपने पास रखे॥१९॥ एक दिन वह देणवत्स राजा सभामें श्रेष्ठ ब्राह्मणाकूं प्रश्न करताभया कि हे प्रभो !में पुत्रहीन क्यों भया १॥२०॥ तब सब ऋषियोंमें जो मुख्य दो भाई हैं वे राजांके पूर्वजन्मकूं चितन करतेहुए कि तुमने जन्मांतरमें गायके बालकका वध किया है ॥२१॥ इसवास्ते इस जन्ममें तुम अपुत्र भयेहो, इस कारण पुण्यक्त इस ब्रह्मक्षेत्रमें शीझ पुत्रेष्टि यज्ञ करो ॥ २२॥ तो तेरे पुत्र होवेगा यज्ञके विना केवलदान करनेसे पुत्र होनेको नहीं और सोनेकी सबत्सा गी बनाकर उसका दान करा॥ २३॥ राजा यज्ञ करके गोदान करनेकूं तैयार भया और ऋषियोंकूं कहताभ्या कि आपने जो आज्ञाकी सो सब मेंने किया॥२४॥ और आप सब संकल्पपूर्वक यह गोदान प्रहण करो ऐसा राजाका सत्य बचन सुनकर दोनों भाई विचार करनेलगे॥२२॥ उनमें बडे भाईका अनुजो नेति तत्राह दानस्य च प्रतिप्रहे ॥ तस्यानुयायिनश्चाः
सन् विप्राः सार्घशतद्वयम् ॥ २७ ॥ एवं कोलाहले जाते
श्रात्रोश्चेव तदा मिथः ॥ कपाटबंधनं चक्रे वेणुवत्सो महीपतिः
॥ २८ ॥तदा सर्वे विनिश्चिन्त्य विप्राः सार्घशतद्वयम् ॥ ग्रामभित्तिं समुद्धंच्य निर्धनास्ते त्वरान्विताः ॥ २९ ॥ इल्वदुर्गाद्वहिर्यातास्तेन बाह्याश्च खेटकाः ॥ स्वकर्मणि रताः सर्वे प्रति
प्रहपराङ्मुखाः ॥ ३० ॥ वेणुवत्सस्तदा राजा परोपकरणे
रतः ॥ दृष्ट्वा बाह्यान् द्विजान् सर्वान्वेदशास्त्रार्थपारगान् ॥
॥ ३९ ॥ नामगोत्रादिकं सर्वं ज्ञात्वा तेषां द्विजनमनाम् ॥
लिखित्वा ग्रुप्तरीत्या व नागवद्धीदले ग्रुमे ॥ ३२ ॥ चतुर्विशति प्रामाँश्च लांतवर्णाश्च तानथ ॥ प्रद्दो द्विजवर्येभ्यो तांब्लांतर्गताँस्तथा ॥ ३३ ॥ अथ ये संस्थितास्तत्र वेणुवत्ससमीपतः ॥ ते तु संजगृहः सर्वे स्वर्णगोदानम्रत्तमम् ॥ ३४ ॥
तदा प्रसन्नो नृपतिर्निवासाय स्थलं ददो ॥ चतुर्दशशतेभ्यश्च

दान छेनेकूं दिल भया और उसके मतवाले चौद्द सौ बाह्मण भये ॥२६॥ और छोटे भाईने कहा कि हम तो दान छेनेके नहीं तब उसके मतसे चलनेवाले बाह्मण अटाई सौ भये ॥२७॥ ऐसा दोनों भाइयोंका गड बडाहट भया तब राजाने गांवके दरवाजे बंद करवाये ॥ २८॥ तब वे छोटे भाईके अनुयायी २५०निधन बाह्मण गांवकी भीत ऊपरसे उल्लंघन करके जलदीसे गांवके बाहर होगये ॥ २९॥ ईडरसे बाहर होगये वे बाज खेडावाल बाह्मण भये, बडे धर्म कर्ममें निष्ठा रखनेवाले प्रतिग्रह करते नहीं हैं हालेंमें बडेबडे गृहस्थ गुजरातमें ओट उमरेट प्रांतमें तेलंग द्रविड देशमें चीनापट्टन मध्या पंचनद तंजापुर तिणवली आदि गांवोंमें प्रसिद्ध हैं ॥३०॥ अब वेणुवत्स राजा परीप-कार करनेकूं बडा तत्पर वेद शास्त्रोंम पांगत उन बाज खेडावालोंकूं देखकर ॥३१॥ उनका नाम गोत्र सब जानकर बाह्मणोंकूं मालूम न होवे उस रीतिसे गोत्र और ग्रामके नामकी चिटी तांब्लकी बीडीमें रखकर ॥ ३२॥ चौबीस गोत्रोंके बाह्मणोंकूं लकार अक्षर जिसके अंतमें है ऐसे चौबीस गांव दिय ॥ ३३॥ अब वेणुवत्सके सभीप जो ब्राह्मण थे उन्होंने सुवर्ण गोदानका प्रतिग्रह किया ॥ ३४ ॥ तब राजा प्रसन्न

स्वकीये खेटके पुरे ॥ ३५ ॥ नृपमंत्रिवणिग्जातिर्लाड इत्य-भिविश्वतः ॥ प्रतिज्ञामकरोत्तत्र सभामध्ये विशेषतः ॥ ३६ ॥ मदीयाः संति ये सर्वदेशे प्रामे पुरे तथा ॥ ते युष्मान् पालिय-ष्यंति नात्र कार्या विचारणा ॥ ३७ ॥ वयं सर्वे क्षत्रियाश्च लाटदेशसमुद्धवाः ॥ कालयोगाद्धमेश्रष्टा जाताः सर्वे मुनी-श्वराः ॥ ३८ ॥ ते सर्वे लाडवणिजः सच्छूद्दा वर्णधर्मतः ॥ नमस्कारेण मंत्रेण पंचयज्ञाः सदैव हि ॥ ३९ ॥ आधानादि-विवाहांताः संस्कारा ये प्रकीर्तिताः ॥ते सर्वे च प्रकर्तव्या वेद-मन्त्रैर्विना द्विजाः ॥४०॥ पौरोहित्यं च तेषां व कर्तव्यमविशं कितम् ॥ येऽवमानं करिष्यंति ते हि दंडचा न संशयः ४९ एवं ये खेटके प्रामे स्थापिता वेणुना द्विजाः॥ते खेटकेवासिनो

होकर उन चौदह सौ बाह्मणोंकूं अपने ब्रह्मखेटक पुरमें रहनेकूं स्थल दिया ॥ ३५ ॥ वहां राजाका प्रधान मंत्री लाड बनियां था उसने सभाके बीचमें विशेष करके प्रतिज्ञा की कि ॥३६॥ मेरे ज्ञातीके जितने देशगांव नगर पुरोंमें रहनेवालेहें वे सब तुम्हारी पालन करेंगे इसमे संशय नहीं है ॥ ३७॥ हम सब क्षात्रिय हैं पूर्वी लाटदेशमें रहनेवा-रैंहें इसवास्त्रे हमारे ज्ञातीसमूहका नाम लाड भयाहै परंत्र हेम्सनिश्वरो!कालयोगसे क्षत्रिय धर्मसे भ्रष्ट हो गयेहैं॥ ३८॥ वे सब लाड बनिये सच्छूद्रके धर्मसे चलते हैं उनने नमस्कार मंत्रसे पंचमहायज्ञ करना ॥३९॥गर्भाधानसे विवाहांत षोडशकर्म सब करना सो वेटमंत्र रहित पौराणिक मंत्रसे करना कितनेक देशमे वे छोक अपनेकूं सच्छुद्र वर्ण मानतेहैं कितनेक क्षत्रियस्य कितनेक वैश्यस्य मानते हैं और धनलोभी ब्राह्मण उनकूं वैश्य कहतेहें कर्म वैश्यसरीखा मुखसे कहते हैं पंख्त शूद्रके योग्य भी कर्म करवाते नहीं हैं परंतु वे ळाड बनिये धनगवित ऐसे अश्वतरहें कि जिनकूं कर्ममें ज्ञान नहीं है मुखके वचनमात्रसे वैश्यत्व मानकर आनंद पाते हैं ऐसा देखी पाचीन यह लोक भनियवर्ण हैं और हालके बखतमें सच्छ्रदवर्णके धर्मसे चलतेहें और मुखसे दैश्यत कहतेहें यही फियदि हमने किसकूं कहना है कलिराजा! तुमकूं घन्य है ऐसी गडबड दूसरे बार्नयोंमें भीहै ॥४०॥ अब राजाका मधान कहताहै है ब्राह्मणों ! तुम सब यह छाड वानयोंको पौरोहित्य शंका छोडकर करना जो तुम सबका अपमान करेगा वह दंड पात्र होवेगा ॥ ४१ ॥ ऐसा ब्रह्मखेटमें वेणुवत्सने जो ब्राह्मण स्थापन किये वे प्रामके भीतर रहनेवाले खेडावाल

विप्रा प्रामाभ्यंतरदासिनः ॥ ४२ ॥ एवं खेटकविप्राणां भेदोऽयं समुदाहृतः ॥ अथ तेषां च गोत्रादिनिर्णयं प्रवदा-म्यहम् ॥ ४३ ॥ शांडिल्यासितदेवलेतिप्रवरत्रयोपेतं शांडि-ल्यगोत्रं ऋग्वेदः उमा देवी सुरेली यामः प्रथमः॥४४॥आंगि-रसवाईस्पत्यच्यवनोपमन्यवसमानेति पंचप्रवरोपेतम् ॥ कपि लगोत्रमृग्वेदो मलायीदेवीराहोलीश्रामोद्भितीयः ॥४५॥ उप-मन्यववत्सा श्रितभारद्वाजेतिप्रवरत्रयोपेतसुपमन्यवसगोत्रम्-ग्वेदो विश्वावसुदेवी विष्णोली ग्रामस्तृतीयः॥४६॥चित्रानस-विश्वामित्रदेवराजेति प्रवरत्रयोपेतं चित्रानसगोत्रष्टुग्वेदः कुले श्वरी देवी त्रिणोलीयामश्चतुर्थः। अत्र केषां चिन्मधुच्छंददेव-राजऔहालेति त्रिप्रवरांतरमपि वर्तते । ४७। जातूकण्ये विश्वा-मित्रवत्सेति निधवरोपेतं जातूकर्ण्यगोत्रंयज्वेंदोदिवाकरवायी देवी आंडोलीगामः पञ्चमः ॥ ४८ ॥ भारद्वाजांगिरसवाई-स्पत्येतिव्यव्यविषेतं भारद्वाजगोत्रमृग्वेद आशापुरी देवी पंचोलीबासच्यष्टः ॥ ४९ ॥ विश्वामित्रदेवराजऔदलेति प्रव-रत्रयोगेतस् ॥ अथवा देवराजडपनस्विविश्वामित्रेति प्रवरत्रयो-पेत्रमुपनस्को त्रमृष्वेदः मोराही देवी सिंगालीयामः सप्तमः ॥ ५० ॥ उरपराप्रवरभारद्वाजजमद्धिच्यवनेति पंचप्रवरोपेत वत्ससगोत्रमृग्वेदः महालक्ष्मीदेंवी मोघोलीत्रामोऽष्टमः तस्मिन्नेव गोत्रे प्रवरांतरमाह ॥ भागवच्यवनाप्नवऔर्वजामद-ग्न्येति पंच प्रवराणि ॥ ५१ ॥ गौतमांगिरसौथ्येति प्रवरत्र-योपंत गौतमगोत्रमृग्वेदश्चामुंडेश्वरीदेवी वडेली ग्रामो नवमः ॥ ५२॥ शामानसभागवच्यवनौर्वजामग्न्येति पंच प्रवरोपेतं

ब्राह्मण भये ॥४२॥ ऐसा खेडावालेंका भेद मैंने कहा और इनका गोत्रादि निर्णय चकमें स्पष्टहे ॥४३॥ ४४॥ ४५॥ ४६॥ ४७॥ ४८॥ ४९॥ ५०॥ ५१॥ ५२॥

शामानसगोत्रमृग्वेदो महालक्ष्मीर्देवी कंकालीयामो दशमः ॥ ॥ ५३ ॥ लम्बकर्णासितदेवराजेतिप्रवरत्रयोपेतं लम्बकर्णस-गोत्रमृग्वेदो वडेयी देवी वडेलीयाम एकादशः ॥५४॥ काश्य-पावच्छन्द्नैध्रुवित प्रवरत्रयोपेतं काश्यपगोत्रं सामवेदः श्रीया-देवी शीहोली ग्रामोद्रादशः ॥ ५५ ॥ कौंडिन्यवसिष्ठमित्राव-रुणेति प्रवरत्रयोपेतं कौंडिन्यगोत्रमृग्वेदो महालक्ष्मीर्देवी शियोलीग्रामस्रयोदशः ॥ ५६ ॥ अगस्त्यसामानसइंद्रवाहेति प्रवरत्रयोपेतं लातपसगोत्रं यज्ञवेंदो सूलेश्वरी देवी रेना-लीगामश्रतुर्दशः ॥ ५७ ॥ आंगिरसगौतमभारद्वाजेति प्रव-रत्रयोपेतं शजानसगोत्र युचर्चेदो रिवदेवी लिहाली श्रामः पंचदशः ॥ ५८ ॥ आगस्त्यवैनाधजानायतेति प्रवरत्रयोपेतं विल्वसगोत्रमथर्वणवेदो नित्या देवी नालोलीग्रामष्पोडशः॥ ॥ ५९ ॥ आंगिरसबाईस्पत्यास्तिके प्रवरत्रयोपेतंपौनस-गोत्रं सामवेदः पिठायी देवी आद्रोलीयामः सप्तद्शः ॥६०॥ रशिकविश्वामित्रदेवलेतिप्रवरत्रयोपेतंकृष्णात्रिगोत्रं यजुर्वेदः कृष्णायी देवी काछेलीवामोऽष्टादशः ॥६२ ॥ आंगिरसबाई-स्पत्यभारद्वाजेति प्रवरत्रयोपेतं गार्ग्यसगोत्रमृग्वेदो बिल्वयी देवी मारेलीयामः एकोनविंशः ॥ ६२ ॥ सुद्रलांगिरसभारद्वा-जेति प्रवस्त्रयोपेतं सुद्रलगोत्रमृग्वेदो वेहेमायी देवी भूयेलीः यामो विशः ॥ ६३ ॥ विश्वाभित्रदेवराजौहलेति त्रयोपेतं लौकानसगोत्रं यज्ञवेंदो मलायी देवी खुटालियाम एकविंशः ॥ ६४ ॥ प्रवरत्रयोपेतं बाईसं गोत्रमथर्ववेदः <u> पिट्टायी देवी कालोलीबामो द्वाविंशः ॥ ६५ ॥ अज्यर्चनशि-</u> ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५२ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥

विशवित प्रवरत्रयोपेतमांगिरसगोत्रं यज्ञवेंदः चंगेली देवी चंगेलीग्रामस्त्रयोविंशः ॥ ६६ ॥ आंगिरसनेध्रवशौनकेतिप्रव-रत्रयोपेतमांगिरसगोत्रंयज्ञवेंदः हिरायी देवी हिरोलीग्रामश्रतु-विंशः ॥ ६७ ॥ एवं गोत्रादिरचनाः संक्षेपेण प्रकीर्तिताः ॥ बाह्यानां खेटविप्राणां तथाऽन्येषां द्विजन्मनाम् ॥ ६८ ॥ श्रुत्वा विप्रमुखादेतं वृत्तांतं पूर्वकालिकम् ॥ निबंधनं च कृत-वान् हरिकृष्णो द्विजः सुधीः ॥ ६९ ॥

इति श्रीब्राह्मणोत्पत्तिमार्वण्डाध्याये खेटकब्राह्मणोत्पत्तिवर्णनं नाम

प्रकरणम् ३३ संपूर्णम् ॥ आदितः पग्रसंख्या ॥ ३ ७४६ ॥ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ऐसी गोत्रादिकी रचना संक्षेपमें मैंने कही बाह्य भीतर खेडावाल ब्राह्मणोंमेंसे एक खेडुवा ब्राह्मण भेद भया है वे ब्राह्मण औदुंवर ब्राह्मणकी वृत्ति करतेहें ॥ ६८ ॥ यह सब कथा पूर्वकालकी भई हुई उत्तम बहुश्रुत ब्राह्मणके मुखसे सुनकर हरिकृष्णने निवंधन किया ॥ ६९॥

इति खेडावाल ब्राह्मण ब्याड बनियोंकी उत्पत्ति संपूर्ण मई प्रकरण ॥ ३३ ॥

## अथ खेडावालब्राह्मणानां श्रामगोत्रप्रवरकुलदेवीज्ञानचक्रम्ं.

|    |            |          |                 |                   |                                         |                | •    |
|----|------------|----------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|------|
|    | सं         | ग्रामनाम | ABC .           | गोत्र             | प्रवराः                                 | वेद            | शाखा |
|    |            | मुरेळी   | <b>उमा</b> देवी |                   | शांडिल्य्असितदेवळ                       | ₹<br>1         | आ    |
|    | 3          | राहोळी   | मलावा           | कपिळ आंवि         | गेर <b>स</b> बाईस्पत्यच्यवन्रडपमन्यवसभा | नऋ             | आ    |
|    | 94,        | विष्णेखा | विश्वावसु       | उपमन्यव           | <b>उपमन्य</b> ववत्साक्षित्भारद्वाज      | <del>75</del>  | आ    |
|    | 8          | त्रिणोढी | कुलेश्वरी       | चित्रा <b>नस्</b> | चित्रानसविश्वाभित्रदेवराज               | <del>₹</del> 5 | आ    |
|    |            | आत्रोळी  | दिवाकरबाई       | जातूकर्ण          | जातूकण्यां विश्वामित्रवच्छस             | य              | मा   |
|    | દ્         | पंचोली   | आशापुरी         | भारद्वाज          | भरद्वाजआंगिरसङ्ग्हेस्पत्य               | ¥5             | आ    |
| ٠, |            | सिंगासी  | मोराही          | उपन्स 🤾           | विश्वामित्रदेवराजओहरू                   | <b>ऋ</b>       | आ    |
|    |            | मोधोली   | महाळक्मी        |                   | <u> उरपरा</u> प्रवभा हाजजमद्ग्निच्यवन   | <b>₹</b>       | आ    |
|    | \$         | बडेली    | चामुण्डेश्वरी   | गौतम              | गौतमआंगिरसऔराथ्य                        | স্থ            | आ    |
| •  | <b>3</b> 0 | कंगाली   | महालक्ष्मी      | शामानस            | शामानसभागदच्यवनःौवेजसद्ग्रि             | <b>ऋ</b>       | आ    |
| *  | 13         | वडेला    | बडेयी           | लंबुकर्णस         | ळंबुकरणअसितदेवराज                       | ন্দ্ৰ          | आ    |
| ş  | <b>}</b>   | शोहोछी   | श्रिया          | काश्यप            | काश्यपअबछंद्नैधुव                       | सा             | कौ   |
| 3  | 3          | शियोली   | महाळक्मी        | कौडिन्य           | कौं दिन्यवसिष्टमित्रावस्ण               | ऋ              | a,   |
|    |            |          |                 |                   |                                         |                |      |

अथ रायकवालब्राह्मणोत्पत्तिप्तरम् ॥ ३४ ॥ अथ रायकवालब्राह्मणोत्पत्तिसारमाह हरिकृष्णः ॥ सत्यपुंग-वनामा वै ऋषिरासीत्पुरा महान् ॥ द्विनंदद्वादशशत ३२९२-र्मुनिशिष्यः समन्वितः ॥ ३ ॥ नंद्यावर्ते वसन् पूर्वं स्वकर्मपरिनिष्ठितः ॥ वेदवेदांगशास्त्रज्ञो यज्ञकर्मविशारदः ॥ २ ॥ गुर्जरे विषये श्रामं कठोद्रमिति स्मृतम् ॥ तत्र स्थितो महीपालः यज्ञार्थे चाकरोन्मतिम् ॥ ३ ॥ यज्ञं कारियता को वा ब्राह्मणो मे मिलिष्यित ॥ इति चितातुरे राज्ञि सेवको वाक्य-म्ब्रवीत् ॥ ४ ॥ नंद्यावर्ते महायोगी सर्वविद्याविशारदः ॥ सत्यपुंगवनामा वै ऋषिरस्ति तमाह्नय ॥ ६ ॥ मुनेरानयने चाराः प्रेषिताश्च महीभृता॥अष्टादशगोत्रयुतैर्मुनिशिष्यः सम-

अव रायकवाल ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कह तेहें पूर्वमें: सत्यंष्ठुगवनाम करके बंड ऋषी होतेभये वह सनि बारहसों व्यानवे १२९२ शिष्योंके साथ वर्तमान ॥ १ ॥ नंदावर्त्त- में वास करते हुए वे ऋषि बंड स्वकर्मानष्ठ वेदवेदांग शास्त्रोंको जाननेवाले आरे यज्ञ- कर्ममें विशारद थे ॥२॥ एक समयमें गुजरातदेशमें वह सनि कठोद्रनामकगांवहें वहांके राजाने यज्ञ करनेकी इच्छा कियी॥ ३॥ परंतु उत्तम यज्ञ करानेवाला ब्राह्मण कहां मिलेगा ऐसी चिता करनेलगे इतने में सेवक कहनेलगे ॥ ४॥ नंदावर्तमें सब विद्याओं में निपुण महायोगी एक सत्यपुंगव नाम करके ऋषि रहतेहें उनको बुलाओ ॥ ५॥ तब राजाने सुनि को बुलानेके वास्ते दासोंको मेजातव सत्यपुंगव ऋषिने राजदूतोंका वचन सुनके

न्वितः ॥ ६ ॥ आगतो मुनिराइ तत्र नृपचारैः समावृतः ॥ यज्ञं च कारयामास विधिना बहुदक्षिणम् ॥ ७ ॥ यज्ञांतेऽव- भृथं स्नात्वा प्रसन्नोऽभूइनृपोत्तमः ॥ गुरवे च सिशष्याय मुदाऽ- दाद्यामपंचकम् ॥ ८ ॥ कठोद्रं च प्रथमं कौवेरस्थलम् तम् ॥ तृतीयं कणभाराढ्यं कुजाडाख्यं चतुर्थकम् ॥ ९ ॥ कछोलं पंचमं दत्त्वा वासयामास तान्द्विजान् ॥ तत्र स्थित्वा स मुनिराइ लक्ष्म्याराधनतत्परः ॥ १० ॥ एवं बहु गते काले विश्रांतः श्रमकर्षितः ॥ कर्रिमश्चिद्दिवसे योगी निद्रावशमुपागतः ॥ १० ॥ तदागत्य महालक्ष्मीवरं ब्रहीति चात्रवीत् ॥ न श्रुतं मुनिना तत्र सापि चांतर्हिता क्षणात् ॥ १२॥ देव्या- मंतर्हितायां तु मुनिर्जागृतिमाप्तवान् ॥ क रायश्च क रायश्च- त्येवं शिष्यान् पत्रच्छ ह ॥ १३ ॥ शिष्या उचुनं जानीमो रायः कुत्र गतो गुरो॥ मुनिस्तु कोघसंयुक्तस्ताव्शाप दिजो- त्यान् ॥ १४ ॥ रायश्चात्रगतः सर्वेर्युष्याभिः काममोहितैः ॥

अठारह गोत्रोंके बारहसी बानवे १२९२ शिष्योंकूं साथ लेके राजाके दूतसिंहत कंटों-दर गांवमें आयके राजाको विधिसे यज्ञ करवाया जिसमें बहुत दक्षिणा दिये ॥६॥ आ यज्ञसमाप्तिमें अवश्यस्नान करके प्रसन्न भया । पीछे राजाने अपने गुरुकूं ५ गांव दान दिये ॥८॥ कठोर १ कु बेरथली २ कणभार ३ कुजाड ४ ॥ ९ ॥ कलोली ५ ऐसे पांच गांवोंका दान करके सब शिष्योंकूं गुरुके वहां निवासकरता भया । पीछे सत्यंपुगव ऋषि कठोदरगावमें रहके श्रीमहालक्ष्मीका आराधना करनेलगे ॥ १० ॥ लक्ष्मीका अनुष्ठान करते २ बहुत दिन भये एकदिन श्रमसे थकेहुए सत्यपुंगव ऋषि आसनके उपर बैठ जपकरते य आर श्रमसे निद्रावश भये ॥११॥ हतनेमें महालक्ष्मी वहां आयके वरं बृहि वरं ब्राहि ऐसा कहनेलगी परंतु निद्रामें मुनिने सुना नहीं और लक्ष्मी तो उसी बखत अंतर्धान भई तब ऋषिं जागृत होयके रायः क रायःकरायः कहते धनका नामहे इसवास्ते शिष्योंको पूछनेलगे कि धन कहां गया ॥ १२ ॥ १३ ॥ शिष्य कहनेलगे हे गुरो ! राय लक्ष्मी कहां गई सो हम जानते नहीं हैं। तब ऋषिकृं कोष अया सो शिष्यकृं शाप देतेभये ॥ १४ ॥ हे शिष्यों! लक्ष्मी यहां आई

न दृष्टो न श्रुतश्चापि न चित्ते चावधारितः ॥ १५ ॥ अद्य प्रभृति तस्माद्वै यूयं सर्वे द्विजोत्तमाः ॥ रैक्यवासाश्च नाम्ना वे भ्रवि विख्यातकीत्तयः ॥ १६॥ रायः केति स्थल-स्यैवं नामेतत्परिकीर्तितम्॥तत्र वासकृतस्तस्माद्रैक्यवासेति नामकम् ॥ १७॥ एषां गोत्रादिकं सर्वे प्रवक्ष्यामि विशेषतः॥ श्रुत्वा द्विजमुखादेतद्वरिकृष्णेन निर्मितम् ॥ १८ ॥ चित्पद्यानि ॥ कुत्सोवत्सवसिष्टगालवभरद्वाजोपमन्य्वादयः कृष्णः कश्यपशांडिलोऽत्रिकुशिकाः पाराशरो गौतमः॥गर्गी-द्दालककौशिकांगिरसकाः कात्यायनोऽष्टादश गोत्रेशाऋष-योत्ररैक्यजकुले कुर्वत वो मङ्गलम् ॥ १९॥ आराध्या ललि-तांबिकाकुलपतिः श्रीमूलनाथोहरःस्थानं चैव पुरा कठोदरपुरं चैषां यजुर्वेदिनाम् ॥ भक्तिज्ञानविरक्तिशास्त्रनिषुणा माध्यंदि-नीशाखिनोरैक्यास्ते भुवि पुण्यकर्मकुशलाः कुर्वंतु वो मंग-लम् ॥ २० ॥ एषामेकसहस्रवर्षसमये नैमित्तिके कर्मणि क्केशेनैव विभागकोत्र पतितो ज्येष्ठः कनिष्ठा सिधः ॥ तुष्टा श्री लिलता तथा च भगवान् ज्वालाकपाली शिवे राजा राम-

और तुमने काम मोहित होके न देखा न शब्द सुना न उनोंका एक्षण चित्तमें छाये ॥१५॥ इसवास्त आजसे तुम सब ब्राह्मण मेरे शिष्यमात्र रैक्यवासनामसे पृथ्वीमें विख्यात हो ॥ १६॥ रायः कहते एक्मी क कहते कीनसे स्थएमें है ऐसा स्थएका नामहै वहां तुमने निवास कियाहै इसवास्ते रैक्यवासनामहै ॥ १७॥ यह रायकवाए ब्राह्मणोंके गोत्रादिक कहताहूं और यह पूर्वोक्त वृत्तांत ब्राह्मणके सुखसे श्रवण करके हिरिकृष्णने वर्णन किया ॥ १८॥ श्रव रायकवाए ब्राह्मणोंके गोत्र कहतेहें कुत्स १ वत्स २ वाश्व ३ गाएव ४ भगदाज ५ उपमन्यव ६ कृष्णात्रेय ६ कश्यप ८ शांडिल्य ९ शाप्त १० कृशिक २१ पाराश्वर १२ गौतम १३ गर्ग १४ उद्दालक १५ कोशिक १६ आंगिरस १७ कात्यायन १८ यह अठारहगोत्र रायकवाए मेहें ॥ १९ ॥ इनोंकी कुएदेवी एिलतांबिकाह और मुखनाथ शिवहें स्थान कठोदरपुरहे सबोंकी यज्ञवेंद माध्यदिनी शाखाह कोकिएसतकू मानते हैं ॥ २० ॥ यह रायकवाए ब्राह्मणोंके

मते निवासमकरोज्ज्येष्ठः कनिष्ठस्तथा ॥ २१ ॥ श्रीसंवद्गत-विक्रमार्कसमये चैकोनविशच्छते वर्षे त्रिंशतिकाधिके १९३० तृतयके मेषे खौ माधवे ॥ कृष्णे युग्मतिथौ द्वयोः सुमिलनं देवीप्रसादेन हैं वै राजारामप्रयत्नतो मयपुरे जात शतं समतात् ॥ २२ ॥

इति श्रीब्राह्मणोत्पत्तिमार्तण्डाध्याये रायकवाळबाझणोत्पत्तिवर्णनं नाम प्रकरणम् ॥ ३४ ॥

पश्चंद्रविडमध्ये गुर्जरसंप्रदायः ॥ आदितः श्लोकसंख्याः ॥ ३७६८ ॥ इजारवर्षके शुमारमें कुछ कर्मनिमित्तसे ज्ञातिम २ भाग भये सो एक तड बडा एक तड छोटा ॥ २१ ॥ फिर संवत १९३० के भेषका सूर्यवैशास शुक्कपक्षमें दितीयाके विन लिलतांविकाके अनुग्रहसे राजारामने दोनों तडवाले इक्टे किये ॥ २२ ॥ इति रायकबालशाह्मणोत्पत्तिप्रकरण ॥ ३४ ॥

अथ रोयडवालादिब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम् ॥३५॥ अथरोयडादिब्राह्मणोत्पत्तिमाह॥हरिकृष्णः॥ रोयडाख्यब्राह्मणानां भेदं वक्ष्यामि सांप्रतम् ॥ पुरौदीच्यसहस्राणां स्थितिः सिद्धपुरे ह्मभृत् ॥ १॥ तेभ्यः केचन विप्राश्च मरुदेशे गताः किल ॥ तत्र ग्रामद्वयं मुख्यं रोयडावजवाणयम् ॥ २ ॥ चिरकालं तत्र वासः कृतस्तैश्चद्विजोत्तमः ॥ रोयडाग्राममध्ये वै निवासश्च कृतः पुरा ॥ ३॥ रोडवासब्राह्मणास्ते जातात्रा-मस्य नामतः॥ कृषिकर्मरताः केचिच्छास्नमार्गरताः परे ॥४॥

अब रोयडा ब्राह्मण नापल ब्राह्मण बोरसदा ब्राह्मण इरसोरा ब्राह्मण गोरवाल वावीसा ब्राह्मण गारुड ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मणोंकी उत्पात्त कहतेहैं उसमें पहिले रोडवाल ब्राह्मणोंका भेद कहता हूं पूर्वी औदीच्य ब्राह्मणोंकी प्रतिष्ठा सिद्धपुर क्षेत्रमें भई॥१॥ उसमेंसे कितनेक ब्राह्मण मारवाड देशमें चलेगये पीछे मारवाड देशमें जायके रोयडा करके एक गांव दूसरा वजवाणु करके गांव॥२॥ ऐसे दोगांवमें जायके वो ब्राह्मणोंने बहुतकाल पर्यंत निवास किया ॥३॥ तव वे रोयडा गांवमें रहे उस कर के रोडवाल

कुलदेवी स्मृता तेषां राजराजेश्वरीति च॥ भोजनं बहुधा सवैंः कन्यादानं स्ववर्गके ॥ ५ ॥ एषां ज्ञातिर्ग्रुजरिप वर्तते प्राम्पंचके ॥अथ नापलब्राह्मणबोरसदाब्राह्मणोत्पत्तिमाह ॥ नापलब्राह्मणा ये च हिजा बोरसदाभिधाः ॥६॥ तेषामुत्पत्तिभदं वे प्रवक्ष्यामि शृणुष्व ह ॥औदीच्यज्ञातिमध्यस्थौ पुरा हिज-कुमारको ॥ ७ ॥ सर्वविद्यास कुशलौ पंडितौ तौ बभूवतुः ॥ गुर्जरे विषये कश्चिद्राजा परमधार्मिकः ॥८॥ तस्यैव नियमश्चार्मितः चृणुष्व वदाम्यहम् ॥ ब्राह्मणः पंडितः कश्चिद्रार्यया सह चागतः ॥ ९ ॥ तस्मै प्रामः प्रदातव्यो निश्चयस्तस्य भूपतेः॥श्चत्वा तिब्रश्चयं राज्ञस्तौ ह्रौ ब्राह्मणवालकौ ॥ १० ॥ भार्यां विना प्रामदानं न करिष्यति भूपतिः ॥ अन्यजात्युद्भवे कन्ये हे गृहीत्वा सभार्यकौ ॥ ११ ॥ भूत्वा राजसभां गत्वा परीक्षां ददतुश्चरम्॥तयोविद्यां समालोऽक्य प्रसन्नोभूननृपस्ति द्या ॥२२॥ ददौ बोरसद्याममन्यस्मै नापलं तथा ॥ नवखेटक

ब्राह्मण नाम भया वे ब्राह्मण बहुत करके खेती करते हैं कितनेक बेदशास्त्रका अभ्यास करते हैं ॥४॥ उनों की कुछ देवता राजराजेश्वरी जानना उन्हों का भोजन व्यवहार गुज-रातमें बड़ोदरा होोड इनों के साथ होता है कन्याविवाह संबंध अपने रोड़वाल में होता है अन्यत्र नहीं होता ॥ ५॥ यह ज्ञातिहाल गुजरात में पांचगांव—कठलांद १ सरोड़ा २ वाकानेर ३ मेहमदाबाद ४ घोडासर ५ वगेरेगावों में है ॥ अब नापल ब्राह्मण और बोर सदे ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहते हैं ॥६॥ पूर्वी और बड़े पंडित भये तब गुजरात देशमें एकराजा बड़ा धर्मात्मा था॥८॥ उसका ऐसा नियम रहा सो में कहता हूं अवण करो जो कोई ब्राह्मण उत्तम विद्याभ्यास करके अपनी खीकुं साथ लेके राजा के पास आबे तो ॥९॥ उसकूं ब्रामका दान देना ऐसा वो राजाका निश्चय सुनके वे दोनों ब्राह्मण के छोकरे ॥ १०॥ मनमें विचार करने लगे कि अपने विद्याक्ती तो परिक्षा देवेंगे परंतु खीविना राजा ब्रामदान करनेका नहीं तब दूसरे कोई अन्यज्ञातिकी दो कन्याकूं साथ लेके सभार्यसरीखे होयके ॥ ११॥ राजसभामें जायके विद्याकी परीक्षा देते भय तब राजाने दोनों की विद्याका बल देखके ॥ ११॥ एक ब्राह्मणकूं बेरसद ब्रामका तब राजाने दोनों की विद्याका बल देखके ॥ १२॥ एक ब्राह्मणकूं बेरसद ब्रामका तब राजाने दोनों की विद्याका बल देखके ॥ १२॥ एक ब्राह्मणकूं बेरसद ब्रामका

संयुक्तं ततस्तौ द्वौ कुमारकौ ॥ १३ ॥ कृतकार्यौ प्रसन्नौ च स्वगृहं ययतुस्ततः ॥ कन्यां प्रत्यूचतुः स्वंस्वं गृह गच्छ च मा चिरम् ॥१४॥ तदा द्वे कन्यके ताभ्यां प्रोचतुः कोपसंयुते॥ अस्मत्प्रतिग्रहं नो चेत्करिष्यथ तदा नृपम् ॥१५॥ गत्वाविज्ञा प्यामोद्य तदा दंडो महान्भवेत् ॥ न करिष्यथ त्यांगं नो तदा सौख्य चिरं भवेत् ॥ १६ ॥ तयोर्वाक्यं समाकर्ण्यं सुविचार्य परस्परम्॥ पूर्ववर्गात्पृथग्जातौ स्वस्ववर्गस्य पोषकौ ॥ १७ ॥ भोजनव्यवहारश्च कन्यासंबंध एव च ॥ स्वस्ववर्गे च भवति नान्यवर्गे कदाचन ॥ १८ ॥ एवसुत्पत्तिभेदश्च मर्या प्रोक्तः पुरातनः ॥ हरिश्चंद्रपुरस्थानामथ वक्ष्यं कथानकम् ॥ १९ ॥ गुजर विषये चास्ति हरिश्चंद्रपुरं महत् ॥ तत्रस्थेन नृपेणेव

दान दिया दूसरेकूं नापल नामका याम दिया नापल यामके ताबेमें दूसरे नवयाम हैं नापु १ बोरियु २ गाना ३ मोगीर ४ नावली ५ बेमी ६ नोमेण ७ शिंगराय ८ पुरी ९ यह नवयाम जानना दानप्रतियह करे बाद दोनों ब्राह्मणके छोकरे ॥ १३ ॥ अपना कार्य सिद्ध भया प्रसन्न भये अपने घरकूं बाये पीछे वे दोनों कन्याकूं कहने लगे कि तुम दोनों अपने अपने घरकूं चली जाब देर करो मत ॥ १४ ॥ तब दोनों कन्मा कोधायमान होयके कहती हैं हे ब्राह्मण ! जो तुमन हमारा प्रातेयह न किया तो राजाके पास ॥ १५ ॥ जायके अभी जो तुम्हारा कपट वृत्तांत कहदें तो तुमकूं वडा दंड होवेगा और जो हमकूं न छोडोंगे तो तुमकूं सुख बहुत कालपर्यंत होवेगा ॥ ॥ १६ ॥ ऐसा दो वन्याका वचन सुनते दोनों ब्राह्मणोंने आपसमें दूर विचार उत्तम करके वे अन्यजातिकी कन्याका प्रतिग्रह किया उस करके पूर्व जो अपनी जातिथीं उस वर्गसे बहिष्कृत होगये पीछे कितनेक इष्ट मित्र संबंधीको बोरसद वाले ब्राह्मणोंने पोषण किया वे बोरसदे ब्राह्मण भये और नापलगाँवके अधिपतिने अपने इष्टमित्र संबंधिका वोषण किया इस वास्ते वे नापल ब्राह्मण भये यह सब दोनों यजुर्वेदी माध्यंदिनी शाखाके हैं ॥१७॥ इनोंका भोजन व्यवहार कत्या व्यवहार अपने अपने जथेमें होता है अन्यत्र नहीं होताहै ॥ १८॥ ऐसा यह प्राचीन भेद मेंने कहा अब इरसोले ब्राह्म-णोंकी कथा कहताहूं ॥ १९ ॥ गुजरात देशमें हारिश्रंदपुरी करके एक गाँव है उसको हालमें हरसोला करके कहतेहैं हरसोल्याय अमदावादसे ईशान दिशामें २२ बावीस कोसके ऊपर है कोई ऐसा कहते हैं कि सामलाजी जहां विराजतेहें वो हारिश्चंद्रपुरी हैं

कृतो यज्ञः सद्क्षिणः ॥ २० ॥ ऋत्विजस्तत्र ये जातास्तेभ्यो प्रामं ददौ नृपः ॥ सेवार्थ विणजो वेश्यान्स्थापयामास प्रेमतः ॥ २१ ॥ प्रामनाम्रा च विख्याता ह्यभवन् विणजस्तथा ॥ ब्राह्मणा प्रामनाम्ना च वेदशास्त्रविशारदाः ॥ २२ ॥ षड्गोन्त्राणि ब्राह्मणानां मुद्रलः कौशिकस्तथा ॥ भारद्वाजश्व शांडिल्यः पाराशरस्तथाऽपरः ॥ २३ ॥ कुलदेवी स्मृता चेषां नाम्ना वे सर्वमंगला ॥ अष्टादशभुजा देवी तत्राद्यापि हि दृश्यते ॥२४॥ मालियाणादिगोत्राणि विणजां द्वादशैव हि ॥ गांधिमेहेताशाहाद्याश्च प्रत्येकमवटंककम् ॥२५ ॥ एषां ज्ञातिसमृहस्तु सांप्रतं वर्तते बहुः ॥सूर्यादिष्ठ पुरेष्वेव भ्रवि प्रख्यातकिर्तयः ॥ २६ ॥ गोरवालब्राह्मणानामुत्पत्तं प्रवदाम्यहम् ॥ उदेपुरनृपेद्रस्तु करिंमश्चित्समये पुरा ॥२७॥ विप्रानोदीचसान्हस्त्रान्समानीय स्वके पुरे ॥ यज्ञं कृत्वा विशेषेण प्रामदानं

इसका मुख्य प्रमाण स्कंद्युराणोक्त रुद्रगया माहात्म्यमें देखनाअस्तु वो इरिश्चंद्र नगरिमें रहनेवाले राजाने यहा किया ॥ २०॥ तब यहाँम जो ऋ विज भये उनों कूं राजाने वो पुर दान किया और ब्राह्मणोंकी सेवा करने के वास्त वैश्य बनिये स्थापन किये वें हर्ष प्रेमसे ॥ २१ ॥ तब वे बनिये गांवके नामसे हरसों ले बार्नये विख्यात भये और ब्राह्मण भी हरसों ले नामसे विख्यात भये ॥ २२ ॥ ब्राह्मण के छगोत्रों सुद्रल १ कौशिक २ भारद्वाजश्शां हिल्य ४ पाराशर ५ आदि एक आर है ॥ २३ ॥ इनों को कुलदेवी सर्वमंगलानाम करके अटारह जिनक हायहें ऐसी ब्रत्यक्ष अभी सामला जीमें विराजमान हें दर्शन दीख पढता है ॥२४॥ और बनियों के मालियाण १ मोरियाण २ शादि यह एसोण १ मोरियाण २ शादि लेके बारह गोत्रहें गांधि १ मेहेता २ शाहा रिआदिलेके प्रत्येक गोत्रके अवश्क जानना ॥२५॥ यह हरसों ले ब्राह्मण और बनिये हालके समयमें १ सुरतह्मा बंदर १ खानेदेश २ निमां छ जिल्हा ३ काशी ४ हरसों ल गांव १ इन गावों में इनका समुखाय रहताहै प्रत्यातहै ॥२६॥ अब गोरवाल बाबीसे ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहतेहें पूर्व उदयपुरके राजाने॥२०॥औदी स्व सहस्र ब्राह्मणोंकूं अपने गांवमें बुलायक अति उत्तम

चकार ह ॥२८॥ द्वाविंशतिलघुयामैः सहितं गोलसंज्ञकम् ॥ यामं ददौ विजेद्रेभ्यो गोहिण्यादिकं तथा ॥ २९ ॥ ततस्ते वाह्मणाः सर्वे गोलादियामवासिनः ॥ वभुषुस्तेन ते जाता गोरवाला द्विजातयः ॥ ३० ॥ द्वाविंशतियामवासा द्वाविंशास्ते प्रकीर्तिताः ॥ अथ गुरुडगलियाब्राह्मणोत्पत्तिमाह । गुजिर च प्रसिद्धा ये गारुडा ब्राह्मणाधमाः ॥ ३९ ॥ नाम मात्रब्राह्मणाश्रहांत्यजानां पुरोहिताः ॥ कठे सूत्रं करे मालामुण्णीषे तिथिपत्रकम् ॥ ३२ ॥ धारयंति विशेषेण धर्मवाह्मा न संशयः ॥ अस्पृश्यास्ते च विद्येयाः किमन्यत्क थयामि वः ॥ ३३ ॥

इति श्रीत्राह्मणोत्त्पित्तिडाध्याये षड्विधत्राह्मणोत्पत्तिवर्णनं नाम प्रकरणम् ॥ ३५ ॥

इति पूर्वपंचत्राह्मणानां पंचद्रविडमध्येगुर्जरसंप्रदायः पष्ठस्य शुद्रसंप्रदायः ।। आदितः पद्यसंख्याः ।। ३८०१ ।।

यज्ञ किया पीछे विशेष करके प्रामदान करताभया ॥२८॥ वे ब्राह्मणोंकूं वावीस गांव सहर्वतमान गोल प्रामका दान दिया और गौदान सुवर्णदानदिया ॥२९॥ तब वे सब ब्राह्मण गोलगांव आदि लके बाबीस गांवमें रहे इस वास्ते उनोंकूं वावीसे ब्राह्मण भी कहते हैं अब गरुडगलिये ब्राह्मणकी उत्पात्त कहते हैं गुजरातपांतमें प्रसिद्ध गारुड उर्फ ( गरुड गलिये ) ब्राह्मण जो हैं वे अध्म हैं ॥ ३० ॥ ३१ ॥ नाममात्र ब्राह्मण हैं चांडाल टेडे जो हैं उनोंके घरका पुरोहितपणा सराधविविवाहादिक कर्म कराते हैं केटमें यज्ञोपवीत हाथमें माला पगड़ीमें तिथियहदेखनेका पंचाग रखतेहें॥ ३२॥ परंतु यह ब्राह्मण ब्राह्मण धर्मसे बाहर हैं स्पर्श करने कुं योग्य नहीं हैं ज्यादा तुमकुं क्या कहूं ॥ ३३ ॥

इति श्रीत्राह्मणोत्पत्तिमार्तंडभाषामें रोयडात्राह्मण १ नापळत्राह्मण २ बोरसदात्राह्मण ३ हरसोळा त्राह्मण ४ गोरवाळबाविसाञ्चाह्मण ५ गरुडगळिया त्राह्मण ६वर्णनप्रकरण ॥ ३५ ॥

## अथ भागवब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम् ३६७.

अथ भागवत्राह्मणोत्पत्तिमाह। उक्तं च वायुप्रोक्तरेवाखंडशिव उवाच। अतः परं प्रवक्ष्यामि भुगुतिर्थमनुत्तमम्॥ दशाश्वमेधतीर्थाद्वे तदशीतिक्रमांतरे॥ १॥ भृगुर्नाम महान्देवि
ब्राह्मणोमानसः सुतः॥ रेवयाश्रोत्तरे तीरे चचार विपुळं तपः
॥ २॥ नंदिनच्छळयोगेन यदा क्रोधोऽभवहषः॥ तदोवाच
शिवः साक्षाहिषं प्रति सदाशिवः॥ ३॥ भोभो भृगो द्विजश्रेष्ठ क्रोधस्ते न समगतः॥ यस्मात्तस्मादिदं वत्स क्रोधस्थानं
भविष्यति॥ ४॥ वरं वृणीष्वाभिमतं यत्ते मनसि वर्तते॥
भृगुरुवाच॥ प्रसन्नो यदि देवेश यदि देयो वरो मम॥ ६॥
सिद्धक्षेत्रमिदं पूर्वं किं न ज्ञातं त्वया द्विज ॥ ६॥ अनुमान्य
श्रियं देवीं यथा तन्मन्यते भवान्॥करोतु तद्भिप्रंत त्वत्कृतं
न तदन्यथा॥ ७॥ मार्कंडेय उवाच॥ एवमुक्ता गते देवे
स्नात्वाऽऽगच्छद् भृगुः श्रियम्॥ उवाच परमं वाक्यं कन्ये ते
रोचते यदि॥ ८॥ त्वयावृते महाक्षेत्रे स्वस्थानं च करोम्य-

अब भागव ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहतेहैं शिव कहतेहें हे पार्वती ! इस उपरांत मृगुर्तीर्थका माहास्म्य कहताहूं दशाश्वमेध तीर्थसे ऐसी क्रमके आगे ॥ १ ॥ ब्रह्मपुत्र मृगुने
रेवाजीके उत्तर बाजू बड़ा तप किया ॥ २ ॥ नंदीके छल करनेसे जब मृगुकूं कोध
भया तब शिव कहतेहें ॥ ३ ॥ हे भृगुऋषि ! तुम्हारा कोध अभी शांत नहीं भया
इसवास्ते इस जरगेमें कोधस्थान होवेगा ॥ ४ ॥ जो इच्छित होवे वो वरदान मांगो
भृगु कहतेहें हे शिव ! तुम जो प्रसन्न भये हो और वरदान देते हो तो ॥ ५ ॥ जहाँ
मैने तप कियाहै वो स्थान सिद्धरूप मेरे नामसे विख्यात हो । शिव कहतेहें हे भृगु ! यह
स्थान पूर्वमें लक्ष्मीका है यह तुमकूं मालूम नहीं है क्या ? ॥ ६ ॥ इसवास्ते अनुमत लेके
जैसा ध्यानमें आवे वैसा करो लक्ष्मीका मत लिये विना करो मत ॥ ७ ॥ मार्किटेय
कहते हैं ऐसा कहके शिवके गये बाद भृगुऋषि स्नान करके लक्ष्मीके पास आयके
कहते हैं हे कन्ये ! तेरी इच्छा होवे तो ॥ ८ ॥ तेरा जो यह क्षेत्र है यहाँ में अपना स्थान

हम् ॥ इत्युक्ता च श्रिया सांक क्रम संप्रार्थ्य यत्नतः ॥ ९ ॥ नंदने वत्सरे माघ पंचम्यां शुक्रपक्षके ॥ शस्ते तथोत्तरायोगे कुंभस्थे च नृपोत्तम ॥ १० ॥ रेवाया उत्तरे कूळे कूर्मपृष्ठे महत्त्थळम् ॥ विचित्य विश्वकर्माणं चकार म्रुदितो भृगुः ॥ ॥ ११ ॥ कूर्मपृष्ठे स्थितं यस्माद् भृगुकच्छमिति स्मृतम् ॥ ततः काळेन महता कस्मिश्चित्कारणांतरे ॥ १२ ॥ देवळोकं जगामाशु ळक्ष्मीर्ऋषिसमागमे ॥ समर्प्य कुंचिकां ताळं भृगवे ब्रह्मवादिने ॥ १३ ॥ स्थानं मे पाळयस्वित तातमुक्ता जगाम सा ॥ देवकार्याण्यनेकानि कृत्वा श्रीः पुनरागता ॥ १८ ॥ स्युकच्छं महापुण्यं कोटितीथसमिनवतम् ॥ ययाचे कुचिका ताळं स्वगृहं स परिच्छदम् ॥ १५ ॥ यदा तदा भृगुः पार्थ तां मिथ्यवावदनमुनिः ॥ एवं विवादः संजातो गरीयांस्तु गरीयसोः ॥ १६ ॥ ममैव वै ममैवित न ते स्थानं न ते इति ॥ एवं काळेन महता भृगुः परममन्युमान् ॥ १७ ॥ चातुर्विद्यान् प्रमाणार्थं चकार महतीं गिराम् ॥ भृगुक्वाच ॥

प्रमाण मम ते तात चातुर्विद्या न संशयः ॥ १८ ॥ चातु-र्विद्या द्विजाः सर्वे यथा जानंति पृच्छ तान् ॥ श्रीरुवाच त्रमाणं मम ते तात चातुर्विद्या न संशयः ॥ १९ ॥ मदीयं वा त्वदीयं वा कथयंतु द्विजोत्तमाः॥ ततः सर्वेषि ते तत्र संप्रधार्थ परस्परम् ॥ २० ॥ द्विजाः अपि कर्लि हङ्घा बाह्मणा ह्यनृतं वचः ॥ अष्टादशसहस्राणि नावोचन् किंचिदुत्तरम् ॥ २१ ॥ अष्टादशसहस्रश्च भृगोः कोपभयान्तृप ॥ उक्तं तालकहस्तो यस्तस्येदं स्थानमुत्तमम् ॥ २२ ॥ एतच्छृत्वा तु सा देवी नगरं नैगमैः सह ॥ क्रोधेन महताकांता शशाप द्विज्यंगवान ॥ २३ ॥ श्रीरुवाच ॥ यस्मात्सत्यं समुत्सृज्य लोभीपहतचे-तसैः ॥ छतं मत्स्थानमनृतैस्तस्माच्छूण्वंतु मे शिरम् ॥ २४ ॥ न भविष्यति वो विद्या धनं न पुरुषत्रयम् ॥ न द्वितीयं तथा वेदं पठिष्यंति दिजा हि वः॥ २५॥ गृहाणि न दिसौमानि नच भूतिः स्थिरा द्विजाः ॥ पक्षपातस्थिरो धर्मो नच नैश्रयसं कृतम् ॥ २६ ॥ हङ्घा गोत्रजने किंचिछोभेनावृतमानसाः ॥ नच द्वैधं परित्यज्य स्वैकमत्यं अविष्यति

यह स्थान मेरा है या नहीं यह सब वृत्तांत चातुर्वेदी ब्राह्मण जानते हैं उन्हों कूं पूछा छक्षी कहती है हे पिता! चातुर्वेदी ब्राह्मण हमकूं भी मान्य हैं ॥१८॥१९॥ यह स्थान मेरा है या तेरा है सो कहो पिछ सब ब्राह्मण परस्पर विचार करके ॥ २०॥ उसमें से अठारह हजार ब्राह्मणोंने कछहका अपजानके कोई बातका उत्तर दिया नहीं ॥ २१॥ और आठारह हजार दूसरे रहे उनोंने अगुक्त बिक कोपके भयके छिये कहा कि जिसके हाथमें ताला कूची है उसका स्थान है ॥ २२॥ ऐसा वचन सुनते छक्ष्मी कोपायमान होयके ब्राह्मणोंको शाप देती है ॥ २३॥ श्री कहती है हे ब्राह्मणों ! तुमने सत्यता छोडके लोभयस्त हो के लोटी साक्षीभरके लेरा स्थान छीन छिया इसवास्त मेरा वचन सुनो ॥ २४॥ तुम्हारे लीन इंग्राह्मण धन और विद्या रहनेकी नहीं एक वेद हो के दूसरे विद्यों गाति होनेकी नहीं ॥ २५॥ अर भूमी स्थिर रहनेकी नहीं तुमने भृगु हा पश्चपात किया धर्म नहीं रखा ॥ २६॥ और तुम्हारे सब ब्राह्मणों में एकचित्त होनेका नहीं किया धर्म नहीं रखा ॥ २६॥ और तुम्हारे सब ब्राह्मणों में एकचित्त होनेका नहीं

अद्य प्रभृति सर्वेषामहंकारो द्विजनमनाम्॥ न पिता पुत्रवा-क्यार्थी न पुत्रः पितृवाक्यकृत् ॥२८॥ अहंकाररताः सर्वेप्येव-मुका दिव ययौ ॥ गतान्हष्टा ततो देवानृषीश्चापि तपोधनान् ॥ २९ ॥ परमेष्ठी भृगुः सोथ विषाद्मगमत्परम् ॥ प्रसाद्या-मास पुनः शंकरं त्रिपुरांतकम् ॥ ३० ॥ तपसा महतापार्थ ततस्तुष्टो महेश्वरः ॥ उवाच वचनं काले हर्षयन् भृगुसंत्तमम् ॥ ३१ ॥ ईश्वर उवाच॥ किं विषण्णोऽसि विभेद्र किं वा संता-पकारणम् ॥ मयि प्रसन्नेपि तव ब्रुह्येतत्मर्वमंजसा ॥ ३२ ॥ भगुरुवाच ॥ शवा स्थानं द्विजांश्चापि लक्ष्मीः क्रोपाहिवं गता॥ अयोग्यमिति मन्वानाः स्थानं देवर्षयो गताः ॥ ३३॥ किं करोमि क गच्छामि कथं मे स्थानयोगता॥॥ शिव **उ**वाच ॥ ॥ क्रोधस्थानं न संदेहस्तथान्यमपि मे शृणु ॥ ॥ ३४॥ अत्र स्थानसमुद्धता अन्यतो ह्यागतास्तथा॥ ब्राह्मणा मत्त्रसादेन भविष्यंति न संशयः॥ ३५ ॥ वेदविद्या-त्रतस्नाताः सर्वशास्त्रविशारदाः ॥ मत्र्रसादाद्देवगणैः सेवितं च भविष्यति॥३६॥ ये च भृग्वीश्वरं देवं तथा सौभाग्यसुंद्रीम्॥

॥२७॥ आजसे तुमकूं अहंकार बहुत होवेगा पिता पुत्रके वाक्यकी इच्छा करनेका नहीं और पुत्र पितांका वचन करनेका नहीं ॥ २८॥ ऐसा कहके स्वर्गमें चली गयी लक्ष्मीके गये बाद ॥ २९ ॥ मृगु ऋषिकूं परम खेद भया शिवका आराधान किया ॥ ३०॥ तब शिव प्रसन्तहों के भृगुकूं कहतेहें ॥ ३१ ॥ हे भृगु ! उदास कायसे भये हो संताप कायके बास्ते करते हो में प्रसन्न भायाहूं जो इच्छा होवे सो कहो ॥३२॥ भृगु कहतेहें हे शिव ! छक्ष्मी मेरे स्थानकूं और ब्राह्मणोंकूं शाप देंके कोध करके स्वर्गमें चलीगई तब स्थान अयोग्य है ऐसा जानके देवऋषि भी चलेगये ॥ ३३॥ अब में क्या करूं कहाँ जाऊं मेरास्थान योग्य कौसा होवे शिव कहते हैं स्थान तो कोध युक्त रहेगा पंतु दूसरी बात सुनो ॥ ३४॥ इस स्थानमें जो उत्पन्न भये ब्राह्मण हैं और अन्यस्थलसे जो आयेहुवे ब्राह्मण हैं वे मेरे अनुग्रहसे ॥ ३५॥ वेदशास्त्रमें कुशल होवेंगे धर्म तत्पर रहेंगे और इस स्थानमें देवगण वास करेंगे ॥ ३६॥ जो कोई मनुष्य

पूजियदंति मनुजाश्चेत्रमासे विशेषतः ॥ ३७ ॥ तेषां कार्याणि सिध्यति शिवलोकं व्रजंति च ॥ मार्कडेय उवाच ॥ यत्र
क्षेत्रे दशाष्टौ च दुर्गास्ता दिक्ष्ववस्थिताः ॥ ३८ ॥ पालयंति
सदा क्षेत्रं क्षेत्रपालास्तु षोडश ॥ स्वयंभ्रवस्थितास्तत्र रुद्रा
रुद्रमिता नृप ॥ ३९ ॥ तथेव द्वादशादित्यास्तावंतश्च गणेश्वराः ॥ नागाश्चैवैकविंशाश्च साध्याश्च वसवस्तथा ॥ ४० ॥
एतेः पवित्रं क्षेत्रं पाल्यते चान्वहं नृप ॥ ततः कतिपये
काले गते स ऋषिसत्तमः ॥ ४९ ॥ तपश्चचार विपुलं भृगुर्वषसहस्रकम् ॥भृगोः ख्यात्यां समुत्पन्ना पुरा श्रीः स्त्रीशिरोमणिः
॥ ४२ ॥ तस्या विवाहः संजातो यदा श्रीपतिना सह ॥तदा
देवषयः सर्वे मुनयश्च तपोधनाः ॥ ४३ ॥ कश्यपोऽत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः॥जमद्ग्रिवंसिष्ठश्च च्यवनःपेंगुरेव च ॥ ४४ ॥ असितो देवलश्चेव तथा नारदपर्वतौ ॥ मतंगश्वापि हारीतो जातूकण्योंऽथ बाष्कलः ॥ ४५ ॥ शाकल्यः
शौनको मंगुमंडूकः सुरिभर्यमः ॥ ऋतुर्वेदिशराः सौम्यः

मृग्वीश्वर महोदेव सीभाग्यसंदरी देवीकूं चैत्रमासमें पूजा करेंगे तो ॥ ३७ ॥ उनोंके सबकाम सिद्ध होवेंगे मार्कंडय कहतेंहें हे युधिष्ठिर ! जिस क्षेत्रमें अठारह दुगांदेवी ३८ सोछह क्षेत्रपाल ग्यारह रुद्र ॥ ३८ ॥ बारह सूर्यमूर्ति बारह गणपित एकवीसनाग-मूर्ति साध्यगण वसुगण निवास करतेहें ॥ ४० ॥ ऐसा यह स्थान पितत्र सब देवसे रक्षित है फिर कईक दिनगये वाद स्यु ऋषि ॥ ४१ ॥ हजारवर्षकी तपश्चर्या किये स्युक्ती रूपाति नाम करके खी हती उससे श्रीनामकी कन्या उत्पन्न मई हती ॥ ४२ ॥ उसका जब विवाह विष्णुके साथ भया उस वखत देव ऋषि मुनि बहुत आये ॥ ४३॥ कह्यप अति भरदाज विश्वामित्र गौत्रम जमदीन वितिष्ठ चयवन पेंगु ॥ ४४ ॥ असित देवल नारद पर्वत मतंग हारीत जातूक्रण्यं बाष्क्रल ॥ ४२ ॥ शाकल्य शोनक मंगू मंहक सुराभ यम ऋतु वेदिश्रा सौज्य शंख लिखित ॥ ४६ ॥

शंखश्च लिखितस्तथा ॥ ४६ ॥ शतचनो गृतसमदः सुमंतुर्जे-मिनिस्तथा॥ इत्येवमाद्या ऋषयस्तथान्येऽपि च कोटिशः॥ ॥ ४७॥ आगताश्चोत्सवे तत्र पुरं चासीत्सुशोभनम्॥ ब्राह्म-णांस्तत्र वै राजन् विवेशयितुमुद्यताः ॥ ४८ ॥ लक्ष्मीः श्री-पतिनामानमाह चेदं वचस्तदा॥एतान् वै ब्राह्मणान् शिष्या-न्भृग्वादीन्नियतब्रतान् ॥ ४९ ॥ विवेशयितुमिच्छामि त्वत्यः सादादिहो चतान् ॥ प्राजापत्यांश्रतुर्विशत्सहस्राणि सुरेश्वर ॥ ॥ ५० ॥ ब्रह्मचर्यव्रतस्थानां पदं ब्राह्मंजयेषिणाम् ॥ द्वादशैव सहस्राण संति वै सुरसत्तम ॥ ६१ ॥ नारदस्य वचः अत्वा देवा देवर्षयोऽपि च ॥ साधुसाध्विति मन्वाना नोचुः किंचन किंचन ॥ ५२ ॥ श्रीस्ततस्तान्समाकार्य ब्राह्मणान् भक्तिसं-युता ॥ शिरःप्रणम्य प्रोवाच प्रसादः क्रियतामिति ॥ ५३ ॥ षड्तिंशच सहस्राणि वैश्यानामत्र संस्थितिः॥ विश्वकर्मक्र-तानां च तेषु तिष्ठतु वै द्विजाः॥ ५४॥ ते तथेति प्रतिज्ञाय स्थिताः संप्रीतमानसाः॥ऋग्वेदादिचतुर्वेदाध्यायिनः परमी-ज्ज्वलाः ॥ ५५ ॥ धनधान्यसमृद्धाश्च वांछितप्राप्तिलक्षणाः ॥

सर्वकामोपसंपन्ना गृहक्केशविवर्जिताः ॥ ५६ ॥इति संस्थापिश्रातचंन गृत्समद सुमंत जैमिनि इत्यादि अनेक ऋषि ॥४७॥ वो विवाहोत्सवमें आये
पुर शोभायमान भयाहै उस बखत छक्ष्मीने मनमे विचार किया कि ब्राह्मणोंका स्थापन
करना ॥४८॥ फिर अपने पतिकूं कहती हैं हे विष्णो!ये जो भग्गादिक ऋषि हैं ब्राह्मण
उन्होंका ॥४९॥ यहां स्थापन करनेकी इच्छा करतीहूं और चौबीस हजार प्रजाप्रति
कुं स्थापन करना ॥ ५०॥ और वारहहजार ब्रह्मपदकी इच्छा करनेवाछ ब्रह्मचारी हैं
॥ ५१ ॥ नारदका भी ऐसा वचन सुनके देवऋषि सब उत्तम मानके उत्तर कुछ न देते
भये ॥५२॥ पीछे छक्ष्मीजी भाक्तियुक्त होके नम्रतासे ब्राह्मणोंक्कं कहतीहें हे ब्राह्मणों!
अनुमह करो ॥५३॥और छत्तीस हजार वैश्य विश्वकर्माने जो उत्पन्न कियेहें उन्होंका
स्थापन करतीहूं और अठारहहजारब्राह्मण भी यहां रही ॥५४॥ तब वे सब ब्राह्मण
आरे वेश्य तथास्तु कहके प्रसन्न चित्तसे वासकरतेभये चारवेदके पटन करनेवाछे परम
वेजस्वी ॥५९॥ धनधान्यसे समृद्ध गृहक्केशसे रहित ॥ ५६ ॥ऐसे ब्राह्मणों का स्था

तान्विप्राञ्धीः सदा प्रत्यपालयत् ॥ गोनागोनीति सुमहतीर्थं तत्रैव भारत ॥ ५७ ॥ एकदा पार्वतीं रतं वत्सो भूत्वा
शिवः स्वयम् ॥ स्वपत्नीं मृगयामास तीर्थात्तीर्थं गृहाद्गृहम्
॥ ५८ ॥ गोहं नामाम्य तैलोंकैः संबोधनपदे कृतम् ॥ भंगारविमषेणैवसुमाऽह्वानपरो हरः ॥ ५९ ॥ अमन्नत्यर्थमायातो
झश्वनो यत्र तेपतुः ॥ नील्रह्णो महादेवः तावती वित्सका
ययौ ॥ ६० ॥ शुक्ते भाद्रपदे मामि दशम्यां संगमस्तयोः ॥
उद्याहितो त्र तीर्थेऽस्मिन् लोकेस्तैः पांडुनदन् ॥६१॥ गोना
गोनीति नाम्ना तौ लोकेस्तं युधिष्टरः ॥ एतस्मिन्नेव कालेतु
भगुस्तत्र समागतः ॥ ६२ ॥ प्रदक्षिणीकृत्य तयोः प्रणाममकरोद्धिव ॥ तदा विहाय तद्र्णं शकरो वाक्यमन्नवीत् ॥६३॥
आवयोधत्रसयोगो यत्र देवः श्रियःपितः ॥यत्राश्वनौ भृगोः
स्थानं विवाहस्तत्रशोभनः ॥ ६४ ॥ अस्मिन्मासं नभस्य तु
शुक्के च दशमीदिने ॥ लग्ने गोधिलके कुर्याद्विवाहं मनुजः
किल् ॥ ६५ ॥ विकल्पश्रांतरितं सशयोद्वेगवर्जितम् ॥

पन करके छक्ष्मी सर्वकाल पालन करती भई ऐसा वो स्युतेत्रमें गोना गोनी नाम करके एक तीर्थ है ॥५७॥ गोना गोनी तीर्थकी उत्पत्ति कहते हैं एक दिन शिव गोव-त्सका रूप लेके पार्वतीके साथ कीडा करने के वास्ते भाषा हूं अने क तीर्थों में ढूंडने लगे अ५८॥ गोजातिका शब्द करते जाते हैं और पार्वतीको बुलाते हैं ॥५९॥ ऐसे फिरते फिरते जहां अधिनी कुमार ता करते हैं वहां आपके नीलवत्सका रूप शिवन धारण किया है वैसा वत्सीका रूप धारण कर के पार्वती वहां आयीं ॥६०॥ भाद्रपद्युक्त द्वामित दिन लोकों ने निलवत्स और गसीका उसतीर्थमें विवाह किया वहां दोनों का संगम हुवा शा ६१॥ उस समय लोकों उन दोनों कू प्रक्षिणां करके प्रणाम किया तव शिवने वत्सरूप छोड़ के स्युक्त कहते हैं ॥६३॥ हे ऋषि ! जहां हमारा समागम हुवाह और जहां विव्यु जहां अधिनी कुमार जहां स्युक्ता स्थान वहां विवाह करना उत्तम है ॥६४॥ यह मान्द्रपद्यु उस्ल दशमी के दिन गोधू लक्ता लग्नमें मनुष्यने निश्चय कर के विवाह करना॥६५॥ मनमें कल्पना आदि संशय चिंता न करते अवस्य जो विवाह करेगा तो शुभ फल है।

अवश्यं क्रियमाणे तु विवाहं शुभदं भवेत् ॥ ६६ ॥ क्रोधः स्थानं न संदहस्तथान्यद्पि तच्छृणु ॥ तत्र स्थानं समुद्भृता महद्भयविवर्णिताः ॥ ६७ ॥ ब्राह्मणा मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः ॥ वेद्विद्याव्रतस्नातसर्वशास्त्रविशारदाः ॥ ६८ ॥ मत्प्रसादादिदं विष्र गोनागोनीतिविश्रुतम्॥स्थानमेतत्सुरर्षीणां मर्त्यानां च हितायवे॥६९॥ भृगुक्षेत्रं स्थिता ये तु भागवास्तव संज्ञया॥विवाहस्त्विह तैः कार्यो यस्मिन्काले ममाज्ञया७० अस्मिस्तीर्थे नरः स्नात्वा नभस्ये दशमीदिने॥ प्राप्तं गोरजलग्ने वे विवाहं कारयत्ततः ॥ ७३ ॥ शोभनं मंगल विद्यात्त-त्रेवं शास्त्रनिश्रयः॥गोनीयं पार्वती देवी गोना शब्दादहं शिवः ॥ ७२ ॥ ताभ्यां मेलापको यत्र विवाहस्तत्र शोभनः ॥ अहम्पत्र वास्त्रयां प्रत्याविकया सह ॥ ७३ ॥ मत्प्रसादाहन्द्रिजश्रेष्ठ भृगुक्षेत्रं भविष्यति ॥ हरिकृष्णः ॥ अद्यापि भागवाः सर्वे गोनागोन्युद्भवं जलम् ॥ ७४ ॥ विवाहमध्ये चानीय तेन क्रवेति पूजनस् ॥ दशाविसाप्रभेदश्र येषां मध्येऽस्ति सांप्र-

वेगा ॥ ६६ ॥ इन स्थानमें कोध बहुत रहेगा परंतु इस स्थानमें जो उत्पन्न भये हैं महाभय वर्जित हैं ॥६७॥ मेरे अनुग्रहसे ब्राह्मण वेद शास्त्र व्रत स्नातक धर्ममें कुशल होवेंगे॥६८॥ और मेरे अनुग्रहसे सब लोकोंके हितकारक यह स्थान गोना गोनी नाम से विख्यात होवेगा॥६९॥भृगुक्षेत्रमें जो ब्राह्मण रहते हैं वे सब तुम्हारे नामसे (भागव ब्राह्मण ऐसे नामसे )विख्यात हों और उन्होंने यह गोनागोनी तिथेमें अवश्य पूर्वोक्त समर्थेम मेरी आज्ञासे विवाह करना॥७०॥इस तीथेमें स्नान करके भाद्रपद्शुक्ल दशमिने दिन गोरजल्यमें विवाह करे॥७१॥तो मंगल शुभफल जानना ऐसा शास्त्रका निश्चय है:गोनी पार्वतीह गोना शब्दसे में हूं॥ ७२॥ दोनोंका जहां मिलाप भयाहै वह विवाह शुभ जानना में आविशा सह वर्तमान यहां निवास करताहूं॥ ७३॥ मेरे अनुम्बसे यह सब भृगुक्षेत्र होवेगा अभीतक भागव ब्राह्मण गोना गोनी तीर्थका जल अध्या लायके विवाहमें पूजनादिक करतेहें और दशा बीसा भेद इन्होंमें है॥ ७५॥

तम् ॥ ७५ ॥ कामलेजपुरे चास्ति भागवाणां समूहकः ॥
तेषां भोजनसंबंधः कन्यासंबंध एव च ॥ ७६ ॥ न क्षेत्रस्थिद्वजैः साकं भवत्येव कदाचन ॥ क्षेत्रस्थिता द्विजाः
सर्वे स्वधर्मपरिनिष्ठिताः ॥ ७७ ॥

इति श्रीत्रा० भागवत्राक्षणोत्पत्तिवर्णनं नाम प्रकरणम् ॥ ३६ ॥ इति पंचद्रविडमध्ये गुर्जरसंप्रदायः ॥ आदितः श्लोकसंख्याः ॥ ३८७८ ॥

कामेंछज गांवमें जो भागवका जथाहै वे स्वधर्ममें आलस्य वहुत रखतेहें उसके लिये उन्होंको भोजनसंबंध कन्यासंबंध ॥ ७६ ॥ भृगुक्षेत्रस्थ बाह्मणोंके साथ होता नहीं क्षेत्रस्थ जो ब्राह्मण हैं वे सब स्वधर्मकर्मानेष्ठ रहते हैं ॥ ७७ ॥

इति ब्राह्म मार्गव ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति संपूर्ण मई प्रकरण ।। ३६॥

## अथ तलाजियाब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम् ३७.

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीजगदंबाय नमः ॥ श्रीषण्मुख उवा-च ॥ शृण्वगरूत्य प्रवक्ष्यामि प्रभासे तीर्थमुत्तमम् ॥ रामतीर्थ-मिति ख्यातं सर्वपापप्रणाशनम् ॥ ३ ॥ पुरा त्रेतायुगे राजा रामो दशरथात्मजः "निष्कंटकां चकारोत्रीं राक्षसानां वधा-त्रभुः ॥ २ ॥ तस्य राज्ये कश्चनाभृद्धःखी न व्याधिपी-डितः ॥ अल्पायुर्निर्धनो लोको रित्मुक्तिविवर्जितः ॥ ३ ॥ एवं शासित राजेंद्रे लोकः सर्वी महासुखी ॥ पृथिव्यां सर्व-जातीनां शासते व विशेषतः ॥ ३ ॥ तत्र द्विजवरः कश्चिद्-अव तलाजीये ब्राह्मणोकी उत्पति कहतेहें स्कंद ध्वगस्तिमुनिकूं कहतेहें हे अगस्ति ! प्रभासक्षेत्रमें रामतीर्थ करके एक पवित्र तीर्थ है ॥ १ ॥ पूर्व त्रेतायुगमें रामचंद्रने राक्षसकूं मारके निष्कंटक पृथ्वी किये ॥ २ ॥ जिनके राज्यमे कोई रोगी या चितातुर या कोई अल्पायुषी या कोई निर्धन भोग सुखरिहत न होता भया जिनके राज्यमें सब लोक सुखी मये ॥ ६॥४॥ परंतु वहां एक ब्राह्मण अपने पुत्रका अकाल मृत्यु है। काले मृत्युमागतम् ॥ समादाय सुतं स्कंधे राजद्वारमुपाग-मत् ॥६॥ तत्र स्थित्वा रामनिंदां चकार मुनिपुंग्वः ॥ दिज उवाच ॥ शोचनीयासि वसुधे या त्वं पंक्तिरथाच्युता ॥६॥ रामहस्तमनुत्राप्ता कष्टात्कष्टतरं गता ॥ निद्यमानं तदा राम श्रुत्वा स्वं निंद्नं हरिः ॥७॥ तमागत्यात्रवीद्रामो किं ते कष्ट-मभूद्द्रिज ॥ द्विज उवाच ॥ हा कष्ट शृणु मे राजन त्विय राज्यं प्रशासित ॥८॥ अल्पायुर्मम पुत्रोऽयं दोषात्तव मृतः किल ॥ मृते पितिर स्वस्थे तु राज्यकर्तीर कस्य न ॥ ९ ॥ दुःखमे-तर्हि त्वड़ाज्ये पुत्रोऽल्पायुर्मृतो मम ॥ इति निंदां द्विजमुखा-च्छत्वा रामोऽतिदुःखितः ॥ १० ॥ माभिरिति द्विजं प्राह तव दुःखं प्रमाज्म्यहम् ॥ ततो रामो रथवरमारुरोहायुधान्वितः ॥ ॥ ११ ॥ दिशमेंद्रीं जगामाशु विह्नं सयमनीं ततः ॥ नैर्ऋतीं वारुणीं वायोः सौम्येशान्यौ ततः परम् ॥१२ ॥ तासु कुत्रा-पि नापश्यत्पापृमूलमरिंद्मः ॥ ततः सर्वां भुवं रामः पर्यभ्रा-मद्रथेन वै॥ १३ ॥ विपिनं वृक्षसंकीणं सिंहव्यात्रसमाकु-लम् ॥ प्रविश्य तद्वनं रामो वटशाखावलंबिनम् ॥ १८ ॥

गया उसकूं कंघके ऊपर ड़ालके राजद्वारपर आयके ॥ ५ ॥ बैठा और रामकी निंदा करनेलगा ब्राह्मण कहताहै हे पृथ्वी ! तू बढी शोककरने लायक है कारण धर्म पांवसे कमी होगई ॥६॥ और रामचंद्रके आधीनभये बढ़े कष्टसे कष्ट भया ऐसी अपनी निंदा अवण करके राम कहतेहैं।।७॥ हे ब्राह्मण!तुमको क्या कष्ट है सो कहो ब्राह्मण कहताहै हे राजन!तुम्हारे राज्यमें दोषसे मेरा पुत्र अल्पायुषी मृत्युपाया हेराम! तुम्हारे पिताके राज्यमें अल्पायु कोई नहीं भया ॥ ८ ॥ ९ ॥ और तुम्हारे राज्यमें मेरा पुत्र अल्पायुक्ते होयके मृत्यु पाया ऐसी ब्राह्मणके मुखसे निंद्रा अवण करते रामचंद्र अति दुःखी होयके ॥ १० ॥ कहते हैं हे ब्राह्मण!तुम भय पाव मत तुम्हारा दुःखदूरकरताहूं ऐसा कहके आयुध लेके रथमें बैठकर ॥ ११ ॥ इंद्र आग्न यम नैऋत वरुण वायु कुवेर ईशान्य इनोंकी सब नगरी देखे ॥ १२ ॥ परंतु वो लोकमें कोई भी ठिकाने पापका लेश नहीं है पीछे रथमें बैठकर सब पृथ्वीमें फिरे ॥ १३ ॥ फिरते फिरते एक

अधोमुखं चोर्ध्वपादं धूम्रपानकरं तदा ॥ तं हङ्घा विपिने तिस्मन् रामः प्रहरतां वरः ॥ १५ ॥ तमुवाच तदा वाक्यं कोऽसि कोऽसि व्यवित्नः॥अथोवाच तदा सोऽपि तपस्विवेष-धृङ्नरः ॥ १६ ॥ शृद्धोऽहं शंवुको नाम्ना वांछामि ब्रह्मणः पदम् ॥ ततः कोधातिताष्राक्षो रामो राजीवलोचनः ॥ १७ ॥ तमुवाच तदा शृद्ध शंवुक तापसाधमम् ॥ रे दुष्ट मां न जाना-सि त्वाहशामंतकं प्रभुम् ॥ १८ ॥ त्वं वे जघन्यजो भूत्वा तपस्तपसि दुश्चरम् ॥ अतस्त्वां निहनिष्यामि नान्योऽप्येवं किरिष्यति ॥ १९ ॥ एवं ब्रवाणः खन्नेन शृद्धस्य चिच्छिदं शिरः ॥ शम्बुकोऽथागमछोकं ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ २० ॥ विमानवरमारु इप्सरोभिः समावृतः ॥ हत्वा रामस्ततः शृद्धमयोध्यां प्रागमत्तदा ॥ २१ ॥ स्वपुरं प्रविशन्नेव वसिष्टन निराकृतः ॥ रामोऽब्रवीत्तदा वाक्यं वसिष्टं मुनिपुंगवम् ॥ ॥ २२ ॥ अपराधं मया किं ते वद् ब्रह्माष्युपंव ॥ वसिष्ट उन्नाच ॥ रामराम महाबाहो तव द्वारि मृतं शिशुम् ॥२३॥

अघोरवनमें आये तो वहां बडके झाडते पावँ वँधेहुवेहें ॥ १४ ॥ नीचे मुखंहै ऊपर पावँ है धूम्रपान करताहै ऐसा उस तपस्वीकूं देखके रामचंद्र ।। १५ ॥ कहतेहें और तपस्वी तू कौनहें कौनहें तब वो तपस्याका धारण करनेवाला कहताहै ॥ १६ ॥ हे राम!में शंबुकनामका शूद्र ब्रह्मपद पानेका इच्छा करताहूं तब इतना वचन सुनते रामचंद्र कोधसे लाल जिनके नेत्र होगयेहें ॥१७ ॥ वो शंबुक शूद्रकूं कहते हें हे दुष्ट ! तेरें सरीखेकुं दंड देनेवाला में सो मेरकूं नहीं जानता ॥१८॥ अरे तू शूद्रजाति होयके दुश्चर तपश्चर्या करताहें इसवास्ते तेरेकूं मारताहूं कि आजसे दूसरा कोई शूद्र ऐसाकरे नहीं ॥ १९ ॥ ऐसा कहके खद्भसे शूद्रका मस्तक छेदन करडाला रामहस्तसे मृत्यु होके शंबुक शूद्र तो ब्रह्मलेककूं गया ॥ २० ॥ विमानमें वेटकर अपसरागण सह वर्तमान गया पीछे रामचंद्र शूद्रकूं मारके अयोध्यामें आये ॥ २१ ॥ पुरमें प्रवेश करती बखत बिसछने निवारण किया तब राम कहतेहें ॥२२॥ हे विसष्ट!मेंने क्या अपराध किया है सो कहो विसष्ट कहतह ह राम! तुम्हारे राजदारमें ब्राह्मणका मृत

द्विजनानीतमाशु त्वं राजन् जीवय जीवय ॥ ततोऽपश्यनमृतं तस्य पुत्रं वै विप्रजन्मनः ॥ २४ ॥ हस्तं दत्त्वा तच्छरीरे मृतो रागेण जीवितः ॥ ततः स्वपुत्रमादाय द्विजो राममथा-त्रवीत् ॥ २५ ॥ रामराम महाराज यशस्ते प्रथितं भुवि ॥ पुत्रपौत्रैः समायुक्तो कुरु राज्यमकंटकम् ॥ २६ ॥ आशीर्भि-रिभनंद्याथरामं राजीवलोचनम् ॥ स्ववेश्मनि गतो विप्रः पुत्रमादाय जीवितम् ॥२७॥ कर्तुं राज्यं ततो राम उद्योगं समुपस्थितः ॥ तं वशिष्ठोऽब्रवीद्राक्यं राज्यं कर्तुं न चार्हसि ॥ २८ ॥ यस्मात्ते निहतो राजञ् शृद्धस्तापसवेषर्धक् ॥ हत्या तस्येव शूद्रस्य जाता ते किल सर्वथा ॥ २९ ॥ ॥ श्रीराम उवाच ॥ ॥ केन कृत्वा शूद्रहत्या नश्यति दिजपुंगव॥ कथयस्व महाभाग तव वाक्यं करोमि तत् ॥ ३० ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ॥ गच्छ प्रभांस भद्रं ते तत्र तीर्थानि संतिवै॥ तत्र स्नानादिकं कृत्वा ततः ग्रुद्धिमवाप्स्यसि ॥ ३१ ॥ वसि-ष्ठस्य ऋषेर्वाक्यं श्रुत्वा रामोऽतिविह्वलः ॥ स्यंद्नेन तु तेनैव प्रभासं प्रति चागमत् ॥ ३२ ॥ ततः समुद्रतीरेण गच्छन्

बालक पडाहै ॥ २३ ॥ उसकूं सजीवन करो तब रामने वो मृतबालककूं देखके ॥ १४ ॥ उसके शरीर ऊपर हाथ फिरातेही वो मृतबालक सजीवन भया तब पुत्रकूं लेंके ब्राह्मण रामकूं कहताहै ॥२५ ॥ हे राम!हे महाराज!तुम्हारा यश पृथ्वीमें प्रख्यात भया और पुत्र पौत्रादिक सह वर्तमान निष्कंटक राज्य करो ॥२६ ॥ हिमा आशीर्वाद देके पुत्र लेके ब्राह्मण अपने घरकूं गया ॥ २७॥ ब्राह्मणके गये बाद रामचंद्र राज्य गादी ऊपर बैठनेलगे तब वासिष्ठ कहतेहें हे राम!तुम राज्य करनेकूं योग्य नहींहो ॥ ॥२८॥ जिसवासेत तुमने तपस्वी शुद्धका नाश किया है वो शुद्धहत्या तुमकूं भई है ॥ ॥२८॥ श्रीराम कहतेहें हे विसण्ठ! क्या करनेसे शुद्धहत्या दोषसे मुक्त हो जाऊ वेष उपाय बतावो में करूंगा ॥३०॥ विसष्ठ कहते हैं हे राम! प्रभासक्षेत्रमं जाव वहां अनेक तीर्थ हैं वहां स्नानादिक करनेसे शुद्धि होवेगी ॥३१॥ विसष्ठका वाक्य श्रवण करते राम श्रीतिवहल होके रथमें बैठकर प्रभासक्षेत्रमें आयें ॥ ३२ ॥ समुद्रतटके

राजा स राघवः॥ स्वरथेनाशुवेगेन देशान् दृष्टा बहूनसौ॥ ॥ ३३ ॥ ततः सौराष्ट्रमगमत्तत्र देशं ददशं सः ॥ धृष्ट नाम्ना त विख्यातं समुद्रस्य समीपतः॥३४॥ तत्र कश्चित्तरालाख्यो राक्षसो निवसन् भुवि ॥ सो वै बकानुजो मार्गे पीडयामास वै जनान्॥३५॥ततो लोकाः समाजग्मू रुहांबां तस्य शांतये ॥ रुहो नाम्ना नृपः कश्चित्तस्मिन्देशेऽवसत्पुरा ॥ ३६॥ सा त-त्कुलांबिका ख्याता रहांबा तत्र कीर्तिता॥ सा रहाम्बा भगव-ती प्रत्यक्षाभुनमहेश्वरी ॥ ३७ ॥ लोकानुवाच रुद्राणी कि वो दुःखमुपस्थितम् ॥ ॥ लोका ऊचुः ॥ ॥ रक्षःकश्चित्तरालाख्यो लोकान् पीडयतेऽधुना ॥ ३८ ॥ तं हनिष्यसि मातनीं मह-त्सीरूयं भविष्यति ॥ ततः खङ्गधुपादाय निर्गता तां दिशं प्रति॥३९॥सा गत्वा रक्षसा तेन युगुधे वै दिनज्ञयम् ॥ देव्या हतं तु तद्रक्षः खनित्वा स्थापितं भुवि ॥४०॥ रैवतस्य शृंगं तस्योपिर नयधाच्छिवा ॥ तत्र सान्यत्स्वरूपं सर्व स्था-पयामास वै शिवा ॥४९॥ द्वार्वासिनीति विख्याता भक्ताना-• मभयप्रदा ॥ आगता सारुहांबा वै निवेशनमथात्मनः ॥४२॥ ऊपर फिरते फिरते बहुत देश देखते देखते ॥३३॥ सौराष्ट्रदेशमें आये तो वहाँ एक खुष्टनाम करके देश देखा ॥३४॥ वो देशमें तराजनामक राक्षस रहता है और रस्तेमें आनेजानेवाले लोकोंकूं पीडा करता है ॥३५॥ तब सवलोक तराल दैत्यसे भयभीत होयके रुहांबा देविके शरण गये रुह नाम कर के वो देशका पूर्वमें एक राजा था ॥ ॥ ३६॥ उसकी वो कुल देवता थी इसवास्ते उस दिनसे वो देवीका नाम रुहांबा प्रसिद्ध भया ॥ ३७ ॥ ऐसी वो रुहांवा देवी सब लोकोंकूं पूछती है कि तुमकूं क्या द्धाःख है लोक कहतेहैं हे देवि ! एक तराल दैत्यहै वो लोकोक्ट्रं पीडा करताहै ॥३८॥ उसकूं मारो तो इमकूं सुख होवेगा तब देवी हाथमें खड़ लेके जहां दैत्य था ॥ ३९॥ वो दिशामें जायके तीनदिन पर्यत दैत्यके साथ युद्ध किया दैत्यको मारके भूमीमें गाड दिया ॥ ४०॥ आगे उसके ऊपर रैवतपर्वतका शृंग स्थापन किया किर वो शृंगके उपर अपना एकस्वरूप स्थापन किया ॥ ४१ ॥ उसका नाम द्वारवासिनी भक्त कूं अभय देनेवाली है फिर रुहांबा देवीने अपने पूर्वस्थानमें प्रवेश किया भाजते सा महादेवी चतुर्वर्गफलप्रदा ॥ रैवतं शृंगमानीतं संस्थिता द्वारवासिनी ॥ ४३ ॥ तस्मिन् शृंग वसंति स्म धीवराः पापबुद्धयः ॥ हत्वा मत्स्याञ्छागराशीन्मेषराशींस्ततः परम् ॥४४॥ महिषांस्तु ततो जच्नुस्तस्य देव्य समर्पयन् ॥ चतुर्थाशं तु मांसस्य राशीकृत्य तद्यतः ॥ ४५ ॥ नौभिः समुद्रमासाद्य नावोछुंठन् सयात्रकाः ॥ तद्धनं गृहमादाय चतुर्थाशं दृदुः किल ॥ ४६ ॥ ततस्तेनेव मार्गेण रामस्तं देशमागमत् ॥ आश्विनाख्यस्तदा मासः संप्राप्तः कालवेगतः ॥ ४७ ॥ ततो रामोऽपि तदेशं नवरात्रमथावसत् ॥ तां देवीं पूजयामास उपवासपरो नृषः ॥ ४८ ॥ नवरात्रे ततः पूर्णे होमांते च कुमारिकाम् ॥ अभ्यर्च्य वस्त्रालंकारैभींजयित्वा यथाविधि ॥ ४९ ॥ विप्रेभ्यो भोजनं दत्त्वा दक्षिणांते विस्विणांति ॥ ततो व भूयसीं प्रादादेकं द्विजवरं प्रति ॥ ५० ॥ निष्को निष्कः प्रदातव्यो मनस्येवं व्यचारयत् ॥ ततो विप्राः

समाजग्मुर्देशेभ्यो बहवस्तदा ॥ ६१ ॥ निष्कं प्रहीतुमायाता ॥ ४२ ॥ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारफलकूं देनेवाली शोभती है अब वो रेवतर्श्ंगर्क उपर जो द्वारवासिती विराजनी है ॥ ४३ ॥ वो श्रंगके उपर धीवर नामकी हीन जातिके बडे पापीलोक रहते हैं उनोंका ऐसा नेमहैं कि बकरे मेंढे हेले आदि पशुकूं मारना उसका चतुर्थीश देवीकूं अर्थण करके वाकीका संसार खर्चमें लाते हैं ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ और नावमें बैठके समुद्रयात्रामें जो बडे बडे वाहाण झाझ आगबोट आवती जाती होवे उसकूं लूट लेना जो धन मिले सो चतुर्थीश देवीके सामने अर्थण करदेना वाकीका संसार खर्चमें लेना ॥ ४६ ॥ पिले कईक दिन गये बाद रामचंद्रभी उसी मार्गसे वो द्वारकावा।सिनीके नजीक आय पहुँच उस बखत आधिनमास आय पहुँचा ॥ ४७ ॥ तब रामचन्द्र नवरात्रका व्रत करके देवीकी पूजा करते भये ॥ ४८ ॥ नवरात्र पूर्णभये बाद दुर्गाका होम करके कुमारिका पूजा करके वस्तालंकार भोजनदेके ॥ ४९ ॥ ब्राह्मणोंकूं भोजन देके दक्षिणा देके विसर्जन किया पिले एक एक ब्राह्मणकूं एक एक॥ ५० ॥ निष्क निष्क सुवर्ण देना ऐसा मनमें विचार किया तब यह वृत्तांत सुनके देशदेशसे बहुत ब्राह्मण आये ॥ ५१ ॥ उसमें जो

वारिधेस्तीरमुत्तमम् ॥ धीवराणां तदा तेषां मध्ये केचित्त धीवराः ॥ ५२ ॥ विप्रवेषं गृहीत्वा ते भूयसीं दक्षिणां प्रति ॥ षण्मुख उवाच॥आयाताः स्वभिदृष्टास्ते श्रीरामेण तदा मुने ॥ ५३ ॥ निष्कास्य खद्गं श्रीरामस्तान्हंतुं स मनो दघे ॥ द्वार्वासिनी ततो देवी दृष्टा तान्हंतुसुद्यतम् ॥ ५४॥ त्वरया-गत्य रामं सा बभाषे परमेश्वरी ॥ देव्युवाच ॥ साहसं काषीरते भक्ता मंमेव हि ॥ ५५ ॥ हंतुं योग्या न सति वित्रवेषाः खला अपि ॥ शुद्रो ह्येकस्त्वया राम कापि वनांतरे ॥ ५६ ॥ तद्धत्या न गता राजन्निमां इत्यां मार्जिसि ॥ द्वार्वासिनीवचः श्रुत्वा रामो देवीमथाव्रवीत ॥ ५७ ॥ राम उवाच ॥ दुष्टा होते, कलौ प्राप्ते करिष्यंति हि संकरम् ॥ ततो देव्यत्रवीद्राममेते ब्राह्मणवेषिनः ॥ ५८ वंदिनः समजायंतां सशिखासूत्रधारिणः ॥ ततस्ते धीवरा रामं प्रणम्य तस्थिरेऽयतः ॥ ५९ ॥ रामवाक्यात्ततो जग्मुर्यामं त्रिस्तत्रसंज्ञितम् ॥ तत्र यज्ञोपवीतानि गृहीतानीति तैस्तदा ॥ ॥ ६०॥ आमं गत्वा द्विकणीख्यं कणवेधस्ततः कृतः ॥ तेषां धीवरजातिके बहुत छोक्ये उनमेंसे निष्कसुवर्णकी छाछसासे ॥ ५२ ॥ ब्राह्मणींका वेष लेके भूयसी दक्षिणा लेनेकूं रामचंद्रके पास आये स्कंद कहतेहैं हे अगस्ति! तब राम वे धीवर ब्राह्मणका वेश लेके आये हैं उनकूं देखके ॥ ५३ ॥ खड्ग निकालके मारने छगे इतनेमें द्वारवासिनी देवी मारनेकूं तथार हुवे ऐसे रामकूं देखके ॥ ५४ ॥ जलदी आयके रामकूं कहतीहै हे राम ! ये मेरे भक्त हैं इनकूं मारो मत ॥५५॥ यद्यपि यह लोक दृष्ट हैं तथापि मारने योग्य नहीं हैं हे राम! एक शूद्र कोई बनमें तुमने मारा वो इत्या अभीभी गई नहीं है तो यह इत्या करनेसे कैसे मुक्त होओगे ऐसा देवीका बचन सुनके राम कहते हैं ॥५६॥५७॥ हे देवि! यह लोक दुष्ट हैं कलियुगमें वर्णसंकर करेंगे तब देवी कहतीहै हे राम ! यह सब ब्राह्मण वेषधारी ॥ ५८ ॥ बंदी लोक होजावें शिखायज्ञोपवीत धारण करना तब वे सब धीवर रामकूं प्रणाम करके सामने खडे रहे ॥ ५९ ॥ पीछे रामकी आज्ञासे वे सब ब्राह्मण त्रिनामक गाममें गये वहां जने हि थारण किये ॥ ६० ॥ द्विकर्ण गाँवमें जायके कर्णवेध किया उनतलाजिये ब्राह्मणोंके गोत्राणि सप्तेव स्थापितानीश्वरेण वै ॥ ६१ ॥ अतिह्यस्ते च द्विकर्णे शामौ भूमौ पृथां गतौ ॥ पादांग्रष्टोदके दक्षे न श्राद्धे चाधिकारिता ॥ ६२ ॥ केवलं द्विजमात्रास्ते सोपवीता ह्यमं-त्रकाः ॥ तडाडजा द्विजास्ते वै जाता रामप्रसादतः ॥ ६३ ॥ संस्थाप्य तास्ततो रामो द्वावांसिन्याः प्रसादतः ॥ प्रभासं गतवान् पश्चात् प्राच्यां स्नात्वा यथाविधि ॥ ६४ ॥ चन्द्रचूडामणि शंभुं ज्येतिल्धिंगमपूजयत् ॥ सिधौ स्नात्वा ततो रामः कृत्वा स्वाख्यामिसंद्वितम् ॥ ६५ ॥ रामतीर्थं तत्र देवं रामेशमितिसंज्ञितम् ॥ स्थापयित्वात्र श्रद्धानि पितृणां स चकारह॥६६॥ब्राह्मणान्मोजयित्वा तु दत्त्वा तेषांच दक्षिणा ॥ वासोलंकारघेन्श्रदत्त्वादानान्यनेकशः ॥६०॥ पंचरात्रंस्थितं तत्र प्रस्थानमकरोत्ततः ॥ रथमारुद्ध स्वं रामः साकेतं जिमवां-स्ततः॥६८॥श्रातृभिर्द्धिजवृद्धेश्च सद्दरामोऽविशत्पुरम्॥ विप्राणां

गोत्र कात्यायन मांडव्य सूक्ष्मण आदि ७ ईश्वरने स्थापन किये ॥ ६१ ॥ वे त्रिया मर्ने दिक्णमें वास किया इसवास्ते तड़ाजिये नाम प्रख्यात मया यह ब्राह्मणोंका पादतीर्थ लेनेका आधिकार नहीं और श्राद्धमें अधिकार नहीं है ॥ ६२ ॥ केवल नाम मात्र ब्राह्मण अमंत्रक जिनें कुं यहांपवीत है तड़ाज गाँवमें रहे इसवास्ते रामके अनुप्रहसे तलाजिय ब्राह्मण भये ॥६३॥ यह गाँव गुजरात नजीक गोलवाड देशमें भावनगरस पश्चिम दिशामे बारह के।सके ऊपर तुलजापुर या तलाजा गाँवहें गोपनाथ जिनके पास है द्वारवासिनी जिनकी कुलदेवीहें उसके अनुप्रहसे रामने उनेंका तलाजगावमें स्थापन किया उससे तलाजिये भये इनका जथा हालमें गांव तलाजाझांझमेर पीथल पुर सथरा उचड़ी यह गावेंगमें है इस रीतिसे तलाजिये ब्राह्मणोंका स्थापन करके प्रभास ताथम जायके यथाविधि प्राचीन सरस्वतीमें स्नानकरके।।६४॥सोमश्वरकी पूजा कियेबाद समुद्रमें स्नान करके अपेन नामसे रामतीर्थ रामश्वर शिवका स्थापन किया ॥ ६५ ॥ पितरें।का श्राद्ध किया ॥६६॥ ब्राह्मण भोजन करवाये दक्षिणा दिया वस्त्रालंकार मी और दूसरे अनेक दान दिये ॥ ६७ ॥ पांच रात्रि वहां रहके प्रस्थान किया रथमें बैठकर अयोध्यामें आये ॥ ६८ ॥ इष्ट मित्र भाई वंधु ब्राह्मणों सहित नगरमें अवेश विकार अयोध्यामें आये ॥ ६८ ॥ इष्ट मित्र भाई वंधु ब्राह्मणों सहित नगरमें अवेश

वंदनं कृत्वा आतृभिः सोऽपि वंदितः ॥६९॥ हत्या शृहस्य सा
नष्टा निष्पापस्तत्क्षणाद्भृत् ॥ विसष्टं पूजियत्या तु स्वराज्यं
प्रशसास ह ॥ ७० ॥ इत्थं कथानंक श्रुत्वा ह्यगस्त्यो मुनिराट्ट् ततः ॥ आनंदं परमं लेभे कार्तिकेयप्रसादतः ॥ ७१ ॥
इति श्रीस्कंदपुराणे बाह्म० तडाडजाबाह्मणोत्पत्ति प्रकरणम् ॥ ३० ॥
इति पंचद्रविडमध्ये गुर्जरसंप्रदायः आदितः पर्यसंख्याः॥ ३९४९॥
करके बाह्मणोंकूं नमस्कार किया सब भात्वर्भ आयके पांव पडे ॥ ६९ ॥ इसप्रकार रामचंद्रकी शृहहत्या दूर भई विसष्टकी पूजा कियी ॥ धर्मसे राज्य करनेले ॥ ७० ॥
यह कथा श्रीस्कंदस्वामीके मुखते श्रवणकरके अगरितमुनि वडे प्रसन्न भये ॥ ७१ ॥

इति तिलाजिये ब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरण समाप्त ॥ ३७ ॥

## अथ मेदपाठब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम् ३८.

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ मेदपाठब्राह्मणोत्पत्तिसारमाह पाद्मे पातालखण्डे एकलिंगक्षेत्रमाहात्म्ये ॥ श्रीविंध्यवासिनी देवी नाम्ना कात्यायनी च या ॥ ढुंढिक्षेत्रपति चेव कश्यपं मुनिंपुगवम् ॥१॥ एकलिंगं शिंव साक्षात्तीथ पावनसंज्ञकम् ॥ त्रिकूटं पवर्त गंगां नत्वा वक्ष्यामि संस्फुटम् ॥ २ ॥ शौनव उवाच ॥ भट्टहराख्यक्षेत्रस्य माहात्म्यं वद सृतज्ञ ॥ मेदपाठा-ख्यविषये चेकलिंगाश्रितस्य च ॥ ३ ॥ सृत उवाच ॥ एकदा पुष्पदंतोऽमं भगवंतमपृच्छत् ॥ त्वया यत्पृष्टमधुना मुने तिनापि तत्तथा ॥ ४ ॥ एकदा नारदो योगी पवित्रीकर्तुमागतः॥

अब भेगडे बाह्मण और विनयोंकी उत्पति कहते हैं प्रथम श्रीकात्यायनी नामक जो विध्यवासिनी देवी और ढुंढी गणपती कश्यप माने ॥१॥ एक छिंगी महादेव पावन तिथि त्रिकुट पर्वत गंगा नदी इनको नमस्कार करके रुपष्ट कथा कहता हूं ॥ २ ॥ श्रीनक पूछने छगे हे सूत ! मेवाड देशमें एक छिंगी महादेवसे अधिष्ठित जो भट्ट हाके इ उसका माहात्म्य कहो ॥ ३ ॥ सूत बांछे हे शीनक ! तुमने जैसा अभी प्रश्न किया मेसा एक दिन पुष्पदंत गंभवे शिवकूं पूछता भया ॥ ४ ॥ एक दिन जगतमें किरने

पातालगंगापुलिने नागान्वै वीक्ष्यनारदः ॥५॥ अनंतमिमगन्यासौ दत्तः स्वागितकासनः ॥ पृष्टः प्राह कृपानाथो वचो विस्मयकारकम् ॥ ६ ॥ भवतां विभवश्चव जगदानंदवधनः॥ आह्वादयित भूभारधारिणः सुकृतिस्थितेः ॥ ७ ॥ अतीवसंतुष्टमना आगतोऽस्मि विलोकितुम् ॥ भवतां वंशतंतुस्तु पाताले विस्तृतिं गतः ॥ ८ ॥ नैवास्ति गारुडी भीतिः कापि सामान्यभोगिनाम् ॥ स्वामिन्यंव निगदित प्रीत्या तस्मिन्मुनीश्वरे ॥ ९ ॥ तक्षकः प्राह सहसा स्वात्मानं बहु मानयन् ॥ मुने सर्वत्र भवतां गतिरव्यभिचारणी ॥ १० ॥ अकुतोभीतिरस्माभिः सहशः कापि वीक्षितः ॥ ततः स भगवानाह मातं प्रहसन्निव ॥ १३ ॥ नारद उवाच ॥ भवाहशो न कुत्रापि निभातिः कापि दृश्यते ॥ एवंविधोऽपि भवतां वंशो भस्मीभविष्यति ॥ १२ ॥ तक्षकस्यापराधेन केनचिन्नोदितस्य ह ॥ अस्माहशिसमायाति तव वाक्यंश्रतेरपि ॥ १३ ॥

वाले नारदयोगी पातालगंगाके तट ऊपर नागोंकू पिवत्र करनेक वास्ते आये॥ ५॥ अनंतके पास थे तब अनंतने अर्घादि पूजा करके आसन देके पूछा तब नारद आश्चययुक्त वचन कहनेलेगे॥ ६॥ हे अनंतादिक नागो! तुम्हारा वैभव जगतको आनंदवृद्धिकरे ऐसा है तुम्हारी सुकृतका उदय है॥ ७॥ में बहुत प्रसन्न मनसे देख-नेके वास्ते आयाहूं तुम्हारा संतातिका समूह पातालेंग विस्तार पाया है॥ ८॥ और साधारण सर्पोंकू गरुङ्जीकी भीतिनहीं है तब बड़े सपोंकूं तो भीति कहांसे होवेगी इस रीतिसे नारद कहनेलेगे॥ ९॥ इतनेमें तक्षक नाम अकस्मात अपनेको बड़ा मानके कहनेलेगा हे सुने! तुम्हारी गति सब ठिकाणे एक सरीखी है॥ १०॥ जैसे हम निर्भय हैं वैसे दूसरे कोई निर्भय कहां देखे तब नारदजी हास्य करके अभिमानी जो तक्षक उसको कहनेलेगे॥ ९१॥ नारद बोले हे तक्षक! तेरे सरीखा निर्भय कहीं नहीं देखा तथापि तेरा वंश दग्ध होवेगा॥ १२॥ किसीको मेरणा और तक्षकके अपराधसे और साभिमान वाक्षय श्रवणकरनेमें आया इसके लिये वंश दग्ध होवेगा॥ २३॥

अयमस्ति भवन्मुरूयो डिंडिरः परमोज्ज्वलः ॥ एतचरणवि-श्रामभाविनां वः सरीसृपाम् ॥ १४ ॥ उपप्लवं शमयितुं ज्ञापिता तद्भयस्थितिः॥ भवत्सु तुष्टिमास्थाय ऋरयोनिगते-च्वपि ॥१५॥ अतस्तद्रयनाशाय भवंतस्तक्षकादयः ॥ उपक्रम-ध्वं सेवायै नित्यमेव पिनाकिनः ॥१६॥ संतुष्टी भवतां स्वामी भवंतस्तस्य भूषणम् ॥ सर्वभयविनाशाय प्रकारं भावयि-ष्यति ॥१७॥ अथैवं मुनिनोक्तस्तु सुयशा वासुकिः स्वतः ॥ विचार्य च समाहूय सर्वान्सर्पकुलोद्भवान् ॥ १८ ॥ कर्की-टकमुखान्सर्वानादिदेश तदेश्वरः ॥ अहो शृणुध्वं भवतां ज्ञापितो भाव्यपद्रवः ॥ १९ ॥ तद्वारकः प्रयत्नोऽपि मुनि-नात्र प्रदर्शितः ॥ तस्माद्धवद्भिः संवैद्धिं ह्यक्रोधनपरैः सदा ॥ २० ॥ वर्तितव्यं यतः सौरूयं भवेद्रश्चः क्षमावताम् ॥ एव-मावेद्य नागेशः कैलासं वासुकिर्ह्मगात् ॥ २१,॥ नारदादि-ष्ट्रविधिना भगवंतसुपासत ॥ कथयामास तत्सर्वं वासुिकश्च कपर्दिने ॥ २२ ॥ पुष्पदंत कृतस्तोत्रमहिम्नो वासुकेरि ॥ कष्टोच्चयविनाशाय शिवो वचनमब्रवीत् ॥ २३ ॥ नागराज

यह डिंडर सर्प हैं सा तुम्हारेमें मुख्य हैं इसके चरणके आश्रयसे तुम्हारा होनेहार जो उपद्रव ॥ १४ ॥ उसकी शांती होगी सो मैनें तुमकूं सूचना किया यद्यपि तुम क्रूरहो तथापि में तुम्हारें ऊपर प्रसन्नहूं ॥ १५ ॥ इसवास्ते तुम सब तक्षकादिक जो हो वे भयनाश करनेकेवास्ते शिवजीकी उपासना करो ॥ १६ ॥ वे तुम्हारे स्वामी हैं तुम उनके भूषण हो इसवास्ते भय दूर होनेके वास्ते उपाय बतांवेगें ॥ १७ ॥ ऐसा नारदका वचन सुनते सब नाग इसते बुखायके वासुकि नाग ॥ १८ ॥ कर्कोंटकादिककूं कहनेखगा है नागो ! तुम्हारा भावी उपद्रव नारदजीने कहा सो सुनो ॥ १९ ॥ और उसकी शांतीका उपाय भी बतायाहै । सो सबोंने कोथ छोडके नित्य ॥ २० ॥ क्षमा रखना इससे सुख होवेगा । ऐसा कहके वासुकि कैलासमें गया ॥ २१ ॥ नारदजीने जैसा कहा था उसरीतिसे शिवजीकी उपासना करनेलगा और इत्तांत सब कहा ॥२२॥ तब शिव बोले ॥२३॥ हे वासुके ! तुम्हारे वंशका जो

मवद्वंशविनाशविनिवारणम् ॥ मदुक्तेनाध्वना कुर्यात्कृतश्र-॥ २४ ॥ अस्ति भारतखंडेऽस्मिन्देशः परम-द्वास्त्रवासनः शोभनः ॥ मेदपाट इति ख्यातोऽनेकतीर्थसमन्वितः ॥ २५ ॥ चित्रकुटत्रिकुटादिगिरिभिः परिरक्षितः ॥ तत्र याहि त्रिकुटाद्रौ निवसंत कर्पादैनम् ॥ २६ ॥ एकलिंगं भवत्त्रेम तत्रस्थ मामु-पास्व च ॥ एवमादिष्ट ईशेन वासुकिः प्रहसन्निव ॥ २७ ॥ करं निधाय पदयोः प्रणम्य स पुनर्ययौ ॥ त्रिकूंट तत्र विश्वेशं सेवयामास भक्तितः ॥ २८ ॥ एक लिङ्गः प्रसन्नोऽभूद्रासुिक प्रोक्तवांस्ततः ॥ संदुष्टोऽस्मि भवद्रक्तया वासुके वरमर्थय ॥ २९ ॥ वासुकिरुवाच ॥ स्वामित्रस्माकमागामि भयनाशं करोषि चेत् ॥ संतुष्टोऽसि कृपानाथ तदेशो वाक्यमब्रवीत् ॥ ३० ॥ वासुके नागराज त्वं मदुक्तं त्वरितं कुरु ॥ निदान-मेतदेवास्ते तदुपप्लवनाशनम् ॥ ३१ ॥ मदंतिके तीर्थभुः सा वर्तते ऋषिसेविता॥ तस्यां निवासय पुरं वास्तुनिर्माणभासु-रम् ॥ ३२ ॥ तत्र वासय विप्राग्र्यान्मदीयान्स्थापनाविधिः॥

विनाशहोनहारहै उसकी शांत्यर्थ मेरे बचनप्रमाणसे चलोगे और श्रद्धा रखोगे तो कार्य होवेगा ॥२४॥ भरतखंडमें एक मेवाड देश है। सो वडा सुशोभित। है जिसमें अनेक तीर्थ हैं ॥२५॥ चित्रकूट त्रिकूट आदे पर्वतहें वहां पर्वतकें उपर एक लिंग माहादेव बिरा-जते हैं उनके पास जा ॥२६॥और वहां मेरी सेवा कर ऐसा शिवका बचन सुनते वासुकी प्रसन्न होके ॥२७॥ शिवकूं नगस्कार करके मेवाडदेशमें एकार्डिंगमहादेवके पास आयके भिक्तसे सेवा करने लगा ॥ २८॥ तब एकिंग महादेव प्रसन्न होके कहनेलगे हे वासुकी ! में प्रसन्न भायाहूं वर मांगो ॥२९॥ वासुकी कहनेलगा हे शिव! आप जो प्रसन्न भयाहो तो हमारे भावी उपद्वका नाश करो तब शिव बोले ॥ ३०॥ हे वासुके ! मेरा कहाहुवा काम तुरत करो यहही तुम्हारे उपद्व नाशकरनेका एरम निदान है ॥ ३९॥ मेरे नजदीक तीर्थमूमिहै वहां ऋषि रहतेहें उस ठिकाने उत्तम पुर निर्माण करके ॥२२॥ उसही ठिकाने ब्राह्मणोंका विधिसे स्थापन करो । और वह मेरे ऐसा जानक

तावकानिव तानमत्वा नितरां परिपालय ॥३३॥ ततः प्रभृति ते सर्वे युष्प्रभ्यं करुणान्विताः ॥ आशीःशतैर्वदिष्यंति श्रेयसा-मागमं मुहुः ॥ ३४ ॥ तेषां तु परिचर्यायै तावंतः सान्व-यान् हि तान् ॥ द्विजाग्र्यानपरान् स्थाने स्थापयाञ्च मनी-षिणः ॥ ३५ ॥ तथा च तेषां सेवायै स्थापयात्र ततोऽपरान ॥ वणिजः शिल्पिनश्चापि वास्तुविद्याविशारदान् ॥ ३६ ॥ सर्व-र्द्धिगृहदानादिपुरस्कारविधानतः ॥ वासुके प्रयतो भूत्वा भज तान हरहिपणः ॥ ३७ ॥ तत्रैव निवसिष्यामि तेषां प्रेम-वशो हाहम् ।। कात्याय्नी च तत्रैव पुरे स्थास्यति निश्चितम्॥ ॥३८॥ भटत्वप्राप्तिजन्येन हेतुना भयहद्भवान् ॥ तस्माद्भ-यहरं नाम पुरमेतद्भविष्यति ॥ ३९,॥ भट्टाहरा इव यतो निव-सिष्यंति सुद्धिजाः ॥ अतो भट्टहरं नाम पुरस्यास्य भविष्यति ॥ ४०॥ संति ये वैदिकाशीर्भिनीगान्भयसमागमान् ॥ निर्भ-यीकरणात्स्थत्या सर्वेदाप्युपकारिणः ॥ ४१ ॥ नागरानिति तस्मात्तान्वदंति कवयस्त्विमान् ॥ सार्थकानि नामानि त्रीणि तान्यथ ॥ ४२ ॥ पुरनामानुसारेण द्विजनाम पालनकरो ॥ ३३ ॥तो वे ब्राह्मण दयायुक्त होके उस दिनसे तुमकूँ सैकडों आशीर्वाद देवेंगे ॥ ३४ ॥ और उनकी सेवा करने के वास्ते उतनेही दूसरे उत्तम ब्राह्मण स्थापन-करो ॥३५॥ और उन ब्राह्मणेंकी सेवा करनेके वास्ते वनिये तथा सुतार वगैरह जा-तिको स्थापन करे। ॥ ३६ ॥ पुरमें उत्तम घर बनायके उसमें सब पदार्थ रखके दान विधिसे देके स्थिरिचत्त रहके शिवरूपी उन ब्राह्मणींका सेवन करी ॥३७॥उनके प्रमस में भी वहां निवास करूंगा और कात्यायनी देवी उस पुरमें निवास करेगी ॥३८॥ अब पुरके तीन नाम कहते हैं । मह ब्राह्मणोंको दान देने से भयहरण करनेवाला तू भया इस वास्ते भयहर ऐसा पुरकानाम होवेगा ॥३९॥ इस पुरमें भट्टब्राह्मण जो हरसरीखे निवास करेंगे इसवास्ते भट्टर, ऐसा पुरका नाम दूमरा होवेगा ॥४०॥ जो ब्राह्मण वैदिक मंत्रोंके आशीर्वादसे नागोंका रक्षण करतेहैं वह सर्वदा उपकारी हैं ॥ ४१ ॥ इसवास्ते नागर भी इनको कहतेहैं इस पुरके तील नाम सार्थक हैं ॥ ४२ ॥ पुरके नामके अनुसारसे ब्राह्मणोंके भी नाम होवेंगे भयहर मेवाडे, नागर 33

भविष्यति ॥ स्युभद्दाहरनामानो नागरा नागरक्षणात् भट्टाहराश्च ते भट्टा वेदपाठाः प्रसिद्धितः वासुकिरुवाच ॥ भगवञ्छीमदादिष्ट करवाणि मुदान्वि-तः ॥ ४४ ॥ तद्थं भगवन्मह्यं दुर्शनीयास्तु ैते द्विजाः इत्युक्तो भगवाञ्छम्भुर्दर्शयित्वा द्विजोत्तमान् ॥ ४५ उवाच परमप्रीतो वासुके शृणु मे वचः ॥ चतुर्विशतयस्त्वेते इमे वत्स समागताः ॥ ४६ ॥ इमान् स्थापय नागेंद्र वैभवं रक्षितुं तव ॥ श्रीमद्भइहरेभेट्टान्मेदपाठान्द्रिजोत्तमान् ॥४७॥ चतुर्विशतयो गोत्रपतयःपुण्यवृत्तयः ॥ प्रत्येकं तत्र ते स्थाप्या वणिजोऽपि प्रवृत्त्ये ॥ ४८ ॥ गृहकार्यादिकर्तव्यविधये चतुर्गुणाः ॥ तद्र्भं शिल्पिनः स्थाप्या वास्तुविज्ञानसुंद्राः ॥ ॥ ४९ ॥ तद्गेहकार्यविधये सदाचारे प्रसंगिनः॥तेषां तदाभि-धानेन ज्ञातिनामापि च क्रमात् ॥ ५० ॥ कर्तव्यमहिनातेन विश्वनाथानुसारिणा ॥ वणिजो भद्दसंयुक्ता मेदपाठाः स्त्वमी ॥ ५१ ॥ शिलिपनाऽपि च ते भट्टमेर्पाठा गुणा-न्विताः ॥ एतेषामेत एव स्युर्गुखस्तत्सुवंशजाः ॥ ५२ ॥ मेवाडे ॥ ४३ ॥ भट मेवाडे नामसे प्रसिद्ध हैं वासुका कहनेलगा है शिव ! तुम्हारी आज्ञा इर्षसे में स्वीकार करताई ॥ ४४ ॥ उस वास्ते उन ब्राह्मणोंके दर्शन करावो ऐसा वासुकीका बचन सुनते शिवजी ब्राह्मणोंको दिखायके ॥ ४५ ॥ परम प्रसन्न होके कहनेलगे हे वासुके ! भरा वचन सुन यह चौबीस गोन्नके ब्राह्मण आयेहैं ॥ ४६ ॥ इनोंको स्थापन कर बैभव रक्षण करनेके वारेत श्रीभट्टहरपुरमें भट मेवाडे चौबीस गोत्रपति जो हैं उनका स्थापन करो । और इनकी सेवाके वास्त चतु-र्ग्राणित मेवाडे बनिये स्थापन करो ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ और उसके आंध्र वास्तुाविद्या**र्में** कुश्रुष्ठ ऐते मेवाडे सुतार भेवांड सुनार मेवाडे लोहार मेवाडे तंबाली मेवाडे नापित वगैरह स्थापन करो ॥ ४९ ॥ उनके घरके काम करनेके वास्त सद।चार प्रसंगोस

जितने दूसरे जातिके हैं वे सब मेवाडे नामसे विख्यात हों ॥ ५० ॥ हे वासुिक ! मेरे बचनसे तुमने यहकाम अवश्य करना बनिये भी भट भेवाडे बनिये नामसे विख्यात हों ॥ ५१ ॥ सोनार सुतारलोहार जो हैं वे भी भटमेवाडे ब्राह्मणोंके कलियुगमें भी

सेवका यजमानाः स्युः कलावपि मनस्विनः॥ भट्टान्वयभवा-नेतान्मेद्पाठान्द्रिजनमनः ॥५३॥ सेवयंतो भवेयुः स्म ज्ञाति-सिद्धा न चान्यथा ॥ एतेषामियहोत्राणि गाईपत्यानुमंति च ॥ ५४ ॥ तत्र रक्ष्योपयोगेन वर्तमाना महाधियः ॥ स्थाप-नीयाः प्रयत्नेन द्विजराजानुयायिनः ॥ ५५ ॥ एतेषामेव ये शिष्या गुरुश्रुथवो द्विजाः ॥ ततो भिन्नस्थजातीयाः स्वतं-त्रस्थितिहेतवः ॥ ५६ ॥ मदंति पारिवृत्तेऽस्मिस्त्रयंवाख्यपुरे स्थिताः ॥ त्रवायमेदपाठास्ते ज्ञातयस्तत्पृथङ्मताः ॥ ५७ ॥ तेऽपि स्युर्मेदपाठानां भट्टाख्यानां हितैषिणः॥ ग्रुरुसेवाविधि-ज्ञानवृत्तयो मुनिपुंगवाः ॥ ५८ ॥ प्रमाणिकपदार्थानां वेत्ता-रः स्वहिते रताः ॥ तथेव तित्रयकृते द्विजास्तद्वयायिनः ॥ ॥ ५९ ॥ चतुरशीतिकशामवर्त्तिनः स्थापयाशु वै ॥ ततः पृथग्वरज्ञातिश्रतुरशीतिनामवान् ॥ ६०॥ समभूनमेदपा-ठाख्यो भट्टानां सोऽनुगः कृती ॥ तेषां त्रयाणामपि हि प्रेमवाञ्ज्ञातिरुत्तमः ॥ ६३ ॥ चतुर्विशतिकस्थानी चतुर्वि-शाख्यवृत्तिमान् ॥ चतुर्विशतिगोत्राणां प्रत्येकं सोऽपि

सेवक यजमान होवेंगे॥५२॥५३॥यह ब्राह्मण अग्निहोत्रादिक कर्मकरेंगे॥ ५४॥ यह सेवक यजमान ब्राह्मणेक कहे मुजब चलनेवाले हें इसवास्ते अवश्य इनका स्थापन करना॥ ५५॥ इन भटमेवांड ब्राह्मणके शिष्य भिन्न जातिक स्वतंत्र रहतेहें॥ १६ ॥ उनकुं मेरे पास त्रयंवायपुरमें निवास करावे तो वे त्रवाय मेवांडे (उर्फ जवांडि मेवांडे) ज्ञाति जुदी विख्यात हो॥ ५७॥ वे त्रवाडी मेवांडे ब्राह्मण भी भट्ट मेवांडेके हितकारी हैं। गुरुसेवा धर्मको जानतेहें॥ ५८॥ प्रामाणिक पदार्थके जानने वाले अपना हित करनेवाले हैं उसी मुजब भट मेवांडे ब्राह्मणोंकी आज्ञामें रहनेवाले॥ ॥ ५९॥ चौरासीप्रामोंकी द्यात्त करनेवाले जो तुम स्थापन करते हो वे चौराशी मेवांडे ब्राह्मणांकी आज्ञामें एक तीनोंक इहित करनेवाला एक चौथा ज्ञातिमेद है सो चौवीस गोत्रोंमें प्रायेक गोत्रकी जुदी

चैककः ॥६२॥ सेवायै समभूदेव चतुर्विशतिकाभिधः ॥ स्व-बंधुत्वेन विख्यातो बंधुलः पंचविशकः ॥६३॥ स्वतंत्रः स तु विज्ञयो ज्ञातौ परमशोभनः ॥ भट्टानुयायी तु पुनर्भट्टानामनु सारवान् ॥६४ ॥ चतस्रो वृत्तयस्त्वेता ज्ञातिसिद्धाः पृथक्पृ-थक् ॥ भट्टो मुख्यतमस्त्वेषां गुरुत्वेनोपगीयते ॥ ६५ ॥ तस्मादेवं प्रयत्नेन ज्ञातीनां स्थापनं कुरु ॥ विज्ञापयित्वा प्रययो वासुकिश्च ततः परम् ॥६६ ॥ संस्मृत्य विश्वकमाणं पुरं निर्माणशोभनम् ॥ चतुर्विशतिगोत्रेभ्यः स्ववंशस्य विवृ-द्धये ॥ ६७ ॥ श्रीमद्भट्टहरं पुरारिवचनात्स्थानं हिजभ्यो द्दावानंदप्रवमानपत्रगपतिः श्रीवासुकिः क्ष्मातले ॥ यत्र ब्रह्मचतुष्टयं गणपतिर्भट्टाकृ ईशो हारः ॥ दुण्ढीक्षेत्रपतिश्च कार्मुकघरा कात्यायनी तिष्टति ॥६८ ॥ यत्रः क्षेत्रे महादेव एकलिंगः प्रभुर्महान् ॥ त्रिकृटः पर्वतश्रष्टो नदी स्वच्छजला तथा ॥ ६९ ॥ विनायकोऽधनारीशो वेधाः श्रीबटुकस्तथा ॥ अन्नपूर्णां च वसति वासुकिप्रीतये सदा ॥ ७० ॥

जुदी वृत्तिकरनेवाला ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ सेवा करनेके अर्थ निश्चित भया इसवास्ते चौविसे ब्राह्मण नामसे विख्यातभया । और अपने बंधुत्वकरके विख्यात भया । सो बंधुलज्ञाति पंचिसा ब्राह्मण भया ॥६३॥६४॥ वह ज्ञातिभेद स्वतंत्र है पंरंतु भटमेवाडे गुरुपद्के ठिकाने कहेजातेहें ॥ ६५ ॥ इस वास्ते हे वास्नुकि ! तूं ज्ञातियोंका स्थापन कर ऐसा कहके शिव चलेग्ये वाद वास्नुकिने ॥६६॥ विश्वकर्माको बुलायके उनके इस्त-से उत्तम पुर निर्माण करवायके अपने वंशकी वृद्धि होनेके वास्ते चौबीस गोत्रोंके ब्राह्मणोंको ॥ ६७ ॥ श्रीशिवजीके वचनसे श्रीभट्टहरपुरका दान दिया । उस बखत पृथ्वीमें वासुकीको बड़ा आनंद भया । जिस भट्टहरक्षत्रमें गणपति, भट्टार्क शिव, हिर, क्षेत्रपति, कात्यायनी देवी निवास करती हैं ॥६८॥ जिस क्षेत्रमें एकार्लग महोदेव सुख्य हैं तिकृट पर्वत बन्वास नदी ॥ ६९॥ गणपति अर्थनारीश्वर ब्रह्मा श्रीब-टुक अन्नपूर्णा देवी यह सब देवता वासुकिके प्रतिके लिये निवास करतेमये ॥७०॥

भट्टाद्यानिपुणप्रभावविधयः श्रीमेदपाठाह्वयाः सुब्रह्मण्यनियाम-कास्तद्वु ते नागेंद्रसंस्थापिताः ॥ श्रीमंतः शिवसन्निधौ शिव-वचोयुक्तं विधाय स्थिताः स्वाशीर्वादशतैर्निरंतरतया नंदंति ये वासुकिम् ॥ ७१ ॥ चतुर्विशतिगोत्राणां नामानि प्रवदा-म्यहम् ॥ कृष्णात्रेयं च प्रथमं पराशरमतः परम् ॥ ७२ ॥ कात्यायनं च गर्गं च शांडिल्यं कुशिकं तथा ॥ कौशिकं वत्सं वात्स्यं च भारद्वांज च गार्ग्यकम् ॥ ७३ ॥ उपमन्योश्च कोंडिन्यं गौतमं काश्यपं तथा ॥ मांडव्यचंद्रात्रेयं च भागवं गालवं तथा ७४ ॥ विष्णुवृद्धं मुद्गलं च मौनसं वार्द्धिसंज्ञ-कम् ॥ अत्रिगोत्रं चांतिमं वै गोत्राण्येवं विनिर्दिशत्॥ ७५॥ शौनक उवाच ॥ ॥ पञ्चविंशस्त्वया कोऽयं क्थितो यश्च बन्धुलः ॥ वद् मां गोत्रमुख्योऽस्मिन् स ज्ञातिरपरः किसु ॥ ७६ ॥ सृत उवाच ॥ ॥ आसन् भट्टरा विप्राश्चतर्विश-तिसंभवाः ॥ बंधुवङ्घाति यः प्रीत्या निजात्मानं परं च वा ॥ ॥ ७७ ॥ त्रीतिमात्रक्षयन्नेव वंधुलत्वमवाप्तुयात ॥ गणितो 🖠 गणनाद्वारा पृथम्भूतो द्विजः प्रियः॥ ७८॥ भुजिकियासु सर्वत्र स ज्ञातैरिधको हि सः ॥ सर्वत्र व्यवहारेषु गृहमेधीयक-र्मसु ॥ ७९ ॥ मिथस्तेषां च तेषां च नांतरं कियदन्वभूत ॥ भटमेवाडे आदि लेके सब ब्राह्मण शिवजीकी कृपास स्थापित हुवे वहे शोभायमान शिवजीके वचनेंको मान्य करके निरंतर वासुकिको आशीर्वाट् देते भये ॥ ७१ ॥ अब चौबीस गोत्रोंके जो नाम और प्रवर सो आगे चक्रमें स्पष्ट हैं ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ॥ ७५ ॥ शौनक प्रश्न करनेलगे पहले जो पच्चीसवां बंधुल नाम करके ज्ञाति भेद कहा सो जुद्दि या इसमें है सो कहो ॥ ७६ ॥ सूत कहनेलगे--भटमेवांड ब्राह्मण चौर्वास गोत्रके जो हैं उन सबोंकी वंधु सरीखी शीत करता है ॥ ७७ ॥ रक्षण करताहै इस बास्ते बंधुल ब्राह्मण पंचीले ब्राह्मण नामसे भया गणनाके निमित्तसे यहां गिनती कियी परंतु ज्ञाति भिन्न भई ॥ ७८ ॥ यह ब्राह्मणोंका भटमेवाडे आदि ब्राह्मणोंर्मे भोजनव्यवहार और सब ज्ञाति संबंध एकत्र होताहै॥ ७९॥ इनका उनका थोडा भी

तथापि यूनपिंडादौ वधूव महद्नतरम्॥ ८०॥ निरंतरा भवेयुः स्म स्नेहतो मित्रधर्मिणः॥ सांतराः स्युर्विवाहादौ ज्ञातिकार्येषु तेऽप्युत॥ ८१॥ विवाहे च विशेषं वै प्रवक्ष्याम्यत्र तच्छृणु॥ ततः सुवासिनी वारिकुंभद्वितयधारिणी॥ ८२॥ कुंभोपरि फलारोपकारिणी यात्रिके गृहे॥ वरायाचमनं दद्याद्विशते शोभनासने॥ ८३॥ अन्याः पुरंध्यो गायंत्यो तत्र ता अपि तस्थिरे॥ संपूजयेत्सुवस्नाद्येरेनां सौभाग्यसुंद्रीम्॥ ८४॥ तया सह ततः पश्चात्कृत्वा च वरमत्रतः॥ पूजनं चत्वरस्यैव उभयोर्भङ्गलं स्त्रियः॥ ८५॥ कुर्युस्ततोऽर्घदानं च कवलत्रहणं ततः॥ स्वगृह्योक्तविधानेन विवाहं चरुभक्षणम् ॥ ८६॥ पुटापुटिमयाचारं यात्रिकाणां च पूजनम्॥ गौरवाख्यं भोजनं च कुर्वत्येते द्विजोत्तमाः॥ ८७॥ विणजः शिल्पिनश्चेव स्वर्णकारादयः परे ॥ स्थापिता द्विजसेवार्थं नागेन पूर्वमेव

अंतर रहता नहीं है परंतु विवाह संबंधपरस्पर नहीं होता है ॥ ८० ॥ मायासे तो केवल मित्र धर्म है परंतु विवाह में और अपनी ज्ञातिके कार्यमें अंतर रखते हैं ॥ ८१ ॥ यह महमेवाडे आदिज्ञातिमें विवाह में जो विशेष हैं सो कहता हूं विवाह के पहले एक सुवासिनी मस्तकपर दो कशल पानी भरे हुवे लेके ॥ ८२ ॥ कलशके ऊपर पंच पल्लव और फल खा हुवा लेके जहां वर आयके उतरा होवे उस जगह में जायके वरको आचमन देके आसन ऊपर उन कलशों को लेनेवाली बेठे उनके नाम सौभाग्य सुन्दरी ॥८३॥ फिर दूसरी भी-गांवकी सब सुवासिनी मंगलगायन करती हुई वहां बेठें फिर उपाध्यायने चौह हेमें उत्तम जगह करके वरराजाको और सौभाग्य सुंदरी कूं बुलायके दोनों तरफ की खियां मिलके मंगलगीत गायन करती हुई ॥ ८४ ॥ चत्वरपूजा करती भई पीछे वरकू अर्घपूजा कवलप्रहण विधि पाणि प्रहण चरमक्षण ॥८५॥८६॥ प्रटापुटी आचारयात्रिक वर वाले संबंधियों की मानपूजा गोरवका भोजन इतना व्यवहार करते हैं ॥ ८७ ॥ सब बाह्मणों की सेवाके निमित्त वासुकी ने पहिले भटमेवाडे बानिये, सच्लूद्ध भटमेवाडे सुतार भटमेवाडे सुनार भटमेवाडे तं बोली नाई-आदि करके ज्ञाति स्थापन किया॥८८॥

हि॥ ८८॥ नाम्ना ते संभविष्यंति मेदपाठभटाद्यः ॥ तेषामिष कुले धर्मः शूद्रचर्याविलासवान् ॥ ८९ ॥ ब्राह्मणस्य
यथासख्या भवेन्मुखपदे तथा॥ शूद्रवर्णस्य विज्ञेया परिचर्या
दिजन्मनाम् ॥ ९० ॥ ॥ शौनक उवाच ॥ ॥ सूत भट्टहरस्थानमाहात्म्यं बहु वर्णितम् ॥ यदर्थं नागराजेन पुरमेतदिनिर्मितम् ॥ ९० ॥ तत्कारणं समाचक्ष्व भाव्युपद्रवनाशकम् ॥ सूत उवाच ॥ ॥ पंडुवंशोद्भवो राजा परीक्षिदिति नामतः ॥ ९२ ॥ ब्रह्मशापेन मृत्युर्वे तक्षकाञ्च भविष्यति ॥ तस्य तद्दुःखयोगेन तत्पुत्रो जनमेजयः ॥ ९३ ॥
मेदपाठे नागदाभूम्यां सत्रं करिष्यति ॥ तन्मध्ये सर्वसर्पाणां नाश एव भविष्यति ॥ ९४ ॥ इति निश्चित्य
तत्पुर्वं वासुिकर्नागराट् तदा ॥ जरत्कारं स्वभिगनीं गृहीत्वा
त्वरयान्वितः ॥९५॥ महादिमेदपाठाह्नविष्णुवृद्धकुलाय च ॥
प्रद्रो धर्मपत्न्यर्थं विवाहविधिना सुदा ॥ ९६॥ जनयामास
ह्यास्तीकं पितुः शतग्रुणाधिकम् ॥ तपोनिष्ठ छुतं हृष्टा जर-

इन सबोंका धर्म श्रूद्रसमान जानना ॥ ८९॥ जैसी ब्राह्मणकी मुख्य स्थानमें संघ्या है वैसी श्रूद्रोंकी ब्राह्मणसेवा मुख्य है॥ ९०॥ शौनक पूछनेछने हे स्त! तुमने महहर स्थानका माहात्म्य कहा परंतु जिस वास्ते वासुिकनागने पुरका दान दिया है वह कारण कहो ॥ ९१॥ स्त बाछे पंडुराजाके पाँच पुत्र थे उनमें अर्जुनके पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्युका पुत्र परीक्षित होताभया ॥९२॥फिरं उस राजाको ब्राह्मणका श्राप भया कि आजसे सातवें दिन तक्षकनागसे तेरा मृत्यु होवेंगा।पाछे सातवें दिन जब परीक्षितका तक्षकके निमित्तसे मृत्य हुवा देखके उसद्धःखसे परीक्षितका पुत्र जनमेजय ॥९३॥मेगडदेशमें नागदाहनामकी भूमिमें सर्पसत्र ( यज्ञ ) करेगा उस यज्ञमें सर्पेका बहेत नाश होवेगा ॥ ९४ ॥ यह निश्चय बात सुनके उस यज्ञ होनेके बहुत काछ पूर्व अपनी बाईन कूं छेके जल्दीसे ॥ ९५ ॥ भटमेवाडमें विष्णुवृद्धगोत्रके जरकारनामक ब्राह्मणको विवाहविधिसे देदिया।।९६॥फिर जरकारु आस्तिकनामक पुत्रके प्रस्वतीमई । फिर बहुत काछांतरसे रातदिन तपमें निष्ठ ऐसे

न्कारुर्वचोऽब्रवीत् ॥ ९७॥ तपस्तपसि तात त्वं निश्चित इव केवलम् ॥ मातामहकुलं तात विनाशमधिगच्छति ॥ ९८ ॥ श्रुत्वा मातुर्वचः सम्यगास्तीको वाक्यमब्र्वीत् ॥ मातर्यामि तद्थीय सर्पसत्रस्य मंडपम् ॥ ९९ ॥ प्रार्थयामि न्यायमार्गे-रुपसर्गस्य शांतये ॥ उक्त्वेदं मातरं विप्रश्चास्तीको ऋषिस-त्तमः ॥ १०० ॥ सर्पसंत्रं ततो गत्वा मोहयामास भूपतिम् ॥ वरधन्वन्तरिं चैव वाक्यैर्वामनहृपवत् ॥ १ ॥ गृहाण मत्तो विपेंद्र इति राज्ञा प्रतिश्वते ।। तक्षकं मोचयस्वाद्य महद्रमिति चास्तिकः ॥२॥ ययाचे तेन तत्रासीद्वाहाकारो जयस्तथा ॥ सर्पसत्रादुपरतो भूपतिर्जनमेजयः ॥ ३ ॥ नागराजाः शशंसुः रम महिमानं मुनेरिमम् ॥ धन्या वयं स्वसा धन्या यया जातो महान्मुनिः ॥ ४ ॥ भातामहकुलं येन मृत्युयस्तं विमोचितम् ॥ तस्माद्यत्र भवन्नाम तत्र मास्त्वहिजं भयम् ॥ ॥ ५ ॥ अहयो नवजातीयकुलजा येऽवशिषतः ॥ तेषां प्राण-धुत्रकूं देखके माता कहनेलगी ॥ ९७॥ हे पुत्र ! तू तो केवल तपश्चर्यामें निष्ठ रहताहै और तेरे मातामहका कुछतो नाश होरहाई ॥९८॥ ऐसा माका वचन सुनके आस्तीक मुनि कहनेलगे हे मातः! मैं मातामइ कुलस्क्षणके वास्ते सर्वसत्र (यज्ञ) के मंडपेंम जाताहूं ॥९९॥ और वहां जायके न्यायमार्शमें उपद्ववशांतिकरनेके वास्ते प्रार्थना करतांहु ऐसा मातांकु कहके आस्तीक ऋषि ॥ १०० ॥ सर्पसत्रमंडपमें जायके नाना अकारके वचन चातुर्धतासे भाषण करते करते जनेमजय राजाकूं और वर धन्वंतरीकूं बामनावतारने जैसा वलीकूं मोहित किया वैसा मोहित करताभया ॥ १॥ तव जनमे-जय राजाने कहा कि है आस्तीकमुनि!तुमको जो इच्छित होवे वो मेरेसे प्रहण करी ऐसी राजाकी मीति होते आस्तीक मुनि कहनेलगे हे राजा!जो इच्छित देतेहो तो में इतना मांगताहूं कि इंद्र सहित तक्षकनागको छोडदेवो॥२ एऐसा ऋषिके मांगतेही राजवर्गके <mark>लोकमें सब</mark> हाहाकार हेानेलगा और नागकुलमेंसब जयजयशब्द होनेलगा जनमेजयने सर्पसत्र समाप्त किया ॥ ३ ॥ पीछे सब नागराजा मुनिकी महिमा देखक कहनेलेगे हे नागो! अपने सब धन्येहें जिससे बड़े मुनि पैदाभया ॥ ४॥जिन्होंने मातामह कुलकू मृत्युसे छुडवाया इसवास्ते आजसे हम सब कहतेहैं कि जहां आस्तिक ऐसा आपका नाम श्रवण उचारण भया वहां सर्पका भय नही ॥५॥ नवकुछ नागमें जो शेष रहेहें

प्रदाता स्यादास्तिकः केवलं मुनिः ॥ ६ ॥ आस्तिकस्मृति-मात्रेण सपों निार्वेषतामियात् ॥ यदि नेयात्सि एयेत मृत-सर्पांहसा स्वतः ॥ ७ ॥ आस्तीकवचनं श्रुत्वा सर्पः सर्पेतु सत्वरम् ॥ निर्विषीभूयवृत्तः सन् मा तं दशतु कश्चन ॥ ८॥ चतुर्विशतिभट्टादिमेदपाठद्विजाशिषः ॥ सफलाः संभवेयुः स्म वासुकेर्विषमच्छिदे ॥ ९॥ ततो नागुद्दह नाम पुरं निर्माय वासुकिः ॥ ब्राह्मणान् कतिचित्तत्र स्थापयामास तत्पुरे ॥ ॥ ११० ॥ सेवायै द्विजवर्णानां विण्जो द्विगुणास्ततः ॥ नागदाहेतिनामानः स्थापिताः प्रत्यवर्तयन् ॥ १९॥ भट्टानां परिचर्याये कृतसत्त्वमसूसुचत् ॥ वासुकिर्वासयामास ततोऽ-भूदकुतोभयः ॥ १२ ॥ श्रीमृद्भृहहरस्थाननिर्माणस्य प्रयोज-नम् ॥ एतचरित्रश्रवणात्सर्वोन्कामानवाप्नुयात् ॥ १३॥ भट्टादिमेदपाठीयै रक्षितो नागिकान्वयः ॥ हार्क्किणः ॥ अत्र द्तकथा चैका मया पूर्व श्वता किल ॥ १४ ॥ तामहं कथ-उनसर्वोके प्राणदाता आस्तीक सुनि है ॥ ६ ॥जो कोई मनुष्य आस्तीकसुनिका नाम अर्हण करेगा तो काटाहुवा सर्पविष निर्विषताको पार्वेगे और आस्तीक नाम अश्णकरके जो सर्प उस जगहसें नहीं जावेगा तो सर्पसत्रमें जितने सर्प मृत्यु पाये हैं उनका पाप उसके सिरपर पड़ेगा ॥७॥ इसवास्ते आस्तिक मुनिका नाम श्रवणकरते सर्पने तुरंत वह स्थानछोडके निवींष होजाना और किसीको दंश करना नहीं ॥८॥ चौबीस गोत्रके जो भटमेवाडे बाह्मण उन्होंने प्रथमसें भावी उपद्रवके नाज्ञकरनेके वास्ते जो वासुकी प्रभृ तिकूं आशीर्वाद दिये वे सब सफल भये॥ ९॥ पीछे वासुकीने वहां नागदहपुर निर्माण करके कितनेक बाह्मणोंकूं वहां स्थापन किया ॥ ११० ॥ और उन बाह्मणोंकी सेवाक रनेके वास्ते द्विगुणित वनिये स्थापनिक्ये । पीछे उन ब्राह्मण और वनियोंका नाम नागदाह ऐसा स्थापनिकया ॥ ११॥ वे ब्राह्मण विनये भी भटमेवाडे ब्रह्माणके आ-थीन रहतेभये इतना सब कृत्य करके वासुकी निर्भय भया ॥ १२ ॥ ऐसा यह भट्ट-हरस्यान निर्माणका प्रयोजन कहा जो कोई यह चरित्र श्रवण करताहै उसकूं सब कार्य शास होतेहैं ॥१३॥ फिर भटमेवाडोंमें आस्तिकका वंश अच्छी तरहसे रक्षितिकया॥ अब यहां अवाचीन कथा किसीके मुखसे सुनोहै सो कहताहूं ॥ १४ ॥ एकादिन

यिष्यामि विवाहव्यवहारिकीम्॥मेदपाठद्विजानां च चतुर्भेदा भवंति हि ॥१५॥ एकदा नागकन्याया विवाहे समुपस्थिते॥ आगता भट्टवित्रस्य कुमारास्त्रयः एव हि ॥ १६ ॥ नागकन्या-विषेणैव ज्येष्ठस्तत्र पलायितः ॥ गतो गोपुरपर्यंतं तद्वंशे भट्ट-सज्ञकाः ॥ १७॥ चतुष्पथांते द्वितीयो तदीयाश्चतुराशिकाः॥ वृतीयो भट्टपुत्रस्तु कन्याया विषयोगतः ॥ १८॥ मृतवत्प-तितो भूमौ सखी वाक्यमथाब्रवीत ॥ हे कन्ये विषयोगेन यद्येवं च भविष्यति ॥१९॥ कथं तर्हि विवाहस्य सिद्धिरग्रे भवेत्तव॥ नागकन्या सखीवाक्यं निशम्य मनसि स्थिरम् ॥ १२० ॥ विचार्यगुडखण्डस्य नागं कृत्वा विषापहम् ॥ मूर्च्छितस्योपरि क्षिप्तस्तदा तूर्ण स उत्थितः ॥ २३ ॥ तेन सोकं विवाहो-भूत्ततस्तद्वंशजा द्विजाः ॥ त्रिपाणिनाम्नाविख्याता बभुवुर्भुवि निश्चितम् ॥ २२ ॥ त्रिपाणिविप्रसंघस्थः कश्चिद्वाह्मण-सत्तमः ॥ मोहरेत्राह्मणज्ञातिकन्यया सह मेलनम् ॥ २३ ॥ नागकन्याका विवाह उत्सव पारंभ भया । उस बखत भटमेवाडे ब्राह्मणके वास्ते आर्थे ॥ १६॥ तब बडा छोकरा नागकन्याके पास जाते ही उसके विषेछे वासुसे घवरायकें गांवके टरवज्जेकं भागोल कहतेहैं वहांतक भागगया इस वास्ते उसके वंशमें और अनुयायी सब भटमेवाडे भये ॥ १७॥ दूसरा भाई नागकन्याके विषेहे वासुसे घबरायके चोहद्रे तक भागगया इस वास्ते उसके अनुयायी सब चौरासी मेवाडे । अब तिसरा भाई नागकन्याकी विष लहरसे उसी बखत ॥ १८ ॥ मृतसरीखा मूर्छित होंके पृथ्वीमें पड़ा तब सखीं कहनेलगी कि हे नागकन्या ! तेरे जहरसे सबोंको जो ऐसा होवेगा तो ॥ १९॥ आगे तेरे साथ विवाह कौन करेगा! तेरी मनोरथि छी कैसी होवेगी ?ऐसा सखीका वचन सुनके नागकन्याने मनमें बहुत देर तक विचार करके ॥ १२० ॥ गुडका नाग बनायके विषउतारनके वास्ते मूर्छित जो ब्राह्मण पडाया उसके ऊपर डाला तब तत्काल वह तीसरा भाई उठके खडा हुआ॥२१॥ पीछे उसक साथ विवाह भया । उस दिनसे इस तीसरे भाईके अनुयायी और वंश-स्य सब त्रिपाणी (उर्फ त्रिवाडी) मेवाड नामसे विख्यात भये॥ २२ ॥ त्रिवाडी मेबाडे ब्राह्मणोंमेके एक ब्राह्मणने मोहोड ब्राह्मणकी कन्याके साथ विवाह किया

विवाहमकरोत्सर्वेर्वारितोऽपि रजोग्रणात् ॥ तत्पश्लीयास्ततो 🛝 जाताराजसा मेदपाठकाः ॥ २४ ॥ विवाहसमयात्पूर्वं नागपूजा 🛩 विधीयते ॥ इत्येवं कथितो मेदपाठविष्रसमुद्भवः ॥ १२५ ॥ इति श्रीत्राह्मणो० मेदपाठत्राह्मणभेदवर्णनं नाम प्रकरणम् ।।३८॥ पंचद्रविडमध्ये गुर्जरसंप्रदायः ॥ आदितः श्लोकसंख्या ॥ ३९७४ ॥ उस बखत सब त्रिवाडि धेवाडोंने बहुत मना किया । परंतु रजोगुण अहंकारकें कारण किसीका सुना नहीं इसवास्ते पूर्वज्ञातिमेंसे जुदे पडे। तब उसके सब पक्षपाती मिलके राजस मेवांडे नामसे विरूपात भये ॥ २४ ॥ और इस ज्ञातिमें विवाह होनेके पहिले नागपूजा करतेहैं ॥ भटमेवाडे ब्राह्मणों में दूसरे गांवका वर होवे तो गांवके बाहर गुडके नागकी पूजा तथा दीपप्रज्वालन करके पीछे गांवमें प्रवेश करना और एक-ही गांवमें होवे तो अपने वरमें गुडमय नागकी पूजा करके दीप प्रगट करके पीछे विवा-इके वास्ते वरने निकलना ॥ चौरासी मेवाडे ब्राह्मणमें वर गांवका होवे या परगांवका होंवे परंतु विवाहकरनेकूं जातीवखत चार रास्तेके बीचमें बरने गुडनागकी पूजा षोड-शोपचार करके दीप लगायके नागस्तुति करके पीछे विवाहकूं जाना ॥ त्रिवाडी मे-वांडे ब्राह्मणोंमें और राजसी मेवाडें ब्राह्मणोंमें वरने वधूके घरको॰जाना वहां द्वारपूजा हुई के उसी वखत पंढंग (उर्फ खांटला) विछाया होवें उसके ऊपर वरने मूर्काओंने सरीख़ा होके सो जाना पीछे वधू इसके पास आयके गुडका पानी छांटे तब वर उठके खडाहोवे। पीछे वरने गुडमय नागकी पूजा करना दीप प्रकट करना स्तुति करके पीछे विवाहकर्म चलाना ऐसी शीत है। ऐसा यह मेवाडे बाह्मणोंका उत्पात्तिभेद मैंने वर्णन किँया ॥ १२५ ॥

इति ब्राह्मणोत्पत्तिप्रंथमें मेवार्डोकी उत्पत्तिप्रकरण ॥ ३८ ॥

#### अथ भट्टमेवाडाब्राह्मणानां गोत्रप्रवरावटंकज्ञानकोष्ठकम्. सं. गोत्राणि प्रवराः अवटंक १ कृष्णात्रेय कृष्णात्रेयः आर्चिः अजावत्त्रश्चेति त्रयः

१ कृष्णात्रेय कृष्णात्रेयः अर्चिः अजावत्सश्चे २ पराशर वसिष्ठःसित्थः पाराशरश्चेति ३

कात्यायन कपिलः कात्यायनः विश्वामित्रश्चेति ३

४ गर्मः गर्माः च्यवनः आंगिरस्थेति ३ ५ शांडिल्य शांडिल्यः असितदेवळश्रेति ३

ङ्कशक ङुशक अघमर्षणः विश्वामित्रश्चेति कौशिक कौशिकः देवराजः विश्वामित्रश्चेति

```
ब्राह्मणोत्पत्तिमार्तण्ड ।
                       वत्सः च्यवनः और्वः आप्नवान् जमदग्निश्चेति ५
  É
         वत्स
                       वात्स्यःच्यवनः मौद्गढः जमद्ग्निः ईषवश्चति ५
  9
         वात्स्य
 30
         भारद्वाज
                        भारद्वाजः आंगिरसः बाहिस्पत्यश्चेति ३
                                                                        पंडच उपाध्या
38
         माग्य
                        गार्थःच्यवनःआंगिरसःईषःबाहस्पत्यश्चेति ५
33
         उपमन्य
                       डग्मन्युःडतत्थ्यः आंगिरसःभारद्वाजः बाईस्पत्यश्चेति ५
33
         कोंडिन्य
                       कौंडिन्यांगिरश्वबाईस्पत्याः
38
         गौतम
                       गौतमांगिरसौतत्थ्येति ३
34
         काश्यप
                       क्श्यपःकृच्छ्रतप्तःमानातिःलोहितःभागवश्चेति ५ अध्यारु पं. पा. भ.
38
         मांडच्य
                       मांडव्यः मंडकेयः विश्वामित्रश्चेति ३
१७
        चंद्रावे:
                       चद्रात्रेयः वत्सः कृत्स्नश्चेति
36
         भार्गव
                      भागवः च्यवनः आप्नुवान्शोर्वः जमद्ग्रिश्चेति ३
38
        गाळव
                      गालवः तपयक्षाः हारीतः उपकृत्पितः जयतश्चेति ५
30
         विष्णुवृद्ध
                        पौतुम्युः उत्पुत्रः सदस्यः
33
         सुद्रल
                        मौद्रल्यांगिरसबाईस्पत्यश्चेति ३
33
         मौनस
                       मौनसभागववैतष्वसश्चिति
23
         वाद्धि
                        दालभ्यबाहरूपत्याः
38
        अन्नि
                       अत्रिगविच्छ-पूर्वातिथ्यश्चेति ३
```

(906)

## अथ मोतालापालब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम् ॥ ३९॥

अथ मुक्तिक्षेत्रंवासित्राह्मणोत्पत्तिमाह स्कांदे तापीमाहात्म्ये रुद्र उवाच ॥ यत्र रामसरो वत्स बाणघातेन चाभवत् ॥ तत्र स्नात्वा नरो याति ब्रह्मलोकमसंशयम्॥१॥पंचकोशांतरे वत्स राघवोऽत्र पुरागमत्॥दुष्टभावविनिर्मुक्तो दशाननवधातुरः॥२॥ रामः शांत मनो दृष्ट्वा विरुमयेन समन्वितः ॥ सुमतं च द्विज-श्रेष्टं पप्रच्छाश्रमवासिनम् ॥ ३ ॥ राम ख्वाच ॥ द्विजेश मह-दाश्रर्यं दृष्टं चात्र मयाधुना॥दुष्टभावं मनो मेऽद्य मुक्ता मोक्षाय

अब मोताला और पालबाह्मणोंकी उत्पात्त कहतेहैं शिवजी बोले हे स्कंद! गुजरात देश स्रत जिल्हेमें तापीनदीके पास बाण मारकेरामने जहां रामसरीवर बनायाहै वहां स्नान करनेसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति होतीहै ॥ १ ॥ पहिले पांच कोसके अंदर राम जिस बखत आय उस बखत रावणके वधसे आतुरथे परंतु रामसरीवरकी भूमिमें आतेही दुष्ट स्वभावसे मुक्त हुवे ॥ २ ॥ राम अपना मन शांत देखके भाश्रममें बैठे हुए सुमंत ऋषिक पूछनेलगे ॥ ३ ॥ हे सुमंत ऋषि ! यहां वडा आश्चर्य देखा मेरा मन

गच्छति ॥ ४ ॥ सुमंत उवाच ॥ ॥ पंचकोशांतरे वत्स विद्यते भावजा सरित् ॥ अत्र तस्याः प्रभावोऽयं यत्ते मोक्ष स्थितं मनः ॥ ५ ॥ ॥ राम उवाच ॥ ॥ यद्येवं सुक्तिदा विप्र विद्यतेऽत्र सरिद्धरा ॥ दानं किमत्र मे देयं तन्ममाचक्ष्व विस्तरात् ॥ ६ ॥ वराश्वगजरत्नानि हेमरूप्यादिना सुने ॥ द्विजमन्यं न पश्यामि एतस्मिन्काननेऽधुना ॥ ७ ॥ सुमंत उवाच ॥ ॥ न भोगेच्छास्ति चास्माकं शुष्कपत्रजलाशिन् नाम् ॥ किं दानविभवेः कार्यं यतिचत्तंद्रियात्मनाम् ॥ ८ ॥ विसुक्तविष्यासक्तिः परब्रह्मकृतास्पदः ॥ सुमुक्षुः समवृत्तिश्च को हि दानमभीप्सिति ॥ ९ ॥ ॥ श्रीराम उवाच ॥ ॥ अथ नाथ न पश्यामि द्विजान्दानक्षमान्भवि ॥ इति मे मानसं नूनं सशोक वर्ततेऽधुना ॥ १० ॥ ॥ सुमंत उवाच ॥ ॥ ज्ञानेन संवीक्ष्य द्विजान्समागतान् हिमालयाद्यतपतीजले च ॥ आत्रेन् यगगेनदुवरात्रिकश्यपानादिष्टवानिष्टपलप्रदांश्च ॥ ११ ॥ ततः स हनुमान् वीर तापीतीरमगाह्नतम् ॥ प्रेरणाद्यामभद्रस्य महीतुं

द्विजपुंगवान् ॥ १२ ॥ ह्यू प्रणम्य तान् विप्राञ्जगाद हनुदुष्टभावको छोडके मोक्षमांगम लगताई ॥ ४॥ सुमंत कहनेलगे हे राम ! पांच
कोसकी तापी नदी है यहां उसका प्रतापहें, जो तुम्हारा मन मोक्षमें जाताहें ॥ ५॥
राम कहने लगे हे ऋषि ! जो सक्ति देनेवाली वापीहें तो मैंने यहां दान क्या करना सो कहो ॥ ६॥ घोडे हाथी रत्न सुवर्ण रोप्य क्या देना सो कहो इस वनमें तुम्हारे विना दूसरेको देखता नहीं हूं॥ ७॥ सुमंत कहनेलगे, हे राम ! हमको भोगेच्छा नहीं है, स्त्वे पत्ते और जलपान करतेहें । इमको दान वैभवसे क्या प्रयोजन है ॥८॥ जिनने विषयत्याग किया परब्रह्ममें चित्त लगाया सो दान क्यों ? लेना ॥९॥ राम कहनेलगे हे ऋषि ! पृथ्वीमें दान लेनवाले ब्राह्मण में देखता नहीं हूं इसवास्ते मेरा मन शोकमें बहुत है ॥१०॥तब सुमंत कहनेलगे हे राम! मैंने ज्ञानहृष्टिसे देखा है हिमा-लियंकी तरफसे ब्राह्मण तापीके स्नानकरनेक्के अभी आयहें अत्रि गर्ग चंद्रात्रय कश्यप आदि गोत्रके हैं । इष्ट फलके देनेवाले हैं । सो तुमक्के मेंने बतलाये ॥ ११ ॥ तब हनु-मान् जलदीसे तापी किनारे आयके रामकी प्रणासे ॥ १२ ॥ उन ब्राह्मणोंक्के देखके

मान् वचः ॥ प्रहृष्टः प्रांजलिर्भृत्वा प्रश्रयावनतो भृशम् ॥ ्॥ हनुमानुवाच ॥ ॥ आगच्छंतु द्विजश्रेष्ठा राघवो वोऽचियिष्यति ॥ तपत्याः पंचक्रोशांते सुमंतस्याश्रमे ॥ विप्रा उचुः ॥ ॥ किं प्रयोजनमस्माकं श्रमे॥ १८॥ राघवेण महात्मना ॥ निवृत्तविषयासिकर्मनो मोक्षे प्रवर्तते ॥ ॥ १५ ॥ किं दानैः किं च भोगैश्च स्थानैर्बद्दविधेश्च किम् ॥ वन्यपत्रांबुवृत्तीनां मुक्तिमार्गमुपेयुषाम् ॥ १६ ॥ ॥ हनुमानु-॥ भवतां मानसं वित्रा मोक्षेऽपि यदि संस्थितम्॥ तथापि रामभद्रस्य वचोऽप्यत्रावधार्यताम् ॥ १७ ॥नैवं चेद्र-वतां पार्श्वें तपत्या उत्तरे तटे ॥ तीव्रानलं निवेध्यां मि ह्यक्-तार्थो न याम्यहम् ॥ १८ ॥ तस्य सत्त्वाधिकं दृष्टा मानसं वानरस्य च ॥ सर्वे दयान्वितास्तस्थुः स्वामिसेवापरस्य च ॥ १९॥ तत्तथेति च जल्पंतः सर्वे वित्रा मुदान्विताः ॥ ता-पीजलाईगात्रस्य तस्थुः पाश्वें हनूमतः ॥ २० हनुमान् वीरश्रंडवेगपराक्रमः ॥ विचित्य रामवाक्यं च झटि-त्यागमतत्परः ॥ २१ ॥ कांश्चिद्विधृत्यहस्तेन स्कन्धे कांश्चि-न्निवेश्य सः ॥ कांश्चित्पुछे विधृत्याथो चोत्पपात च स्रे साष्टांग नमस्कार करके हाथ जोडके नम्रतास वहनेलगे ॥ १३ ॥ हे ब्राह्मणो ! शमचंद्रजी यहांसे पांचकोसके ऊपर सुमंतऋषिके आश्रममें हैं और वहां आपकी यूजा करेंगे ॥ १४ ॥ ब्राह्मण कहनेलगे हे वानर! व्यक्त रामचंद्रते क्या प्रयोजन है?॥ १५॥ और दान भोग ऐश्वर्यसे हमको क्या प्रयोजनहैं? इम क्यपत्र जलके आहार करनेवाले मुक्तिमार्गकी इच्छा करतेहैं॥ १६॥ इनुमान् कइनेछगे हे ब्राह्मणो ! यद्यपि आपकी मोक्षमें इच्छा है तथापि रामचंद्रका बचन मान्यकरना अवस्य है॥ १७॥ और जो आप न चलेंगे तो भें तापीके उत्तर तट उत्तर चिता तैयार करके आपके सामनेदेह भस्म करूंगा नहीं तो आपको लिये विना जानेका नहीं ॥ १८ ॥ तब ऋषियोंने इनुमानका अति आग्रह हटता देखके सबोंको द्या आयी॥१९॥ तथास्तु ऐसी कहके सब बाह्मण इषित होयके स्नानकरनेसे भी गाहुवाई शरीर जिनका ऐसे इनुमान्के पास **आयके खडे रहे ॥२०॥ तब इनुमान् जीने रामका बचन मनमें रखके तुरंत ॥ २१॥२२॥** 

हरिः ॥ २२ ॥ मुमोच रामपार्श्वे तु विह्नतुल्यान्द्रिजोत्तमान्॥ ततो रामोऽपि वै तेषां छुठन् पादां बुजानि च ॥ २३ ॥ जगाद् प्रश्रयोपेतं वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ ॥ श्रीराम उवाच ॥ ॥ अत्र तापीप्रभावेण विमुक्तं दुष्टभावतः ॥ २४ ॥ मानसं विद्यते विप्रा दानं मे गृज्ञतामतः ॥ रामवाक्यं तदा विप्रा दुष्ट्रंचितुमक्षमाः ॥ २५ ॥ तथेति प्राञ्चवन् सर्वे मुक्तिमार्गी-पदेशिनः ॥ ततो रामोऽपि बाणेन कृत्वा रंश्रान्वितां महीम् ॥ ॥ २६ ॥ सरश्रकार रामारूयं मुक्तिमुक्तिफलप्रद्रम् ॥ प्रक्षा-ल्य पाद्युग्मानि ददौ दानान्यनेकशः ॥ २७ ॥ जेतायां रामभद्रेण स्थापिताश्च द्विजोत्तमाः ॥ अष्टादशसहस्रणि मुक्तिस्थानेच वै गृह ॥ २८ ॥ तेषां पादोदकी वत्स संजातामु-क्तिद्रं सरित् ॥ तत्र रामोऽपि सवनं चकारानुजसंयुतः॥२९॥ अर्चयामास मुक्तीशं लिंगं मोक्षप्रदं परम् ॥ रामेश्वरं च संस्था-प्य संतुष्टोऽभून्महाप्रभुः ॥ ३०॥ चकार पिंडदानं स राम-कुंड च पुत्रक ॥ ततोंऽवरेऽभवद्वाणी राज्ञो दशरथस्य च॥३९॥

जलदी रामचंद्रक पास आयके अग्निसरीले तेजस्वी ब्राह्मणोंकूं विठायदिये ॥ तब रामंभी ब्राह्मणोंके चरणके ऊपर छोटने छगे ॥ २३ ॥ और नम्रतासे कहने छगे कि हे ब्राह्मणों ! इस जगहमें मेरा मन दुष्टमावसे मुक्त हो गयाहै ॥ २४ ॥ इस वास्ते दुम दान ग्रहण करो । तब रामका बचन सुनके ॥२५॥ यद्यपि वे ब्राह्मण मुक्ति मार्गी ये तथापि रामके प्रतापते तथास्तु कहने छगे पीछे रामने पृथ्वीमें बाण मारके ॥२६॥ भोग पृथ्व और मुक्तिको देनेवा छा रामसरीवर बनायके उस जलसे ब्राह्मणोंके पाद्रमक्षालन करके अनेक दान दिय ॥ २७ ॥ त्रेतायुगमें रामचंद्रने तापीके किनारे मुक्तिस्थानमें [ हालमें जिसको मोतागांव कहते हैं ] अठरा हजार ब्राह्मणोंका स्थापन किया वे सब मोताले ब्राह्मण भये ॥ २८ ॥ जिनके चरणार्रावद धोनेका जल बहने छगा वह मुक्तिदा नामकी नदी भई वहां नदीमें रामचंद्रने सकुटुंव स्नानिकया ॥२९॥ और मुक्तिथर महादेवकी पूजा कियी और रामश्वर नामक शिवकीस्थापना करके वहे संत्रोष पाये ॥३०॥ पीछे रामकुंडमें पिंडपदान किया। एस बखत आकाशमें दशरथ

प्राप्तोऽहं तव प्रजात्र परात्परतरं पदम् ॥ विदार्थ पर्वतं चात्र चक्रे रामः सरः सुत ॥ ३२ ॥ अत्र नृनं नरः स्नात्वा न भूयस्तनयो भवेत्॥ निश्चयान्मुक्तिमाप्नोति कार्तिके विष्णुवासरे ॥ ३३ ॥ अथ ओरपालभेदमाह ॥ रुद्र उवाच ॥ विह्नतीर्थं येन दृष्ट्वा मकरस्थे दिवाकरे ॥ तपत्या उत्तरे कूले पितृणामनृणो भवेत् ॥ ३४ ॥ सेवनाद्वह्नितीर्थस्य रामेश्वरनि-भालनात् ॥ जन्मांतरशताज्ञातं तस्य नश्यति पातकम्॥ ॥३५॥ नरः कृतार्थतां याति नागतीर्थं चतुर्थकम् ॥ तदोरु-पत्तनं क्षेत्रं तदेव शिरसंयुतम् ॥ ३६ ॥ वभूव यत्र रामेण पश्चात्संस्थापिता द्विजाः ॥ सेनिकासंगमे स्नानं कृत्वा रामः षडाननः ॥ ३७ ॥ सस्मार नारदं वत्स लक्ष्मणेन समन्वितः॥ स्मरणात्तस्य रामस्य संप्राप्तो नारदो मुनिः ॥ ३८ ॥ श्रुत्वा च रामवाक्यं स जगाम ब्रह्मसंसदि ॥ नारद उवाच ॥ ॥ ब्रह्म-न संप्रेषितश्चाहं रामेणाञ्च महात्मनः ॥ ३९ ॥ सावित्रीसहि-तरुतं च तव सर्वे सभासदः ॥ रामेण मंत्रिताः सर्वे प्रयांत्र-आयके ॥ ३१॥ कहनेलगे हे पुत्र ! तुम्हारे प्रतापसे यहां परमपदकुं पाया ऐसा कहके गुप्त भये बाद रामने पर्वतकुं विदीर्ण करके सरोवर बनाया ॥ ३२ ॥ इस सरोवरमें

कार्तिककी एकादशीके दिन जो स्नान करेगा तो निश्चय करके पुनर्जन्म होनेका नहीं मुक्ति पावेगा ॥ ३३ ॥ अब मोताले ब्राह्मणोंमें जो ओरपाल ब्राह्मणभी नाम कहाजाताहै उसका कारण कहतेहैं शिव बोले हे स्कंद! मकरके सूर्यमें तापीके उत्तर अग्नितीर्थका जो दर्शन करेगा तो पितृगणके ऋणसे मुक्त होवेगा ॥ ३४ ॥ और जो उसमें स्नानादिक करेगा और रामेश्वरका दर्शन करेगा सो जन्मकेपातकसे मुक्तहावेगा ॥ ३५ ॥ और जो पत्रप्य चौथे नागतिर्थमें स्नानादिक करेगा तो कृतार्थ करेगा । वो नागतिर्थ है उसकूं उरुपत्तन क्षेत्र (उर्फ ओरपाल) कहतेहैं वह ओरपाल शिरस गाँवसे मिलाहुवाह उसकी कथा आगे कहेंगे । जिस बखत रामचंद सोनिकानदी और समुद्रके संगममें स्नान करके बैठे॥३६॥३७॥उस बखत नारदका स्मरण करके सामने जायके नारद खडेरहे तब रामने मनकी बात कही ॥ ३८ ॥ सो सुनके ब्रह्मसमामें जायके कहनेलगे हे ब्रह्मदेव! रामने मुझको भेजाहै ॥३९॥ इसवास्ते सावित्रीकृं साथ

रगपत्तने॥ ४०॥ तस्य श्रुत्वा मुनेर्वाक्यं सिमयाय द्विजैर्वृतः॥ ॥ राम उवाच ॥ ॥ स्वागतं वः प्रजानाथ स्थेयमञ् द्विजः सह॥४५॥सहस्राष्टादश माने च स्थापयामास राघवः॥
रामक्षेत्रं ततो जातं स्वयं रामप्रतिष्ठितम् ॥४२॥ सर्वे काण्वा
द्विजास्ते व गोत्राणि सप्त संख्यया ॥ भारद्वाजश्च हारीतः
गर्गः कींडिन्यकाश्यपौ ॥ ४३ ॥ कृष्णात्रेयो माठरश्च य इदं
श्रद्धया पठेत् ॥ ब्रह्मलोके वसेद्वत्स पूर्वजैः सह पुण्यकृत् ॥
॥ ४४ ॥ अथ शिरःपतनमोतालानाभदमाह ॥ तत्रैव ॥ रुद्र
उवाच ॥ ॥ प्रत्याजगाम रामस्य गच्छतः सागरः पुरा ॥
रामकुंडात्तपत्यां च तीर्थमालां प्रकुर्वतः ॥ ४५ ॥ द्विजवेषथरो वत्स कृतस्नातोऽर्कजाजले ॥ राघवं प्रार्थयामास तदा
रामोऽत्रवीद्वचः ॥ ४६ ॥ किं प्रार्थयसि विप्रषे तदा प्रोवाच
सागरः ॥ न गतव्यं त्वया राम तपत्याः प्रियसंगमे ॥ ४७ ॥

लेके और यह सभासद सब लोकोंकूं लेके उरगण्तन ( उर्फ ओरपाल ) में चलो ॥४०॥ ऐसा नारदका बचन सुनते ब्रह्मा सबको लेके रामके पास आये रामने ब्रह्माका आदर सन्मान करके कहा कि ब्राह्मणोंसाहित यहां तुमने रहना॥ ४१॥ ऐसा कहके ओरपाल गांवमें अठारह इजार ब्राह्मण स्थापन किये वे ब्राह्मण ओरपाल मोताले नामसे विख्यात भये। पिछे उस क्षेत्रका रामक्षेत्र नाम स्थापन किया॥ ॥ ४२॥ अब जो मोताले ब्राह्मण ओरपाल ब्राह्मण और आगे कहेजावेंगे जो शिरसगांवमें रहनेवाले ब्राह्मण हन सवोंकी कण्व शाखाहे और सात गोत्र हैं—भरद्वाज १ हारीत २ गर्ग ३ कोंडिन्य ४ कश्यप ५॥ ४३॥ कृष्णोत्रय ६ माठर ७ ऐसे हैं जो कोई श्रद्धासे इस शाख्यानका पाठ करेगा उसका ब्रह्मलोकमें वास होवेगा॥ ४४॥ अब शिरसगांवमें जो मोताले ब्राह्मणका भेद है सो कहतेहें। शिव स्कंदकुं कहतेहें जिस बखत रामचन्द्र रामकुंडसे तापी तक तीर्थयात्रा करनेलगे तब वहां समुद्र॥ ४५॥ ब्राह्मणका वेषलेके तापीमें स्नान करके रामकी प्रार्थना करनेलगा तब राम कहनेलगे॥ ४६॥ हे ब्राह्मण! तम क्या मांगतेहो। तब समुद्र कहनेलगा हे राम!जहां तापी और समुद्रका संगमहै

तथेति चाववीद्रामी वत्सवाचा नियंत्रितः ॥ माहतां न प्रया त्येव सुधावाङ् निष्फला नहि॥४८॥सागरोऽन्तर्देध पश्चाद्रा-मस्तत्रैव संस्थितः ॥ रामक्षेत्रात्ततो रामः कृत्वा पिंडादिस-त्कियाम् ॥ ४९॥ गत्वा रामेश्वरं वत्स प्रतस्थे च निजं पुरम् ॥ पंचकोशांतरं यावत्संप्राप्तो रघुनंद्नः ॥ ५० ॥ तत्र ऋष्युप-देशेन रामः सिद्धेश्वरं तदा॥ सानुजः पूजयामास फलादिभिः ॥ ५१ ॥ नत्वा सिद्धेश्वरं वतस रामः प्राह पुनर्सु-निम् ॥ किंचिद्दानं प्रदास्यामि इति श्रद्धास्ति मे मुने ॥५२॥ मुनिरुवाच ॥ नाहं प्रतिप्रहीष्यामि संत्यक्तविषयेद्वियः ॥ संति गंगातटे विप्रा मध्यदेशे च राघव महालक्ष्म्याः समानीताः सन्निधाय तपो महत्॥ तया संस्था-पिता विप्राः केचिद्गंगां त्यजंति न ॥ ५४ समुद्धर्तुं ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः ॥ततो विलोक्य रामोऽपि लील-या हतुमन्मुखम् ॥ ५५॥ उवाचानय तान् विप्रान् सोऽप्याका शाद्ययौ द्धतम् ॥ निमेषात्प्राप्तवान् गंगा यत्र तिष्ठन्ति ते द्विजाः ॥ ५६ ॥ ततो निरीक्ष्य हनुमानुवाच विनयान्वितः॥

वहां तुमने जाना नहीं ॥ ४७ ॥ रामने तथास्त कहके बढेके वचन मिध्या नहीं है ऐसा मानके ॥४८॥ रामने वहां ही निवास किया समुद्रः अतथान हो गया । पीछ राम पिंड प्रदानादि किया करके रामक्षेत्रसे निक्छे ॥४९॥ रामेश्वरमें जायके अपनी अबोध्याको जानेका विचार किया । तो प्रायः पांचकोस भूमि आये होतेंगे कि इतनेमें ५०॥ ऋषिके कहनेसे सिखेश्वर महादेवकी उत्तम पूजा करके॥५१॥नमस्कार करकेपुनःऋषिक् कहतेहें हे मुने ! योडा और दान देना, ऐसी मेरी श्रद्धाहै ॥५२॥ मुनि कहतेहें हे राम!हमने तो सब विषय त्याग कियेहें हम दान छेते नहीं हैं परंतु मध्यदेशमें गंगातट के ऊपर ॥ ५३ ॥ महालक्ष्मीने अपने बडे तपसे लोयेहें और वहां स्थापित कियेहें व ब्राह्मण कोईभी गंगांकू छोडते नहीं हैं ॥ ५४॥ व ब्रह्मवादी ब्राह्मण उद्धार करनेकूं समर्थ हैं तब रामने प्रसन्नतासे हनुमान्जीका सुख देखकर ॥ ५५ ॥ कहा कि उन-ब्राह्मणोंकूं छावो,तब हनुमान्जी आकाशमार्गसे जलदी वहां आकर जहां ब्राह्मण बेटेहें उस गंगातट उपर प्राप्त भये ॥ ५६ ॥ पछि ब्राह्मणोंका दर्शन करके नम्रतासे हनु-

भवदानयनार्थाय प्रेरितो राघवेण च ॥ ५७॥ तपंत्याः कानने तत्र स च वः पूजियष्यित ॥ ॥ ब्राह्मणा ऊचुः ॥ ॥ नागच्छामो वयं तत्र हित्वा गंगां सिरिद्धराम् ॥ ५८॥ हनूमा- नुवाच ॥ तत्रेव मम सत्येन रामदिव्यप्रभावतः ॥ प्रसादा- द्वतां विप्राः संभविष्यति जाह्नवी ॥ ५९ ॥ इत्युक्ता च महद्रूपं कृत्वा विप्रान्प्रगृद्ध च ॥क्षणेनाकाशमार्गेण ययौ रामस्य सित्रिधिष् ॥६०॥ वृतं विप्रेश्च तं रामो हङ्घा मुद्मगात्परम्॥ प्रणम्य च तदा रामं हनुमानुरुविकमः ॥ ६१ ॥ कथयामास वृत्तांतं गंगानयनपूर्वकम् ॥ ततो रामो द्विजेद्दाणां नमस्कृत्यांत्रिपंकजम् ॥ ६२ ॥ संस्मार जान्हवीं साक्षात् सा च तत्र समागता ॥ अष्टादशसहस्राणि गोत्राणि द्वादशैव हि ॥ ६३ ॥ स्थापयामास रामोऽपि भुक्तिमुक्तिप्रदान् द्विजान्॥प्रक्षाल्यांत्रिं

द्विजेंद्राणां जलं शिरसि वंदितम् ॥ ६४ ॥ यथा यज्ञावसाने मान्जी कहते भए कि हे ब्राह्मणें। आपकुं बुळानेके वास्ते रामने हमको भेजे हैं ५७ और वे तापीके वनमें आप सबकी पूजा करनेवालेंहें तब ब्राह्मणकहते भवे कि हेवानर ! यह संरिताओंमें श्रेष्ठ गंगाको छोडकर हम सबवहां आते नहींहैं ॥ ५८ ॥ तब हनु-मान्जी कहते भए कि हे ब्राह्मणो ! वहां भी मेरी सत्यतासे रामचंद्रके प्रतापसे और आप सबके अनुप्रइसे बाहवी गंगा होवेगी॥५९॥ ऐसा कहकर वडा स्वरूपधारण कर उन ब्राह्मणोंकू अपने शरीर ऊपर विठायकर क्षणभरके वीचमें आकाशमार्गहे रामचंद्रके समीप आये ॥ ६० ॥ रामचंद्र ब्राह्मणसह वर्तमान हनुमान्कूं देखकर परम आनंद पाया हनुमान् रामंकू नमस्कार करके ॥ ६१ ॥ सब वृत्तान्त कहते भए है राम ! ये सव ब्राह्मण गंगाकूं छोडकर आते नहीं थे इसवास्ते गंगाकी छानेकीभैने मितिज्ञा की है तब राम बाह्मणों के चरणकमलकुं नमस्कारकरके ॥ ६२ ॥ जाह्म नी-का स्मरण करते भये और उसी क्षण वह जाह्नवी गंगा वहां प्रगट भई वीछेर। मचंद्र ब्राह्मणोंकी अध्ये पाच आदिकी पूजा करके सुक्तिस्किद्नेवाले अठारहहजारब्राह्मणों-का स्थापन करते भये और उन बाह्मणोंका चरण घोकर जठमस्तकपर चढाये उनके गोत्र वारह हैं थे वारह गोत्र स्थापनके बखत रहे परंतु हालमें जो पीछे सात गोत्र किलेहें वे प्रसिद्ध हैं परंतु कलियुगमें उनमेंसे भी कम होवेंगें ॥६३॥६४॥जैले यज्ञ- च देवेश्व परमामृतम् ॥ सिद्धेश्वरं नमस्कृत्य प्रतिगृह्य द्विजाशिषः ॥६५॥ यातः कृतार्थतां रामो गोकर्णस्य प्रसाद-तः ॥ सिद्धेश्वरं समासाद्य को न याति कृतार्थताम् ॥ ६६ ॥ मौक्तिकादिद्विजाः सर्वे कोकिलस्य मुनेर्मतम् ॥ मन्यंते ब्राह्म-णाश्चान्ये तथा दिक्पालवासिनः ॥ ६७ ॥

इति श्रीत्राह्मणो ॰ मौक्तिकोरगणपत्तनशिरःपत्तनवासित्राह्मणोत्पत्तिवर्णनं नाम प्रकरणम् ॥ ३९ ॥ पंचद्रविडमध्ये गुर्जरसंप्रदायः आदितः

श्लोकसंख्याः ॥ ४०४१ ॥

की समाप्तिमें देववावोंको परम अमृत मिलता है वैसे सिद्धेश्वरकूंनमस्कारकरके ब्राह्मणों के आशीर्वाद लेकर ॥ ६५ ॥ गोकर्णके प्रसादते रामचन्द्र कृतार्थ भये सिद्धेश्वरकी सेवासे कृतार्थ कीन नहीं होता ॥६६॥ मोता ओरपाल सिरस यह तीन गांवके ब्राह्मण सब मोताले कहे जाते हैं वे को किल मित्रक मतकूं मानते हैं, खीका गोत्र विवाहके पूर्व पिताका लेते हैं विवाहके अनंतर भत्तीका गोत्रोचार कहे ते है मरण हुवे वाद पुनः पिताक गोत्रोमं मिलती हैं वैसा-श्रीमालिबाह्मणों में दिसावाल ब्राह्मणों में रायक वाल ब्राह्मणों के के लेक ब्राह्मणों में को किलमतकूं मानते हैं ॥ ६७ ॥

इति ब्राह्मणोत्पत्तिप्रंथमें मोताले ओरपाल ब्राह्मणमदेवर्णन प्रकरण॥ ३९॥

# अथ तापीतीरस्थकाष्टपुरवासिब्राह्मणोत्पत्ति. प्रकरणम्॥ ४०॥

अथ स्कान्दे तापीमाहात्म्ये ॥ रुद्र डवाच ॥ पुरात्रेतायुगे वत्स संप्राप्तो रघुनंदनः ॥ वैदेह्या सहितो वीरो लक्ष्मणेन हनूमता ॥ १ ॥ ततः पश्यति सर्वत्र सर्वा लिंगमयीं महीम् ॥विमानैः शक्यते गंतुं चरणैर्न कदाचन ॥ २ ॥ पितृपिंडप्रदानाय

अव तापी नदीके तट ऊपर काष्ठपुर है,वहांके ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहतेहैं शिवजी कहतेहें हे स्कंद! पूर्वकालमें त्रेतायुगमें वीर रामचंद्र, सीता, लक्ष्मण और इनुमान सिहत काष्ठपुरके पास आये ॥ १ ॥ तब वहां जहां देखतेहें उस ठिकाने शिवलिंग विना पृथ्वीखाली नहीं है, पांवसे जिस ठिकाने चलना नहीं होसकता है विमानमेंबैठ कर चलना होसकताहै ॥ २ ॥ तब पितानिमित्त श्राद्ध और ब्राह्मणोंका पादमक्षा-

दिजांत्रिक्षालनाय व ॥ अदृष्ट्वा स्थानकं वत्स वीक्षितं हनुमन्मुखम् ॥ ३ ॥ ज्ञात्वा राघविचत्तस्थमभिप्रायं महाकपिः ॥ विध्याचलस्य तां शीत्रमाजहार महाशिलाम् ॥ ४ ॥ ॥ अत्रोदके तु विन्यस्य राघवेण महात्मना ॥ चक्रे पिंडप्रदानं च तथा संपूजिता द्विजाः ॥ ५ ॥ वने काष्टपुरं चोका स्थापिता द्विजसत्तमाः ॥ क्षेषा धर्मशिला वत्स महापातकनाशिनी ॥६॥ अत्र वत्स निधानानि औषधं ग्रुटिकांजनम् ॥ रसादिकं मनोज्ञं च दृश्यते नाल्पभाग्यकैः ॥ ७॥ अत्र धर्मशिला वत्स यत्र गोपीपतिःस्वयम् ॥ तत्र तापीजले स्नानात्क-स्य मोक्षो न जायते ॥ ८॥ दंडपाणि हषीकेशं रुद्धं च भुवनेश्वरम् ॥ स्नात्वा योऽत्र तपंत्यां च त्रिकालं पूजयन् ह-रम् ॥ ९ ॥ असंशयं मनुष्योऽसौ रुद्धस्य गणतां व्रजेत् ॥ भाग्यहीनो नरो यस्तु षडास्य नानु पश्यति ॥ १० ॥ इतिश्रीत्राह्मणोत्पत्तिवर्णनं नाम प्रकरणम् ४

पंचड़ित हमें पहाराष्ट्रसंप्रदाय आदितः श्लोकसंख्याः ॥४०५१॥
बाइन करनेकूं स्थान देखे उस बखत इनुमानका मुख देखे॥ ३॥ इनुमान राम्
चन्द्रके मनकी बात जानकर जल्दी विध्याचलकी बढी एक शिला लाये॥४॥ रामने
बह शिला जलमें रखकर उसके उपर आद पिंडदान किया और ब्राह्मणोंकी पूजा
किये॥५॥ उस बनका काष्टुपर नाम रखकर वहां ब्राह्मणोंका स्थापन किये और उस
शिलाका नाम धर्मशिला यह बढे पातकोंकूं नाश करनेवाली है॥६॥ हेस्कंद!इस बनमें
पृथ्वीमें बढे बढे निधि हैं दिव्य औषधः गुटिकाः अहश्यांजन, रसायन आदि हैं परंतु
भाग्यहीन मनुष्योंकूं दिखाते नहीं॥७॥ हे सहन्द! जहां यह धर्म शिला और जहां
श्रीकृष्ण और श्रीतापी वहां स्नान दर्शन करनेसे किसका मोक्ष नहीं होनेका सबका
होगा ॥८॥ जो कोई इस तापीमें विकाल स्नान करेगा और दंडपाणी शिव विष्णु
इनकी त्रिकाल पूजा करेगा तो ९॥ निःसंशय वह मनुष्य शिवके गणोंमें मिलेगा
हे षडानन! जो भाग्यहीन है वह मनुष्य बहुधा वहां देखता नहीं ॥१०॥
इति श्री बा॰ काष्टुप्बासी ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति वर्णन प्रकरण॥ १०॥

### अथौढुंबरकापित्थवाटमूलश्टगालवाटीय-ब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम् ॥ ४१ ॥

हरिवंशे विष्णुपर्वणि। वैशंपायन उवाच ॥ त्रिपुरे निहते वीरे रुद्रेणाक्षिष्टकर्मणा॥तत्र प्रधाना बहवो बभूबुरसुरोत्तमाः ॥१ ॥ शराप्रिना न दग्धास्ते षष्टिः शतसहित्रणः ॥ ते ज्ञातिवधसंत-ताश्रकुर्वीराः पुराः तपः ॥ २॥जंबुमार्गे सतामिष्टे महर्षिगणसेविते ॥ आदित्याभिमुखं वीराः सहस्राणां शतं समाः॥३॥ वायुभक्षा नृपश्रेष्ठ स्तुवंतः पद्मसंभवम् ॥ तेषामुदुंबरं राजन् गण एकः समाश्रितः ॥ ४ ॥ वृक्षे तत्रावसन्वीरास्ते कुर्वतो महत्तपः ॥ कपित्थवृक्षमाश्रित्य केचित्तत्रोषिताः पुरा ॥६ ॥ शृगालवादीस्त्वपरे वटमूले तथापरे ॥ अधीयानाः परं ब्रह्म वटं गत्वाऽसुरात्मजाः ॥ ६ ॥ तेषां तृष्टो वरं दातुं प्राप्तो राजनिपतामहः ॥ वरं वरयतेत्युक्तास्ते राजनपद्मयोनिना ॥ ७ ॥ नेषुस्तद्वरदानं तु द्विषंतरुयंबकं विभ्रम् ॥ इच्छन्तोपैचितिं गंतुं

अब औंदुंबर ब्राह्मण;कापित्थ ब्राह्मण;वाटमुल ब्राह्मण; इटगालवाटीय ब्राह्मणंकी उत्पात्ति कहतेहें वैद्यम्पायन बोले जिसवस्वत दिवने त्रिपुराधिपतिकूं मारा उस बसत उसमें जो बेड बड़े असुर रहगये॥१॥दिवके वाणसे दग्ध नहीं भये साठलाख वे सब दैत्य ज्ञातिवधके संतापसे पूर्वकालमें बड़ा तप करते भये ॥ २ ॥ जहां बड़ेबड़े महाधि रहतेहें और सज्जनोंको पिय ऐसे जंबुमार्गमें जाकर वहां सूर्यके सन्मुख खड़ेरहकर सौ हजार वर्षतक ॥ ३ ॥ हे नृष्थेष्ठ ! वायु भक्षण करके ब्रह्मांकी उपासना करतेहुंव जा साठलाख देख्य थे उनमेंसे कितनेक उद्धंबर कहें गुलरके झाडका आश्रय करके तप किये इसवास्ते औंदुंबरगण भये॥४॥कितनेक किपत्य जो कवठेके झाडक का आश्रय करके तप किये वे किपत्थगण भये॥ ५॥ आहेर कितनेक श्रिगालवाटीमें तप किये वे श्रिगालवाटी भये और जो बडके झाडका आश्रय करके तप किये वे वाट मुलगण भये॥ ६ ॥ हे राजन ! पीछे उन सबोंके उपर प्रसन्न होकर ब्रह्मा आकर कहतेहें कि तम सब वर मांगो॥७॥ हे कुरुनन्दन ! तब वे दैत्योंने शिवके हेषसे दूसरे

१ अत्र संधिराषेः।

ज्ञातीनां कुरुनंदन ॥८॥ तानुवाच ततो ब्रह्मा विश्वेशस्यशिव-स्य च ॥ कः शक्तोपचितिं गंतुं मास्तु वोऽत्र वृथा श्रमः ॥९॥ इत्युक्ता ब्रह्मणा ते वे षट्पुरं जग्मुरादरात् ॥ ये भजन्तो महादेवमसुरा धर्मचारिणः ॥ १० ॥ स्वयं हि दर्शन तेषां ददो त्रिपुरनाशनः ॥ खाचेदं च भगवानसुरान्स सतांगतिः ॥ ॥ ११ ॥ वेरमुत्सृज्य दंभं च हिंसां चासुरसत्तमाः ॥ मामेव चाश्रितास्तस्माद्वरं साधु दादामि वः ॥ १२ ॥ ये दीक्षिताः स्थ मुनिभिः सिकयापरमिद्विजः ॥ सह तेर्गम्यतां स्वर्गः प्रीतोऽहं वः सुकर्मणा ॥ १३ ॥ इह चे चेव वत्स्यंति तापासा ब्रह्मवादिनः ॥ अपि कापित्थके वृक्षे तेषां लोको यथा मम ॥ ॥ १४ ॥ श्वेतवाहननामान यश्च मां पूजियष्यति ॥ व्रतं कृत्वा त्रिरात्रे वे गतिं स मम यास्यित ॥ १५ ॥ औदुंबरान्वाटम्लान्दिजान्कापित्थकानिष ॥ तथा शृगालवाटीयान्वाटम्लान्दिजान्कापित्थकानिष ॥ तथा शृगालवाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वाटीयान्वा

वरकी इच्छा नहीं किये केवल शिवने जो पहले ज्ञातिका संदार किया है उसीका बदला छेने की इच्छा करतेमये ॥८॥ तब ब्रह्मा उनकूं कहते मये कि है देखो! शिवकी बरान्वरी करनेकूं कीन समर्थ है तुम सबोंका श्रम व्यर्थ हैं ॥ ९ ॥ ऐसा ब्रह्माका वचन सुनकर वे देख पट्पुरमें चलेगये और उनमेंसे जो कितनेक शिवके मक्त ये धर्मसे चलनेवाले ॥ १० ॥ उनकूं त्रिपुरका नाशकरनेवाले शिवने पत्यस दर्शन दिया और सब रहेहुवे देखोंकूं मगवान सज्जनोंकी रक्षा करनेवाले शिव ऐसा कहते मए ॥११॥ हे देखों! तुम सबोंने वेर दंम हिंसा छोडकर मेरा आश्रय किया इसवास्ते तुम लोकोंकूं उत्तम वर देताहूं ॥ १२ ॥ जो देख यहां उत्तम ऋषि करके दीक्षित मयेहें वें सब अपने कमसे गुद्ध उन ऋषियोंके साथ स्वर्गमें जावो हम तुमसबोंक कमसे प्रसन्ध हैं॥१३॥ और जो कोई यहां तपस्वा ब्रह्मवादी किपत्य वृक्षका आश्रयकरके रहेंगे उनकूँ मेरे लोककी प्राप्ति होवेगी ॥१४॥ और यहां खेसवाहननामक मेरी जो पूजा करेगा तिरात्र वत करेगा वह मेरी गतिकूं पोवेगा॥ १५ ॥ जो यहां रहे हैं उनमेंसे जो उदंबर वृक्षके आश्रयसे रहे वे औदंबर ब्रह्मण वैसे वाटमूल ब्रह्मण, कापित्य ब्रह्मण, श्राह्मण,श्राहरू

न्धमेयुक्तान्द्दवतान् ॥ १६॥ पूजियष्यंति सततं ते यास्यतीप्सितां गतिम् ॥ इत्युक्ताथ महादेवः स्वलोकं च जगाम वे॥ १७॥

> इति श्रीबा॰ध्याये औदुंबरादिचतुर्विधबाह्मणोत्पत्ति-वर्णनं नाम प्रकरणम्॥ ४१॥

इति पंचद्रविडमध्ये गुर्जरसंप्रदायः ॥ आदितः श्लोकसंख्याः॥४०६८॥ बाटीय ब्राह्मण भये वे धर्मात्मा हदवतहें इनका ॥ १६ ॥ जो निरंतर पूजन करेंगे उनकुं इन्छत गति प्राप्त होवेगी ऐसा कहकर शिवजी केळासको च्लेगेय इस तरफ वे चार प्रकारके ब्राह्मण भये ॥ १७॥

इति श्रीत्रा० औदुंबर आदि चार त्राह्मणोंको उत्पत्ति कही प्रकरण ॥ ४१ ॥ संपूर्ण.

### अथद्वादशगौडब्राह्मणंचतुर्विधकायस्थानामुत्पत्ति-प्रकरणम् ॥ ४२ ॥

अथ द्वादशविधगौडब्राह्मणानां चतुर्विधकायस्थानामुत्पत्ति-माह पाद्मे पातालखण्डे ॥ सूत उवाच-एकदा ब्रह्मलोके तु यमः प्रोवाच कं प्रति ॥ चतुरशीतिलक्षाणां शासनेऽहं नियो -जितः ॥ १ ॥ असहायः कथं स्थातुं शक्नोमि पुरुषर्पभ ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ प्राप्त्यते पुरुषः शीष्रमित्युक्का विससर्ज तम् ॥ २ ॥ धर्मराजे गते ब्रह्मा समाधिस्थो बभ्वह ॥ तच्छरीरा-नमहाबाहुः श्यामः कमललोचनः ॥३॥ लेखनीपडिकाहस्तो

अब बारह प्रकारके गाँड ब्राह्मण और पंद्रह प्रकारके कायस्थज्ञातिकी उत्पत्ति कहते हैं पद्मपुराणान्तर्गत पाताळखण्डाविषे सूतजी कहतेभये कि एक दिन यमराज ब्रह्माके
पास जायकर बोले कि चौरासी लाख योनिकी-शिक्षाके उपर मेरेकूं स्थापन किये हैं
॥ १ ॥ परंतु दूसरेकी सहायता बिना कैसे काम करसकूं तब ब्रह्मा कहतेभये हे यम!
जलदीसे तेरेकूं दूसरा पुरुष मिलेगा ऐसा कहकर यमकूं विदा किया॥२॥यमके गये बाद
ब्रह्मा समाधि चढाकर बैठे,तब उनके शरीरमेंसे आजानुबाहु,श्यामकर्ण,कमल सरीखे
हैंनेज जिसके ॥३॥ और हाथमें द्वात कलम पट्टी लियेहें ऐसा एक पुरुष निकल-

मषीभाजनसंयुतः ॥ स निर्गतोऽयतस्तस्थौ नाम देहीति चाववीत् ॥ ४ ॥ व्रणोवाच ॥ ॥ गच्छ पूरुष भद्रं ते तप आचरतामिति ॥ इत्याज्ञप्तः स पुरुषो ययौ धौरेयदेशकान् ॥ ५॥ उज्जयिन्याः समीपे तु क्षिप्रायाश्च तटे शुभे ॥ पंचकोशात्मके क्षेत्रे तपस्तप्तुं महत्तरम् ॥ ६ ॥ ततः कतियये काले ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ उज्जयिन्यां ततः श्रीमानाजगाम मुदान्वितः॥ ७॥ यजनार्थाय यज्ञैश्च नानाः संभारसंयुतः ॥ चित्रगुप्तोऽपि धर्मात्मा कन्याः प्राप सुल-क्षणाः ॥ ८ ॥ वैवस्वतमनोः कन्याश्वतस्रः ग्रुमलक्षणाः ॥ अष्टौ सुरूपा नागीया पितृभक्तिपरायणाः ॥ ९ ॥ ताुसां समभवन्युत्रा द्वादशैव जगित्रयाः ॥ ब्रह्मा वर्षसहस्र तु यज्ञै-रिष्टा सुदक्षिणैः ॥ १० ॥ चित्रग्रुतमुवाचेदं वाक्यं धर्मार्थमेव च ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ चित्रगुप्तमहाबाहोमित्प्रयोऽस्मत्समु-द्भवः ॥ ११ ॥ चित्र्युत्त सुगुतांग तस्मान्नामा सुविश्वतः ॥ मम कायात्समुद्भूतः सर्वागंप्राप्य सत्वंरम्॥१२॥तस्मात् कायस्थ-विख्यातो लोके त्वं तु भविष्यसि ॥ एते वै तव पुत्राश्च काक-

कर आगे खडां हुवा और कहताभया कि मेरेकूं नाम देवो ॥४॥ तब ब्रह्मा कहतेमए हे पुरुष!तू जा तप कर तेरा अच्छा होगा तब उसपुरुषने अस्त कहकर नडे देशोंमें जाता भया ॥ ५ ॥ उज्जयन नगरीके समीप क्षिमा नदीके तट ऊपर पांच कोशका जो क्षेत्र है वहां बडा तप किया ॥ ६ ॥ उसकूं बहुत दिन गये बाद छोकोंके पितामह ब्रह्मा हिंपत होकर उज्जयन नगरीमें आये ॥७॥ और बडे पदार्थीसे हजार वर्षका यज्ञारंभ करतेभये अब वह चित्रग्रसकूं सुछक्षणोंसे युक्त कन्या मिछीं ॥ ८ ॥ शुभछक्षणवाली चार तो बैवस्वत मनुकी सुन्दररूपवती पिताकि सेवामें तत्पर और आठ कन्या नागोंकी ॥९॥ऐसी वह बारह ब्रियोसे जगत्विय ऐसे बारह पुत्र भये और ब्रह्माने हजारवर्षका सुन्दर दिक्षणावाले यज्ञको पूरा करके॥१०॥चित्रग्रसकूं कहतेभए हे चित्रग्रत ! तू भे-रेकूं पिय है क्योंकि मेरी कायासे उत्पन्न भयाहै ॥ ९१ ॥ तेरा अगग्रस है इसवास्ते चित्रग्रस तेरा नाम होवेगा और मेरी कायासे पैदा भया इसवास्ते ॥१२॥ छोकमें का-यस्थ नामसे विख्यात होवेगा और मेरी कायासे पैदा भया इसवास्ते जो तम्हारे बारहपुत्र

पक्षघराः ग्रुमाः ॥१३॥ सर्वे षोडशवर्षीयाः ग्रुमाचाराः ग्रुमानाः ॥ परिप्राप्तसदाचारः कायस्थः पंचमो मतः ॥ १४॥ धर्मराजगृहं गच्छ कार्यं मे कुरु सुन्नत ॥ सदसत्सर्वजंतृनां लेखकः सर्वदेव हि ॥ १५ ॥ एतान्दास्थामि सर्वान्वे ऋषिभित्तरां स्तव ॥ एवमुक्ता तु विप्रेभ्यो ददौ लोकपितामहः ॥ १६ ॥मांडव्याय ददौ पुत्रं सुरूपमृषिव छम्म ॥ मंडपाचलति जगदं विका ॥ गृहीत्वा गतवान् सोऽपि ऋषिमांडव्यसं इति जास्त्रश्रीगोडागुरवःशं सितन्नताः ॥ १९॥ नेगमास्ते-ऽपि वहवः ऋषिभित्तपरायणाः॥ जाता व नेगमास्तत्रशतशोऽ-थसहस्रशः ॥२०॥ गौडास्तेऽपि च मांडव्य शिष्यास्ते गुरवः समृताः ॥ शिष्याणां चेव लक्षेकं प्रसंगात्समुदी रितम् ॥ २९॥ तस्माद्धं गतास्ते व लंभितं वासयनपुरम् ॥ दितीयं तु सुतं तस्य गौतमाय ददौ ततः ॥२२॥ गौडेश्वरी तु या देवी वर्तते तस्य गौतमाय ददौ ततः ॥२२॥ गौडेश्वरी तु या देवी वर्तते

हैं ॥१३॥ वे सब सोछह बरसके, उत्तम आचार पाछन :करनेवाछेहें इसवास्ते कायस्थ वर्ण पांचवां मान्य है ॥१४॥ और तुम धर्मराजके नजीक जावो मेरा काम करो सब जीवमात्रका पुण्यपाप कर्म सर्व काछ तुमने छिखना ॥१५॥और ये बारह पुत्र तुमकूं देताहूं ऐसा कहकर ब्रह्मा एक एक पुत्र देतेमए ॥ १६ ॥ उसमें प्रथम मांडव्यनामक ऋषिकूं दिये उनका स्थान मंडप पर्वतके पास जहां मंडपेश्वर शिव ॥ १७॥ और मंडपेश्वरी देवीहें वहां चित्रग्रप्तके पुत्रकूं छेकर मांडव्य ऋषि जाते मये ॥ १८॥ तब चित्रग्रप्तके पुत्रकं अपास सो नगम कायस्थ ज्ञाति भयी और मांडव्यके वंशमें जो भये वे मांडव्य श्रीगीड ब्राह्मण भये कोई माछव्यश्रीगीड कहतेहें वे उनके उपाध्याय भये ॥ १९ ॥ और उनके सेवक सो हजार नेगम कायस्थमए वे ऋषिकी भक्तिमें तत्पर रहते भये ॥ २० ॥ वे श्रीगीड, मांडव्यके शिष्य एक छाल थे यह प्रसङ्गते वर्णन किया ॥ २१ ॥ उसमेंसे आधे छंभित नगर बसाकर रहे पीछे ब्रह्मने दूसरा पुत्र गौतमकुं दिया ॥२२॥ उनका स्थल जहां गौडेश्वरी देवीं

जगदंबिका॥श्रीगौडःसोऽपि कायस्थो बहुधा विश्वतः शुचिः ॥२३॥ गौतमो दत्तवांस्तेषां गुर्वर्थं तानृषीन् विभुः ॥ श्री-गौडास्तत्र शिष्यावै गुरवस्ते तपस्विनः ॥ २४ ॥ तृतीयं तु सुतं तस्य श्रीहर्षं दत्तवांस्ततः॥श्रीहर्षेश्वरसान्निध्ये गतवान् षि-सत्तमः ॥ २५ ॥ सरोरुहे शुभे देशे शुभे च सरयूतटे ॥ सरो-रुहेश्वरी यत्र वर्तते जगदंषिका ॥ २६ ॥ श्रीगौडास्तस्य वै शिष्या ग्रुर्वर्थ संप्रकल्पिताः ॥ श्रीवास्तव्याश्च नानाह्रपा ह्यनेकशः ॥२७॥ श्रीगौडानां च लक्षेकं शिष्याणां संप्रकीर्तितम् ॥ तस्माद्धं गतास्तेऽपि झवसन् जाह्नवीत्रे ॥ ॥ २८ ॥ चतुर्थं तु सुतं तस्य हारीताय ददौ ततः ॥ गृहीत्वा गतवान् सोऽपि देशे हर्याणके शुभे ॥ २९ ॥ हारीतेश्वरसा-निध्ये हारितस्याश्रमे शुभे ॥ हर्याणशी यत्र देवी वर्तते जग-दंबिका ॥ ३० ॥ कायस्थाः श्रेणिपतयः विवृताश्च सहस्रशः॥ हर्याणाश्चेव श्रीगौडा गुरुत्वे संप्रणोदिताः ॥ ३१ ॥ पचमं तु .सुतं तस्य वाल्मीकाय द्दौ ततः ॥ गृहीत्वा गतवान् सोऽ ह्यर्बुदारण्यके शुभे ॥ ३२ ॥ देशेऽर्बुदे महारण्ये वल्मीकाश्चम-

वहां है और श्रीगौडकायस्य यजमान श्रीगौड ब्राह्मण उपाध्याय भये वे वह तपस्ती हैं ॥२३॥ २४॥ ब्रह्माने तीसरा पुत्र श्रीहर्षनामकूं दिया सो श्रीहर्ष चित्रग्रमके पुत्रकूं छेकर सरोरुह देहमें सरयू नदीके तट उपर जहां श्रीहर्ष या महादेव सरोरुह श्री देवी हैं वहां गया ॥ २५ ॥ २६॥ पीछे श्रीहर्ष के शिष्य श्रीहर्ष गौडग्रुरु भये और श्रीवास्त व्य कायस्थ भये ॥ २७ ॥ श्रोगौड जो छक्ष ब्राह्मण थे उनमेंसे अर्ध जाह्मवी गंगाके तट उपर जाकर निवास किया वे गंगापुत्र भये ॥ २८ ॥ ब्रह्माने चौथा पुत्र हारीत ऋषिकूं दिया तब हारीत ऋषीश्वर चित्रग्रमके पुत्रकूं ग्रहणकरके हर्याणादेशमें॥२९॥ जहां हरीतेश्वर महादेव, हर्याणशी दे वीहे और जहां हारीत ऋषिका आश्रमहैवहां गया ॥ २० ॥ तिस पीछे उन दोनोंके वंशमें जो उत्पन्न भये वे श्रोणिपति कायस्य यजमान और हर्याणा गौड ब्राह्मण उपाध्याय भये ॥ ३१ ॥ ब्रह्माने पाचवां पुत्र वालनीक नामकूं दिया सो वालमीक चित्रग्रप्तके पुत्रकूं छेकर ॥३२॥ आजूगढके पास वालमीक नामकूं दिया सो वालमीक चित्रग्रप्तके पुत्रकूं छेकर ॥३२॥ आजूगढके पास वालमीक

संज्ञके॥वाल्मीकेश्वरसान्निष्ये कायस्थो देवनिर्मितः॥३३॥ वाल्मीकेश्वरिका यत्र वर्तते जगदंबिका ॥ वाल्मीकाश्चेव कायस्था वर्ष्ट्वतास्तद्नंतरम् ॥ ३४ ॥ वल्मीकाश्चेव ग्रुरवो सुनिना संप्रकल्पिताः ॥ रक्तशृङ्गश्च इत्येते पार्श्वे पश्चिमतः ग्रुने ॥३६॥ योजनद्वयमाने तु दूरे तिष्ठति चाश्रमे ॥ कियन्त्रकाले च सप्राप्ते यज्ञकर्म समाचरन् ॥ ३६ ॥ षष्ठं तस्य सुतं ब्रह्मा वसिष्ठाय दद्रो पुनः ॥ ग्रहीत्वा गतवान् सोऽपि वसिष्ठो सुनिसत्तमः ॥३०॥ अयोध्यामंडले देशे वसिष्ठेश्वरसिष्ठा ॥ सरयूतटमासाद्य वर्तते जगदंबिका ॥ ३८ ॥ वासिष्ठाश्चेव कायस्था ग्रुरवोऽपि ग्रुचिस्मिताः ॥ वासिष्ठा ऋषिशिष्याश्च वसिष्ठस्य महात्मनः ॥३९ ॥ सप्तमं तु सुतं तस्य ददौ सौभर्ये ततः ॥ ग्रहीत्वा गतवान् सोऽपि ब्रह्मार्षः स्वाश्रमं ग्रुभम् ॥४०॥ सौरभय ग्रुमे देशे सौरभेश्वरसिक्षघौ॥सौरभी देवता तत्र वर्तते जगदंबिका ॥४९॥ सौरभाश्चव कायस्थाः सौरभा ग्रुरवः स्वताः।।अष्टमं तु सुतं तस्य दालेभ्याय ददौ ततः॥४२॥ ग्रुरवः स्वताः।।अष्टमं तु सुतं तस्य दालभ्याय ददौ ततः॥४२॥

ऋषिका आश्रम है जहां वालमीकेश्वर महादेव, और II ३३ ॥ वालमीकेश्वरी देवीहें वहां रहा पिछे वहां वालमीक कायस्य यजमान और वालमीकि बाह्मणगीडगुरु वृद्धिगत अपे ॥३४॥ कितनेक ऋषिसे कल्पित रक्तशृंगनामक भये ॥३५॥ आठ कोसके ऊपर जिनका आश्रम है कितनेक काछ वीतनेपर जहां यज्ञ कियोहे॥३६॥ ब्रह्माने छटा पुत्र वासिष्टनामकूं दिया तब विसष्ट मुनि चिङ्गुनिक पुत्रकूं लेकरा। ३७॥ अयोध्याके नजीक सरयूनदिके तट ऊपर जहां विसष्ट स्वाने चिङ्गुनिक पुत्रकूं लेकरा। ३७॥ अयोध्याके नजीक सरयूनदिके तट ऊपर जहां विसष्ट स्वाने चिङ्गुनिक और वासिष्ट देवीहें वहांगथे ३८ पीछे उन दोनों के वंशमें वासिष्ट गीड ब्राह्मण उपाध्याय भये और वासिष्ट कायस्ययजमान ॥३९॥ ब्रह्माने वासिष्ट की स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने हैं द्वाप पोछे कि स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने हिया पर स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने हैं द्वाप पर स्वाने स्वाने स्वाने हैं द्वाप स्वाने हिया पर स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने हिया पर स्वाने स्वाने हिया स्वाने स्वाने स्वाने हिया स्वाने हिया पर स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने हिया पर स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने हिया पर स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने हिया पर स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्

गृहीत्वा गतवान् सोऽपि स्वाश्रमं मुनिसंयुतम् ॥ देशो दुर्ललको यत्र दालभ्या च सरिद्वरा ॥ ४३ ॥ दालभ्ये थरसान्निध्ये दालभ्यश्चित्रग्रुतजः ॥ दालभ्या इति या देवी वर्तते जगदं विका ॥ ४४ ॥ तिच्छिष्याञ्चेव दालभ्या गुरुत्वे ते प्रकीर्तिताः ॥ तदुत्पन्ना द्विजाः सृत शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ॥ ४५॥ एकदाहिस्थलीं प्राप्ताः केचित्कुंडलिनीं गताः ॥ याजयंति स्म दालभ्यान् कायस्थांश्चित्रग्रुप्तजान् ॥ ४६ ॥ नवमं तु सुतं तस्य हंसं तमृषिसत्तमम् ॥ गृहीत्वा प्रययौ हंसं हंसदुर्गस्य सन्निधौ ॥ ४७॥ सुखसेनो महादेशो विद्यते ग्रुणवत्तरः ॥ हंसेश्वरस्य सान्निध्य ऋषीणां सुधीः ॥ ४८ ॥ हंसेश्वरी यत्र देवी वर्तते जगदंबिका ॥ तदुत्पन्नाश्च कायस्थाः सुखसेना ह्यनेकशः ॥ ततस्तेभ्यो ददौ इंसान् शिष्यांश्च याजनानि वा ॥ विप्रास्त सुखदाश्रेव सुखसेना महोज्याः ॥ ५० ॥ याजयति सदा-चाराः सुदेशेषु व्यवस्थिताः ॥ दशमं तस्य पुत्रं तु भट्टाच्य-मुनये ददौ ॥ ६१ ॥ गृहीत्वा गतवान् सोऽपि भट्टकेश्वर-

दालभ्य ऋषि चित्रग्रसके पुत्रकूं लेकर दुईलक देशमें दालभ्या नदिके तट उपर ॥
॥ ४३॥ जहां दालभ्येश्वर महादेव और दालभ्या देवी हैं दालभ्य मुनिका आश्रम है
वहां आये ॥ ४४ ॥ दालभ्य ऋषिके शिष्य थे वे दालभ्य गौड ब्राह्मणगुरु भये और
दालभ्यनामक कायस्थ उनके यजमान भये दालभ्यगौडके वंशमें जो सहस्रावधि
उत्पन्न भये ॥ ४५ ॥ उसमें कितनेक अहिस्थर्लामें गये कितनेक कुंडलिनिमें गये
और चित्रगुप्त दालभ्यकायस्थांकूं यह करवाये ॥४६ ॥ ब्रह्माने नववां पुत्र इंसनामक
ऋषिकूं दिया वह इंस ऋषि चित्रगुप्तके इंसनामककूं लेकर इंस पर्वतके नजदीक ॥४९॥
सुखसेन देशमें जहां इंसेश्वर महादेव और इंसेश्वरी देवी है वहां गये ॥४८॥ पिछे इंस
चित्रगुप्तके वंशमें उत्पन्न भये वे सुखसेनकायस्थ यजमान भये और ॥ ४९ ॥ इंस
ऋषिके जो शिष्य थे वे सुखसेन गौड ब्राह्मण उपाध्याय भये ॥ ५०॥ उत्तम देशमें
यहकराते भये ब्रह्माने दशवां पुत्र महनामक ऋषिकूं दिया ॥५१॥ वह मट ऋषि

सिन्नधी ॥ भद्देश्वरी यत्र देनी वर्तते जगदं िका ॥ ५२ ॥ भद्देश्वरो महादेनो यत्र शूली महेश्वरः ॥ भद्देश्वरः ॥ भद्देश्वरं स्थास्त दुत्पत्रा ह्यनेशकः ॥ ५३ ॥ तान् गुरुत्वेन संपाद्य भद्दन्तागरं संज्ञकाः ॥ एकादशं तु पुत्रं तु सौरभाय ददी ततः ॥ ॥ ५४ ॥ सूर्यमं डलदेशे तु सौरभेश्वरसिन्नधी ॥ यत्र सौरेश्वरी देनी वर्तते जगदं िका ॥ ५५ ॥ सूर्यध्वजाश्व बहनो जातास्तेऽपि सहस्रशः॥कायस्थास्तत्र निरुव्याताः स्वधमनिरताः सदा ॥ ५६ ॥ सूर्यध्वजाश्व तिच्छिष्या गुरुत्वे ते प्रकिर्ताः ॥ दि ॥ सूर्यध्वजाश्व तिच्छिष्या गुरुत्वे ते प्रकिरिताः ॥ दादश तु सुतं तस्य माथुराय ददी ततः ॥ ५७ ॥ माथुरेश्वरसान्निध्ये माधुरा निस्तृताः पुनः॥माथुरेशी महादेनी वर्तते जगदं िका ॥ ५८ ॥ माथुरीयाश्च गुरुनो वर्तते बहवः स्मृताः ॥ एवं दत्त्वा तु तान् पुत्रान् ब्रह्मा लोकिपितामहः ॥ ॥ ५९ ॥ उनाच वचनं श्वरूणं ब्रह्मा मधुरया गिरा ॥ पुत्रत्वे पालनीयाश्च लेखकाः सर्वदेन हि ॥ ६० ॥ शिखासूत्रधरा श्रेते पटवः साधुसमताः ॥ ॥ सूत उनाच ॥ ॥ एवमुक्ता

चित्रग्राके पुत्र महनामककूं लेकर जहां महकेश्वर महादेव और महेश्वरी देवी वहां गये॥ ५२॥ चित्रग्राके वंशमें को पैदा भये वे महनगर कायस्थ यजमान भये और महऋषिके जो शिष्य थे वे मह गौडब्राह्मण उपाध्याय भये ॥ ५३ ॥ ब्रह्माने प्यारह्वां पुत्र सौरभनामक ऋषिकूं दिया ॥५४॥ सौरम ऋषिने चित्रग्राक्षे पुत्रकूं लेकर सूर्यमंडल देशमें जहां सौरमेश्वर शिव सौरमेश्वरी देवी हैं वहां गये ॥५५॥ वे सूर्यमंडल देशमें गये इसवास्त सूर्यध्वज कायस्थ और सूर्यध्वज गौडब्राह्मणनामसे विख्यात भये॥५६॥ ब्रह्माने बारहवां पुत्र माथुरनामक ऋषिकूं दिया॥५०॥ माथुर ऋषि चित्रग्राके पुत्रकूं लेकर माथुरदेशमें जहां माथुरश्वर महादेव मथुरा नगरी माथुरेश्वरी देवी है वहां गये॥ ५८॥ पीछे माथुर ऋषि का शिष्य थे माथुर चौबे गौड ब्राह्मण उपाध्याय भये और माथुरकायस्य यजमान भये ब्रह्माने ऐसे बारह पुत्र देकर ॥५९॥ कहा कि यह चित्रग्रसके वंशकूं पुत्रसरीखा पालन करना ॥ ६०॥ ये सब कायस्थ शिर ऊपर शिखा धीर यज्ञोपवीत धारण करना, सूत कहते भये कि ब्रह्माजी !

विधायादी यज्ञं ब्रह्मा ययौ स्वकंम् ॥ ६१ ॥ साविज्यां सहितः श्रीमानथ ये चित्रग्रप्तकाः ॥ तेषां मध्ये तु ये चंकाः शृण्वंतु तस्य कारणम् ॥ ६२ ॥ गौडदेशे महारण्ये गंगायाः श्रोत्तरे तटे ॥ महालक्ष्म्यां कृतो यज्ञस्तत्र ये वे वृताः ग्रुभाः ॥ ६३ ॥ चत्वारः परमार्थज्ञा मुख्याः कर्मणि साधवः ॥ तेषां ग्रुश्र्षकास्तत्र लेखकाः कायजाः पुनः ॥ ६४ ॥ ते तु लक्ष्म्याः प्रसादेन चंकाः श्रीवत्सलाः परे ॥ कर्माणीह तु यान्येषां या गतिस्त्रिषु वर्णतः ॥ ६५ ॥ द्विजातीनां यथादानं यजनाध्ययने तथा ॥ कर्तव्यानीति कायस्थैः सदा तु निगमान् लिखेत् ॥ ६६ ॥ पुराणपाठकाः सर्वे सर्वे तत्स्मृतिशंसकाः ॥ आतिथ्यं श्राद्यकर्तृतं सर्वेषां धर्मसाधनम् ॥ ६७ ॥ इच्छया मुनरुद्धाहमितरः परिवर्जयत् ॥ श्रूलारोहनिमित्तेन कायस्थानृषिसत्तमान् ॥६८॥ मांडव्यस्तान् शशापेदं कोपसरक्तल्लोचनः ॥ अल्पोऽपराधो मे जातस्त्वया बहुतरीकृतः ॥६९॥

ऐसा कहकर यहा समाप्त करके सावित्रीके सहित अपने लोकमें गये अव जो चित्रग्रप्तके वंशमें चंकनामक भये हैं उनका कारण सुनो ॥६१॥६२॥ बंह रमणीक गौड देशमें गंगाके उत्तर तट उत्तर महालक्ष्मीने यहा किया वहां जो विस्तारकूं प्राप्त भए ॥६३॥ उसमें चार मुख्य भये और उनकी सेवाकेवास्ते कायस्थ तत्तर होतेभये ॥६४॥ पिछे वे कायस्थ लक्ष्मीके अनुप्रहसे श्रीवत्सल चंक कायस्थ नामसे विख्यात भये इनका कर्म ब्राह्मणादि तीनवणोंमें जो हैं वह करना ॥६५॥ कायस्थोंने दान देना यहा करना अध्ययन करना और वेदका पुस्तक लिखना ॥६६॥ पुराण और स्मृतिका पाठ करना आतिथ्यसेवा और श्राद्धादि धर्मसाधन कर्म करना ॥६०॥ इतर जो यह पंचम चित्रग्रप्त कायस्थे हैं इन्होंने पुनर्विवाह वर्जित करना अब गौडोंकूं और कायस्थोंकूं कलिमें जो शाप भया है सो कहते हैं एकदिन चोरोंके तह वर्तनान मांडव्य ऋषिकूं कोई राजाने शूलीके उत्तर चढायकर उनका प्रताप देखकर ऋषिकूं तो नचि उतार दिया॥६८॥ तब मांडव्य ऋषि चित्रग्रप्त के पास जायकर कहा कि वाल्य क्रवस्थोंमें जो थोडा मैंने अपराध किया उसका दंड तूने बहुत दिया इसवास्ते ॥६९॥

वध्यस्तं धर्मतः शीत्रं पापीयान् भव लेखक ॥ श्रुत्वा शापं चित्रग्रुत ऋषिसेवां चकार ह ॥ ७० ॥ ऋषिरुवाच ॥ ॥ मम शापस्तु विफलो न कदाचिद्धविष्यति ॥ तथाप्यनुप्रहो मे वै त्वजातीनां भविष्यति ॥ ७३ ॥ एवसुक्तोऽपि सेवां वै चित्रग्रुतश्चकारह ॥ कलो शापो मया दत्तः सर्वेषां स भविष्यति ॥ ७२ ॥ तेषु सूर्यध्वजा ये वै तेषां धर्मः प्रणश्यति ॥ वैश्यादुच्चतरा वृत्तिर्वाह्मणक्षत्रियाद्धः ॥ ७३ ॥ ब्रह्मशापामि भूतानांपातित्यं च कलो ध्रुवम्॥ वाल्मीकानां कियान् धर्मः स्थास्यत्येवं सुनिश्चयम् ॥ ७४ ॥ इति चित्रग्रुतका-यस्थभेदः प्रथमः । अथ कल्पभेदेन द्वितीयचित्रग्रुतका-यस्थभेदः प्रथमः । अथ कल्पभेदेन द्वितीयचित्रग्रुतका-यस्थभेदः प्रथमः । अथ कल्पभेदेन द्वितीयचित्रग्रुतका-यस्थःतदुत्पत्तिमाह पाद्मे सृष्टिखंडे ॥ सृष्ट्यादौ सद्सत्क-मंज्ञत्तये प्राणिनां विधिः ॥ क्षणं ध्यायन् स्थितस्तस्य शरी-रात्रिगतो बहिः ॥ ७५ ॥ दिव्यहृषः प्रमान् हस्ते मषीपात्रं च लेखनीम् ॥ द्धानश्चित्रहृपेण रक्षिता दैवतेन हि ॥ ७६ ॥

हे लेखक ! तू पापी होजा और तू धर्मसे वव योग्य है चित्रग्रप्त ऋषिका ज्ञाप सुनते त्रास पाकर ऋषिकी सेवा करनेलगे॥७०॥तव मांडव्य कहते भए हे चित्रग्रप्त ! तू सेवा करता है परंतु मेरा ज्ञाप विफल कदापि नहीं होनेका तथापि भेरे अनुप्रहेस तेरे ज्ञाति लोक कोंकूं ज्ञाप फलेगा तेरेकूं नहीं ॥ ७१ ॥ ऐसा कहा तथापि चित्रग्रप्त ऋषिकी सेवा करनेलगा तव ऋषिने कहा कि तीन ग्रुगमें पुण्यात्मा रहेंगे और कलिग्रुगमें सब पापी होवेंगे ॥ ७२ ॥ तथापि चित्रग्रप्तने सेवा करी तव ऋषि कहते भए कि तेरे बारह वंदा हैं उसमेंसे जो स्पेष्टवजवंदा है उनका धर्मनाज्ञ पावेगा बाकी सबोंकी वृत्ति वैद्यवर्णसे ऊंची ब्राह्मण क्षत्रियसे नीची पालन करना ॥ ७३॥ ब्राह्मणके ज्ञापसे कालिमें पित्रतपना प्राप्त भया है वालमीक ब्राह्मण और कायस्य उनका कुछ धर्म रहेगा निश्चय करके ॥७४॥ इति चित्रग्रप्त कायस्थका भेद पहला समाप्त भया ॥ अब दूसरा चित्रग्रप्तकायस्थकी उत्पत्तिभेद्से कहतेहें सृष्टिके आरंभमें ब्रह्मा प्राणियोंका पुण्य पाप कर्मका ज्ञान होनेके वास्त क्षणभर ध्यानकरके बैठे इतनेमें ब्रह्माके द्यरिरमेंसे बाहर एक पुरुष निकला ॥ ७५ ॥ दिव्यस्वह्म द्वात कलम हाथमें धरे है विचित्र

चित्रगुत इति ख्यातो धर्मराजसमीपतः ॥ ब्रह्मणा सह देवैश्च क्षणं ध्यात्वा नियोजितः॥ ७७ ॥ प्राणिनां सदस-त्कर्मलेखनाय सुबुद्धिमान्॥ भोजनादौ बिलस्तस्य भागोऽपि पिर्किर्तितः॥ ७८ ॥ ब्रह्मकायोद्भवो यस्मात्कायस्थ इति गीयते॥ दक्षप्रजापतेः कन्यां दाक्षायण्यभिधां ततः ॥७९ ॥ उपयमे ततः पुत्रो जातस्तस्य महात्मनः ॥ विचित्रगुप्तना - मासौ बुद्धिचातुर्यवीर्यवान् ॥ ८० ॥ ततस्तेन मनोः कन्या यथाविधि विवाहिता ॥ स्वक्षाभिधानतस्तस्यां धर्मगुप्तो बभूव ह ॥८९ ॥ धर्मगुप्ताच्च गांधार्यां रुद्रगुप्तोऽ भवत्सुतः॥ तस्मा-द्मस्सो जातं पुत्राणां तु चतुष्टयम् ॥८२ ॥ माथुरो गौडसंज्ञश्च नागरो नेगमस्तथा ॥ तेषां नामानि चत्वारि चतुर्णां च यथाक्रमम् ॥८३ ॥ कायस्थश्चैकशाकश्च कौलिकश्च महेश्वरः ॥ एतेषां काश्यपं गोत्रं तेषां धर्ममथ शृणु ॥ ८४ ॥ स्नानं द्विकालमेतेषां त्रिकालं संधिवंदनम्॥अष्टम्यां च चतुर्दश्यां चंडीव्रतपरायणाः॥ ८५ ॥ भौमवारव्रताश्चेव

स्वरूप है उसकूं देखकर देवतावोंने चित्रग्रप्त नाम रक्खा ॥ ७६ ॥ उस चित्रग्रप्तकूं ब्रह्माने क्षणभर ध्यान करके देवसहर्वतमान धर्मराजके पास स्थापन किया ॥ ७७ ॥ प्राणिके ग्रुभाग्रुभकर्म छिखनेके वास्ते बुिखमान् चित्रग्रप्तकूं स्थापन किया ॥ ७८ ॥ ब्रह्माकी कायासे पेदा भगाजनकी वखत उनका विछ देनेका स्थापन किया ॥ ७८ ॥ ब्रह्माकी कायासे पेदा भया इस वास्ते कायस्थ जिसकूं कहते हैं पाछे चित्रग्रप्तने दक्षप्रजापातिकी दाक्षायणी नाम कन्याके साथ ॥ ७९ ॥ विवाह किया उसमें विचित्रग्रप्तनामक पुत्र भया वह बडा पराक्रमी भया ॥ ८० ॥ उसने मजुष्यकी कन्याके साथ विवाह किया उससे धर्मग्रप्तनामक पुत्र भया॥८९ ॥ धर्मग्रप्तका पुत्र रुद्रग्रप्त भया उसकी अप्तरास्त्रीसे चार पुत्रभये ॥ ८२ ॥ माथुर १ गौड २ सागर ३ नैगम ४ ऐसे चार नामसे चार पुत्रभये ॥ ८२ ॥ माथुर १ गौड २ सागर ३ नैगम ४ ऐसे चार नामसे चार पुत्रभये ॥८३॥ उनके अपर नाम कमसेकायस्थ१ ज्ञाक २ क्षीछिक ३ महेश्वर ४ ऐसे जानो इन सर्वोक्ता कार्यप गौत है अब धर्म सुनो ॥ ८४॥ नित्य दो वखत स्नानकरना त्रिकाछ संध्यावंदन करना और अष्टभी चौदसकूं दुर्गाव्रतकरना ॥८५॥ इंगल स्तरकरा करना और अष्टभी चौदसकूं दुर्गाव्रतकरना ॥८५॥ इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्य इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्य इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर्ग इंगल स्वर

नवरात्रव्रतास्तथा ॥ तर्पणं पंचयज्ञानां विधानं च यथाक-मम् ॥८६॥इ०चि०का०भे० द्वितीयः ॥ अथ चांद्रसेनीयका-यस्थोत्पत्तिमाह स्कांदे रेणुकामाहात्म्ये-एवं हत्वार्जुनं रामः संधाय निशिताञ्छरान् ॥ अन्वधावत्स ताम्हंतुं सर्वानेवासु-रान्नृपान् ॥८७॥ तदा रामभयात्सर्वे नानावेषधरा नृपाः ॥ स्वस्वस्थानं परित्यज्य यत्र कुत्र गताः किल ॥ ८८॥ सगर्भा चंद्रसेनस्य भार्या दाल्भ्याश्रमं गता ॥ ततो रामः समायातो दालभ्याश्रममनुत्तमम् ॥ ८९ ॥ पूजितो मुनिना रामो भोजनार्थ समुद्यतः॥ भोजनावसरे तत्र गृहीत्वापोशन करें।। ९० ॥ रामस्तु याच्यामास हृद्स्थं स्वमनोरथम्।। तस्मै प्रादा्द्रषिः काम भागवाय महात्मने ॥ ९१ ॥ याचया-मास रामाद्वे कामं दाल्भ्यो महामुनिः॥ ततो द्वौ परमप्रीतौ भोजनं चक्रतुर्मुदा ॥ ९२ ॥ भोजनांते महाभागावासने चोपविश्य च ॥ तांबूलानतरं दालभ्यः पप्रच्छ भागवं प्रति ॥ ॥ ९३ ॥ यत्त्वया प्रार्थितं देव तत्त्वं शैसितुमईसि ॥ राम वत नवरात्रका व्रत करना तर्पण पंचयज्ञ करना ॥ ८६ ॥ इति चित्रग्रप्त कायस्थींका दूसरा भेद पूरा भया। अब चंद्रसेन राजाके वंशस्थकायस्थीका भेदकहतेहैं-परशुराम सहस्रार्जनकुं मारकर पीछे: पृथ्वीमेंके सब क्षत्रियोंकूं मारनेक वास्ते तीक्षण बाणलेके दौंडने हो।। ८७॥ तब परग्रुरामके भयसे सब क्षत्रिय राजा अनेक तरहके वेष श्वारण करके अपना अपना स्थान छोडकर जहां तहां चलेंगये ॥८८॥ और चंद्रसेन राजाकी स्त्री सगर्भा थी सो दालभ्य ऋषिके आश्रममें गई दालभ्य ऋषिने उसका संरक्षण किया पीछे परशुराम दालभ्य ऋषिके आश्रममें आये ॥ ८९ ॥ तब मुिन पूजा किये और भोजनकूं बिठाये तब आपोशन हायमें छेकर ॥ ९० ॥ परशुराम अपने दिलकी बात मांगने लगे तब दालभ्य मुनिने रामकू कहा कि आप जो मांगोंग सो दूंगा ॥ ९१ ॥ ऐसा कहकर रामके पाससे भी अपने एक इच्छित मांग लिया सो राम तथास्तु कहा पीछे दोनों जने परमगीतिसे भोजन करके ॥९२॥ पीछे उत्तम आसन उत्पर बैठकर तांबूल भक्षण करके प्रथम दालभ्य परशुरामकूं पूछते भए ॥ ९३॥ हे राम! तुम क्या मांगते हो सो कही तब राम कहते भए तुम्हारे उवाच ॥ ॥ तवाश्रमे महाभाग सगर्भा स्त्री समागता ॥९४॥ चंद्रसेनस्य राजर्षेस्तां देहि त्वं महामुने ॥ ततो दाल्भ्यः प्रत्यु-वाच ददामि तव वांछितम्॥ ९५॥ यनमया प्रार्थितं देव तन्मे दातुं त्वमईसि ॥ ततः स्त्रियं समाहूय चंद्रसेनस्य वै मुनिः ॥ ९६ ॥ भीता सा चपलापांगी कंपमाना समागता ॥ रामाय प्रदद्गै तत्र ततः प्रीतमना अभूत् ॥ ९७ ॥ ॥ राम उवाच ॥ यत्त्वया प्रार्थितं विष्र भोजनावसरे पुरा ॥ तन्मे शंस महाभाग ददामि तव वांछितम् ॥ ९८ ॥ ॥ दालभ्य उवाच ॥ ॥ प्रार्थितं यन्मया पूर्वं राम देव जगद्धरो ॥ स्त्रीग-र्भस्थममुं बालं तन्मे दातुं त्वमईसि ॥९९॥ ततो रामोऽब्र-वीद्दारुभ्यं यद्थिमिह चागतः॥ क्षित्रयांतकरश्चाहं तत्त्वं याचित-वानिस ॥ १०० ॥ प्रार्थितं च त्वया विप्र कायस्थं गर्भमुत्त-मम् ॥ तस्मात्कायस्थ इत्याख्या भविष्यति शिशोः ग्रुभा ॥ १०१ ॥ जायमानस्तदा बालः क्षात्रधर्माः भविष्यति ॥ दुष्टाद्वै क्षात्रधर्मातु त्वं वारियतुमईसि ॥ १०२ ॥ ततो दालभ्यः प्रत्युवाच भागवं प्रति हर्षितः ॥ मा कुरुष्वात्र संदेहं

आश्रममें चन्द्रसेनकी स्त्री सगर्मा आई है उसकूं देव ॥ ९४ ॥ तब दालभ्य कहतेमए हे राम!तुम्हारा बांछित में देताहूं ॥ ९५ ॥ पांछे मेरा इच्छित आप देनेकूं योग्य हो ऐसा कहकर चन्द्रसेनकी स्त्रीकूं बुलाकर ॥ ९६ ॥ कम्पायमान होरही ऐसी स्त्री रामकूं दिये तब राम प्रसन्न होकर कहतेहें ॥ ९७ ॥ हे दालभ्य मोजनकी बखत तुमने जो मांगा सो कहो में इच्छित देताहूँ ॥ ९८ ॥ दालभ्य कहते भए हे राम! आपके पास पहले जो मांगाहै सो यह है कि चंद्रसेनकी स्त्रीक गर्भमें जो बालक है सो देनेकूं योग्यहो ॥९९॥ तब राम कहतेभए कि जिस कारण में यहां आया सो है ऋषि ! तुमने जो तत्वथा सोई मांगा ॥१००॥ हेऋषि ! तुमने कायाके अंदरकागर्भ मांगा इसवास्ते इस बालकका नाम कायस्य होगा ॥ १०१ ॥ यह बालक उत्पन्नहोंके स त्रधमीं होवेगा इसवास्ते हे ऋषि ! तुमने उसकूं दुष्ट क्षत्रधमें निवारण करना ॥१०२॥ तब दालभ्यऋषि हार्षेतहों कर कहतेभए इस बातमें आपने संशय नहीं करना दुष्ट बुाद्धि

दुर्बुद्धिर्न भविष्यति ॥ १०३ ॥ एवं रामो महाबाहुर्हित्वा तं गर्भमुत्तमम् ॥ निर्जगामाश्रमात्तस्मात्सित्रियांतकरः प्रभुः ॥ १०४ ॥ स्कंद उवाच ॥ ॥ कायस्थ एष उत्पन्नः क्षत्रिण्यां क्षत्रियात्ततः ॥ रामाज्ञया सदाल्भ्येन क्षत्रधर्माद्वहि-ष्कृतः ॥ १०५ ॥ दत्तः कायस्थधर्मोऽस्मे चित्रगुप्तस्य यः स्मृतः ॥ तद्वशजाश्च कायस्था दाल्भ्यगोत्रास्ततोऽभवन् ॥ ॥ १०६ ॥ दाल्भ्योपदेशतस्ते व धर्मिष्ठाः सत्यवादिनः ॥ सदाचाररता नित्यं रता हरिहराचने ॥ १०७॥ देवविप्रपित्णां व यूजकाः ॥ यज्ञदानतपः शीला व्रततीर्थाः सदा ॥१०८॥ इति चांद्रसेनीयकायस्थभेदस्तृतीयः॥ अथ संकरकायस्थानां जातिनिक्ष्पणम् ॥ महिष्यवनिता सृतुं वैदेहा यं प्रस्यते ॥ स कायस्थ इति प्रोक्तस्तस्य कर्म विधीयते ॥ १०९ ॥ लिपीनां देशजातानां लेखनं ससमाचरत्त ॥ गणकत्वं विचित्रत्व बीजपाटीप्रभेदतः ॥ ११० ॥ अधमः शूद्रजातिभ्यः पंचसंस्कारवानसौ ॥ चातुर्वर्ण्यस्य

नहीं होगा ॥१०३॥ ऐसा सुनकर गर्भकूं छोडकर रामआश्रमके बाहर चहुँगये ॥१०४॥ स्कंद कहतेभये इसगर्भस्य बाह्रक क्षत्रियवीर्यसे क्षत्रियाणी स्त्रीके विषे उत्पन्न भया सो मुख्य क्षत्रियधर्मी भया परंतु परशुरामकी आज्ञासे दाह्रभ्यमुनिने इस बाह्रककूं क्षत्रियधर्मसे बाहर निकाला ॥१०५॥ और चित्रगुप्त कायस्थकाधर्म दिया पिछे उसके वंशमें जो भये वे सब कायस्य भये सर्वोक्ता दाह्रभ्यगात्र भया ॥१०६॥ दाह्रभ्यके वचनसे सब कायस्य धर्मिष्ठ सत्यवादी आचारसंपन्न विष्णु शिवके पूजनमें तत्पर ॥१०७॥ द्व, ब्राह्मण अविधिके पूजनमें तत्पर श्राद्ध तर्पण यज्ञ ज्ञान तप वत तीर्थयात्रा करनेमें तत्पर रहतेभए ।१०८॥ इति चंद्रसेनीयकायस्थका भेद तीसरा पूरा भया अववर्णसंकर कायस्थ जातिका भेद कहते हैं द्वादशमिश्रजातीमेंका चौथा जो माहिष्य उसकीस्त्री बैदेह मिश्रजातीमें ग्यारहवीं इन दोनोंसे जो पदा भया पुत्र उसकूं कायस्थ कहते हैं ॥१०९॥ उनका कर्म अनेकदेशकी हिषि हिखना बीजपाटी गणित जानना ॥११०॥ शृद्धवर्णसे

सेवा हि लिपिलेखनसाधनम् ॥ १११ ॥ व्यवसायः शिल्प-कर्म तजीवनमुदाहतम् ॥ शिखां यज्ञोपवीतं च वस्त्रमारक्तमं-भसा ॥ ३७२ ॥ स्पर्शनं देवतानां च कायस्थः परिवर्जयेत् ॥ इति संकरजातीयकायस्थभेदश्चतुर्थः॥एवं कायस्थात् काय-स्थविधवायां कायस्थतमाः पंचमाः ॥ अथैषां किंचिद्धर्मनि-र्णयः ॥ संकरकायस्थस्य पंचसंस्कारा अमंत्रकाः ॥ ११३ ॥ जातकर्मात्राशनं च वपनं कर्णवेधनम् ॥ विवाहः पंचमस्तस्य नान्यः संस्कार इष्यते ॥ ११४ ॥ चित्रग्रप्तचांद्रसेनीयकाय-स्थानां केचन षोडशसंस्कारान् समत्रकान् वदंति केचन दश संस्कारान शूद्रवद्मंत्रकान कुर्यादिति वदंति तत्र पूर्वमेवास्मि-स्वस्वोत्पत्तिप्रसंगे द्विजातिवद् यजनाध्ययनदानानि वैश्यादुत्तमं ब्राह्मणक्षत्रियाद्धमं धर्ममाचरेदित्येवमप्युक्तं तत्रेव कलौ पातित्यमपि तेषां प्रतिपादितमाद्यचित्रग्रप्तकायस्थस्य कलौ पातित्यं द्वितीयचित्रग्रुप्तकायस्थस्य स्पष्टश्रत्रियधर्मः प्रतिपादितः ॥ चांद्रसेनीयकायस्था ब्रह्मकाय्रोद्धवादयः ॥ चित्रगुप्ताश्चांद्रसेनास्तेषां धर्मः समोभवत्।। १९८।। हरिकृष्णः-एवं वाक्यसमूहे तु निश्चयो नव जायते ॥ कलौ सर्वेपि चेच्छंति ह्यत्तमत्वं बहिः स्थिताः ॥ ११६ ॥ न चांतःकरणे

अधम इनकूं पांच संस्कारका अधिकार है चार वर्णकी सेवा करना ॥ १११ ॥ व्यापार करना कारी गरी चार्व पेकाम करना यही जीविकाह और शिखा, जनेऊ, लाल वस्त्र जलसे ॥ ११२ ॥ देवताका स्पर्श इन कायस्थों कूं वर्जित है और संकरवर्ण कायस्थों का विना मन्त्र पांच संस्कारका अधिकारहे ॥ ११३ ॥ जातकर्म १ अन्नप्राशन २ मुंडन ३ कर्णवेध ४ विवाह ५ पांच संस्कार है दूसरे नहीं ॥ ११४ ॥ पूर्व जो कायस्य कहे उनका धर्म समान है कोई कहते हैं ॥११५॥ ऐसे वाक्यमेद में निश्चय नहीं हो सकता और कलियुगमें उत्तम वर्णकी सब इंच्छा ऊपरसे रखते हैं ॥११६॥ अंतः करणमें वर्ण

शुद्धिस्तेषां पातित्यदशैनात् ॥ अमंत्रकं कर्म कुर्यादिति मे मतिकल्पना ॥ ११७ ॥

इति श्रीब्राह्मणो त्पिनुमार्तिडाध्याय द्वादशगौडानामष्ट्रादशिवधकायस्थानामुश्पत्तिवर्णनं नामप्ररणम्।।४२॥ सर्वपयसंख्याः ॥४१८५॥ धर्मकी शुद्धि नहीं है और किल्में शापसे पतित शापहे इस वास्ते कायस्थोंको सिविधि पुराणोक्त कर्म करना योग्य दीखताहै ॥११७॥

इति गौडकायस्थोत्पत्तिप्रकरण ॥ ४२ ॥

## अथ वाल्मीकगोामित्रीयख्यालयब्राह्मणोत्पत्ति-प्रकरणम् ॥ ४३ ॥

अथ वाल्मीका दिब्राह्मणोत्पत्तिसारमाह ॥ पूर्वं द्वादशगौडानां ब्राह्मणानां समुद्भवः ॥ कायस्थसंयुतः प्रोक्तस्तन्मध्ये पंच-माश्चये ॥ १ ॥ ते तु वाल्मीकका विप्राः कायस्थाः सेवका-स्तथा ॥ गोमित्रीयाश्च तत्रैव तेषां वक्ष्ये समुद्भवम् ॥२॥ पाद्मे पातालखंडे कायस्थोत्पत्तिप्रसंगे॥सृत उवाच॥ कायस्थिश्चत्र-ग्रास्तु ब्रह्मदेहसमुद्भवः ॥ तस्मैः पितामहः पुत्रान् दत्तवान् द्वादशेव हि ॥३॥ तत्र वै पंचमं पुत्रं वाल्मीकाय ददावजः ॥ गृहीत्वा गतवान् स्रोपि ह्यर्बुदारण्यके शुभे ॥ ४ ॥ देशेऽर्बुदे

अव वालमीक [उर्फ वालम] ब्राह्मणोंकी उत्पत्तिसार कहतेहैं - इसके पूर्व प्रकारके जो गाँड कायस्थोंके सहवर्तमान उनकी उत्पत्ति कही उसमें जो पांचवें गाँड कहे ॥ १ ॥ वे वालमीक ब्राह्मण और कायस्थ उनके सेवक भये और गोमित्रीय ब्राह्मण भी वहां उत्पन्न भयेहें उन सबोंकी उत्पत्तिकथा कहतेहें ॥२॥ स्तजी कहतेभये हे शौनक चित्रग्रुप्त कायस्थ ब्रह्माके देहसे उत्पन्न भया अर्थे ब्रह्माने उसकूं बारह पुत्र दिये और वित्रग्रुप्त कायस्थ ब्रह्माके देहसे उत्पन्न भया अर्थे ब्रह्माने उसकूं बारह पुत्र दिये और वित्रग्रह्म अर्थे अर्थे ॥३॥उनमें पांचवां पुत्र जो वालमीक नामक ऋषि के दिया सो वालमीक ऋषिने चित्रग्रप्तके पुत्रकूं लेकर आब्गढके नजीक ॥ ४ ॥ वान

महारम्ये वाल्मीकाश्रमसंज्ञके ॥ वाल्मीकेश्वरिका यत्र वर्तते जगदंबिका ॥ ५ ॥ वाल्मीकांश्चेव कायस्था वर्द्धितास्तदनंत-रम् ॥ वाल्मीकाश्चैव गुरवो ऋषीणां संप्रकल्पिताः ॥ ६ ॥ रक्तशृंगाश्च इत्येते पाश्वें पश्चिमतः शुभे ॥ योजनद्वयमाने तु दूरे तिष्ठंति चाश्रमे॥ ७॥ तत्रैकदा च वाल्मीकी रामाछ छ-धनो महान् ॥ श्रीमद्रामसहायेन सर्वसंभारसंवृतः॥ ८॥ सरस्वत्यग्निकोणे तु कृत्वास्थानमनुत्तमम्॥ उत्तमं मंडपं कृत्वा गौतमादीन् महामुनीन् ॥ ९ ॥ वाल्मीकिर्वरयामास ऋतुर्जा-तस्तथोत्तंमः ॥ तदंते शुशुभेतीव वाल्मीकिस्थानमुत्तमम् ॥ ॥ १०॥ नवयोजन्विस्तीर्णं प्रायतं च त्रयोदश ॥ यज्ञांते मुनिमुख्यानां दानार्थं विहितं हिं तत्॥ ११ ॥ वाल्मीकिम धुरैर्वाक्यैः प्रबद्धांजलिरब्रवीत् ॥ अगस्त्यात्रे भरद्वाज कण्व च्यवन गौतम ॥ १२ ॥ वसिष्ठ गर्ग ऋषम हे गालव विशा-रद ॥ ऋष्यशृङ्क तथा घौम्य हे काश्यप महामते॥ १३॥ जमद्रनेऽत्रिकुलज विश्वामित्र महातप।।यूयं चान्ये च बहवो मम यज्ञेऽत्र संगताः॥ १४॥ स्थानप्रतिष्ठाकरण यथा मे ल्मीक ऋषिके आश्रममें जहां वाल्मीकेश्वरी देवी है वहां गये ॥ ५ ॥ पीछे वाल्मीक नामक कायस्य और वाल्मीकनामक ब्राह्मण वृद्धि पाय ॥६॥ और वे रक्तश्रृंगनामक बहांसे ८ को सके ऊपर एक आश्रम है उस ठिकाने रहते भये॥ ७॥ और वहां एक दिन वालमीक मुनि रामचंद्रजीके पाससे बहुत धन लाकर और उनकी सहायतासे यज्ञका पदार्थ संपादन करके ॥ ८ ॥ सरस्वतीके अग्निकोणके ऊपर उत्तम भूमि देख कर वहां कुंड, मंडप बनाकर गीतमादिक जो बड़े २ ऋषि हैं उनका ॥ ९ ॥ वरण करके उत्तम यज्ञ किया । यज्ञ करनेसे वह आश्रम अति शोभित हुवा ॥ १० ॥ उस आश्रमका प्रमाण कहंतहैं छत्तीस कोस चौंडा बावन कोस छंबाहै वह स्थान यज्ञसमा-ितमें ऋषियों कूं दान देने के वास्ते निश्चित किया है।। ११ ॥ यज्ञ हुवे बाद वाल्मीक ऋषि हाथ जोडकर मधुर वचनसे है अगस्ति है अत्रि है भरद्वाज है कण्व है च्यवन है गौतम ॥ १२ ॥ हे वसिष्ठादि ऋषीश्वरो ॥ १३ ॥ तुम सब और दूसरे भी जो मेरे यज्ञमें आयहें ॥ १४ ॥ जैसे मेरे स्थानकी प्रतिष्ठा हो वैसा मेरा मनोरथ सिद्ध करो

सफलं भवेत् ॥ एवं श्वत्वा मुनिवरास्तथेत्यूचुस्तपोनिधिम् ॥ ॥ १५॥ सर्वे ते शिष्यलक्षेकमुत्तमा वेदवित्तमाः ॥ तेषां विहितसंख्यानां गोत्राणि विमलानि च ॥ १६ ॥ त्रयोदशश-तान्युचैः सञ्जातानि महात्मनाम् ॥ पंचाशच सहस्राणि गोर-क्षणनियोजिताः ॥ १७ ॥ गोमित्रीयास्ते विज्ञेयाः सर्वदा विबुधोत्तमेः ॥ अष्टो च चत्वारिंशच ब्राह्मणानां सहस्रशः॥ ॥ १८ ॥ रव्यत्रे प्रेषिता होते ते वै रव्यालयाः स्मृताः॥ तत्रा-वशेषिता ह्येते ब्रह्मणः पुरतः स्थिताः ॥ १९ ॥ अध्वर्धहोत-र्तिवऋग्चैव उद्गाता द्वारपालकः ॥ वाल्मीकास्ते तुं विज्ञेया विख्याता भुवनत्रये ॥ २० ॥ तेषां प्रवरगोत्राणि शुण्वंतु ऋषिसत्तमाः ॥ भारद्वाजं चं वासिष्ठं काश्यपं गार्ग्यपेव च ॥ २१ ॥ आत्रेयं गीत्मं वत्सं कौडिन्यं भागवं तथा ॥ मुद्रां छ जमद्रिंन चांगिरसं कुत्सकौत्यके ॥ २२ ॥ विश्वामित्रं पुलस्त्यं चार्गस्त्य शांडिल्यमेव च ॥ एतानि ऋषिगोत्राणि सर्वाण्यष्टा-दुशैव हि ॥२३॥ वाल्मीकाय प्रदत्तानि धात्रा प्रेमप्छतात्मने॥ वासिष्ठं च वसिष्ठानुं प्रवरस्त्वेक पूर्व हि ॥ २४ ॥ काश्यप-ध्रुववत्साराः काश्यपप्रवरा इमे॥गार्ग्यस्यैते च विज्ञया आत्रे-याणां वदाम्यहम् ॥ २५ ॥ आत्रेयस्त्वाचनानशशावाश्व-

ऐसा वचन सुनते सब मुनि तथास्तु कहनेलगे ॥१५॥ उस बलत सब ऋषियों के एक लाल शिष्य थे बेदमें प्रवीण थे उनकी निर्मल गोत्रंस्त्या ॥ १६ ॥ तेरह सौ १३०० थी लक्ष शिष्यों में पचास हजार शिष्य गौवें के रक्षण करने के वास्ते रखे ॥ १७ ॥ वे गोमित्रय ब्राह्मण भये और अडतालीस हजार ब्राह्मण ॥ १८ ॥ सूर्यके सामने भेज वे रव्यालय ब्राह्मण भये । अब लक्ष शिष्यमें बाकी रहे दो हजार ब्राह्मण वे सामने बैठे हैं ॥ १९ ॥ सो यज्ञमें कोई अव्वर्धु भये कोई होता भये कोई ऋत्विज भये कोई उद्गाता भये कोई हारपाल भये वे सब ब्राह्मण वालमीक ब्राह्मण नामसे तीन लोक में विख्यात भये ॥ २० ॥ इन वालमीक ब्राह्मणों का गोत्र प्रवर निर्णय जो है सो

श्रीत वै त्रयः ॥ मार्गवच्यवनोर्वश्र जमद्गिनश्च वत्सकः ॥ ॥२६ ॥ कात्यायनानां पंचेत प्रवराश्च भवति हि॥ व्रसिष्टमे-त्रावरुणकौंडिन्याश्चिति ते पृथक् ॥ २७ ॥ कौंडिन्यप्रवरा ह्येते ज्मद्रग्नेर्वदाम्यहम् ॥ जमद्ग्निभागिवश्र और्वश्रेति त्रयः स्मृताः ॥ २८ ॥ भार्गवृश्च्यवनश्चेव आप्तवांश्च तथैव च ॥ आर्ष्टिषणेनुपेक्षेति <u>भागव</u>प्रवरा हुमे ॥,२९ ॥ आंगिरसश्च ब्राह्यश्च मुद्रलश्च तथेव च ॥ मुद्रलांगिरसानां च प्रवराश्चिति विश्वताः॥ ३० ॥ मांधातांगिरसञ्चेव कौत्सश्चेति त्रयः स्मृताः 🔃 विश्वामित्रो दैवतश्च देवश्रवस एव च ॥ ३१॥ विश्वामित्र स्रगोत्राणां प्रवराश्च इमे स्मृताः, ॥ विश्वामित्रः स्मर्रथो वार्धुलेति पृथकपृथक् ॥ ३२ ॥ अगर्स्त्यस्य सगो-त्राणां प्रवराश्च इमे स्मृताः ॥ विचार्य गोत्रप्रवरं विवाहं चैव कारवेत् ।। ३३ ॥ कृते सगोत्रप्रवरे गोत्रनाशा भवति हि ॥ एवंविया द्विजा दिव्या वाल्मीका विश्वता भ्रवि ॥ ३४ ॥ यज्ञवेंदे च माध्याह्नचामेते कोकिलसंज्ञकाः ॥ योजयामास पुरुषान् द्विजशुश्रूषणाय वै।। ३५ ।। वाल्मीकिना पुरा ह्येते सर्वे ते कायजाः शुभाः ॥ एकादशशतं साम्रा एकाविशास्तदु-त्तराः ॥ ३६ ॥ लेखने <u>कुण्डकर</u>णे यज्ञसंभारसाधने राजकार्ये च सेवायां वाल्मीकाः कायजाः स्मृताः ॥ ३७ ॥ पंचमो वर्णधर्मस्तु येषां धात्रा विनिार्मितः॥ प्रदत्तं द्विजवर्थे-चक्रमें स्वष्ट है।। २१ ।। २२ ।। २२ ।। २६ ।। २७ ।। २८ ॥ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ऐसा गोत्र प्रवस्का विचार करके विवाह करना ॥ ॥ ३३ ॥ जो सगोत्रमें विवाह किया तो वैद्यानाश होताहै ऐसे यह वालमीक ब्राह्मण पृथ्वीमें विरूपातहैं॥३४॥इन ब्राह्मणोंका शुक्ल यजुर्वेद माध्यंदिनीय शाखा कोकिछ मुनिका मतहै पीछे इन ब्राह्मणोंकी सेवाके अर्थ ॥ ३५ ॥ वालमीक कायस्य ग्यारह सौ एक ऐती संख्या दिये:॥३६॥ वे कायस्य लिखनेमें कुंडकरनेमें राजकार्य करनेमें सेवामें बंडे कुशल हैं ॥ ३७ ॥ इनका पंचमवर्णधर्म ब्रह्माने निर्माणिकियाहै । पीछे भ्यो वाल्मीकिनामकं पुरम् ॥ ३८॥ भूमिशोधनकाले तु यदुक्तमृषिणा पुरा ॥ शुद्धा वा यदि वा नैव हलेनैव विशोध -येत् ॥ ३९ ॥ तस्माद्धलहलेतीदमभिधानं विदुर्जनाः ॥ ते विप्राः कर्मकर्तारोधमंकर्मार्थभूषिताः॥ ४०॥ वाल्मीका इति विख्याताः सर्वेसत्त्वद्यापराः॥य इदं शृणुयान्नित्यं वाल्मीका-ख्यानमुत्तमम् ॥ ४१ ॥ तस्य सर्वार्थसिद्धः स्याद्विप्रस्य विजितात्मनः॥ ४२ ॥

श्रीबाह्मणोत्पत्तिमार्तण्डाध्याये वाल्मीकिगोमित्रीयरव्यालयबाह्म-णोत्पत्तिवर्णनं नामप्रकरणम् ॥ ४३ ॥

आदितः श्लोकसंख्याः ॥ ४२२७ ॥

वालमीकि मुनिने सब वालमीक ब्राह्मणोंको वालमीकपुर ( दर्भवालम ) दिया॥३८॥ पहिले भूमिशोधनके वरंवत ऋषिने कहा कि पृथ्वी ग्रुद्ध या अग्रुद्ध होवे परंतु हल्से शोधन करनेसे शुद्ध होतीहै ॥ ३९ ॥ इसवास्ते कितनेही लोक हल्हल नामभी कहते हैं। वे वालमीक ब्राह्मण कर्मनिष्ठ धर्मार्थ करनेवाल ॥ ४० ॥ सान्विकगुणी दयांवत होतेभये। जो कोई यह वालमीकाल्यान सुनताहै ॥ ४१ ॥ उसके सब कार्य सिष्दि होवेंगे ॥ ४२ ॥

इति वाल्मीक ब्राह्मणोत्पात्तिप्रकरण ॥ ४३ ॥ संपूर्ण ।

## अथ वार्ल्मोिकब्राह्मणानां गोत्रप्रवरज्ञानचक्रम्.

सं गोत्र प्रवर
१ भारद्वाज
२ वशिष्ठ वशिष्ठ १
३ काश्यप काश्यपवत्सध्ववाः ३
४ गाग्यं काश्यपवत्सध्ववाः
५ आत्रेय आत्रयभंचनानशशावाश्वाः
६ गौतम
७ वृत्स
८ कौंडिन्य वसिष्ठमेत्रावहणकौंडिन्याः
९ भाग्व भाग्वच्यवनआत्मवान्आर्ष्टिषेण
धानुपेक्षा
१० सुद्रस्न अगिरस्रबाह्यसुद्रस्न

सं. गोत्र प्रवर ११ जमदग्नि जगदग्निभागव**नी**र्व

१२ आंगिरस आंगिरसब्राहयसुद्रक

१३ कुरस मांधाताओं गरसकौत्स

१४ कीशिक

१५ विश्वामित्र दिश्वामित्रदैवतदैदश्रवस

१६ पुरुस्त्य

१७ अगस्ति विश्वामित्रस्मराथवार्धूळ

१८ शांडिल्य

१९ / कात्यायन भागवच्यवनऔवेजमद्भि-

## अथ देशस्थांतर्गतशुक्रयजुर्वेदीयब्राह्मणोत्पत्ति-प्रकरणम् ॥ ४४ ॥

अथ शुक्क यज्ञवेदीयब्राह्मणभेदमाह ॥ हरिकृष्णः ॥ यज्ञवेदीय विप्राणां भेदं वक्ष्यामि साम्प्रतम् ॥ शालिवाहनके शाके खाश्विनेत्रेंदुसं १२२० मिते ॥ १ ॥ प्रतिष्ठानपुरस्थो हि बिंबा- ख्यो नृपसत्तमः ॥ उत्तरं कोंकणं गत्वा तत्र राज्यं चकार ह ॥ २ ॥ ततश्च स्वग्रुकं तत्र पुरुषोत्तमसंज्ञकम् ॥ रघुनाथस्य पुत्रं वे कावळेत्युपनामकम् ॥ ३ ॥ आनाय्य वृत्तिं प्रद्दो कोंकणस्थां मुदान्वतः ॥ अष्टाधिकारसहितां ततः स पुरुषोत्तमः ॥ शा स्वदेशतः स्वशाखीयान् सहतां ततः स पुरुषोत्तमः ॥ शा स्वदेशतः स्वशाखीयान् सहतां ततः स पुरुषोत्तमः ॥ शा स्वदेशतः स्वशाखीयान् सहतां वा मलेच्छराज्ये प्रवृत्ते च वृत्तिरासीच पूर्ववत् ॥ ६ ॥ उपद्वो ब्राह्मणानां नाभूत्तत्र मनागिष ॥ ततः कतिपये काले याम्यकोंकणवासिनः ॥ शा चित्पावनाख्यज्ञातिस्थपेशवेसंज्ञकस्य च ॥ राज्यमासीत्तदा तत्र चेकपंको हिभोजने ॥ ८ ॥ आग्रहो नृपतेरासीत्तथा तैनेव

अब शुक्क यजुर्वेदीय ब्राह्मणोंकी उत्पत्तिभेद कहते हैं। शालिवाहन शके १२२० के सालमें एक गोदावरीके तट उत्पर॥ १॥प्रतिष्ठानपुरथा(उर्फ मुंग पिट्टन)वहांका विबनामक राजा उत्तर कोंकणमें जायके राज्य करताभया ॥ २॥ पीछे राजाने अपने गुरुरधुनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम कावळेको ॥ ३॥ बुलायके उत्तरकोंकणकी जितनी वृत्ति थी वहसब देदियी और अष्ट अधिकार राजसन्मानके दिये पीछे पुरुषोत्तमजीने॥४॥अपनेप्रतिष्ठान प्रांतमेंसे स्वशाखाके इष्ट मित्र भाईबंधु संबंधियोंकूं बुलायके अपने पास रखे॥ ५ ॥ बाद बहुत काल गये पीछे विबराजा मृत्यु पाया । तब उत्तर कोंकणमें मलेच्छका राज्य भया । तथापि इस्र पुरुषोत्तम ब्राह्मणकी यजमानवात्ति और प्रतिष्ठाकूं कुल्डानि नहीं भई । पहिली सरीखीचली ॥ ६ ॥ उपद्रव थोडा भी नहीं भया । उस मलेच्छ राज्यको भी बहुत दिन गये । बाद दक्षिण कोंकणके रहनेवाले ॥ ७ ॥ चित्तपावन ज्ञातिके पेशवे सरकारका राज्य भया । तब वेन राजा कोंकणस्थ चित्तपावनबाह्मण ये उन्होंने अपनी पंक्तिमें भोजन करनेके वास्ते महाराष्ट्र ब्राह्मणोंको आग्रह किया ॥ ॥ ८ ॥ परंतु यह उत्तरकोंकणकी वृत्ति करनेवाले पुरुषोत्तम भट्ट संबंधि शुक्कयजु

कारितम्॥ततः प्रभृति शौक्वियेः काराष्ट्राणां द्विजन्मनाम्॥१॥
तथा चित्पावनानां च विरोधः सुमहानभूत् ॥ एवं बहुतिथे
काले वत्सापुरसमीपतः ॥ १०॥ पळसीवनकुट्टाख्यं तत्र
ब्राह्मणसत्तमः ॥ तुकंभट इतिख्यातो ह्यिमहोत्रपरायणः
॥ ११ ॥ शालिवाहनके शाके वसुषड्सभू १६६८ मिते॥
चित्यावनश्च काराष्ट्राविप्रेस्तदेशवासिभिः ॥१२॥ तुकंभटस्य
विप्रषेद्धीमहोत्रस्य खंडनम् ॥ कृतं तदा स विप्रदो स्वविप्रगणसंयुतः॥ १३॥ सतारापत्तनं गत्वा राज्ञे दुःखं न्यवेदयत्॥
राजापि निर्णयं कृत्वा पुनहींत्रं ह्यवत्त्यत् ॥ १४॥ एवं कलहयोगेन विप्रास्तदेशवासिनः ॥ तुकंभट्टगणान् सर्वान्यलशीकरनामतः॥ १५॥ उज्जःस्तत्कालमारभ्य पलशीकरनामकम् ॥ जातं तेषां द्विजेद्दाणां केचिदीर्षालवो द्विजाः॥
॥ १६॥ करशब्दं विनाप्यत्र नाम गृह्णति चाधुना ॥ कुवैति वृत्तिहरणे कलह क्वेशभागिनः॥ १७॥ वृथा स कलहो ज्ञयः

वेदियों के साथ कराडे और चित्तपावनों का ॥ ९ ॥ बडा विरोध भया । उसके बाद उत्तरकों कणमें वत्सापुर ( उर्फ वर्स इके ) नजदीक ॥ १० ॥ एळशी वन कुटकर के गाँवमें एक तुकं भट अग्निहोन्नी ब्राह्मण रहतेथे ॥ ११ ॥ शालिवाहन शके १६६८ के साल में चितपावन कराडे आदि देशमें रहतेथे उन्होंने ॥ १२ ॥ प्राचीन देशके लिय तुकं भटके अग्निहोन्नमें भंग किया । तब तुकं भटने अपने शुक्लय जुवेदी सब समूह लेकर के ॥ १३ ॥ सतारा नगरमें छन्नपति राजाको सब अपना दुःखं कहा तब राजाने उनका निर्णय करके तुकं भटका अग्निहोन्न फिर चलवाया ॥१४॥ ऐसेकलह योगसे उनकों कणस्य ब्राह्मण तुकं भटको अनुयायी शुक्लय जुवेदी ब्राह्मणोंको पळशीकर ब्राह्मण नामसे ॥ १५ ॥ बुलानेले ग उस समयमें इन ब्राह्मणोंको पळशीकर ब्राह्मण नामसे ॥ १५ ॥ बुलानेले उस समयमें इन ब्राह्मणोंको पळशी नाम भया उनमें भी कितनेक ईष्क ब्राह्मण हैं वे ॥ १६ ॥ करशब्दको छोडक पलशे ऐसा कहते हैं और उनकी वृत्ति हरणकरनेके वास्ते कलह करतेहैं । वे केवल संसारमें क्लेशके भागीदार जानेन ॥ १७ ॥ परंतु उत्तम मनुष्योंने यह कलह व्यर्थ जानना इसमें

सर्वैः शिष्टैर्न संशयः ॥ सौम्यकोंकनिवासेऽपि ते देशस्था न संशयः॥ १८॥ एषां माध्यंदिनीयानां गोत्रोपनामनिर्णयः॥ देशस्थवत् स विज्ञेयः कुलाचारश्च तादृशः ॥ १८॥ कन्या-भोजनसंबंधौ स्वगणे महाराष्ट्रके॥ भवतः कर्मनिष्ठणाः सर्वे शौक्ला यज्जर्गणाः॥ २०॥

इति श्रीब्राह्मणोत्पत्तिमार्ण्तडाध्याये शुक्छयजुर्वेदीयब्राह्मणभेदकथनं नाम प्रकरणम् ॥ ४४ ॥ संपूर्णम् ॥

इति पंचद्रविडमध्ये महाराष्ट्रसंप्रदायः॥ आदितःश्लोकसंख्याः॥ ४२४७॥ संशय नहीं है यह शुक्लपजेंदीय ब्राह्मण उत्तर कोंकणमें रहते हैं तथापि महाराष्ट्र ब्राह्मण जानना इसमें संशय नहीं ॥१८॥यह माध्यंदिनीय शुक्लयजुवेंदि ब्राह्मणों का उपनाम गोत्रका निर्णय और कुलाचार देशस्य सरीखा जानना ॥ १९॥ इनका कन्या,भोजन संबंध अपने महाराष्ट्रमें होता है ये ब्राह्मण शुक्ल यजुवेंदी कममें बढे कुशल होते हैं ॥ २०॥

इति ब्राह्मणोत्निमार्तण्डाध्यायमें शुक्कयजुर्वेदीयपळशीकर्ब्राह्मणवर्णनव्रकरण ॥ ४४ ॥

अथ शाकद्वीपित्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम् ॥ ४५॥ अथ शाकद्वीपिमगभोजकत्राह्मणोत्पत्तिसारमाह ॥ भविष्यपु-राण १३३ तमेऽध्याये ॥ कृष्णपुत्रोऽति तेजस्वी सांबो जांब-वतीसुतः ॥ सूर्यस्य च महाभक्तः प्रसादं स चकार ह ॥ १॥ तस्मिनसूर्यप्रतिष्ठां च कृत्वा सांबपुरे शुभाम् ॥ ततश्चिन्तापरो जातो नित्यपूजनहेतवे ॥ २ ॥ अस्याचनं नित्यमेव ब्राह्मणः कः करिष्यति ॥ सांबो गौरमुखं गत्वा प्रार्थयामास पूजने ॥ ३॥ न प्रासादं प्रगृह्णामीत्युवाच ऋषिसत्तमः ॥ सांबो

अब शाकलदीपि मगभोजक ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहतेहैं कृष्णका पुत्र जांबवतीसे उत्पत्न हुवा वडा तेजस्वी सांवनामक सूर्यका वडा भक्त था उसने सांवपुरमें एक देव मंदिर बनवाया॥ १॥ पीछे उसमें सूर्यकी उत्तम मूर्तिकी प्रतिष्ठा करके आनंद पाया परंतु नित्य पूजाके वास्ते चिंवातुर भया॥ २॥ इस मूर्तिका नित्य पूजन कीन ब्राह्मण करेगा इस हेतुसे गौरमुख ऋषिके पास जायके सूर्यकी पूजा करनेके वास्ते प्रार्थना करनेलगा। ३॥ तब ऋषिने कहा कि में मंदिरकी पूजाका प्रतिप्रह नहीं

्रबाह्मणलब्ध्यर्थं सूर्यमाराधयत्तदा ॥ ४ ॥ ततः प्रसन्नो भग-वान् सांबमाह दिवाकरः ॥ ॥ सूर्य उवाच ॥ ॥ ममार्च-नेऽस्मिद्वीपे तु ह्यधिकारी न को हि ते ॥ ५ ॥ शाकद्वीपे ते वसंतिवर्णाश्चत्वार एव च ॥ मगश्च मनसश्चेव मानसो मंदग स्तथा ॥ ६ ॥ तत्राद्यवर्णोऽह्यव्यंगो वेदवेदांगपारगः ॥ अष्टा-दशकुलैर्युक्तो मगो नाम द्विजोत्तमः ॥ ७ ॥ ममार्चनरतो नित्यं तमानाय्य निवेशय ॥ सांबः सूर्यवचः श्रुत्वा चारुह्य गरुडंद्रुतम्।।८॥ शाकद्वीपात्समानाय्यचाष्टादशकुलोद्भवान्॥ कुमारास्थापयामास चंद्रभागानदीतटे ॥ ९॥ रम्ये मित्रवने सांबपुरे पूजनकर्मणि ॥ ते तु नित्यं पूजयंति सूर्यं भिक्त-पुरःसराः ॥ १० ॥ तन्मध्ये मंदगाश्चाष्टी मगाश्च दशसंख्य-काः॥ ततः सांबो भोजकन्याः समानाय्य प्रयत्नतः ॥११॥ मगाख्यदशविप्रभ्यो दत्तवान्विधिपूर्वकम् ॥ ततो जाताश्च ये काता जो छोभसे नौकरी देनेसे देवपूना करें या पूजा दान छेवे तो वह देवछके ब्राह्मण होताहै ब्रह्मधर्मसे भ्रष्ट होताहै।तब सांबने दूसरे ब्राह्मणकी प्राप्ति होनेके वास्ते सूर्यका आराधन किया॥ ४ ॥ तब सूर्य प्रसन्न होयके कहनेछगे हे सांव ! इस जंबद्वीपमें मेरापूजनका अधिकारी नहीं है ॥ ५ ॥ जो पूजा कहतेहें वे शाकद्वीपमें चार वर्ण रहते हैं जैसे इस द्वीपमें ब्राह्मण क्षात्रिय वैश्य शुद्ध ऐसे चार वर्ण हैं वैसे मग १ मगस २ मानस ३ मंदग ४ ऐसे चार वर्ण हैं ॥ ६ ॥ उनमें पाईला वर्ण मग अव्यंग वेदशास्त्रमें पारंगत अठारइ कुलयुक्त हैं॥ ७॥ और मेरी पूर्जोम तत्पर परम भक्त हैं उनकूं लायके स्थापन कर ऐसा सूर्यका वचन सुनेत सांव गरुडके ऊपर बैठके जल्दीसे ॥ ८ ॥ शाकद्वीपमेंसे अठारह कुलोंमें उत्पन हुए वे छोकरोंकूं लायके चंद्रभागानदीके तटऊपर।।९।।मित्रवनमें रमणीक सांबपुरमें सूर्य पूजनकेवास्ते मंदिरमें स्थापनिकये पीछे वे सब नित्य परमभक्तिसे सूर्यकी पूजा करते भये ॥ १०॥ वे

अटारह कुलके बालक आय उसमें आठ कुल मंदगवर्णके कहते शूदवर्णके थे । और

वास्ते अठारह कुछकूं स्थापन करके पीछे भोजक्कछकी कन्या छायके ॥११॥ मगके दशकुछ बालकोंकूं विधिसे विवाह करवाया । कन्या दान दिया। उनसे जो पुत्र भये

दशकुलके बालक मगवर्णके कहते बाह्मणवर्णके थे। तब सांबने सूर्यके

पुत्रास्ते तु भोजकसंज्ञकाः॥ १२॥ ब्राह्मणेन समानाश्च कापिसन्यंगधारकाः॥ वेदपाठिविपयीसान्मगास्ते परिकीर्तिताः
॥ १३॥ भोजने मौनिनः सर्वे ऋषिवत्कूर्चधारकाः॥वर्चाः
चाश्चाष्टवर्षे च ह्यमाहकविधारकाः॥१४॥ सन्याह्ततेर्हि सू र्यस्य गायत्र्या जपतत्पराः॥ अग्निहोत्ररताः सर्वे मद्यं संस्कारपूर्वकम्॥ १५॥ सौत्रामणौ ब्राह्मणवत्पानं कुर्वति ते मगाः॥
अष्टभ्यः शककन्याश्च दत्तास्ते शूद्रकाः स्मृताः॥ १६॥
तेऽपि सूर्यस्य भक्ताश्च मंदगा नात्र संशयः॥ इति संक्षेपतः
प्रोक्तं शाकद्वीपीयवृत्तकम्॥ १७॥

इतिश्रीब्राह्मणोत्पत्तिमार्तडाध्याये शाकद्वीपिभोजकत्राह्मणोत्पत्ति-

वर्णनं नाम प्रकरणम् ॥ ४५॥ समाप्तम् ॥ इति पंचगौडमध्ये उत्कलमैथिलादिसंप्रदायः ॥ आदितः

श्लोकसंख्याः ॥ ४२६२ ॥

भोजिक ब्राह्मणनामसे विख्यातभये ॥ १२ ॥ ब्राह्मणका जो धर्म उसके समान है क्षासका बनायाहुवा अंदरसे पोला सर्पकंचुकीसरीखा यज्ञोपवीत तुल्य अंगुल १३२ का उत्तम अं. १२० का मध्यम अं. १०८ का किन्छ, इससे कम नहीं ऐसा जिसका नाम अव्यंग उसका धारण आटवें बरस करातेहैं। और वेहका विपर्यास उल्ट पुल्ट पाठ करनेसे मग नाम प्रसिद्ध भयाहै ॥ १३ ॥ भोजनके बखत मीन रहतेहैं। क्रांष सरीखे सब दाड़ी रखतेहैं वर्च जो सर्य उसके अर्च कहते अर्चन करनेसे वर्चाचं कहें जोतेहें आठें बरसमें अमाहक धारण करतेहें। अमाहक पिटतांग सार यह नाम अव्यंगके हैं। यह अव्यंग सर्ववेदमय देवनय लोकमयहै। यह अव्यंग सर्वकाल बान्य प्राप्त करतेहें। यह अव्यंग सर्ववेदमय देवनय लोकमयहै। यह अव्यंग सर्वकाल बान्य यो ब्राह्मण तीन व्याहाति पूर्वक सूर्यगायत्रीके जपमें तत्पर रहते हैं। यज्ञ याग अग्निहोत्र करतेहें। मंत्रसे अभिमंत्रण करके मदिरापान करतेहें।। १५॥ जैले सीत्रामणिमं ब्राह्मण प्रहणकरते हें वैसे वे मग शाकदीप ब्राह्मण मद्यपान करते हें। अच आठ कुलके जो थे उनको शाकोंकी कन्या दियी उनके वंशमें सब शूदवर्ण भये॥ १६॥ वेभी सब सूर्यभक्त भये परंतु मंदगहें ऐसा संक्षेपमें शाकदीप ब्राह्मणोंका वृत्तांत कहा॥ १७॥ स्थंभक्त भये परंतु मंदगहें ऐसा संक्षेपमें शाकदीप ब्राह्मणोंका वृत्तांत कहा॥ १७॥

इति शाकद्वीपि मोजक ब्राह्मशोंकी उत्पत्तिप्रकरण संपूर्ण ॥ ४९ ॥

'अथ अनावलाभाटेलाब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम् ॥४६॥ अथानादिपुरवासिब्राह्मणानामुत्पत्तिसारमाह ॥ स्कांदे उत्तरखं-ण्डे अनादिपुरमाहात्म्ये ॥स्कंद उवाच॥तीर्थराजसमं क्षेत्रंयद-नादि पुरं श्रुतम् ॥ अतस्तस्य प्रभावं मे वद् विस्तरतः प्रभो ॥ १ ॥ श्रीरुद्र उवाच ॥ एकदा त्रिपुरं जेतुं शिवः सर्वार्थसा-धनः ॥ अष्टादशसहस्राणि ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनः ॥ २ ॥ वरयामास शांत्यर्थमनादिपुरपत्तने ॥ शिवेन पूजिताः सर्वे प्रोचुस्ते त्रिपुरांतकम् ॥ ३॥ अस्माकं नियमस्थानां तीर्थानि स्थापयस्व भोः ॥ ततस्तेषां हि तुष्ट्यर्थं बभूव लिंगरूपकः ॥ ॥ ४ ॥ सकलेश इति ख्यातो भुक्तिमुक्तिप्रदायकः ॥ यस्या-राधनमात्रेण भिङ्घो मुक्तिमंवाप ह ॥ ५ ॥ तीर्थानि स्थापयामास शंकरः ॥ अंबिकारूपिणी तत्र गंगा संस्थापिता मया॥६॥ ततस्तुष्टेद्विजैस्तत्र कृतपुण्याहवाचनः॥ एकेषुणाहमदहं तं दुष्टं त्रिपुरासुरम् ॥ ७ ॥ स्कंद उवाच ॥ ॥ केनानीतोष्णसिळ्ळा गंगानादिपुरोत्तमे ॥ ॥ पुरा त्रेतायुगे वत्स रामचंद्रो महाहवे ॥ ८॥ उवाच ॥

अब अनावला भाटेला देशाई बाह्मणोंकी उत्वित्त कहतेहैं। स्कंद पूछनेलगे हे रुद्र! जो प्रयागतुल्य अनादि पुरमय सुनाह उसका माहात्म्य कहा ॥१॥ रुद्र कहने लगे एक बस्त त्रिपुरासुरकूं जीतनेके वास्तेशिव अठाराहजार बह्मवादि ब्राह्मणोंको ॥२॥ अनादि पुरमें शांतिकरनेके अर्थ वरण करतेभये शिवजीने पूजा कियी तब वे सब ब्राह्मण कहने लगे ॥३॥ हे शिव! हम यम नियम धर्मसे चलनेवाले हैं इसवास्ते तीर्थस्थापन करो तब शिवजी ब्राह्मणोंके संतोषार्थ लिंगक्त धारण करके ॥ ४॥ सकलेश्वरनामसे प्रतिष्ठित भये जिनके आराधनसे भिल्लकुं मुक्ति प्राप्तभई ॥ ५॥ और अडसठतीर्थ स्थापन किये। अंबिका गंगा स्थापनिकयी ॥६॥ पीले उन ब्राह्मणोंसे पुण्याहवाचन करवायके आशीर्वाद लेके गया तो एक बाणसेत्रिपुरासुरकूंद्रव्यिकया ॥७॥ स्कंद पूछक्ते के अनादिपुरमें उच्छोदक गंगा कीन लाया सो कहो। रुद्ध बोले पहले त्रेताधुगमें

रावणं सकुलं हत्वा चागस्त्याश्रममाययो ॥ अगस्त्यः पूज यामास रामचंद्रं मुदान्वितः ॥ ९ ॥ राम ख्वाच ॥ ऋषे ह्येकं विस्मृतं हि युद्धांते पूर्वकिएतम्॥ इदानीं संस्मृतं तत्तु करिष्ये वतमुत्तमम् ॥ १० ॥ कुत्र गत्वा कदा कुर्यां तन्मामुपदिश स्वयम् ॥ ॥ अगस्त्य ख्वाच ॥ देशोऽयं दैत्यगुरुणा दंखं दंख्यता नृपम् ॥ ११ ॥ कृतो धूलिहषद्वभैरसस्यजलजंतु-मान् ॥ तदेतहण्डकारण्यं तस्य प्रांतेऽयमाश्रमः ॥ १२ ॥ इतोऽनादिपुरं राम दूरे त्रिंशच योजनम् ॥ अयोध्याऽनादि-पुरतो वर्तते षष्टियोजनन् ॥ १३ ॥ तदनादिपुरं मच्छ निर्मितं ब्रह्मणा पुरा ॥ सेवितं शंकरेणेव स्थापिताश्र द्विजोत्तमाः ॥ १४ ॥ इदानीं ते गता गंगां तानानाय्य सम-र्चय ॥ राम कालस्य वैषम्यात्त्यक्वा स्थानं गताः किल ॥ ॥ १५ ॥ स्वस्थाने स्थापयित्वा तान् स्नात्वा तीथेष्वनादिषु गत्वाऽयोध्यां पवित्रस्त्वमात्मानमभिषचय ॥ १६ ॥ एवं मुनिवचः श्रुत्वा रामोऽनादिपुरं ययो ॥ अनादि तत्पुरं हञ्चा

रामचंद्र वह संग्राममें ॥ ८ ॥ सकुल रावणकूं मारके पीछे पुष्यक विमानमें सीता छक्ष्मण इनुमानादिसहित बैठके अगस्तिके आश्रममें आये अगस्तिऋषिने बहेहर्षसे रामकी पूजाकरी ॥ ९ ॥ राम कहनेलगे हे ऋषि ! युद्धके अंतमें एक बत करनेका संकल्प लियाया सो वह मूलगया या यहां स्मरण भया इसवास्ते वह मेरेकुं करनाहै बत ॥१०॥सो कहां करना वह स्थान बतावो। अगस्ति कहनेलगे हे राम! यह दं बकारण्य देश है ॥ ११ ॥ इसके अंतमें मेरा यह आश्रम है ॥१२॥ यहांसे अनादिपुर एक सी बीस कोस दूर है। और अनादिपुरसे आपकी अयोध्या नगरी पूर्व दिशामें होसी चालीस कोस है ॥ १३ ॥ उस अनादिपुरमें तुम जावो पहिले ब्रह्माने निर्माण कियाहै शिवने ब्राह्मण स्थापन किये हैं ॥ १४ ॥ परंतु इस बखत वे ब्राह्मण अनादि पुरकूं छोडके गंगात्य उत्पर चलेगये हैं । उनकूं खुलायके पूजा करी कालकी विषमतासे स्थानत्याग कियाहै ॥ १५ ॥ ब्राह्मणोंका स्थापन करके तिथामें स्थान करके पवित्र होयके अयोध्यामें पट्टाभिषेक करवावो ॥ १६॥ ऐसा अगरितका

सकलेशं तथा शिवम् ॥ १७ ॥ नानाविधानि तीर्थानि रामः प्रमुदितोऽत्रवीत् ॥ गच्छाद्य हनुमद्वीर द्विजानानय सत्वरम्॥ ॥ १८ ॥ इत्युक्तो रामचंद्रेण स गत्वा जाह्नवीतटम् ॥ त्रह्म - निष्ठानमुनीत्रत्वा प्रोवाच किषक्तं ॥ १९ ॥ राघवश्चागतोः इनादिपुरे तीर्थानि सेवितुम् ॥ तेनाहं प्रेषितो विप्रा भवतां सिन्निधि गतः ॥ २० ॥ आगच्छंतु महाभागाः क्षणात्तत्र नयाम्यहम् ॥ ॥ विप्रा उत्तुः ॥ ॥ वयं भागीरथीं त्यका नागच्छामः कदाचन ॥ २१ ॥ तपसा दग्धदेहाः स्मो दृह्कं द्वितृषिताः ॥ ॥ हनुमानुवाच ॥ ॥ भागीरथीं नियष्यामि रामस्य वचनादहम् ॥ २२ ॥ उष्णोदकां कारष्यामि श्रीमतां सुखहेतवे ॥ भवंतो नागमिष्यन्ति त्यक्ष्याम्यत्रैव जीवितम् ॥ ॥ २३ ॥ कपेस्तिन्नश्चयं हञ्चा तथास्त्विति वचोऽन्नवन् ॥ तथापि न वयं तत्र शक्ता गतुं कपीश्वर् ॥ २८ ॥ हनूमांस्त - द्वः श्वत्वा हृपं चक्रे महत्त्तरम् ॥ आदाय सकलान् विप्रान्

वचन सुनके रामचंद्र अनादिपुरमें आयके सकलेश्वर महादेवकूं ॥ १० ॥ और सब तीथोंकूं देखके आतंदित होयके इनुमानकूं कहने लगे हे इनुमान ! ब्राह्मणोंकूं जल्र- ही लावो ॥ १८ ॥यह रामका वचन सुनके हन्मान जाहवी गंगाके तट ऊपर जायके ब्रह्मिश्व मुनिनको नमस्कार करके कहनेलगे ॥ १९ ॥ हे ऋषीइवरो ! रामचंद्र तीथात्रा करनेके वास्ते अनादिपुरमें आयेहें उन्होंने मुझको तुम्हारे सन्भुख भेजाहें सो में आपके नजदीक आयाहूँ ॥ २० ॥इस वास्ते आप वहां चलो क्षणभरमें में लेचल ता हूं ब्राह्मण कहनेलगे हम भागीरथी गंगाको छोडके तुम्हारे साथ कभी आनेक नहीं ॥ २१ ॥ और तपकरनेस देह दुग्ध होगयेहें दुन्नकं हुसे दूषित भयेहें इनुमान कहने लगे हे महाराज! रामजीकी आज्ञासे में भागीरथी लाउंगा ॥ २२ ॥ आपके श्वरिसुख होनेक वास्ते उसका सदैव उष्णजल करूंगा इतने उपरमी आप नहीं आये तो में प्राणत्याय करूंगा ॥ २३ ॥ ऐसा हनुमानका निश्चय देखके वे तथास्त ऐसा वचन कहे हे हनुमान ! तेरा वचन माने परंतु इतने दूर जानेकी हमारी शाकि मही है ॥ २४ ॥ हनुमानने ऋषियोंका वचन सुनके वडा प्रचंड विस्तीणस्त धारण

सणाद्राममथाययौ ॥ २५ ॥ ततो नत्वा स्थितं रामं विप्रातुत्तार्य भूतले ॥ कथयामास रामाय गंगानयनमप्युत ॥ २६ ॥
ततो रामो द्विजंद्राणां कृत्वा पादाभिवंदनम् ॥ पाद्याघ्यांसनसन्मानः स्वागतेरभ्यपूजयत् ॥ २७ ॥ वाणं मुमोच भूमौ
वै तस्माद्रंगा विनिर्मिता ॥ उष्णोदकी दिव्यदेहा रामगंगेति
विश्वता ॥ २८ ॥ चैत्रशुक्रचतुर्दश्यामाविभूता द्युसत्रदी ॥
पूजिता पूर्णिमायां सा तत्र स्नानं विम्नक्तिदम् ॥ २९ ॥
आहूता रामचंद्रेण दृद्र्कंद्रतिदूषिताः ॥ उष्णोदक्यां कृतस्नाना विप्रार्थे ननृतुर्जुगुः ॥ ३० ॥ रामचंद्रोऽपि तान्वत्रे
सकलेश्वरसन्निष्यो ॥ अष्टादशसहस्राणांशुद्धद्वादशगोत्रिणाम्
॥ ३१ ॥ पपौ पादोदकं रामः सीतालक्ष्मणसंयुतः ॥ उष्णोदक्षीकुंद्धसमंकुंदं कृत्वा विधानतः ॥ ३२ ॥ अज्ञहोद्दैदिकैविप्रैमैत्रज्ञैः शिष्टसंमतैः ॥ एकादशदिनान्येवं दीक्षितो रघुनंदनः ॥ ३३ ॥ यज्ञांते दर्शनं लेभे तीर्थानां स्वस्वक्षपिणाम्॥

करके शरीरके ऊपर ब्राह्मणें कूं विठायके क्षणभाम रामके पात पहुँचाया ॥ २५ ॥ रामकूं नमस्कार करके ब्राह्मणोंकूं पृथ्वीऊपर विठायके गंगाडानेका वृत्तांत कह ॥ २६ ॥ पीछे रामने ब्राह्मणोंकी मधुपर्कपूजा करके ॥२७॥ बाण पृथ्वीमें मारे वहांसे उण्णोदकी गंगा मगटर्मई। इसका नाम रामगंगा भया ॥ २८ ॥ चैत्रशुक्ठचितुर्द्शिके दिन पक्रटर्मई और पूर्णिमाके दिन पूजा किया इस वास्ते दोनों दिन वहां स्नान करनेसे तत्काल मुक्ति म स होतीहै ॥ २९ ॥ अब रामने जो ब्राह्मण बुलाये वे सब दृह्न कंड्रसे दृषित थे पांतु उज्लोदकी गंगामें स्नान करनेसे वर्वक शास्त्रिये नृत्य गायन करनेले ॥ ३० ॥ पीछे रामचंद्र सक्तेष्ठेश्वर महादेवेक नजदीक बैठके उन बारह गोत्रोंके अठारह इजार ब्राह्मणोंका वरण करतेमथे ॥३१॥ और उनका पादमक्षालन जल सीतालक्ष्मणसाहित पान करते भये उज्लोदकका जैसा कुं उनेसा दूसरा कुंड विधिसे बनायके ॥ ३२ ॥ रामचंद्र ग्यारह दिनकी दीक्षालेके वैदिक्तमंत्रोंसे ब्राह्मणोंके इस्तसे होम करते भये ॥३३॥ जन यज्ञ समाप्त भया तन सबतीथोंने दर्शन दिया

कृताभिषको यज्ञांते द्विजेभ्यो दत्तदक्षिणः ॥ ३४ ॥ भागी-रथ्याः समानीतांस्तान्द्रिजानाह राघवः ॥ सर्वे भवंतो निर्छो-भाः संतुष्टाः कामवर्जिताः ॥ ३५ ॥ पात्रे दानं प्रकर्तव्यं नापात्रेषु कदाचन ॥ पात्रीभूतेषु युष्मासु तस्माद्दानानिद्दय-हम् ॥ ३६ ॥ अनुगृह्णतु मां वित्रा प्रतिगृह्णतु मेऽर्पितम् ॥ ॥ विप्रा ऊचः ॥ ॥ प्रतिप्रदं न ते राम करिष्यामः कथंचन ॥ ३७ ॥ सीताहेतोईतानेकं लंकापुरनिवासिनः ॥ ॥ राम उवाच ॥ ॥ जानंतोऽपि न जानंति महदेतत्कुतृहलम् ३८॥ वासिसि विश्वश्वर 11 उचः पुष्पस्रजः संति विभूषणानि॥ वस्तुनि नो राम तपांसि नित्यं दानाद्वयं ते विरताः सम सर्वे ॥३९॥ श्रीराम उवाच ॥श्रुति-रमृतिगतंधर्ममोहादुछंघयंतिये॥भवंतःशुष्कवादारतेवेद्हीना भविष्यथ ॥४०॥ अद्यप्रमृति कर्माणित्रीण्येवभवतामिह॥अ-धीतिर्यजर्नंदानंभविष्यतिन संशयः ॥४१॥विद्यावेदवतैहींनाः केवलंवैश्यवृत्तयः॥ निर्वेराबहुदातारोभवंतुद्विजनायकाः॥४२॥

स्वस्थ स्नान किया। अन्य ब्राह्मणों कूं द्क्षिणा देके ॥३४॥ वरण कियेद्वेय अठारह इजार ब्राह्मणों कूं कहते हैं। हे ऋषी श्वरे। तिम सब निलों भी हो और संतोषी हो किस वातकी तृष्णा नहीं हैं॥ ३५ ॥ इस वास्ते द्यास्त्रें लिखा है कि सत्पात्रकूं दान देना अपात्रकूं कभी दान देना नहीं इस वास्ते तुम पात्रक्ष हो तुमकूं दान देता हूं मेरे अपर स्वनुग्रह करो। और मेरा दान लेव ब्राह्मण कहने लगे हे राम ! हम प्रतिग्रह इल्लभी नहीं करते सीता के निमित्त तुमने अने कः राक्षस मारे राम कहने लगे क्या बड़ा आश्चर्य है ये ब्राह्मण जानकर भी भूलते हैं॥ ३६-३८॥ ब्राह्मण कहने लगे हे राम ! वस्त्र हमारे वलकल हैं। अलंकार पुष्पकी माला हैं पदार्थ तप है इस वास्त दानप्रतिग्रह से हम निवृत्त भये हैं॥ ३९॥ श्रीराम कहने लगे जो तुमश्चित्रमृश्विमें कहे हुये धर्मकूं लोड ते हो और शुष्पकाद करना यज्ञ, दानकरना। इसमें हिम नहें हुये धर्मकुं लोड ते हो तिनक में रहेंगे अध्ययन करना यज्ञ, दानकरना। इसमें हिम नहीं ॥ ४९॥ दिया वेद ब्रत ब्रह्म व्याश्वम हीन के दल वैश्च वृत्ति से चलोगे को निवेर रहोंगे। दान बहुत देवां की स्वार ब्राह्म ब्राह्मणों नायक होवांगे॥ ४२॥

प्रतिप्रहश्च कर्तव्यो भवद्भिर्दारसंष्रहे॥पूजियष्यंतियेखुष्मान्मयां नीतानमयाचितान् ॥४३॥नित्यं संमानदानेन तेऽचियिष्यंति मामिति ॥ इत्युक्ता विश्वकर्माणमाहूयानादिपत्तनम् ॥ ९४४ ॥ श्रीरामः कारयामास सर्वं संपत्तिसंयुतम् ॥ लक्षहर्म्ययुंत कृत्वा वासयित्वाथ वाडवान ॥ ४५ ॥ मनसा दत्तवान् वित्तं यद-क्षयं प्रचक्षते ॥ अष्टादशसहस्रेषु भागद्रयमनंगनम् ॥ ४६ ॥ सांगनं भागमेकं च दृष्टा रामस्तदाऽकरोत् ॥ नागकन्या याच-यित्या रामचन्द्रः प्रतापवान् ॥ ४७॥ द्वादशैव सहस्राणि ब्राह्मणेभ्यः प्रदत्तवान् ॥ ता नागकन्या जानक्या मानुषत्वे निरूपिताः ॥ ४८ ॥ अद्यापि तासां तिच्चंह्र वेणीभालतल-स्थितम्॥बाणः प्रकाश्यते वत्स गत्या क्टिलयापि च ॥४९॥ द्दौ नवसहस्राणि प्रामाणां राघवस्तदा ॥द्वाद्शेव तु गोत्राणि ह्यवटंकोऽर्जितानि च ॥६०॥ वसिष्ठः कश्यपो रैभ्यो गौतमश्च पराशरः ॥ डशना गाळवोऽगस्त्यो गार्ग्यः सांख्यायनस्तथा ॥५१॥कण्वोऽथवच्छसः संख्या गोत्राणां द्वादशैव हि॥ विशनो नायकाः सर्वे विख्याताः स्वस्वकर्मभिः ॥ ५२ ॥

तुम विवाहमें स्त्रीका प्रतिग्रह करना जो तुम्हारा सन्मान करेंगे ॥४३॥ उन्होंने मेरी पूजा कियी सरीखा मानूंगा ऐसा कहके विश्वकर्माकूं बुड़ायके अनादिपुरकूं ॥ ४४॥ सर्वसंपत्तियुक्त करके डाख घर बनायके ब्राह्मणोंकूं वहां निवास करवायके॥ ४५॥ अंतः-करणसे अक्षय्य धन उनकूं दिया।उन अठारह हजार ब्राह्मणोंमें एक भाग स्त्री सिंहत एक स्त्री हीन था॥४६॥पीछे रामने नागकन्या डायके ॥ ४७॥ बारह हजार ब्राह्मणोंकूं दियी। पीछे सितान उन नागकन्यावोंको मनुष्यस्व दिया॥:४८॥ आजतक नाग कन्याका चिह्न है। कपाडमें जो वेणी है वहां बाणाकारका चिह्न दीख पडतोह॥४९॥ पीछे रामने उन ब्राह्मणोंको नव सौ गांव दिये और बारहगोंत्र अवटंकसहित दिये ॥ ॥५०॥ बारह गोत्रोंकेनाम विश्व १ कत्र्यप २ रेम्य ३ गोतम ४ पराज्ञर५ उज्ञाना ६ गांडव ७ अगस्य ८ गार्ग्य ९ सांख्यायन १० कष्व ११ वच्छस १२ ॥ ५१॥ भ ऐसे यह बारह गोत्रोंके अरेर बिश्व नायक यह होनों अवटंक हैं॥ अपने

न्नस्रक्षीवधाद्यत्र सुक्तोऽभू द्वाचवः स्वयम् ॥ द्विजाञ्गंशिवंनमःस्कृत्य वत्माऽयोध्यां जगाम ह ॥ ५३ ॥ स्कंद् उवाच ॥
रामसंस्थापिता वित्रा प्रतिग्रहपर। इसुखाः ॥ पुनः संपूजिताः
केन पृथिव्यां प्रथिताः कथम् ॥ ५४ ॥ श्रीरुद्र उवाच ॥
वारिताप्ये महाक्षेत्रे यदा संवरणो नृपः ॥ कन्यां समुद्रहतापीं
तपनस्य महात्मनः ॥ ५५ ॥ तदैतानसाक्षिणश्यके आनीया
नादिपत्तनात् ॥ ततो वरणकाले च राज्ञा संवरणेन च ॥५६॥
तत्र द्वादशगोत्राणि द्विजानां गणना कृता ॥ अष्टादशसहस्रास्ते स्थापिता द्विजसत्तमाः ॥ ५७ ॥ राजवेषधराः सर्वे प्रति
प्रहविवर्जिताः ॥ त्रामाणां चशतं तेभ्यः प्रदत्तं षोडशाधिकम् ॥ ५८ ॥ तत्र संस्थापितं लिगं नाम्ना संवरणेश्वरम् ॥
विश्वशात्पूर्वतो यत्र विवाहे वेदिका कृता ॥५९॥ विषयान्युसुजे दिव्यांस्तपत्या सह भूमिपः॥ हष्ट्वा प्रत्रसुखं पश्चात्स जन्
गाम निजं पदम् ॥ ६० ॥ गोत्रद्वयं स्थितं तत्र वारिताप्ये

अपने कर्मसे भये हैं ॥५२॥ अब राधचंद्र बहाराक्षसके बबसे जहां मुक्त भये वहां के बाहाणों कूं शिवकूं नमस्कार करके अयोध्या कूं जाते भये ॥ ५३ ॥ स्कंद पूछने लगे हे शिव! रामने जो बाहाण स्थापन किये वे महियहसे परांमुख भये । पीछें पृथ्वीम पुनः पूजन किन्हों किया और दिख्यात केसे भये सो कहो ॥ ५४ ॥ रुद्र कहने लगे हे स्कंद! स्रतशहर के नजदीक तीन कोसके ऊपर विशाव करके गांव है जिसकुं संस्कृतमें वारिताप्यक्षेत्र कहते हैं वहां संवरणराजाने तापीके साथ विवाद किया ॥ ५५ ॥ उस बखत विवाहकी साक्षीमें अनादिपुरके अठारह हजार ब्राह्मणों कूं खुलायके वरण किया ॥ ५६ ॥ उस बखत बारह गोत्रोंकी संख्या भई । वे अठारह हजार ब्राह्मणों कूं राजाने एक सौ सोलह ११६ गांव दिये ॥ ५८ ॥ और संवरणेश्वर महादेवका स्थापन किया। उनके पूर्वभागमें विवाहवेदी स्थापन कियी ॥५९॥ तापी सहित संबरणराजा सब देशका दिव्य सुख भोगके और पुत्र सुख देखके अपने निजस्व रूपमें मिलगया ॥६० ॥ संवरणराजाने जो बारह गोत्रोंके बाह्मण बुलाये उनमेंसे दो गोत्रोंके बाह्मण

पुरोत्तमे ॥ पश्चान्तद्वशगोत्रा ये गतास्तेऽनादिपत्तने ॥ ६१ ॥ नायकाः सर्वकार्येषु विश्वनो विषयेषु च ॥ निवारयंति ये तेषां दिरद्वाणां दरिद्रताम् ॥ ६२॥ वारिणस्तेन ते प्रोक्ता वारि-ताप्ये स्थिता अपि ॥ एवं नानाभिधानास्ते काले भिन्नेन कर्मणा ॥६३॥ वसंत्यद्यापि विख्यातेऽनावलेऽनादिपत्तने॥ धार्मेष्ठाश्च वदान्याश्च दातारो ह्यपरिश्रहाः ॥ ६३ ॥ एतत्सर्व मयाख्यातं यत्पृष्टो भवता सुत ॥ अनादिपुरमाहात्म्यं द्वि-जानां स्थापनं तथा ॥ ६५ ॥

इति श्रीब्राह्मणोत्पत्तिमार्तण्डाध्याये अनादिपुरवासि . ब्राह्मणोत्त्पत्तिप्रकरणम् ॥ ४६ ॥ पंचद्रविडमध्ये गुर्जरसंप्रदायः आदितःश्लोकसंख्याः ॥४३२९ ॥

वारियाव गांवमें रहे और दशगोत्र जो थे वे अनादिपुरमें गये ॥ ६१ ॥ सर्वकार्यमें जो कुराल उनकूं नायक कहतेहें जो विषयमें परिपूर्णकुशल वे वशिभये उनमें जो दरिद मयें उनकी दरिद्वतादूरिकये ॥ ६२ ॥ वे वारिण भये वरिधावमें रहतेहें ऐसे भिन्न २ कमें से नानाप्रकारके नामभये ॥६३॥ वे सब अनादिपुरमें (उर्फ अनावलागांवमें) अद्यापि देहतेहें सब ब्राह्मण धर्मिष्ठ वचनचातुर्थ युक्त दानश्चर प्रतिष्रहपराङ्मुख मये । अब भाटेला देशाईका भेद कहतेहें अठारह हजार ब्राह्मणोंमें जो वारह हजार ब्राह्मणोंने नागकन्यावेंका प्रतिष्रह किया तब रामने उनको नक्सी गाँव दिये वहांके जमींदार किये वे अद्यापि अनावले जमीदार देशाई कहे जातेहें वे नीच कमेंसे रहितेहें और जो छःहजार ब्राह्मणोंने नागकन्या भी नहीं छीं और दान प्रतिष्रह नहीं किया उसमेंरामेंने कर्मश्रष्टता तथा वेदहीनताका शाप दिया वे भाटेले अनावला ब्राह्मण कहेजाते हैं लेकिकमें कर्मश्रष्टशब्दके ठिकाने भाटेला अपभंश शब्द भया है वे लोग अद्यापि कु-विकर्म कन्याका विकय करतेहें।बाकडा देतेनहीं भाटेला देशाई अनावलाका भोजन व्यवहार एक पंक्तिमें होताहै कन्या व्यवहारमें भाटेलेकी कन्या लेतेहें देते नहीं हैं शि ६४ ॥ हे स्कंद! तुमने जो पूछा सी अनादिपुरका माहात्म्य कहा ॥ ६५ ॥

इति ब्राह्मणोत्पत्तिमें अनावला माठेला देशाई ब्राह्मणोत्पत्ति प्रकरण संपूर्ण ॥ ४६ ॥

अथ सनाट्यब्राह्मणोत्पतिप्रकरणस्॥ ४७॥ अथ सनाट्यब्राह्मणोत्पत्तिसारमाह हरिकृष्णः ॥ सनाट्यसंहितां दृष्ट्वा तत्रत्यं किंचिदेव हि॥कथानकं प्रवक्ष्यामि ज्ञातिज्ञानप्रदायकम् ॥ १॥ रामो दाशरिषः श्रीमान् पितुर्वचनगौरवात् ॥ दंडकारण्यकं गत्वा निवासमकरोत्पुरा ॥ २ ॥
आजौ हि रावणं हत्वा सपुत्रवलवाहनम् ॥ अयोध्यामगमच्छ्रीमान् सीतालक्ष्मणसंयुतः ॥ ३ ॥ ततो ब्रह्मवधाद्रीतो 
रामो यज्ञं चकार ह ॥ तत्र यज्ञे समाहूताश्चादिगौडा दिजोत्रामाः ॥ ४ ॥ तेषां च वरणं चके यज्ञे विपुलदक्षिणे ॥विप्राश्च कारयामासुर्यज्ञं विधिविधानतः ॥ ६ ॥ यज्ञांतेऽवमृथं
कृत्वा दक्षिणां दातुमुद्यतः॥ तत्र यज्ञे सार्द्धसप्तशतं ये ऋत्विजोऽभवन् ॥ ६ ॥ तेभ्यो रामः सार्द्धसप्तशतं यामान् ददौ
मुदा ॥ ते प्रामनाम्ना द्यापि भुवि विख्यातकीर्तयः ॥ ७ ॥
सनाट्या ब्राह्मणश्रेष्टास्तपसा दम्धकिल्विषाः ॥ सच्छब्देन

अब सनाहचन्नाह्मणोंकी उत्पात्त कहतेंहें । इनकी उत्पत्ति सनाहचसंहितामेंहे । उसकूं देखके त्रंथविस्तार भयते कि वित् सारांश यहां कहतांहु ज्ञातिका ज्ञान होने के अर्थ ॥१॥ पहिले दाशराथ रामचंद्रने पिताकी आज्ञासे दंडकारण्यमें जायके १४ बरस निवास किया॥२॥पीछे वह संग्राममें कुलसहित रावणकूं मारके सीता लक्ष्मण साहित अयी-क्यामें आये॥३॥पीछे बह्मराक्षसके वधिस शुद्धि होनेके वास्ते यज्ञ किया । उत्र यज्ञमें आदिगाँड ब्राह्मणोंकूं बुलाया ॥४॥ और उनका वरण किया । जिस यज्ञमें रामने दिक्षणा बहुत दिया ऐसा यज्ञ आदिगाँड ब्राह्मणोंने विधिसे करवाया ॥ ५॥ यज्ञ-समाप्तिमें अवस्थ स्नान करके प्रथम वरणकिये हुए ब्राह्मणोंकूं दान देनेकूं तैयार भये उस यज्ञमें जिन्होंने दक्षिणा नहीं लियी वे आदिगीड रहे और जिन्होंने वरण लिया साढे सात सी ब्राह्मण थे ॥ ६ ॥ उनको रामने साढे सात सी गांव हर्षसे दिये वे शामोंके नामसे अद्यापि अवटंक ( उर्फ ) अल्ल करके प्रथमींमें विख्यात जिनकी कीर्ति है ॥ ७॥ ऐसे यह सनाहचन्नाह्मण तपसे जिनका पाप दूर होगयाहै सन

तपो त्राह्म तेनाढ्या ये द्विजोत्तमाः ॥८॥ ते सनाढ्या द्विजाः जाता ह्यादिगौडा न संशयः ॥ तेषां भोजनसंबंधः कन्यांसंबंध एव च॥९॥ आदिगौडेषु भवति स्ववगें च विशेषतः ॥१०॥

इति ब्राह्मणोत्पत्तिमार्तण्डाध्याये सनाढचोत्पत्तिवर्णनंप्रकरणम् ॥४०॥ इति पंचगौडमध्ये गौडसंप्रदायः ॥ आदितः १छो० ॥ ४३३९ ॥ शब्द तपका नामहे उसकरके जो आढच ॥८॥ उनकूं सनाढच कहना पंतु वे सब आदि गौड हैं इसमें संशय नहीं है। इनका भोजनसंबंध कन्या मंबन्ध ॥ ९॥ अपने सनाढचमें होताहै और आदिगौडमें भी होताहै ॥ १०॥

इति सनाढचप्रकरण ॥ ४७ ॥ संपूर्ण

## अथानेकविधब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम् ॥ ४८॥

अथावशिष्टानां केषांचिद्राह्मणानामुत्पत्तिनिर्णयमाहहारिकृष्णः ॥ तत्रादौ उत्कलबाह्मणनिर्णयः ॥ उत्कलो हि नृपेंद्रस्तु
पुरा स्वविषये द्विजान् ॥ गङ्गातटस्थितान् कांश्चिदानाय्य
विषये स्वके ॥ १ ॥ पुरुषोत्तमपुर्यां वे जगदीशस्य सेवने ॥
यज्ञांते स्थापयामास स्वनाम्ना तान्द्विजोत्तमान् ॥ २ ॥ ते
द्विजाश्चोत्कला जाता जगदीस्य सेवकाः ॥ वेदवेदांगशास्वज्ञा मत्स्यभक्षणतत्पराः ॥ ३ ॥ अथ मैथिलनिर्णयः ॥
काशीसकाशादीशान्ये ह्यगदेशसमीपतः ॥ देशो जनकनामा

अब जो बाकी रहे उन ब्राह्मणोंका निर्णय कहते हैं उनमें भी पहिले ओडिया ब्राह्मण कहतेहैं, उत्कल नामक राजाने अपने राज्यको पूर्व भागीरथी गंगातटके रहनेवाले ब्राह्मणोंकूं बुलायके ॥१॥पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरीमें यज्ञ करवाया । पीछे श्रीजग-दीशकी सेवाके अर्थ यज्ञसमाप्त भये बाद ओयहुवे जो ब्राह्मण उनका अपने ज्ञानसे स्थापन किया ॥२॥ वे ब्राह्मण उत्कल ब्राह्मण नामसे विख्यात भये । श्रीजगन्नाथके पूजक वेदशास्त्रमें निपुण हैं। मत्स्य भक्षणमे करतेहें ॥ ३॥ अव मैथिल ब्राह्मणका

वै तत्र राजा निमिः पुरा ॥४॥ स्वीय गुरुं विसष्टाख्यमन्य-कर्मणि संस्थितम् ॥ निमिश्वलिमदं ज्ञात्वा द्यानाय्यान्यान् द्विजोत्तमान् ॥६॥ यज्ञं चकार धर्मात्मा मोक्षकर्मणि तत्प-रः ॥ ततो गुरुः समायातस्तयोवादो महानभूत् ॥ ६ ॥ तत्र देहौ पेततुश्च द्वयोः शापान्मिथः किल ॥ मित्रावरुणयोवीर्या-दुर्वश्यां प्रिपतासहः ॥७॥ जातो निमिश्च तत्रेव द्विजैः सञ्जी-वितः पुनः ॥तदा निमिद्धिजान् प्राह माभूनमे देहबंधनम्॥८॥ मम् वंशोद्रवश्चात्रे युष्पान् संपालिष्यति ॥ इत्युक्ता तान्निमिः पश्चादेहं त्यका हरिं ययो ॥ ९ ॥ ऋत्विजश्च निमेदेंहं मम् श्रुयोगमार्गतः ॥ तस्माच पुरुषो जातो दिव्यदेहधरः प्रभुः ॥१०॥ जनमना जनकः सोऽभूद्विदेहस्तु विदेहजः ॥ मथना-नमेथिलञ्जेव मिथिला येन निर्मिता ॥ १९ ॥ मेथिला ज्ञाह्म-णाञ्चेव तेन संस्थापिता मुदा ॥ ते सर्वे मैथिला जाता नि-

निर्णय कहतेहैं। श्रीकाशीक्षेत्रसे ईशान कोणमें अंगदेशके समीप जनकदेश है वहांके निमिने पहिले ॥ ४॥ अपने गुरु वसिष्ठके इंद्रकुं यहाकराने के वास्ते गये जानके और देहकी क्षणभंग्रता जानके दूसरे बाह्मणोंकूं बुलायके ॥ ५॥ मोक्षाभिलाषसे यहा किया पिछे विषठ आये और गुरुविना यहा किया देखके शाप दिया कि हे जनक ! पेसा पंडितमानी है इसवास्ते तेरा देहपतन हो। निभि कहनेलगे हे गुरु ! तुमने देहधर्म न विचार कोमके लिये शाप दिया इसवास्ते तुम्हारा देहभी पतन हो ॥ ६॥ इस प्रकार दोनोंका देह बतन भया पिछे विषठमाने मित्रावरुणोंके विर्वित उर्वत्रभये ॥ ७॥ निमिराजाकुं बाह्मणोंने देवपार्थनासे सर्जीवन किया तब निमिराजा कहनेलगे मुझको देहवंधन नहीं चाहिये॥ ८॥ आगे जो मेरे वंशमें उत्पन्न होवेगा वह तुम्हारा पालन करेगा। ऐसा कहके जिमि देहत्यागकरके विष्णुलोककुं गया ॥ ९॥ पिछे बाह्मणोंने योगसचासे निमिका देह मथन किया उसमेंसे दिग्यदेहधारी पुरुष उत्पन्न भया ॥ ९०॥ जन्महुवा इस वास्ते जनक नाम भया। विदेहसे उत्पन्न भया इस वास्ते विदेह नाम भया और मथन करनेसे पैदा भया इसवास्ते मैथिल नाम भया। जिन्होंने अपने नामसे मिथिला नगरी निर्माण किया॥ १९॥ पिछे निमिक यहामें जितने बाह्मण आये थे उनकुं

मियज्ञसमागताः॥१२ ॥ याज्ञवरुक्योपासकाश्वश्रक्कवेदमया-ठकाः ॥ इति संक्षेपतः प्रोक्तो मैथिलानां विनिर्णयः ॥ १३॥ माध्यंजनखिस्तियत्राह्मणनिर्णयः ॥ माध्यंजनाः ब्राह्मणाश्च तपटीतटसंभवाः॥ रामसंस्थापितास्तेवै श्रौतस्मा-र्तक्रियापराः ॥१४॥ गुर्जराचारनिरतादेशस्थाचारमिश्रिताः॥ तापीतटस्थितश्रामवासिनस्ते द्विजातयः॥ १५॥ कालां -तरेण ते सर्वे व्यापारासक्तमानसाः ॥ स्वकर्मरहिता जाताः खि-स्तिसंज्ञाऽभवत्तदा ॥१६॥ केचित्स्वकर्मनिष्टाश्च सेवाकर्म-रताः परे ॥ आचाररहिताः केचित्केचिदाचारपालकाः ॥ १७॥ ॥ अथ गयावासिब्राह्मर्णनिर्णयः ॥ गयायां: स्थापिता विप्रा विष्णुना ये द्विजोत्तमाः ॥ ते गयावासिनो विषाश्छत्रचामर-धारिणः ॥ १८ ॥ येषां कृपावशेनैव पितृणां मुक्तिरीरिता ॥ ते सर्वे विष्णुचरणसेवातत्परमानसाः ॥ १९॥ गयां त्यका क्षणमपि नैव गच्छंति कुत्रचित् ॥ तेषामभयदानेन श्राद्ध -अपने देशमें प्रामदान करके स्यापित किया वे सब मौथिल ब्राह्मण भये ॥ १२ ॥ या-इबल्क्यमुनिकी उपासना करनेवाले सब शुक्लयजुर्वेदी हैं। ऐसा संक्षेपमें मैथिलोंका निर्णय कहा ॥ १३ ॥ अव माध्यंजनिर्विस्तयब्राह्मणौका निर्णय कहतेहैं । माध्यं-जन ब्राह्मण तापीनदीके तट ऊपर पैदाभये हैं रामचंद्रने स्थापन किये हैं वे श्रीत-स्मार्तकर्ममें निष्ठ थे ॥ १४ ॥ उनमें आचार और भाषाव्यवहाँर गुजराती और महाराष्ट्रोंका मिलके हैं और बहुत करके इनंकी बस्ती तापीतटके नजदीक गांबोंमें है॥१५॥ वे सर्वकालांतरसे स्वक्रम छोडके व्यापारमें निमन्न भये इस वास्ते खिस्तिये बाह्मण नामसे प्रख्यात भये ॥ १६ ॥ उनमें वितनेक स्वकर्ममें रहते हैं । कितनेक नौकरी करेतेहैं । कितनेक आचारभ्रष्ट हैं । कितनेक आचारसंपन्न हैं ॥ १७ ॥ अब गयावाल बाह्मणोंका निर्णय कहतेहैं। पहले विष्णुने गयासुरकूं दव।यके अपनी चरणेसवाकरेनके वास्ते जो ब्राह्मण गयाक्षेत्रमें स्थापन किये वे गयावाल ब्राह्मण भये बडे प्रतापी छत्र चमर धरानेवाले विष्णुके वरदानसे भये ॥ १८ ॥ जिनकी कृपासे पित्राणकी मुक्ति होती है वे सब रात्रदिन विष्णुपादुकाके सेवनमें रहतेहैं ॥ १९ ॥ गयाक्षेत्रकूं छोड केक्षणमात्रभी अन्यस्थलमें जाते नहीं उनके अभयदेनेसे गयाश्राद्धपूरा पूर्तिन चान्यथा॥ २०॥ नार्मदीया ब्राह्मणाश्च नर्मदातटवा-सिनः॥ब्रह्मदेशात्पूर्वभागे तथा चाग्नेयदिक्स्थिते ॥ २१॥ कांबोजदेशे ये वित्रास्ते गौडाचारतत्पराः ॥कांबोजसिद्धास्ते वित्रा यत्र चैरावतीनदी ॥ २२॥ महापुण्यप्रदा चास्ति कांबोजश्च निषेविता ॥ सौराष्ट्रेसोमपुर्या वे सोमेशस्यः समीप्तः ॥ २३ ॥ सोमेन च कृतो यज्ञः स्वपापस्य विश्रुद्धये ॥ तत्र यज्ञे वृता ये च ब्राह्मणाः परमोज्ज्वलाः ॥ २४ ॥ तेभ्यः सोमपुरं सर्व निवासार्थ दद्दौ मुदा ॥ दक्षिणां स्वर्णरत्नाढ्यां दानानि विविधानि च ॥ २५ ॥ सोमेन सोमपुर्या वै स्थापिता ये द्विजोत्तमाः ॥ ते वे सोमपुरा वित्रा विज्ञेया नात्र संशयः ॥ २६ ॥ निडमार्गात्समुत्पन्ना पार्वतीवचनाद्यदा ॥ सोमपुर्या महाभक्ताः शिवपूजनहेतवे ॥२७॥ पतितास्ते द्विजाः शोक्ताःशिवनिर्माल्यभक्षणात् ॥ कपिलक्षेत्राजा वित्राः कपि-

होताहै। अभय नहीं लिया तो आद्ध पूरा नहीं भया अद्यापि गयाबटके नी चे अंतिमश्राद्ध करके गयाबालसे आद्याबिंद भयो कराते हैं ॥२०॥अब जो नार्मदीय ब्राह्मणहें वे ओंकार मांधातृमांतमें नर्मदानदीके तट उपर रहते हैं ॥ अब कांबोज ब्राह्मणको कहते हैं । ब्रह्मदेशसे ईशान्य कोणमें ॥ २१ ॥ कांबोज देश हैं ( उर्फ ) कंबो डिया मुलकहे वहां जो ब्राह्मण रहते हैं वे कांबोज सिद्ध ब्राह्मण कहेजाते हैं । जिस देशमें इरावता नदी बडी प्रण्यकारक बहती है वे ब्राह्मण गौडाचार सरी ते रहते हैं ॥२२॥ अब सो मपुरे ब्राह्मणोंको कहते हैं । सौराष्ट्र [उर्फ] सोरठ देशमें प्रभास पाटण सो मपुरी में सो मेश्वर महाद्वके नजदीक ॥ २३ ॥ चंद्रमाने अपना अयदेश दूरकरने के बास्ते यज्ञ किया और यज्ञमें उत्तम तेजस्वा ब्रह्माने अपना अयदेश दूरकरने वास्ते यज्ञ किया और यज्ञमें उत्तम तेजस्वा ब्रह्माने अपना अयदेश दूरकरने वास्ते यज्ञ किया और राज्य सुवर्णके दक्षिणा और दूतरे भी अनेकदान दिये ॥ २५ ॥ ऐसे सोम जो चन्द्र उन्होंने सो मपुरी कहते सो भथर ज्योति छिंग की जो नगरी उसमें स्थापना कियी वे सो भपुरे ब्राह्मण भये ॥ २६ ॥ उसी सो मपुरी पार्वति जिक्के कहने से कमलना लेथी वे सो भपुरे ब्राह्मण भये ॥ २६ ॥ उसी सो मपुरी पार्वति जिक्के वहने से कमलना लेथी वे सो भपुरे ब्राह्मण भये ॥ २६ ॥ उसी सो मपुरी पार्वति जिक्के वहने से कमलना लेथी वे सो भपुरे ब्राह्मण भये ॥ २६ ॥ उसी सो मपुरी पार्वति जिक्के वहने से कमलना के सो स्थापना विद्या वे पति तपार्व के वास्ते स्थापन

लास्ते प्रकीर्तिताः ॥ २८॥ लाटदेशनिवासत्वाछेटवासा द्विजोत्तमाः ॥ ॥ नारदस्थापिता विप्रा नारदीयाश्च ते स्मृताः ॥ २९ ॥ नांदोर्या भारतीयाश्च नंदवाणास्तथेव च ॥ प्रामभे-देन विज्ञेया नात्र कार्या विचारणा ॥ ३० ॥ मेत्रायणीया विप्राश्च तपतीतटवासिनः ॥ वंगदेशस्थिता विप्रा वंगीयास्ते न संशयः ॥ ३९ ॥ मकारपंचकं नित्यं सेवंते ते द्विजातयः॥ तंत्रमार्गरताः सर्वे बहुधा वैदिकाः कचित् ॥ ३२ ॥ इति० ब्राह्मणोत्तपत्तिमार्तण्डाध्यायेअनेकविधब्राह्मणनिणयप्रतिपादन-

प्रकर्णम् ॥ ४८ ॥ आदितः श्लोकसंख्याः ॥ ४३७१ ॥ नेसे भया। कापेलक्षेत्रमें जो ब्राह्मण रहे वे किपल ब्राह्मण भये॥ २०॥ २८॥ लाटदेशमें जो ब्राह्मण रहे वे लेटवास ब्राह्मण भये॥ नारदने जो स्थापित किये वे नारदीय ब्राह्मण भये॥ २९॥ नादेश्यं ब्राह्मण भारती ब्रह्मण नंदवाडे ब्राह्मण प्राम्म भेदसे भये जानना॥ ३०॥ मेत्रायणीय ब्राह्मण तापीतटके उत्पर उत्पन्न भये हें भीर बहुधा वहांही रहतेहैं। वंगदेश जो वंगाल वहांके रहनेवाले ब्राह्मण वंगाली ब्राह्मण कहें जातेहैं॥ ३१॥ यह ब्राह्मण पंचमकारका सेवन करतेहें। तंत्रमार्गमें बहुत कुशल रहतेहें॥ ३२॥

- इति ब्राह्मणोत्पत्तिमतिण्डाच्यायमें अनेकविध ब्राह्मणोत्यात्ति प्रकरण समास ॥ ४८ ॥

अथ दात्रिंशद्यामभेदब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम् ॥ ४९ ॥

अथ द्वातिंशद्यामब्राह्मणोत्पत्तिसारमाह सह्याद्विखंडे ॥ स्कद् डवाच ॥ मयूरनामा नृपतिहेंमांगद्कुमारकः ॥ अहिक्षेत्रस्थि-तान्विप्रांश्चागतान्द्विजपुगंवान् ॥ १ ॥ सुपुत्रपौत्रसहितान् संपूज्य विधिना नृपः ॥ अत्रहारांश्चकारासौ द्वातिंशद्यामभे-दतः ॥ २ ॥ तत्रतत्र द्विजवरांस्थापयामास भूपतिः ॥ कदंब-कानने त्रीणि गोकर्णे वेदसंख्यया ॥ ३ ॥ शुक्तिमत्यास्तटे सम्यग्यामयुग्मं चकार सः ॥ ध्वजपुर्यां च संस्थाप्य सीताया दक्षिणे तटे ॥४॥ अजपुर्या चतुर्यामाश्चकार विधिना नृपः ॥

अनंतेशसमीपे तु दशप्रामांश्वकार सः ॥५॥ तच्छेषं च समा-हूय नेत्रावत्युत्तरे तटे ॥ आममेकं चकारासी संस्थाप्य विधि-वन्नृपः ॥ ६ ॥ तन्मध्ये गजपुर्यां च नृसिंहश्च प्रतिष्ठितः ॥ प्राच्यां सिद्धेश्वरो यत्र पश्चिमे लवणांबुधिः ॥ ७॥ उत्तरे कोटिलिंगेशो यत्र सीतास्ति दक्षिण ॥ स वैकुंठग्राम इति विरुयातो जगतीतले ॥ ८ ॥ तच्छेषमिति पूर्वोक्तं नेत्रावत्यु-त्तरे तटे ॥ नवत्रामांश्वकारासौ श्रोत्रियेभ्यः प्रदत्तवान् ॥ ९ ॥ इत्थं निर्माय नृपतिरयहाराच् पृथकपृथक् ॥ ब्राह्मणेभ्यः प्रद-त्त्वाथ स्वस्थिचित्तोऽभवत्तदा ॥ १०॥ एतेषु शाममुख्येषु स्थित्वा ब्राह्मणपुंगवाः ॥ सतोषमावहच् राज्ञे वेदवेदांगपा-रगाः ॥ ११ ॥ अथ कालेनं महता शिखिवमी महीपतिः ॥ कलिनाङ्कांतमालोक्य जगत्सर्वं विचक्षणः ॥ ३२ ॥ राज्यभा-रासात्येषु विन्यस्य तपसे ययौ ॥ चंद्रांगदं स्वतनयं बालं संप्रेक्ष्य नारद् ॥ ३३ ॥ तदा ते ब्राह्मणाः सर्वे द्वार्त्रिशद्याम-वासिनः॥ अराजकं स्वविषयं दृङ्घान्यत्रगताः किल ॥ १४ ॥ अथ कालेन कियता प्रौढश्चंद्रांगदोऽभवत् ॥ विचारमकरो-चिते ब्राह्मणाः क गता इतः ॥ ॥ १५ ॥ अहिच्छत्रं समागत्य-प्रार्थयामास तान्द्रिजान्॥ गत्वा सद्विषयं विप्राः किसर्थ**ँ पुन**् रागताः ॥१६॥ इत्युका बुद्धिमान् राजा पुरचूडां चकार सः ॥ तथैव गृहभेदांश्च चकार नृपनन्दनः ॥ १७ ॥ कारेडह्म्यामकेतु चतुभेदांश्च संख्यया ॥ तथा किर्काटिमध्ये तु झ्रष्टभेदांश्वकार सः ॥ १८ ॥ तथैवमरणे श्रामेः द्वितीयं भेद्विस्तरम् ॥ कानु-वीनां तु मध्ये च भेदी द्वी द्वी च पार्थिवः ॥१९॥ पाडिप्रामे वेदसंख्यास्तद्रत्कोडीलनामके ॥ मागवे तु शामके वेदवद्भेदमंहसः ॥ २० ॥ मित्रनाडुग्राममध्ये तद्वत्या-

थिवनंदनः ॥ निर्मागकयाममध्ये चकार ऋषिसंख्यकम् ॥ ं ॥ २१ ॥ सीमंतुरयाममध्ये नवभेदां श्वकार सः ॥ शिववल्यां विशेषज्ञः त्रिंशद्भेदं शतोत्तरम् ॥ २२ ॥ अष्टादशादि तद्भ चत्वारिंशच मध्यमाः॥ अथाष्टावजपुर्यां च तथा नीलावरे कृताः ॥ २३ ॥ कूटेऽष्टी प्रहमेदाश्च द्वयं स्कंदपुरे कृतम् ॥ पश्चिमे षोडशयाम एवं भेदात् विभज्य च ॥ २४॥ श्रीपां-डियाममुख्ये तु पंचभेदां अकार सः ॥ तथैव कौंडिलगामे दौ द्वी भेदी कृती मुदा ॥ २५ ॥ कारमूरुग्राममध्ये द्वी भेदावाह पार्थिवः ॥ तंथैव चोज्यये श्रामे भेदानाह स षोडशः ॥ २६ ॥ तद्धं कर्तुमात्रं तु भेदानाह महीपतिः ॥ चीरकोडीयामकेऽ-न्यं सद्सद्भेद्माह सः ॥ २७ ॥ वाभी जरुयामके तु द्विभेदं वै चकार सः ॥ पुरश्रामे च चत्वारि ब्रह्मंजे त्रयं तथा ॥२८॥ हैनाडुशामके नाम वेदवद्भेदमाचरेत्॥ तथैव इचुके शामे षड्-मेदानाह भूमिपः ॥२९॥ केमिज भेदमेकं च. पार्लिजद्भितयं त्तथा ॥ शिरपाडिमहात्रामे पंचभेदांश्वकार सः ॥ ३० ॥ कोडिपाडियामसध्ये भेदं स ऋषिसंख्यकम् ॥ पूर्वषोडशमुख्ये तु श्रामेषु भेदविस्तरः ॥ ३१ ॥ संदेहो नात्र कर्त्तव्यक्रिस-प्ततिरिति ध्रुवम्॥तथैव पश्चिमे हस्ते षोडशैव न संशयः॥ ॥३२॥ त्रामेषु गृहभेदांश्च षट्च तत्र शतद्वयम् ॥ गृहभेदांश्च कृत्वा मतिमतां वरः ॥ ३३ ॥ द्विजान् स्थापि-तवस्तित्र शांतचित्तोऽभवत्तदा ॥ अथ ते ब्राह्मणाः सर्वे वासं चकुरतंद्रिताः ॥ ३४ ॥ द्रात्रिशद्यामसुख्यां तु ख्याति ते लेभिरे पराम् ॥३५॥

इति श्रीबाह्मणोत्पतिमार्तडाध्याये द्वात्रिंशद्शामभेदब्राह्मणवर्णनं नाम प्रकरणम् ॥४९॥ संपूर्णम् ॥

॥ आदितः श्लोक्संख्याः ॥ ४४०६ ॥

अथ कोंकणदेशस्थब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम् ॥५०॥ अथ पातित्यब्राह्मणभेदान् संक्षेपेणाह सह्यादिखंडे ॥ शौनक उवाच ॥ केरलाश्च तुलंगाश्च तथा सौराष्ट्रवासिनः ॥ कोंकणा करहाटाश्च करनाटाश्च बर्बराः ॥ १ ॥ इत्येते कोंकणाः परिकीर्तिताः ॥कदाचिद्रार्गवः श्रीमाञ्ज्ञुक्तिमत्या-स्तटं ययौ ॥ २॥ तत्र स्नानं विधायाथ नित्यकर्मरतोऽभ-वत् ॥ एतस्मिन्नंतरे राजन्नाजग्मुरतिदुः खिताः ॥ ३ ॥ बाल्ये भर्तुर्वियोगेन ललाटलिखितेन च ॥ विधवाः पूर्णगर्भिण्यः श्चितिपपासानिपीडताः ॥ नवनार्यञ्जुः ॥ द्वात्रिंशद्याम-मध्ये तु श्रोत्रियान्वयिका वयम् ।। ४ ।। बाल्ये भर्तुर्वियोगेन ळळाटळिखितेन च ॥ इमामवस्थां संप्राप्ताः परित्यक्ताः स्वबंधुमिः ॥ ५ ॥ पुण्यलेशेन महता त्वहरीनमभूद्रिभो ॥ कृपां कुरु दयासिन्धो नः पालय कृपाकरः ॥ ६॥ इति तासां वचः श्रुत्वा दत्तवानभयं मुनिः ॥ ताभिश्र सह संप्राप्तः कोडेशं शिवमुत्तमम् ॥ ७ ॥ कियतामत्र संवासः संततिवीं भविष्यति ॥ गोलका इति नाम्ना ते ख्याति यास्यंति निश्च-यम् ॥८ ॥ अवैदिकीः कियाः सर्वाः पुराणपठनं न च ॥ न लिंगस्पर्शनं योगः सर्वेषामत्रिगोत्रकम् ॥९॥ पारशब्दं कार-वेलं वामनं चोलुकं तथा॥ कपित्थं चेति पंचैव मामाः स्युः सुखकारकाः ॥१०॥ पंचत्रामजनायुष्मदीया गोलकसंज्ञकाः ॥ विप्रत्वमनुगच्छंतः प्रचरंतु कलौ युगे ॥ ११ ॥ पातित्यग्रा-मनामा वै शुक्तिमत्याश्च दक्षिणे ।। तत्राष्ट्री ब्राह्मणाः श्रेष्ठाः समायाताः सभार्यकाः ॥ १२ ॥ श्रुद्राणां वाहका जाताः पतितास्ते न संशयः ॥ पातित्यश्रामकोन्यस्तु कोटिलिंगेश-सन्निधी।। १३॥ तत्र ये ब्राह्मणाः संति तप्तमुद्रांत्रिताश्च वै

क्रटसाक्षिप्रदानेन पतितास्ते न संशयः॥१४॥ पातित्ययाम-कोन्यश्च वक्रनद्यास्तटे शुभे ॥ तत्र विप्रा वेदबाह्यास्तंतुमात्रा द्विजातयः ॥१५ ॥ गायत्रीजपमात्रेण त्राह्मणाइति तद्विदुः ॥ ख्याता लोकेषु सर्वत्र स्वयामाभिधयैव ते ॥ १६ ॥ कुडालक च पदिकं महिनागाभिधं तथा ॥ रामेण निर्मिता वित्रा स्थिता ग्रामचतुष्ट्ये ॥ १७ ॥ षट्कर्मरहिता ये तु राजंते भुवनेश्वर ॥ वक्ष्यामि राजशार्दूल प्राममन्यं बहिष्कृतम् ॥ ॥ १८ ॥ बेलंजीति तमित्याहुः सीतायाश्चोत्तरे तटे ॥ कृत्वा मिथुनहत्यां च प्रचरंति नराधमाः ॥ १९ ॥ गोराष्ट्रब्राह्मणाः सव शुद्धि प्रापुश्च यत्र वै॥ तदाप्रभृति तं प्रामं वेलंजीति वदंति हि॥ २०॥ तत्र स्थितान् द्विजान् सर्वान् पतितान् प्रवदंति हि ॥ तेषां दर्शनमात्रेण पातित्यं चानुयास्यति ॥ ॥ २१ ॥ चरितमिदमशेषं दुर्जनानां च वृत्तं मिथुनहरजनानां सम्यगुक्तं नरेद्र ॥ सकलकलुषनाशं यः शृणोतीह लोके सक्दिप जनमध्ये साधनं मुक्तिहेतोः॥ २२ ॥केरले संस्थिन ता विपाः केरलास्ते प्रकीर्तिताः ॥ तौलवे तौलवाश्चेव हैंगा-कोठास्तथैव च ॥ २३ ॥ नैंबुरुब्राह्मणाश्चैव यवराद्रिद्विजा-स्तथा ॥ परस्परं प्रकुर्वति कन्यासंबंधमेव च ॥ २४ ॥ हैगाल्या ब्राह्मणाञ्चव कन्यकाया ह्मलाभके ॥ नैंबुरुब्राह्मा-णानां वै कन्यां गृह्णंति केचन ॥ २५ ॥ केषांचित्केरली भाषा केषांचित्तौलवी तथा॥ कर्णाटकी तथान्येषां भाषा प्रचरति कचित् ॥ २६॥

इति श्रीबाह्मणोत्पत्तिमातिण्डाध्याये प्रतितत्रामवासिबाह्मणभेदवर्णनं नाम प्रकरण ॥ ५० ॥ आदितः श्लोकसंख्याः ॥ ४४३२ ॥ अथ पांचाल-ब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम् ॥ ५१॥
अथ शैवपांचालब्राह्मणब्रह्मपांचालब्राह्मणोपपांचालब्राह्मणोत्पत्तिमाह-लेंगे शैवागमे॥ ब्राह्मणानां च जन्मैव शिववक्राच्च
जायते ॥ पंचवक्रसमुत्पन्नाः पंचिभः कर्मभिद्धिजाः ॥ १ ॥
मर्जुर्मयस्तथा त्वष्टा शिल्पिकश्च तथैव च ॥ दैवज्ञः पंचमश्चेव
ब्राह्मणाः पंच कीर्तिताः ॥ २ ॥ मनुः संहारकर्ता च मयो वै
लोकपालकः ॥ त्वष्टा चोत्पत्तिकत्तीच शिल्पिको गृहकारकः
॥ ३ ॥ दैवज्ञः सर्वभूषादिकत्तीच शिल्पिको गृहकारकः
॥ ३ ॥ दैवज्ञः सर्वभूषादिकत्तीच हितकाम्यया ॥ लोकानां
पंच पांचालाः अभूविन्छववक्रतः ॥ ४ ॥ पांचालानां च
पंचानां वक्ष्ये लक्षणमृत्तमम् ॥ तस्य विज्ञानमात्रेण शिल्पाचारः स्फुटो भवेत् ॥ ५ ॥ ऐश्वर्यं मनुरूपं च मयरूपं च
वैष्णवम् ॥ वैरिंचं त्वाष्ट्ररूपं च माहेंद्रं शिल्पिकस्य च ॥६॥
रूपं नारायणस्यैव दैवज्ञस्य प्रकीर्तितम् ॥ पंचरूपाणि यो
वेद मुच्यते सर्वकिल्विषात् ॥ ७॥ तमोगुणो मनुश्चेव मयः

अब शैवपांचाल ब्राह्मण ब्रह्मपांचालब्राह्मण उपपांचाल ब्राह्मणोंकी उत्पात्तिकहते हैं उसमें पाईले शिवपांचालका भेद कहते हैं शिवपांचाल जो हैं वे पंचमुखी परमेश्वर जो शिव उनके पांचमुखेस अपने पंचकर्म सहवर्तमान लोकके दितकरनेके वास्ते उत्पन्न शोव शेव पांचाल ब्राह्मण प्रथांतरमें कहे हैं ॥ २ ॥ शैवपांचालके पांच कर्म कहते हैं ॥ या श्वापांचालके पांच कर्म कहते हैं ॥ २ ॥ शैवपांचालके पांच कर्म कहते हैं मनुश्वादिक निर्माण करके लोकसंहार करनेवाला स्वष्टा लोकोंके काममें आवे ऐसे काष्ठके पदार्थ बनाके लोकोंके पालन करनेवाला त्वष्टा लोकोंके काममें आवे ऐसे काष्ठके पदार्थ बनाके लोकोंके पालन करनेवाला त्वष्टा लोकके हितके लिये अनेक पदार्थ उत्पन्न करनेवाला शिल्पी । घर, किला, कोट, देवमंदिर बनानेवाला ॥ ३ ॥ देवज्ञ लोकहितार्थ सुवर्णके अलंकारकरनेवाला ऐसे वे पंचकमें करनेवाले शैव पांचाल शोक हितार्थ उत्पन्न होते भये ॥ ४ ॥ अब पांचोंके लक्षण कहते हैं जिनके जाननेसे शिल्पका आचार स्वष्ट होजातां है ॥ ५ ॥ मनु शिवस्वरूपीहै, मय विष्णुरूपी लष्टा जहारूपी, शिल्पी इंदरूपी देवज्ञ साक्षान्नारायणरूपी है । यह पांचोंका जो स्वरूप जानता है वह सब पातकोंसे सक्त होताहै ॥ ६ ॥ ७॥ अब शैवपांचालके गुणकहने हैं

सत्त्वगुणः स्मृतः ॥ रजोगुणोथ त्वष्टा च शिलि किस्रिगुणातमकः ॥८॥ देवज्ञः शुद्धसत्त्वश्च ब्रह्मांडे स विजायते ॥ योवै
गुणत्रंयं वेद मुच्यते सर्वंवयनात् ॥ ९ ॥ मनुः स्फटिकवणश्च नीलवणां मयः स्मृतः ॥ त्वाष्ट्रको रक्तवणिश्च शिलिपको
धूम्रवर्णकः ॥ १० ॥ स्वर्णवर्णश्च देवज्ञः पंच वर्णाः प्रकीतिताः ॥ पंच वर्णाश्च यो वेद मुच्यते सर्वपातकात् ॥ ११ ॥
मनोः कुंडं त्रिकोणं च चतुष्कोणं मयस्य च ॥ वर्तुलं
त्वाष्ट्रकं चेव षट्टकोणं शिलिपकस्य वै ॥ १२ ॥ देवज्ञस्याष्टकोणं तु पंच कुंडानि तानि वे ॥ एतानि चेव यो वेद सर्वदोषाद्वमुच्यते ॥ १३ ॥ रजतस्य मनीईडो वेणुदंडो मयस्य
च ॥ त्वाष्ट्रस्य तात्रदंडश्च लोहदंडश्च शिलिपनः ॥ १८ ॥
सुवर्णदंड आख्यातो देवज्ञस्यागमात्मकेः ॥ पंचदंडांश्च यो
वेद सुच्यते सर्वतो भयात् ॥ १५ ॥ रजतस्य मनोः सूत्रं
पद्मसूत्रं मयस्य च ॥ तात्रसूत्रं त्वाष्ट्रकस्य कार्णासं शिलिपक्रस्य च ॥ १६ ॥ देवज्ञस्य समाख्यातं स्वर्णं सूत्रं मह-

मनु तमोगुणी, मय सत्तगुणी, त्वष्टा रजीगुणी, शिलिपक सत्तरजतमीगुणी ॥ ८॥ दैवज्ञ गुज्रसन्त गुणी है उन पांच गुणोंको जो जानताह वह सब वंयनसे मुक्त होता है॥ ९॥ शैव पांचालका वर्णन कहते हैं। मनु स्कटिक शरीरवाला, नी उवर्ण, त्वष्टा लालवर्ण, शिलिपक धूम्प्रवर्ण ॥१०॥ दैवज्ञ सुवर्ण तरीत्वा पीतवर्ण हे वे पांच वर्णोंको जो जानता है वह सब पातकते मुक्त होताहै।। ११॥ शैवपांचालके पांच कुंड कहतेहें। मनुका त्रिकोण कुंडहे, मयका चतुष्कीण कुंडहे त्वष्टाका वर्तु कुंडहे, शिलिपका षट्कोण कुंड । १२॥ दैवज्ञका अष्टकोण कुंड वे पांचां कुंडोंको जो जान ताह वह सब दोषोंसे मुक्त होताहै॥ १३॥ शैव पांचालके दंड कहते हें मनुका दंड रूपेका है मयका वेणुदंड है त्वष्टाका ताम्च इंडहे शिलिपका लोहदंड है॥१४॥ दैव- जका सुवर्णकाहै यह पांचां दंड जो जान उद्देह वो सब भयसे मुक्त होताहै॥ १२॥ शिव पांचालके सूत्र कहते हैं। मनुका रूपेका सूत्र है, मयका पद्मसूत्र है; त्वष्टाका ताम्ब एवं है। शिलपका कार्या सूत्र है। सनुका रूपेका सूत्र है, स्वका कार्या सूत्र है। शिलपका कार्या सूत्र है। शिलपका कार्या सूत्र है। शिलपका कार्या सूत्र है। शिलपका कार्या सूत्र है। सनुका रूपेका होताहै। स्वर्णका ताम्ब है। शिलपका कार्या सूत्र है। सनुका रूपेका होताहै। जो स्वर्णका सूत्र है। शिलपका कार्या सूत्र है। शिलपका कार्या सूत्र है। सनुका कार्या सूत्र है। शिलपका कार्या सूत्र है। सनुका कार्या सूत्र है। शिलपका कार्या सूत्र है। सनुका कार्या सूत्र है। शिलपका कार्या सूत्र है। सनुका कार्या सूत्र है। शिलपका कार्या सूत्र है। सनुका कार्या सूत्र है। सनुका कार्या सूत्र है। सनुका कार्या सूत्र है। सनुका सूत्र है। सनुका स्वर्णका सूत्र है। सनुका स्वर्णका सूत्र है। सनुका स्वर्णका सूत्र है। सनुका सूत्र है। सन्त सात्र सूत्र है। सनुका सूत्र है। सन्त सूत्र है। सन्त सन्त सूत्र है। सन्त सन्त सूत्र है। सनुका सूत्र है। सन्त सन्त सूत्र है। सन्त सन्त सूत्र है। सन्त सन्त सूत्र सूत्र सन्त सूत्र सूत्र सन्त सन्त सूत्र सन्त सूत्र सूत्र सूत्र सन्त सूत्र सूत्र सूत्र सूत्र स

र्षिभिः॥ पंचसूत्राणि यो वेद् सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ १७॥ अयसां च मनुः कत्तां काष्टकारो मयः स्मृतः॥ त्व हाकः कांस्यकर्ता च शिलाकर्ता च शिल्पिकः ॥ १८॥ दैवज्ञः स्वर्णकारश्च पंचानां कर्भपंचकम् ॥ यो वेद पंच कर्माणि सर्वपापैः स मुच्यते ॥ १९ ॥ ऋग्वेदश्च मनोश्चेव यजुवेंदो मयस्य च ॥ सामवेदस्त्वाष्ट्रकस्य त्वथर्वा शिल्पिकस्य च ॥ ॥२०॥ सुषुम्णाभिधवेदोसौ दैवज्ञानां प्रकीर्तितः ॥ पंचवे-दांश्र यो वेद सायुज्य लभते नरः ॥ २१ ॥ अथ ब्राह्मपांचा-लोपंपांचालोत्पत्तिः ॥ पांचालानां च सर्वेषां वर्णानां च तथैवा च ॥ उत्पत्ति संप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया ॥२२॥ विश्वकर्मनिदेशेन पुरा सृष्टा विरंचिना ॥ चरवारो मनवो खोकनि।र्मेताः सृष्टिहेतवे ॥ २३ ॥ यो विरंचिः स वैराज-प्रजापतिरुदारधीः ॥ अंतराले गणानां च वरिष्ठो लोकका रकः॥ २४ ॥ वैराजस्य मुखाजज्ञे विप्रः स्वायंभुवो मनुः॥ स्वारोचिषो मुनुः क्षत्री ब्रह्मणो बाहुमंडलात् ॥ २५ ॥ रैवतारूयो मनुवैश्यो वैराजस्योरुमंडलात् ॥ तामसारूयो । जानताह वह सब पापसे मुक्त होताहै ॥ १७॥ शैव पांचारके कर्म कहतेह मनु तो लोहखंड धातुओंके पदार्थोंका बनानेवाला, मय काष्ठोंके पदार्थोंकी बनानेवाला, त्वष्टा कांसाके बदार्थोंको बनानेवाला, शिल्पी पाषाणोंके पदार्थोंको बनानेवाला ॥ १८॥ देवज्ञ सवर्णके पदार्थोंको वंनानेवालाहै वे पांच कर्मोंको जोजानताहै वह सब पारसे मुक्त होता है।।१९॥ शैव पांचालके पांचवेद कह तेहैं।मनुका ऋग्वेद, मयका यजुवेद, त्वष्टाका सामवेद श्चिल्पीका अथर्वणवेद।।२०।।सुषुम्णारूयवेद दैवज्ञकाँहै वे पांचवेदींको जो जानताँहै वह सायुज्यताको पाताहै ॥ २१ ॥ अब छोक हितार्थ ब्रह्मपांचाल उपपांचालोंकी और दूसरे वर्णोंकीभी उत्पत्ति कहतेहैं ॥ २२ ॥ विश्वकर्माकी आज्ञासे वैराजशब्दवाच्यः देवगणसे वारेष्ठ जो ब्रह्मदेव उन्होंने चौदह लोक उत्पन्न करके पीछे चार मनु उत्पन्न किये सो कहतेहैं ॥२३॥२४॥ वैराजब्रह्माके मुखसे ब्राह्मण सृष्टिको उत्पन्न करनेवाला स्वायं भुव मनु हुया वह ब्राह्मण है, वैराजब्रह्माके बाहुसे क्षत्रियसृष्टिको उत्पन्न करने बाला सत्रियरूप स्वारोचिषमञ्जभया॥ २५ ॥ वैराजब्रह्माके ऊरूमंड्स वैश्यसृष्टिकी

मनुः शुद्रो वैराजस्यांत्रिमंडलात् ॥ २६ ॥ स्वायंभ्रवस्य षट् पुत्रा ज्येष्टोथर्वा प्रकीर्तितः ॥ सामवेदो यज्ञवेदः क्रमाह-ग्वेद एवं च ॥ २७ ॥ वेद्व्यातः पंचमोथ प्रियत्रत उदी-रितः॥ एते षण्मुरूयविप्राश्च तूपविप्रानथोशृणु ॥ २८॥ आद्यः शिल्पायनश्चेव गौरवायन एव च ॥ कायस्थायन आख्यातस्ततो वै मागधायनः ॥ २९ ॥ अथर्वादय आद्याश्च मनोः स्वायंभुवस्य ते ॥ पट् पुत्रा मुख्यविप्राश्च कथिता वेदवादिभिः ॥ ३० ॥ ऋग्वेदादिकवेदानामेपाम्ध्य-यनं स्मृतम् ॥ ते मुख्यवेदिनः सर्वे मुख्यवाह्मणसंज्ञकाः ॥ ॥३१॥ स्वायंभुवमनोः पुत्राः प्रोक्ताः शिल्पायनाद्यः ॥ चत्वार उपविप्राश्च कथिता वेदवादिभिः ॥ ३२ ॥ आयुर्वेदा-दिवेदानामेषामध्ययनं स्मृतम् ॥ ते चोपवेदिनः सर्वे ह्युपना-ह्मणसंज्ञकाः ॥ ३३ ॥ त्राह्मणानां शिखा सूत्रं मुरूयानां परिकीर्तितम् ॥ तथा चैवोपविप्राणां विहितं च विरंचिना ॥ ॥३४ ॥ सुरुयानां ब्राह्मणानां च गायत्री श्रवणं दुखलु ॥ तथा चैवोपविप्राणां गायत्री अवणं स्मृतम् ॥३५॥ मुख्यानां

उत्पन्न करनेवाला वैश्यक्त रवतमनुभवा । वैराजब्रह्माके पादमंडलसे शूद्रवर्णको उत्पन्न करनेवाला शृद्धक्त तामसमनुभवा ॥ २६ ॥ अव प्रथम जो स्वांयमुवमनु उसके लः प्रत्न भये अर्थवेद, सामवेद, यजुवेंद ऋग्वेद ॥ २७ ॥ वेदव्यास, पियवत वे लः प्रत्न ब्राह्मणभये । अव उपबाह्मण कहंतहें सो सुनो ॥ २८ ॥ स्वांयमुव मनुसे चार उप ब्रह्मण भये । उनमें पहिला शिल्पायन, गौरवायन, कायस्थायन, मागधायन ऐसे वे चार उपबाह्मण कहंजाते हैं ॥ २९ ॥ और पूर्व अथवीदिक लःपुत्र स्वायंमुवके हैं । वे मुख्य ब्राह्मण कहंजाते हैं ॥ २९ ॥ और पूर्व अथवीदिक लःपुत्र स्वायंमुवके हैं । वे मुख्य ब्रह्मण कहंजाते हैं ॥३०॥ जो जो मुख्य ब्रह्मणहें उनको ऋग्वेदादि चारों वेदोंका अध्ययन करना उचितहें ॥३१॥ और स्वायंमुवके पुत्र ४ उपब्राह्मणशिल्पायनादिक कहे ॥ ३२ ॥ वे उपवेदी उपब्राह्मण हें उनका आयुर्वेद, धनुर्वेद गांधव वेद, शिल्पवेद इन चारवेदोंका क्रमसे अध्ययनकरना धर्म है ॥ ३३ ॥ अव मुख्य ब्रह्मण उपब्राह्मणोंके अधारण धर्म कहते हैं । मुख्य ब्रह्मणंचाल उपपांचाल इनका

-ब्राह्मणानां च तथा चैवोपवेदिनाम् ॥ संध्याविधिरुपास्योयं विहितोथ विरंचिना ॥ ३६ ॥ अथवर्णस्योपवेदः शिल्पवेदः प्रकीत्तितः ॥ तस्मादाधर्वणाः प्रोक्ताः सर्वे शिहिपन एवच ॥ ३७॥ शिल्पायनस्य ये पुत्रास्तेषु ज्येष्ठश्च लोहकृत्॥ सूत्रधारः प्रस्तरारिस्ताम्रकारः सुवर्णकः ॥ ३८ ॥ पांचालानां च सर्वें पां शाखा वै वैश्वकर्मणी ॥ तेषां वै पंचगोत्राणां प्रवरं पंचकं स्मृतम् ॥ ३९ ॥ तेषां वै रुद्रदैवत्यं त्रिष्टुप्छंद्स्तथैव च ॥ मुख्यानां ब्राह्मणानां च पांचालानां प्रकीर्तितम् ॥ ॥ ४०॥ शिल्पवेदश्च शिल्पानां पंचानां परिकीर्तितः॥ अध्ययन च तत्रैव संहितापञ्चकं स्मृतम् ॥ ४१ ॥ शिल्पाय-नसुतो ज्येष्ठो मनोः शिष्यत्वमेत्यवै ॥ पपाठसंहितामायांघातु-वेदस्यलोहकृत् ॥ ४२ ॥ सूत्रधारो द्वितीयोथमयशिष्यत्वमाद रात् ॥ संहितां सूत्रधाराख्यामपठतकोकमेव च ॥ ४३ ॥ शिल्पायनसुतस्तक्षा शिल्पेः शिष्यत्वमाद्रात् ॥ स शैलसं शिखा यज्ञापनीत धारण और गायत्री श्रदण और संध्योपासन करना धर्म है ॥ ३४॥ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ अथर्वण वेदका उपवेद दि ल्पवेद है इसलिये सब शिल्पी अथर्वण नामसे व हातेहैं ॥ ३७ ॥ स्वायंसुव मनुके चारपुत्र उपपांचाल कहे। उनमेंसे ज्येष्ठ प्रत्र जो शिल्पायन उसकी संतती बहतेहैं। लोहार, खुटार, पायरवट, तामडवर, सोनार वेपांच लोकोपकारार्थहुये ॥ ३८ ॥ अब सब पांचालीकी शाखादिक कहतेहैं । सर्वो की विश्वकर्मशाखा और कोंडिन्यगे त्र, अत्रेयगोत्र, भारद्वाजगोत्र, गौतमगोत्र, काश्यप गोत्रये ५ गे।त्र पांचालके हैं । सद्योजातपवर, वामदेवपवर, अद्योरपवर, तत्पुरुषप्रवर, ईशानप्रवर वे पांचमःर कमसे जानना। आश्वलायनसूत्र, आपस्तंबसूत्र, बौधायनसूत्र दाक्षायणसूत्र, कांत्यायनसूत्र, वे पांचसूत्र कमसे जानना ॥ ३९ ॥ उन मुख्य पाञ्चाल ब्राह्मणोंका रुद्रदैवत्य त्रिष्टुप्छंद् रुद्रगायत्री योग्यहे ॥ ४० ॥ और उन्होंने शिल्पवेदकी पांचसंहिताका अध्ययन करना चाहिये ॥ ४१ ॥ शिल्पायनका बडापुत्र जो लोहकार वह मनुका शिष्यहांके धातुवेद साहिताका पाठकरताभया ॥ ४२ ॥ सूत्रधार जो सुतार वह मयका शिष्यहाँके सूत्रधारसंहिता और कोकशास्त्रकापाठकरता मया ॥ ४३॥ तक्षा जो शिलाकार वह शिल्पीका शिष्यहोंके शैलसंहिताका अध्ययन हितां तस्मात्पपाठ भृगुनंदन ॥ ४४ ॥ अथ ताम्रकरः शिष्यः. शिल्पिकस्याभवत्पुरा ॥ शिल्पायनस्तर्भस्त्वपठताम्नस्ताम् ॥ ४६ ॥ नाडिंधमोथ शिष्योभूदेवज्ञस्यैव पंचमः ॥ स्तः शिल्पायनस्यैव पपाठ स्वर्णसंहिताम् ॥४६॥ पांचालानां च सर्वेषां सहितापंचकस्य च ॥ अभूद्ध्ययनं सौम्यं ब्रह्मपञ्चकमीरितम् ॥४९॥ पठेयुः सर्वपांचालाः विश्वकमस्व-शाखिनः ॥ पांचाला मानवा एते एतेषां सतितस्तथा ॥४८॥ मृत्युलोके च ते सर्वे उपब्राह्मणसंज्ञकाः ॥ अथेषां देवताः पंच विश्वकमीमुखोद्धवाः ॥ ४९ ॥ मनुर्मयस्तथा त्वष्टा शिह्पिकश्च तथेव च ॥देवज्ञः पंचमः प्रोक्ताः स्वर्गस्था यज्ञपोषकाः ॥५०॥ पांचालानां च सर्वेषामाचार इति गीयते ॥ अष्टांगयोगः कर्मषद्कं पंचयज्ञा इति श्वतिः ॥६९॥ यजनं याजनं योगः कर्मषद्कं पंचयज्ञा इति श्वतिः ॥६९॥ यजनं याजनं चेव तथा चाध्ययनं स्मृतम् ॥ अध्यापनं ततः प्रोक्तं तथा द्वानं प्रतिब्रहः ॥ ५२ ॥ स्नांन सध्या विकालेषु अग्निहोत्रं

करताभया ॥ ४४॥ ताझकार त्वाष्ट्रकका शिष्यहोके ताझसंहिताका पाठकरताभया ॥४६॥ स्वर्णकार दैवज्ञका शिष्यहोके सुवर्णसंहिताका पाठ करताभया ॥४६॥ समस्त पांचालीने शिल्पशास्त्रका पांचसंहिताका अध्ययन किया॥४०॥ और विश्वकर्मशास्त्रिय शिल्पवेदकी पांचसंहिताका अध्ययन करेंगे और उन्होंके पुत्र पौत्रादिक सन्तानभी ॥४८॥ मृत्युलोकमें उपब्राह्मण नामसे विख्यातहोवेंगे अब पांचालजातिके देवता पांचकहतेहें। जो विश्वकर्माके सुखसे उत्पन्न भये ॥४९॥ मत्तु, मय, त्वष्टा, शिल्पिकः दैवज्ञ वे देवताजानने वे पांचोंजनेस्वर्गमं रहके यज्ञका रक्षणकरके पांचालजातिके मनोरथ पूर्ण करते हैं ॥५०॥ अब पांचाल जातिके आचार कहतेहें। यत्र, नियम, आसन्य पाणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधिकरके आठअंग और षट्कर्म और पंच महायज्ञ पांचालोंके लिये कहाहे।। ५१॥ षट्कर्म कीनसे सो कहतेहें यजन (यज्ञकरना) याजन (दूसरेके तरफसे यज्ञ कारना) वेदपढना दूसरेको वेदपडाना दान कहतेहें परलोकार्थ द्रव्य सत्यात्रको देना, प्रतियह कहतेहें दूसरा परलोकार्थ द्रव्य सत्यात्रको देना, प्रतियह कहतेहें दूसरा परलोकार्थ द्रव्य सत्यात्रको देना, प्रतियह कहतेहें दूसरा परलोकार्थ द्रव्य सत्यात्रको देना, प्रतियह कहतेहें दूसरा परलोकार्थ द्रव्य से लेवना यह षट्कर्म जानना ॥५२॥ और प्रातःकाल, मध्याहकाल सायंकाल द्रव्यदेव सो लेना यह षट्कर्म जानना ॥५२॥ और प्रातःकाल, मध्याहकाल सायंकाल द्रव्यदेव सो लेना यह षट्कर्म जानना ॥५२॥ और प्रातःकाल, मध्याहकाल सायंकाल

तथेव च ॥ षट् कर्माण्येवमेतानि पांचांछानां स्मृतानि च ॥
॥ ५३ ॥ नित्यं नैमित्तिंक कर्म द्विजातीनां यथाक्रमम् ॥
पितृयज्ञं भूतयज्ञं देवयज्ञं तथेव च ॥५४॥ जपयज्ञं ब्रह्मयज्ञंपंच यज्ञांश्चरंति वे ॥ एवं त्रिविध आचार कर्त्तारस्ते द्विजातयः ॥ ५५ ॥

इति श्रीब्राह्मणोत्पत्तिमार्नुण्डाध्याये पांचालब्राह्मणोत्पत्तिभेदकथनं नाम प्रकरणम् ॥ ५१ ॥ समाप्तिवदम् ॥ आदितः पद्यसंख्याः ॥४४८७॥

जिकालस्नान और संध्यावंदन और अग्निम होम पांचालोंने करना॥५३॥ नित्यकर्म उसकी कहतेहैं जिसकर्मके करनेसे विशेषफल नहीं और त्यागकरनेसे न पतितहीं जैसे संध्यावंदनादिक। अब नैमित्तिकर्म किसे कहना सो कहतेहैं। जिसकर्मके करनेसे अपनी कामना पूर्ण होवे उसे नैमित्तिक कर्म जानना, जैसे नतादिक ऐसे नित्य नैमित्तिक कर्म पांचालोंने करना पितृयज्ञ, (आद्धतर्पण अति।थपूजन) भूतयज्ञ, (बल्हिरण) दैवयज्ञ, देवपूजा॥ ५४॥ जपयज्ञ (जैसे गायच्यादिज्ञप) देवता तर्पणादिक ब्रह्मयज्ञ ऐसे वे पांच महायज्ञ षट्कर्म अष्टांगयोग वे तीन आचार जो पालन करतेहैं वे ब्राह्मण जानना पांचालोंने पूर्वोक्त तीन कर्म करना॥ ५५॥

इति श्रीपांचालोत्पत्तिप्रकरण संपूर्ण ॥ ५१ ॥

अथ कुंडगोलकब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम् ॥ ५२।, अथकुंडगोलकब्राह्मणाधमोत्पत्तिमाह शृद्दकमलाकरे यमः ॥ परदारेषु जायेते द्वौ सुतौ कुंडगोलकौ ॥अमृते जारजः कुंडो मृते भतेरि गोलकः ॥ १ ॥ जारजातः सवर्णायां कुंडो जीवति भतिरे ॥ मृते गोलकनामा तु जातिहीनौ च तौ स्मृतौ ॥ २ ॥ असवर्णासु नारीषु द्विजैहत्पादिताश्च ये ॥

अब कुंडगोलक अधम ब्राह्मणकी उत्पत्ति कहतेहैं। परस्त्रीके विषे कुंडगोलकपुत्र होतेहैं। पति जीवित होते जारपुरुषसे जो पुत्र होवे उसको कुंडकहना पतिमरेवाद जारेस जो पुत्र होवे उसको गोलक कहना॥ १॥ यद्यपि अपने अपने वर्णमेंसे होवे बाधापि वे दोनों जातिहीन कहेहैं॥ २॥ सब जातिकी परिश्वयोविषे ब्राह्मणोंसे जे परपत्नीषु सर्वासु कुण्डास्ते गोलकाः स्मृताः॥३॥ मातृवर्णाः न ते प्रोक्ताः पितृवर्णा न च स्मृताः॥ अविवाद्याः सुताश्चेषां बंधुभिः पितृमातृतः॥ ४॥ आदित्यपुगणे॥ चतुर्णामपि वर्णानां जीवतामन्यसंभवः॥ कुडस्तु संकरो ज्ञयो मृतानामथ गोलकः ॥६॥ जातिहीनः स मातृणां प्राहयेत्कर्मनामनी॥ योज्यो देवपुरे राज्ञा वर्णसंकरभीरुणा ॥६॥ कुंडो वा गोलको विप्रः सन्ध्योपासनमात्रवित्॥ स्नानभोजनसंध्यासु देवेषु संपठेच तत्॥७॥ एवमेव द्विजर्जातौ संस्कर्यों कुंडगोलकौ॥ अन्यत्र॥ केजिदाहुर्द्विजर्जातौ संस्कर्यों कुंडगोलकौ॥ अन्यत्र॥ केजिदाहुर्द्विजर्जातौ संस्कार्यों कुंडगोलकौ॥ अन्यत्र॥ केजिदाहुर्द्विजर्जातौ संस्कार्यों कुंडगोलकौ॥ अन्यत्र। विश्वयः॥ ९॥ अनयोः श्राद्ध निप्रधमाह याज्ञवल्क्यः॥ रोगी हीनातिरिक्तांगः काणः पौर्नभवस्तथा॥ अवकीर्णी कुंडगोलो कुनखी श्यावदंतकः॥ १०॥ श्राद्धे वर्ज्य इति शेषः॥

इतिश्रीबाह्मणोत्पचिमार्वण्डाध्याये कुडगोलकबाह्मणवर्णनं नाम

प्रकरणम् ॥ ५२ ॥ आदितः प्रयसंख्याः ॥ ४४९ ७ ॥
उत्पन्न होवें वे कुंठगोलक कहे जाते हैं ॥ ३ ॥ उनका वर्णधर्म न मातामें मिन्नता है
न पितामें मिलता है। उसके साथ उनके संबंधी लोगोने विवाहादिक संबंध करना
नहीं ॥ ४ ॥ यह कुंडगोलक संकरजातिमें हैं चारोही वर्णोमें पार्तके जीते हैं। अन्य
पुरुषसे उत्पन्न हुआ कुण्ड और पतिके मरने पर उत्पन्न हुआ गोलक कहाता है॥ ५॥
ऐसा आदित्यपुराणमें कहा है। यह कुंडगोलक की पहिचान रहने के वास्ते राजोन देव
हारके वहां इनकी योजना रखना और उनकी माताओं के नाम तथा कमें सि उनके
नामकर्मकी व्यवस्था करें॥ ६ ॥ कुंडगोलक ब्राह्मणोंने स्नान संध्या भोजनके समय
में वंदिजनसरी खा चचन कहना ॥ ७ ॥ कोई ऐसा भी कहते हैं। के ब्राह्मणसे उत्पन्न
हुए कुंडगोलकों का संस्कार करना ॥ ८ ॥ मनुका मत ऐसा है कि नीच स्त्रीके विषे
उत्तम वर्णसे पैदाभये जो कुंडगोलक वे संस्कार योग्य हैं। उत्तमस्त्रीके विषे नीचस
पैदाभये वे असंस्कार्य हैं॥ ९ ॥ याज्ञवलक्य मानिने यह वर्ज्य लिखे हैं ॥ १० ॥

इति कुंडगोलक ब्राह्मशाधमोत्यत्तिप्रकरण ॥ ५२ ॥ संपूर्ण

अथमेश्रीडिइज्ञात्युत्पत्तिप्रकरणम् ॥ ५३ ॥ अथ महेश्वरीज्ञात्युत्पत्तिप्रसंगमाह ॥ हरिकृष्णः खडूगसेनो नृपः पूर्वं खंडेलाधिपतिमहान् ॥ महदैश्वयंसपन्नः भार्योद्वयस-मन्वितः ॥ ॥ भवांतरे मृगीघातयोगेनेह विपुत्रकः ॥ याज्ञ-वल्क्योपदेशेन रुद्रयागमथाकरोत् ॥ २ ॥ मालकेतुपर्वतस्य निकटेनृपसत्तम ॥ तेनं सुजानसेनेति पुत्रो जातः प्रतापवान् ॥ ३ ॥ पित्रा दत्तं राज्यपदं गृहीत्वा धर्मतः प्रजाः ॥ पाल-यामास नृपतिः खङ्कसेनस्ततः परम् ॥४॥ पुष्करे योगमा-स्थाय देहं त्यका दिवं ययौ॥ सुजानसेनो नृपती राज्यं चक्रे महामनाः ॥ ५ ॥ एकदा मृगयार्थं वै निजगाम बलान्वितः॥ सौगंधिकवनं प्रागात्रानावृक्षविराजितम् ॥ ६ ॥ नानापिक्षग-णाकीर्णं तत्र इत्वा बहुन् पश्चन् ॥ सरोवगाहनं चके जलं च मिलनी कृतम् ॥ ७॥ तेन कुद्धाश्च मुनयस्त त्रस्था यज्ञ मंडपे लोहदुर्गं विधायैव स्थिता नृपतिजाद्भयात् ॥८॥ ऋषिप्रभा-वसज्ञात्वा नृपः कोधसमन्वितः ॥ द्विसप्ततिगणेर्धुरूयेस्सहितो दुर्गमाययौ ॥ ९ ॥ प्रस्पालयामास दुर्गं यज्ञवाटं समागतः॥ तान्वैयुद्धोद्यतान् दङ्घा दैवयोगेन मोहितान् ॥ १०॥ मुनीं-द्रषट्कं तपसा शशाप सनृपांश्च तान् ॥ जडहूपेण ये यज्ञं प्रप-तंति च मोहिताः ॥ ११ ॥ तस्माज्जडत्वं भवतामधैव सम-वाष्ट्रयात् ॥ पाषाणक्रपा ह्यभवन् सहसा क्षत्रियास्तदा ॥१२॥ चद्रावती राजभर्या पतिहीनाऽतिदुः खिता ॥ अहर्निशं चिंत-यंती विचिनोति निजं पतिम् ॥ १३ ॥ पप्रच्छ मुनिवर्यं तं जावालि गृहमागतम्॥भूसूराद्यसमाचक्ष्व मम नाथस्य जीवि-तम् ॥१४॥ मरणं यच्च तत्सर्वं कथयस्व यथाऽभवत् ॥ जावाः लिरुवाच ॥ ऋषिशापेन ते भर्ता पाषणत्व्यवाप्तवान् ॥१५॥

विशाखपौर्णमास्यां च सहामात्यो गुरावजे ॥ कार्तिकस्यं सितं पक्षे चैकादश्यां पुनर्ग्ररः ॥ १६ ॥ मेषराशी यदा याति गतैद्वीदृशवत्सरैः ॥ तदा शिवश्व भगवान् यज्ञे प्रादुर्भ-विष्यति ॥ १७॥ तत्कृपालेशयोगेन प्राप्स्यते नरह्रपता ॥ त्वं नित्यं पूजयस्वेशमित्युका मुनिराययौ ॥ १८ ॥ पूर्णे तु द्वादशे वर्षे मुनिसत्रे शिवः स्वयम् ॥ दर्शयामास चात्मानं वरं बृहीति चात्रवीत् ॥ १९॥ तदा षड् ब्राह्मणाः प्रोचुस्तव भक्ति-भेवेभवे ॥ यथा भवेत्तथा शंभो कृपां कुरु द्या निधे ॥२०.॥ तथास्तिवंति शिवः प्राह पार्वतीसहितः प्रभुः॥ दृष्टा देवी चा-श्ममयान् पुरुषांस्तत्र संस्थितान् ॥ २१ ॥ उवाच विस्मया-विष्टा किमिदं वद मे प्रभो ॥ तदा शिवन वृत्तांते चोक्ते देवी कृपान्विता ॥२२॥ संजीवय महादेव प्रोवाचैनान् पुनः पुनः॥ तदा महेश्वरः साक्षात्कृपादृष्ट्या व्यलोकयत्॥ २३॥ सद्य एव समुत्तस्थुः पुरुषा दिःयरूपिणः ॥ ते सर्वे पार्वतीं शंभुं • प्रणेमुः शिरसा मुदा ॥२४॥ उच्चरीश कृपासिधो ह्यस्माकं का गतिभवेत् ॥ ॥ शिव उवाच ॥ ॥ भवद्भिर्यत्कृतं कर्म दुष्ट दुष्ट-स्वभावतः ॥ २५ ॥ तस्माद्विहाय राजन्यं वैश्यवृत्ति चरि-ष्यथ ॥ यागासंज्ञो भव त्वं तुवंशोक्षेखनको विशाम् ॥ २६॥ एते वश्या मयाज्ञता भवंतु वसुधातले ॥ श्राह्ममन्नं त्वयैवेषा-मिप दत्तं न चापरैः ॥२७॥ वैश्या माहेश्वरा चूनं प्रचरिष्यंति भूतले ॥ दुर्ग लोहमयं विप्रैः कृतमेतन्निर्गलम् ॥ २८॥ तस्माछोहार्गलं नाम क्षेत्रं भवति भूमिषु ॥ द्विसप्ततितमा भेदा जायंत भूतले विशाम् ॥ २९॥ ते खापसंज्ञकाः प्रोक्ता-स्तेषां भेदा ह्यनेकशः ॥ षडशीवंशजा विप्रा भवंत्वेषां पुरो-हिताः ॥ ३० ॥ इत्याज्ञाप्य मुनीन् वैश्यान् रुद्रश्चांतर्हितोऽ-

भवत् ॥ तेऽपि स्वं स्वं गृहं जग्मुरेवं माहेश्वरी प्रजा ॥ ३१॥ षडशीवंशजानां हि नामानि प्रवदाम्यहम् ॥ पराशराच पारीको विशो जातो महामनाः॥ ३२ ॥ दधीचेद्राईमो विशो जातो वैश्यपुरोहितः ॥ गौतमादादिगौडाश्च विप्रा जाता महौजसः ॥ ३३॥ खंडेलवालेति द्विजः खारिकात्समजायत ॥ सारा-सुराच विप्रेद्रो जातः सारस्वतस्तदा ॥ ३४ ॥ सकुमार्गात्ततो जातः सुकुवालो द्विजोत्तमः ॥ षण्णां वंशगताः विप्रा वैश्यानां गुरवोऽभवन् ॥ ३५ ॥सांप्रतं कुत्रचिद्देशे धामटाः पछिवा-संकाः ॥ तथा पुष्टिकरा विप्रा गुरुत्वे विनियोजिताः ॥३६॥ षिडुंशतिशते कालेऽतीतेकलियुगात्मके॥ ज्ञातिमीहेश्वरीजाता **िनिवासी मरुधन्वके ॥ ३७**१। सांप्रतं देशभेदेन भेदश्चासीचतु-र्विधः ॥ माऌवानुधन्वाश्च कच्छिया गुर्जरास्तथा ॥३८॥ जैनधर्मरताः केचिद्वैष्णवादिरताः परे॥ स्वस्वधर्मरतेष्वेते कन्यां गृहंतिं निश्चयात् ॥ ३९ ॥ तथा देशसमृहेषु कच्छदे-शीयवैष्णवाः ॥ स्वसमूहस्य चाल्पत्वाज्जैनमार्गरतैस्सह ॥ ॥ ४० ॥ कुर्वति कन्यासंबंधं धर्मं स्वं पालयंति च ॥ न्यव-सन् बहुकालं तु यागो वैश्यगणैः सह ॥ ४१ ॥ केनचित्का-रणेनासौ पुरं त्यका खंडेलकम्॥सर्ववैश्यजनैः सार्द्ध डिंडि-मध्वानकेऽवसत् ॥ ४२ ॥ डीडूमाहेश्वरीं ख्यातिं गतास्तत्पुर-वासतः ॥ इति माहेश्वरीज्ञात्युत्पत्तिमेदः प्रकीर्तितः॥ ४३ ॥ ्इतिश्रीत्राह्मणोत्पत्तिमार्तण्डाध्याये माहेश्वरीज्ञात्युत्पत्तिप्रकरणम्॥५३॥ आदितः श्लोकसंख्याः ॥ ४५४० ॥

#### भाषार्टीकासभेतः

बेळके ग्रथेहर तन् सप्तशतनाम संज्ञावलीपत्र.

श्रीः श्रीचंदाणी श्रीचन्दौत ST. अज्ञाचेर । आगीवाला आग सह आसावा आसीका -अठासण्या **अ**ठेरण्या अषेसिंगौत अठास्यां अमपाळ अरजनाणी अटल ₹. ईनाणीं ₹. **इ**लाणी **डनवा**ल ऊंधाणी 斬. कौठारी कौठारी कौठारी कौठारी क्रीठारी कौठारी कौठारी केला कला केळ क्याल कयाल काला कुदाल क्षेरा कीङचाका क्या काहा कांनूगा कचौल्या कासद षरङ (ऊंबर)

षडर (चैचाणी ' काकडा पंच्या कटस्रग षुवाळ वेसावत **क**रनाणी षोगदा कांक-या षटमल कान्हाणी षावर षेमाणी किसत्या षेताणी के रा कर्मचन्दौत षटवड कपूरचः दोत षेतावंत षोडावाळा काल्पा षरनालिया कोड्या षावाणी क्रवङ्या कलश्या षींवडग्रा कछाणी व्भडा क्रांकाणा **षे**ळी वाळ काःछाणी ₹. कलत्री गगगणी षदंक्या गींदीहचा कांकांणी गरविया काबरा गायळवाळ कसंप्रम गंगड कील्पा गौऱ्या कीया गिछगिछिया कमसीत गोकन्या करनाणी गडचक कहरा गीगल्या क्रमसानी ग्रह्मर काळ:णी ਬ. कळावन घीया करमा घरङोल्या करवा वृब-या कौकाणी ਚ. करनाणी चोधरी काहीर चोधरी काग्या चोधरी किळळ चोधरी कसुवावाल चोधरी कुजकुच्या. चोधरी क्रम्या चोधरी ч. चोधरी चोधरी षरड ( सारड ) चोधरी षरड ( षटवड )

चौपडा चहाडका चिमक्या चमडचा चेनाऱ्या चितळगी चापरा चांबंह्या चतुरभ्रजाणी. चमार चापसाणीं चौषाणी चंद्रक चांच्च्या चेचाणी छ. छापरवाल **छाह्य**या लीतरका छ्-या ज जाजू जेथस्या जाषेतिया जेसाणीं जुजेसस्या जीला जटाणीं जेठा जलाणी जिंदाणीं जूहरी जेरामा जजनोत्पा जुगरामा स. **जंबर** झींतङ्या झाळरिया झाळरिया

₹,

टीपीवाका

चिगनीडा

टीलावत द्वाणी ₹. ठाकराणी तींगा ₹. डांगा दावा डामडी दौदा डाड **ड**ङी द्धांणी डापेडा डाल्या डांगरा डौडया डीडमहता **ढव** । यो हयाः ₹. ढेढचा ढौछी ₹. तुळावहचा ( जाजू ) **ताप्ङ्मा**(वांगई)े तापडचा तौसणीवाळ तहनाणी तेळा तेजाणीं तीङा तिरथाणी तौतछा तुकाछाणीं <sup>ः</sup> तूमङ्या तुरक्या : तौरण्या খ. थिरराणी थेपङ्या ₹. 3 दागङ्या

#### बाह्मणोत्पत्तिमार्तण्ड ।

धनड दादङ्या धणवाळ दमाणी दमाणी न, देवगठाणी नोसऱ्या देवगठाणी नौसऱ्या देवदताणी नावधरं दृढाणीं नरेसण्या दुरहणीं **नुगरा** दशक नरइ दगड नागौरी ददस्या नेवर : दमलका न्हार दास नगवाडया हग्गा नेशतीत दगङ्ग नाटाणीं दारावंऱ्या नौळपा दुजारा नेताणी दुदावत नथाणी दुसान नानगणी द्वारकाणीं नरेलणी देवरात्राणी नापाणी देवावत नाबन्धराणी दूदाणी नाग देखवाणी नौगजी देताल नबाळ दरगड नगपोच्या देवपुरा न्यानी दिहराजाणी निकलंक दसवाणीं नराणीवाल ਖ. नरवर ध्रपङ् नाडागट ध्त नेणसर **धौलेस-या** गरङ्गा धारूका नोगल्या धीरण ٩. धोल **ासारी**वंग धोळ वसारी(भिणिया) धोळ पसारी (विद्वाणी) धाराणी पसारी ( मूंधडा ) धीराणी धीराणी पूंगल्या धराणी पूरवाछो धनाणी पूगल्या धनाणी पूंजिखया धनाणी पूनपाल्या

परसावत परमस्मा पांत्या पनाणी पियाणी पापङ्या पलौड पचीस्या प्रतिविंगोत पदाणीं पीनाणी पूरावत पडचीवाऌ पीषांजी प्रागाणी. पौखःया पौरवार परवार पटवारी( सारडा ) पटवा∴( बङ्ग ) पटवा. (तोवल ) पट. ( चटक ) पट. (सारडा) प्रहलादणी प्रहळादाणी पडवाल **पेडिवा** क परताणी पाकाङच फ. कोफल्या फौफल्पा कोगीबाळ फतेसिंगौत फांफट फूळकचौल्पा ਕ. बजाज बेहेङ्ग्या वेजारा बांगरङ बनाणी **ग**गडी

बौधाणी

विसहर

बहगढाणी बापेचा बालेपीता षावरी बिसताणी बग बसदेवाणी . हे द्वट बहिया बारीका व्रजवासी बिहाणी बहडका बाजरा बळाणीं बापङौता वेजारा बिटाणी बहाडका बाहेती बीटगा बावलाणी बावाणी बुगडाल्या बटंक्या चायाणी (रागी) बाया (बाहेबी) बायका (राग) बाधला (वाहेति) बंब वंबू बूब ਮ. भौद्धाणी (राठी) भौळाणी (हरकट) महेसराणी भाकराणी (राटी) मूजी भाक. (मृघड) भाकरोद्या ( लंड ) भाक (तौसणी)|मीचरा भया (राटी) भया ( चंडक ) भवा. ( छपीटया ) भगत (झंबर) भ. (काबरा) भूरा (माळपानी) माळ

भन्साळी भळीका भराणी भानावत भांगङ्या भैराणी भूत भक्ड भौजानी भूरिया भौजाडी भटङ भाला ्तङा मडारी भ**ागचंदीत** भक्षवा भिचळाती भूक्या भीषाणीं भुराङ्गा **भुवानीवा**ळ भगूतमा भूत्या 줘. मेडीवरा मांनाणी मङ्दा मुजीवाळ मरक्या मक्ट मिरच्यां मात्या मातेलखा मौराणी मंघाड माहळाणा. मरीगी मळावत HE मळड

#### भाषा्टीकासमेत।

मोळासरया. **मिज्याजि** माण्घण्या भोडा मोडाणी माबूधणा. मामीणी मेएया माणक्या माडा मंजीग्रा माळाणी मडिया माळाणी माळाणो मुकन।णी मीमाणी मूजांणी मीमाणी मोळीबाळे. **मुळतानी** माघाणी महराठाकुराणी **गुळता**नी **मुळतानीं** मेडिया मौदी मथराणीं मौदी माघाणी भौदी मानावत मौदी मरचूंचां मोदी भद्सुद्नौत मळ्डनटाणी मानसिंगीत मीलक महरा मी**मा**णीं मरौठिया मुळाणी मौराणी. सुद्रुळाणी मछर मुसाणी मौदाणी मुसाणी महदाणी मोंड मांडम्या मूथा सुरेक्या ₹. माळपांगीं राय मीनाणा. राय मोठङ्य. राय म्गह राय मेमाणीं राय सुवाणीवाळ राय माणस्या रूव मंत्री रूङ्या सुकनाणी रूङ्या (वाहेती) **मां**धीणा रामावत (रागी) मणियार रामावत (बजाज) माम्रवा रूपार मह (1 रूया मन इया रूधा मुणदास्रोत राधाणी

मुछा क

! रामाणी

|रणदोतां राधदणीं राह-यां राईवाळ राजमहूता रावत्या रौंहवा रामचःदौत राहुङ्ग राठी रतनाणी रांदरड ह्रपाणीं रहाणी रधाणी. रेणीवाळ रीमाणी ऌ. लोहीटी ळटा ळोईबाला लंबू काळावत ळौईका ळषावत लेषणिया स्वषास-या लौगई ल्लाडी लदड ळषौट्या ळोळण ळडू-या **लीकासण्या** ळाळचग्दौत ळबाणी ॡकाणी ॡणाणी ळषवाणीं ळाळाणीं ळौ:खाणीं

हो. (विहाणी) सांवळका छोखल्या (षटवड) सादाणी ळोंस (षळोड) सागाणी साबताणी **ल्ला**णी स्यहरा ळाळणियां सोन स. चौमाणी ਚੀਜੀ सोमाणी सारङा सकराणी समवाणी सङ्गराणी सेठ सकराणी सौभावत **वे**साणी सुगरा सेसाणी हतु-या सिगी साहा विगी सातसाणी सिगी सुघा सु शंगीं स्याहार सिधी सुषाणीं सम सराफ सीळाणी सांभरवा सीछार सांभरचा सोंटाणी सकरेण्यां सिकची साबू सहणां साबूण्या सीनकचौल्या सरवइया सुजाणां सुजाणी सिरचा ē. साहणी हेड्ग साहताणी हींग्या सुरजन हींगंड सीहाणीं संडी हरकांणीं समाणीं होंक्राणीं संबर हड्कुटिया साषर्या हरकड साळाणी हळचा सुणां हलचा सागर हौळासरया सावक हरि**दासीत** सुन्दराणीं हरचन्द्राणी सींघङमा इति समाम ळौद्या ( वाहेती ) साहा

· अथ लेवाकडवाद्यद्रोत्पत्तिप्रकरणम् ॥ ५४ ॥ अथ लवकुशस्थापितशृद्रोत्पत्तिमाह हरिकृष्णः ॥ एकदा रामचन्द्रस्य पुत्रौ लवकुशौ पुरा ॥ यात्रार्थमागतौ सिद्धक्षेत्र गुर्जरसंज्ञके ॥ १ ॥ तत्र तीर्थविधि कृत्वा किंचिद्दूरस्थितां ततः ॥ उमां देवीं नमस्कृत्य दृङ्घा तस्याः प्रभावकम् ॥ २ ॥ तत्रत्यान्कर्षकाञ् शूद्रान् दीनान्पक्षविहीनकान् ॥ उमायाः सेवनार्थं वै स्थापयामासतुर्भुदा ॥ ३ ॥ लवेन स्थापिताः शूद्रास्ते लवाः परिकीर्तिताः ॥ कुशेन स्थापिता ये वै ते कुशाः कटुकाभिधाः ॥४ ॥ द्वादशेद्वादशे वर्षे ह्यमाया वरदानतः ॥ अब गुजरातदेशमें जो छेवे पाटीदार और कडवे ज्ञाती हैं उनकी उत्पत्ति कहतेहैं । एक दिन श्रीरामचंद्रके पुत्र छव और कुश यह दोनों यात्राके वास्ते ग्रुजरात देशमें सिद्धपुरक्षेत्रमें आये ॥ १ ॥ वहां तीर्थवि। च सन करके सिद्धपुरके नजदीक दक्षिण भागमें प्रायः पांच कोसके . ऊपर ऊंझा करके गांव है वहां उमया देवी विराजतीहें उनको नमस्कार पूजादिककरेक और देवीका प्रताप देखके ॥ २ ॥ वहांके रहनेवाले खेती करनेवाले शुद्ध गरींच अवस्थामें रहतेथे ॥ उनकुं देखंके उमयादेवीके सेवा करनेके वास्ते परम हर्षसे शुद्धोंका स्थापन किया ॥ ३ ॥ छवने जो शुद्ध स्थापन किये वे छेवे पाटीदार भये।।कोई गांवमें दाछका व्यापार करने छगे इस वास्ते दाछिये : भी कहतेहैं। और कुशन जो शूद्र स्थापनिक्ये वे कडवे कुणवी भये।।४॥ ऐसे यह दोनों समूह उमाक्षेत्रमें रहतेथे । एक दिन कडवेके लोक देवीकी गौयें चरानेकूं गमेथे इतनेमें क्षेत्रमें विवाहका उत्तम समय आया देखके देवीने जो वहां हाजरथे छवसमूहकेः छोक उनकीशादी विवाह करादिये बाद गायें चरायके कुशसमूह आयके देखे तो छेवे ज्ञातीके विवाह भये और हम रहगये । तब देवीकी पार्थना करने लगे उस बखतदेवीने मसन्नहोंके कहा कि तुम्हारी छोकारियोंका विवाह बारह बारह बरसमें होवेगा। सो अद्यापि कडवे शृद्ध ज्ञातिमें बारह बरसमें कन्याओंके विवाह होते हैं बीचमें नहीं होते विवाहबरस कैसा निकलताहै सो कहतेहैं। वो ऊझा गांवमें जो उमादेवी हैं उनके किताड सदीव बंद रहतेथे जब विवाहतिथिका समय आवे तब किवाड खुळजावें और पूजा करनेवाहेको स्वप्नमें जायके देवी कहतीथी परंतु वह चमत्कार हालमें रहा नहीं हैं अब ऐसा करते हैं। के पिंहली गई तिथीं सेटा ९। १०। ११। १२ इतने बरसों में छ । संवत्सर सिंहस्थ गुरु गुकादिकका अस्तनहोवे और ज्योतिषमतसे उत्तम तिथिका

कटुकानां कन्यकानां विवाहो भवति ध्रुवम् ॥ ६ ॥ तथां बाह्यवरस्येव रीतिरेषां विचित्रका ॥ पुनर्विवाहो भवति द्वयोर्मध्ये विशेषतः ॥ ६ ॥ एतच्छिष्टमुखाङ्कृत्वा हरिकृष्णे- न निर्मितम् ॥ ७ ॥

इतिः श्रीबाह्मणोत्पत्तिमार्तेडाध्याये छवकुशस्थापितश्र्दोत्पत्तिवर्णनं नाम प्रकरणम् ॥ ५४ ॥ आ०१छो० ॥ ४५४७॥

होवे सो एक एक बरसमें एक एक तिथि वा दो तीन तिथि निकालेक जितनी तिथि उतनी चिहियां लिखके देवीके सामेन रखे । पीछे जिस चिहीका हुकुम आवे वह तिथि निश्चय करके देशोंदेश पत्र छिखते हैं और उस दिन बहत ग्रहका नैवेद्य करतेहैं वह प्रसाद देशोंदेश भेजतेहैं। जिस तिथीका देवीने निश्चय कियाह उस तिथीं के आगे ५ । ७ । ९ । ११ । १५ इन पांचते पन्द्रहतक कोई भी एक दिवा-हतिथी दूसरी निकालके उसका नाम मांडवरात्र वह भी पत्रमें लिखके भेजते हैं मांडवरात्रका कारण यह है कि मुख्य तिथीमें सूतकादिक माप्तहोवे तो मांडव रात्रके दिन विवाह करतेहैं। यह दोनों ज्ञातिमें चरुभक्षण (उर्फ कंसारभक्षण) कचा रवा घी शकरका करतेहैं जिस तिथीका निश्चय हुवाहोवे उस तिथीक जो एक दिनकी छोकरी होने उसका भी विवाह करतेहैं किसी समयमें उस तियीक कन्याकों चर न मिले तो उस कन्याकी फुलसे तोलना परन्तु कन्याकी कुँवारी रखना नहीं ॥ ५ ॥ इस ज्ञातिमं वायफेरेकी रीति कहतेहैं । वरका नियम ऐसा है कि माताकी निकाली हुई तिथिको जो कन्या न मिले तो बायफेरा फिरना पीछे नातरा गंधके पाट लगाना । वायफेराकी रीति ऐसी है कि माताकी निकाली हुई तिथिके दिन संबंधविना जो वर कन्याका विवाह होता होवे उस ठिकाने जायके वरवालेक पांच रुपयेसे पांचसीतक रुपये देके पूर्व वस्कू मंडपमेंसे उठायके आप उस कन्याके सामने बैठके चार फेरे फिरना । उसकी बायेकरा कहतेहैं । बायफेरा ' फिरे बिना नातरा होता नहीं है। यह दोनों ज्ञातियों में प्रथम पति मरजावे तो वह स्त्री दूसरेक घरकूं पाट लगातीहै ॥ ६ ॥ यह वृत्तांत शिष्टोंके मुखसे सुनके इरिक्टिणने वर्णन किया ॥ ७ ॥

इति श्रीलेवाकडवाज्ञातिवर्णन प्रकरण ॥ ५४ ॥ संपूर्ण ॥

अथ भाटीयक्षत्रियोत्पत्तिप्रकरणम् ॥ ५५॥
अथ यदुवंशीयभाटियक्षत्रियोत्पत्तिमाह हरिकृष्णः॥चंद्रवंशी
नृपः पूर्व यदुनाम्नातिविश्रतः ॥ तद्वंशे च समुत्पन्नः श्रीकृष्णो
जगदीश्वरः ॥१ ॥ तस्य पुत्रस्तु प्रद्यमः ह्यानिरुद्धश्च तत्सुतः ॥
वन्ननाभस्तस्य पुत्रो मौसलाद्वशेषितः ॥ २ ॥ प्रतिबाहुस्ततस्तस्मात्सुवाहुरिति विश्रतः ॥ शांतिसिंहस्तस्य पुत्रः श्रुतसेनश्च तत्सुतः ॥ ३ ॥ ततो राज्यपदं प्राप्तो जयपालो नृपोतमः ॥ जयपालं समारभ्य षट्सप्ततितमोः नृपः ॥ १ ॥
जयसिंह इति ख्यातो मथुरां पालयनपुरीम् ॥ कदाचिद्दारुणे
युद्धे मृत्युं प्राप नृपोत्तमः ॥ ५ ॥ तत्सुता भयभीताश्च त्यका
मधुपुरी गताः ॥ करेलीनामकं श्राम स्वीयैः पंचशत्युंताः ॥
॥ ६ ॥ राज्यभ्रष्टो च द्रौ पुत्रो देव्याराधनतत्परौ ॥ यदाशौ

अब भाटिया क्षित्रिय जातिकी उत्पत्ति कहतेहैं। चंद्रवंशमें यदुनामकविख्यात राजा भया उसके वंशमें श्रीकृष्ण भगवान् भये। जिस राजाके प्रतापसे आंग यादव कुलनाम विख्यात होताभया॥ १॥ कृष्णके पुत्र प्रश्चम्न उनका पुत्र अनिरुद्ध उनका पुत्र वज्रनाभ प्रभास पाटनमें छप्पनकोटि यादव नाशपाये। उस वखत वज्रनाभ एक बाकी रहा ॥२॥पीछे अर्जुनने उस वज्रनाभकूं श्रीमथुराकी राजगादी उपर विटाया उसका पुत्र प्रतिवाह उसका पुत्र सुवाहु सुवाहुका पुत्र शांतिसिंह उसका श्रुतसेन पुत्र भया। आंग उनका औरस पुत्र नहीं भया ॥३॥ पीछे उसगादी उपर जयपाछ नामक राजा भया। उसके छिहत्तर पीढीतक राज्य करते। छिहत्तरवीं पेटिवंशके उपर ॥ ४॥ जयसिंह राजा भया। वह मथुराका राज्य करताथा। सो किसी बखत वहां बड़ा दारुण युद्ध भया। सो युद्धमें जैसिंह राजा मृत्यु पाया॥ ६॥ तब उसके तीन पुत्र थे सो भयके कारण अपना कुटुम्ब और पांचसो यादवोंको छेके करेखी गामको चेले गये। बाकी जो यादव रहे वे मथुराके प्रान्तमें रहे सो अद्यापि खती आदि करके निर्वाह करतेहैं सो प्रसिद्धहें ॥६॥ पीछे करेखीगाममें जयसिंहकावडा पुत्र साज्यगादी छेके राज्य करने लगा। दूसरे दो भाई राज्यन्न प्रथे । उन्होंने उस गांवके नजदीक देवीके मादिरमें जायके देवीका आराधन प्रारंभ किया। परंतु देवी त्रसन्न नहीं

मस्तकं दातुमुद्युक्तौ राजपुत्रकौ ॥ ७॥ तदा देवी प्रसन्नाभूदुवाच परिसांत्वयन् ॥ यूयं चामिभिट्टमध्ये मस्तकं होतुमुद्यतौ ॥ ८॥ तस्माद्धाटीतिनाम्ना व ख्याति याता महीतले॥
पश्चिमं देशमासाद्य मुखं वसतु माचिरम् ॥ ९ ॥ आशापुरीं
पूज्यंतु मदंशां तत्र संस्थिताः ॥ ततः कितपये काले. युदं
म्लेच्छगणः सह ॥ १०॥ आसीत्तत्र क्षत्रियाणां विनाशश्च
महानभूत् ॥ शेषाः पलायनं चक्ठः क्षात्रधमं विहाय च ॥
॥ ११॥ व्यापारिनरता जाता देशदेशांतरं स्थिताः ॥ एषां
च सप्तगोत्राणि वेदाष्टौ नुखसंग्रहः ॥ १२ ॥ एवं क्षत्रियजातीनां भाटीनां च विनिर्णयः ॥ प्रोक्तः शिष्टमुखाच्छुत्वाहरिकृष्णेन धीमता ॥ १३ ॥

इति श्रीबाह्मणोत्पत्तिमार्तडाध्याये भाटीयक्षत्रियजात्युत्पत्तिसारवर्णनं नाम प्रकरणम् ॥ ५५ ॥ आदितः पद्यसंख्याः॥४५६०॥

भई तब अग्निकी भट्टीमें मस्तक होमनेको तैयार भया ॥ ७॥ तब देवी प्रसन्न होपके सम्। धान करके कहनेलगी कि तुमने अग्निकी भट्टीमें मस्तक होमनेकी इच्छाकी इसवास्ते ॥ ८॥ तुम्हारा नाम भाटी ऐसा लोकमें प्रसिद्ध हो और पश्चिम सीवीर कच्छ देशमें जायके सुख निवास करो ॥ ९॥ और मेरी अंशभूत आशापुरी देवी है उनकी सेवा करो । ऐसा देवीने कहा सो सुनके सब यादव पश्चिमदेशमें गये पीछे कितनेही दिन पीछे जैसलमरेमें म्लेच्छोंके साथ बड़ा युद्ध भया उसमें ॥ १०॥ बादव क्षित्रयोंका बहुत नाश भया शेष जो रहे वे क्षित्रय धर्मशास्त्रछोड़के वहांसे भागगये ॥ ११ ॥ देशदेशांतरोंमें जायके व्यापारक्षम करनेलगे इन भाटियोंके सात गोत्र हैं। चौरासी नुख हैं ॥ १२॥ ऐसा भाटिया क्षत्रियजातिका निर्णय में इरिकृष्णने शिष्टोंके सुखसे श्रवण करके कहा ॥ १३॥

रृति त्रा॰ माटियाज्ञातिउत्पत्तिप्रकरण ॥ ५५ ॥ संपूर्ण ॥

## अथ भाटियाज्ञातीनां कुलगोत्रचकम्.

| ŧ            | त. सं.          | नुख. ग      | गोत्र वेद | . স  | वरा.        | सं.  | सं | नुख  | . गोत्र.       | वेद.  | प्र  | वरा.         |
|--------------|-----------------|-------------|-----------|------|-------------|------|----|------|----------------|-------|------|--------------|
| 8            | <b>१</b> :      | राय गाज्रि  | या पाराः  | यजु. | कण्व.       |      | 34 |      | मेदिया         | भा.   | य.   | कः           |
| ર            |                 | रायपंचळोडि  |           | य.   | काः         | ३८   |    | राय  |                | भाः   | य.   | क.           |
| <del>,</del> | ३३              | तय पंछीजा   | पा.       | य.   | क.          | ३९   | ч  | रायः | रवीयश          | भा.   | य.   | क.           |
| ષ્ઠ          |                 | पय गगाला    | पा-       | य.   | ब्र∙        | 80   |    |      | थुला           | भा.   | य.   | का           |
| بغ           |                 | तय सराकी    | - पा.     | ਧ੍ਰ. | 奪.          | 88   |    |      | <u> बोडिया</u> | भाः   | र्यः | क.           |
| É            |                 | ाय दोनी     | पा.       | य.   | 奪.          | ' ધર |    | राय  |                | भा.   | य.   | क.           |
| ૭            |                 | ाय सोफला    | ाष्ट्रा.  | य.   | क.          | ४३   |    |      | मोछा           | भाः   | य.   | क.           |
| L            |                 | तय जीया     | पा.       | य.   | क.          | કક   |    |      | तं <b>बोड</b>  | भा.   | य.   | क.           |
| 6            |                 | राय मोगिया  | पा.       | य.   | क.          | ४५   |    |      | रूखवन्ता       | भा.   | य.   | कः           |
| १०           |                 | ाय घघा      | पा.       | य.   | 奪.          | ઝદ   |    | राय  |                | भः.   | य,   | क            |
| 88.          |                 | ाय रीषा     | पा.       | य.   | क.          | ઇહ   |    |      | भूदरिया        | भा.   | य.   | 靳.           |
| १२           |                 | ाय जिघणा    |           | य.   | 奪.          | ૪૮   |    | रायः |                | भा.   | य.   | क.           |
| ४३           |                 | ाय को डिय   | ा पा.     | य.   | ₩.          | કર,  |    |      | अणघर           | भा.   | य.   | क.           |
| રુષ્ટ        |                 | राय कोअ     | षा.       | य.   | क.          | ५०   | १६ | राय  | ढढाल           | भा.   | य.   | 碼,           |
| १५           |                 | ाय रडिया    | · पा-     | य.   | 碼.          | ५१   | १७ | राय  | देगचन्दा       | भा.   | य,   | क.           |
| 38           | १६ इ            | ाय सिजवन    | श पा-     | य.   | क.          | પર   | १८ | राय  | भाखर           | भा.   | य.   | क•           |
| १७           | १७ इ            | ाय जबाळा    | पा-       | य.   | क,          | ५३   | \$ | राय  | सपट            | सुधर- | य.   | क            |
| 36           |                 | ाय मळण      | पा.       | य-   | क.          | પષ્ટ | 3  | राय  | छछीया          | ਜ਼ੁ.  | य.   | क.           |
| ४९           |                 | ।प घवां     | पा.       | य.   | क.          | ધ્ય  | ३  | राय  | नागडा          | सु.   | य.   | ं क.         |
| २०           | २० ३            | ाय धीरण     | पा-       | य.   | क.          | ५६   | 8  | राय  | ववला           | ਜ਼ੁ.  | य.   | · <b>क</b> . |
| 28           |                 | तय जागता    | पा.       | य.   | क.          | ५७   | ч  | राय: | प्रमला         | A.    | य.   | क्           |
| २२           |                 | तय नीसात    | पा.       | य.   | <b>क.</b> ∗ | 46   | ६  | राय  | पोथा           | सु.   | य.   | 豖.           |
| २३           | २३ ३            | ाय दुतिया   | पा.       | य.   | 奪.          | ५९   | G  | राय  | षोढधगा         | ਲੁ.   | य,   | क.           |
| ર્ષ્ટ        | <b>8</b> :      | ाय जवा      | पा.       | यः   | क.          | ६०   | 6  | राय  | मथुरा          | सु.   | यः.  | क.           |
| 34           | <b>२</b> :      | ाय ढगा      | सा.       | य.   | <b>क</b> .  | ६१   | 3  | राय  | वेद मध्        |       | य•   | 邨.           |
| ३६           |                 | <b>ट</b> गा | सा.       | य.   | क.          | ६२   | 2  | राय  | परेगाधी        | म.    | य.   | क            |
| 30           | ૪ :             | ।।य कंधिया  | सा,       | य.   | 平,          | ६३   | ३  | राय  | सुरैया         | म.    | य.   | क.           |
| ३८           |                 | राय वबला    | सा.       | य.   | क.          | ६४   | ઇ  | राय  | गोकुलगो        | म.    | य.   | , क.         |
| ३९           | <b>&amp;</b> .: | राय सुयडा   | सा.       | य.   | क.          | ६५   | ų  | राय  | तयेगांधी       | ਸ.    | य.   | क.           |
| 30           |                 | राय धबणा    | सा.       | य.   | क.          | ६६   |    |      | पश्चाल         | म.    | य.   | क.           |
| ३१           |                 | राय घनडा    | सा.       | य.   | क∙          | ६७   | G  | राय  | फरासगां        | धी मः | य.   | 事,           |
| <b>३</b> ३   | ९               | ग्रय उदेसी  | स्रा.     | य.   | क.          | ६८   |    |      | जुजरगांध       | री म. | य.   | 奪.           |
| ३३           |                 | राय वाडुंच  | । सा      | य.   | क.          | ६९   | ९  | राय  |                | म.    | य.   | <b>事</b> :   |
| રૂષ્ઠ        |                 | राय वळाय    |           | य.   | क.          | ७०   | १० | राय  | बीबळ           | म.    | य.   | क            |
| રૂપ          |                 | राय हरिया   |           | य.   | क.          | ७१   |    |      | पज्वर          | म.    | य.   | क            |
| ३६           | રૂર             | राय पदमर्स  | ो भा.     | य.   | <b>क</b> .  | હર   | 8  | राय  | रामीया दे      | वदा.  | य•   | क            |

|      |              |        |       | ,      |     | 1             | ~ ~ |       |
|------|--------------|--------|-------|--------|-----|---------------|-----|-------|
| ंसं. | सं. नुख.     | गोत्र. | चेद्. | प्रवर. | सं. | सं. नुखः      | Z   | *: 11 |
| ७३   | २ राय पवार   | .दे.   | य.    | क्     | ७९  | ८ राय गुह्गुः | ڪ   | F.    |
| હ્ય  | ३ राय राजा   | देः    | य,    | 奪.     | Co  | ९ राय कुकड    |     | j⊷þ.  |
| wy.  | ४ राय परजिया | दे.    | य.    | 奪.     | ८१  | १ रायमुळतान   |     |       |
| •છદ્ | ५ राय कपुर   | दे.    | य.    | क.     | ८२  | २ राय चमुजा   |     |       |
| 60   | ६ राय ढाढर.  | दे.    | य.    | क.     | ८३  | ३ राय देइया   |     |       |
| 496  | ७ राय करतरी  | दे.    | य.    | 鞆.     | ૮૪  | ४ रायकारण म   | -   |       |
|      |              |        |       |        |     |               |     |       |

## अथाऽयवंशिवैश्योत्पत्तिप्रकरणम् ॥ ५६॥

अथ अप्रवंशिवेश्योत्पत्तिमाह हिरिकृष्णः ॥ अप्रवंशं प्रव-ध्यामि यथाचार्यैः प्रभाषितम् ॥ वेश्यवंशोद्भवःकश्चिद्धनपाल इति श्वतः ॥ १ ॥ वसन्प्रतापनगरे कन्या तस्य वरां-गना ॥ याज्ञवल्क्याय सा दत्ता ह्यष्टौ प्रत्रास्ततोऽभवन् ॥ ॥ २ ॥ शिवोनलोऽनिलो नंदः कुंदः कुमुद एव च ॥ वछ्नभः शिखरश्चेते ह्यश्वविद्याविशारदाः ॥ ३ ॥ तेभ्यो विशालो चप-तिः स्वकन्याः प्रददौ मुदा ॥ पद्मावतीं मालतीं च कांतिं शुभ्रां च भव्यकाम् ॥ ४ ॥ भवां रजां सुंदरीं च कमादुदवहं-श्च ते ॥ एताश्चाष्टौ मातृकाश्च वेश्यानां परिकीर्तिताः ॥ ५ ॥ बछ्नभस्य सुतश्चासीद्यनामा प्रतापवान् ॥विवाहमकरोत्सोपि माधव्या नागकन्यया ॥ ६ ॥ तत्संबंधन चैतेषां सपों वै

अव अगरवाले विनयोंकी उत्पत्ति कहते हैं। पूर्व आचारोंने जैसी कही है वैसे कहते हैं। वैश्यकुलमें उत्पन्न भयाहुवा कोई धनपाल नामक वैश्य ॥ १ ॥ प्रताप नगरमें रहताथा। उसकूं एक कन्या भई सो याज्ञवलक्यमुनिको दियी और आठ पुत्र भये ॥२॥ कित अनल, अनिल, नंद,कुंद, कुमुद, बल्लभ, शेखर वे आठ पुत्र अश्वरिक्षा विद्यामें कुशल भये। और पृथ्वीका राज्य करतेभये ॥३॥पीछे उन्होंकों विशालरा जाने अपनी आठ कन्या दियों पद्मावती, मालती,कांति, शुम्रा, भव्या,भवा, रजा,सुंदरी वे आठ कन्यावोंका क्रमकरके विवाह करतेभये। और वे आठ क्रियां सब अगरवाले वैश्योंकी मालगण भई ॥४॥५॥ बल्लभनामका जो सातवां पुत्र कहागयाहै। उसका अपनामक पुत्रभया। सो बला प्रतापीभया उसने माधवी नागकन्याके साथ विवाह किया ॥६॥ उसी संबंधसे आजतक अगरवालों में सपेको मामाकहतहें पीछे अपराजाने यमुनानदीके उसी संबंधसे आजतक अगरवालों में सपेको मामाकहतहें पीछे अपराजाने यमुनानदीके

(व्रिलः स्मृतः ॥ ततोऽत्रो यमुनातीरे लक्ष्मीमाराधयद्यद्या ॥ ॥ ७ ॥ लक्ष्मी प्रसन्ना प्रोवाच चात्रसेननृपं प्रति ॥ तव वंशश्च त्वन्नाम्ना लोके ल्याति गमिष्यति ॥ ८ ॥ युष्मदीयवं शमध्ये कुलदेवी भवाम्यहम् ॥ न दरिद्रो न दीनश्च युष्मद्वंशे भविष्यति ॥ ९ ॥ इत्युक्कांतर्हिता देवी सोपि राज्यमथाक-रोत् ॥ स्वनाम्ना नगरं चके पुरो ह्यत्रपुराह्वयम् ॥ ३० ॥ ततो सतदश यज्ञांश्चकार नृपसत्तमः ॥ अधादशेऽधयज्ञे च हिंसां दृष्ट्वा स मामितः ॥ ३० ॥ तावंत्येव च गोत्राणि जातानि तस्य वंशके ॥ एषां पुरोहिता गौडब्राह्मणा एव केवलम् ॥ ३२ ॥ वैश्यकर्मरता होते वेदाध्ययनतत्पराः ॥ ततः कलो जैनधर्मबलेन वैश्यसत्तमाः ॥ ३३ ॥ वैश्यधर्म परित्यज्य जैनमार्गरतास्तथा ॥ म्लेच्छराज्यवशेनैव धर्मश्र-

तट उत्पर लक्ष्मीका आगा विर निया।। ७॥ उस समय लक्ष्मीने प्रसन्नहों कहा कि हे अप्र! तेरा वंश आगे तेरे नामसे विख्यात होवेगा।। ८॥ और में तेरे वंशकी कुलदेवी होतीहूं दरिद्री, दीन तेरे वंशमें कोई नहीं होगा।। ८॥ ऐसा कहके देवी अंतर्धान हुई और राजा अप्रभी राज्य करनेलगा। और यमुनानदीके तटउत्पर अपेन नामसे नगर बसाया जिसको हाल्में आगरा कहते हैं ॥१०॥ पीछे अप्रराजाने सत्रह यज्ञ किये अठारहवां यज्ञ जब आधा भया। तो इतनेमें राजाके मनमें आया कि यह हिंसात्मक यज्ञ अब नहीं करना और इमारे वैशमें भी आजसे मद्य मांस देवीको अर्पण करना नहीं और आपखाना, पीना भी नहीं सात्त्विकी पूजा उत्सव करना। ऐसा कहके वहांसे यज्ञ समाप्तिकया सो ॥११॥ साहेस त्रह यज्ञ भये। इसिलिये उनके साहे सत्रह गोत्र भये। सो गोत्रोंके नाम कहतेहें गर्गा, १ गोइल, २ ग्वाल,३ वात्सल, ४कासिल ५ सिंहल, ६ मंगल, ७भटल,८ तिगल,९ ऐरण, १० ठेरण, ११ टिगण, १२ तित्तल, १३मित्तल १४तुंदिल, १५ तायल, १६ गोभिल, १७ और गवन आधा वे गोत्र जानने और इनके पुरोहित गौड ब्राह्मण जानना ॥ १२॥ इनका कर्म वैश्यवर्णका है। वेदाध्यन, दान, यजन करना। परंतु किलयुगमें जैन धर्मकी प्रबलतासे कितनेक वेश्य ॥ १३॥ अपना वैश्यवर्णाश्रम धर्म छोडके जैनधर्ममें मिलगयेहें। उसके

ष्टास्तथापरे ॥ १२ ॥ देशंदेशं गतास्तर्वे नानाचारपरायणाः ॥ जातास्ते चात्रवंशीयास्तेषामुक्तं चरित्रकम् ॥ १५ ॥ इतिश्रीबा॰ अत्रवंशिवैश्योपितिवर्णनं नाम प्रकरणं सम्रूर्णम् ॥ ५६॥

आदितः पद्यसंख्याः ॥ ४५७५ ॥

बाद म्लेखोंका राज्य भया उससे तो यज्ञोपनी जादिक तो डिके धर्मश्रष्ट बहुत हो गये। । १४ भ देशदेशांतरमें चलेगये नाना प्रकारके अपने इच्छित आचार पालन करने लगे। यह ज्ञातिपूर्वमें पुरविया नामसे मारवाडमें गुजरातमें और अनेक देशों में प्रसिद्ध है। ऐसे जो अगरवाले भये उनका चरित्र में ने कहा ॥ १५॥

इति अगरवालोंकी उत्पत्तिप्रकरण ॥ ५६ ॥ संपूर्ण

अथ ब्राह्मणोत्पत्तिग्रंथमध्ये जैनाचार्यशंकराचार्ययोः प्रादुर्मान्वकथने प्रयोजनमाह हरिकृष्णः ॥ पूर्वं मयास्मिन् प्रथे तु ब्राह्मणोत्पत्तिरीरिता ॥ तेषां च सेवक श्रेष्ठास्तत्रतत्र निरूप्ताः ॥ १ ॥ तेषु केचन वैश्याश्च क्षत्रियाश्चापि केचन ॥ केचित्सच्छूद्रकाश्चेव केवलं शूद्रकाः परे ॥२॥ संति स्वस्व-प्रसंगेन तत्सर्वं पूर्वमीरितम् ॥ परं त्वत्राधुना सर्वं विपरीतं हि दृश्यते ॥ ३ ॥ शूद्रा वैश्यत्वमापन्ना वेश्याद्याः शूद्रातां गताः ॥ तस्य किं कारणं मेद्य शृणु वक्ष्यामि निश्चयात् ॥ ॥ १ ॥ वर्णधर्मविनाशे तु जैनाचार्योत्र कारणम् ॥ पश्चाच

अब कोई ऐसा कहेगा कि ब्राह्मणारेपात्त ग्रंथमें जैनाचार्य शंकराचार्यका प्रादुर्भाक वहनेका क्या कारण है। तब उसका प्रयोजन कहते हैं। पहिले इसग्रंथमें में ने ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कंही है और उसउस ठिकाने उन्होंके जो जो सेवक बनिपेंहें उनके विवाह निरूपण किये हैं।। १॥ उसमें कितनेक बनिये वैश्येहें, कितनेक सच्छूद हैं कितनेक शूद हैं।। २॥ अपने २ प्रसंग जो है वे सब मैंने पहले कहे हैं परन्तु इससमयमें सब विपरीत दिखलाई पडताहै।। ३॥ शूद जोहें वे वैश्य होके फिरते हैं और वैश्यादिक जो हैं वे शूद्दशाको पाये हैं। उसका क्या कारण है सो में कहताह निश्य करके श्रवण करें। ॥ ४॥ पहले जो वर्णाश्रमधर्म बनियोंका इवगया उसक कारण जैनाचार्य हैं।

बाह्मणाः सर्वे ये वे चारण्यपंडिताः ॥ ५ ॥ ततो धर्मस्य रक्षार्थ शकरः प्रकटोऽभवत् ॥ तस्मात्तयोश्च वक्ष्यामिः प्रादु-भाव समासतः ॥ ६ ॥ अथ कलियुगवशाद्धणस्थितिनिर्णय-माह— धर्मशास्त्र ॥ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः श्रूद्राश्चेषु त्रयो द्विजाः ॥ युगेयुगे स्थिताः सर्वे कलावाद्यत्रयोः स्थितिः ॥ ॥ इति श्रीबाह्मणोत्पिनिर्मार्तेडाध्याये आचार्योत्पिनिप्रयो जनप्रसम्

॥ ५७ ॥ संपूर्णम् ॥

आदितः पद्यतंख्याः॥ ४५८२ ॥

विष्णुके वरदानसे कलियुगके आरम्भित लेके उनका प्रताप बहुतभया सी उन्होंने एक ब्राह्मणवर्ण विना तीनोंवणींक लोकोंको वर्णधर्मसे खुडाके एकजैनधर्ममें मिला यदिये सो अद्यापि केवल नाममात्रसे विख्यातहैं । श्रीमाली पोरवालमें श्रीडी डुखंडेलवे अगरवाल ये पूर्वी क्षत्रियादिक थे वे हालमें कितनेक जैनमें कितनेक वैष्णवर्मे हैं। परन्तु दोनों ठिकाणें वर्णधर्मसे भ्रष्ट हैं । और वर्ण लोप करनेक वास्ते: हालके सम-यमें अन्य ट्वमचोंमें जिनको ज्ञान नहीं केवल न्याय, व्याकरणादि पढके उसके सामर्थ्यसे 'क्लावाद्यंतयोः स्थितिः'' ऐसा शास्त्रवचनसे कलियुगमें आदिवर्ण बा-ह्मण अंतवर्ण शूद इन्हींकी स्थिति है। अन्य दोवर्ण क्षत्रिय वैश्यका नाशहै ऐसा अर्ण्ण्यरोदनसरीखा प्रतिपादन करोहें। और उन्हींके घर क्रुकर्म करनेवाले हैं जो ग्रुरु उपाध्याय वे भी मुखसे वैश्यादिक कहतेहैं परन्तु कर्म करातीसमय शुद्रकाभी कर्म यथार्थ कराते नहीं हैं तब वैश्य क्षत्रियकर्म तो कहांसे जानेंगे ॥ ५ ॥ जब जैनलोग वर्णधर्म बहुत खण्डन करनेलगे तब श्रीशंकराचार्य प्रकट होके सब वादीगणोंको जीतिके अक्षमत स्थापन किया इसलिये दोनें। आचार्यके प्रादुर्भावकी कथा कहता हूं॥ ६॥ अब कली आदांत संस्थितिका जो अर्थ सो कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैस्य, सूद वे चारवर्ण हैं इनमें शुद्धको छोडके तीनवर्णकी द्विजसंज्ञा है। "दाभ्यांजनमसंस्कारा-भ्यां जायतेऽसी द्विजः'' तीनोंकी समत्रक संस्कार है। ये लोग सभीयुगोंमें वर्तमान रहते हैं विन्तु कलियुगके समयमें चारों वर्ण केवल आदि आदि और अन्तमें स्थिति रहते हैं। मध्यमें नहीं, कलिका आदिभागसंधि, अंतभाग संध्यांश है।। ७॥

इति श्रीभाचार्योकीउत्पात्तिप्रयोजनप्रकरण सम्भूण ॥ ५० ॥

## अथ जैनाचार्योत्पत्तिप्रकरणम् ॥ ५८ ॥

अथ जैनदिगंबराचार्योत्पत्तिसारमाह-उक्तं च शिवपुराणे ॥ पुरा तपोबलेनैव मयो नामासुरो महान् ॥ त्रिपुरेषु स्थितो विष्रेः श्रीतस्मार्तिकयापरः ॥ १ ॥ तेन संतापिता देवा ब्रह्माण शरण ययुः ॥ दुःखं च वेदयांचकुस्तदोवाच पिता-महः ॥ २॥ मत्तो हि वर्द्धितो दैत्यो वधं मत्तो न चाईति ॥ तद्वःखास्ते ययुस्तत्र यत्रासौ वृषभध्वजः ॥ ३ ॥ तत्र गत्वा च तद्वः खिनवेद्य संस्थिताः पुरः ॥ शिवोपि तद्वचः वचनं चेद्मब्रवीत् ॥ ४ ॥ अयं वै त्रिपुराध्यक्षः पुण्यवान् वर्द्धतेधुना ॥ यत्र पुण्यं प्रवर्तेत न हंतव्यं बुधैरिप ॥ ५ ॥ तथापि विष्णवे देवा निवेद्यं कारणं त्विद्म॥ शिवस्य वचनं श्रुत्वा देवा विष्णुं न्यवेदयन् ॥ ६ ॥ ज्ञात्वा वृत्तं च तेषां वै विष्णुर्वचनमब्रवीत् ॥ इदं सत्यं वचश्चेव यत्र धर्मः सना-तनः ॥ ७ ॥ तत्र दुःखं न जायेत सूर्यें दृष्टे यथा तमः ॥ तथापि देवकार्यार्थं धर्मविन्नं करोम्यहम् ॥ ८॥ धर्मनष्टो-ऽसुरः पश्चात्क्षयं यास्यति सान्वयः ॥ विचार्येत्थं ततस्तेषां भगवान्पुरुषोत्तमः॥ ९ ॥ असृजच महातेजाः पुरुषं स्वात्म-संभवम् ॥ मायी मायामयं तेषां धर्मविद्यार्थमच्युतः ॥१०॥ मुंडो मलिनवस्त्रश्च गुंफीपात्रसमन्वितः ॥ द्धानः कूर्चकं हस्ते चालयंश्र पदेपदे ॥ ११ ॥ वस्त्रयुक्तं तथा हस्तं क्षिप-माणो मुखे सदा ॥ धर्मेति व्याहरनदेवं नमस्कृत्यं स्थितो हरि-म् ॥ १२ ॥ उवाच वचनं तत्र बद्धाञ्जलिरमुं पुनः॥अरिहन्तु-च्यतां पूज्य किं करोमि तदादिश ॥ १३ ॥ इत्येवं भगवा-ञ्छुत्वा वचनं चेदमब्रवीत् ॥ यद्थं निर्मितोसि त्वं निबोध कथयामि ते॥१४॥ममांगात्त्वं समुत्पन्नो मत्कार्यं कर्तुमईसि॥

मदीयस्त्वं सदा पूज्यो भविष्यसि न संशयः ॥ १५ ॥ मायि-न्मायामयं शास्त्रं त्रंथं नृपसहस्रकम् ॥ श्रौतस्मार्तविरुद्धं च वर्णाश्रमविवर्जितम् ॥१६॥ इहैव स्वर्गनरकी प्रत्ययात्रान्यथा पुनः ॥ अपध्वंसमयं शास्त्रात्कर्मवाद्पराच्छुभात् ॥ १७॥ एतच्छास्रं त्वया याद्यं तद्विस्तारो भविष्यति ॥ ददामि तुभ्यं सामर्थ्यं निमेषेण भविष्यति ॥ १८ ॥माया च विविधा त्वत्तो ममावश्यकरी ग्रुभा ॥ रोधनारोधनं चैव भवतः संभविष्यतः ॥ १९ ॥ इष्टानिष्टप्रदृश्यं च तथान्यत्कुहंकं बहु ॥ विचित्रं चव यत्कृत्यं सत्सर्वं च भविष्यति ॥ २० ॥ तच्छ्रत्वा वचन तस्य हरेश्च परमात्मनः ॥ नमस्कृत्य स्थितं तत्र कर्तव्यमा-दिशत्पुनः ॥ २१ ॥ इत्युक्ता पाठयामास शास्त्र मायामय तदा ॥ तच्छास्त्रमुपदिश्यैव पुरुषायोचतुः स्वयम् ॥ २२ ॥ तमुवाच पुनस्तत्र मोहनीया इमे त्वया॥ एते दैत्यास्त्वया सर्वे पाठनीया मदाज्ञया ।। २३ ।। प्रदृश्यते तत्र धर्मः श्रौतस्मात्ती न संशयः ॥अनया विद्यया सर्वं स्फोटनीयं न संशयः॥२८॥ पुरत्रयविनाशार्थं प्राह तं पुरुषं हरिः ॥ गन्तुमईसि नाशायः त्रुणं त्रिपुरवासिनाम् ॥ २५ ॥ ततो धर्म प्रकाश्येव नाश-यित्वा पुरत्रयम् ॥ ततश्चेव पुनर्गत्वा मरुस्थल्यां त्वया पुनः ॥ २६ ॥ स्थातव्यं च स्वधर्मेण कलिर्यावत्समाचरेत् ॥ प्रवृत्ते च युगे तस्मिस्तव धर्मः प्रकाशते ॥ २७ ॥ क्षिष्येश्च प्रतिशि-ष्यैश्च वर्द्धनीयस्त्वया पुनः ॥ मदाज्ञया भवद्धमी विस्तारं यास्यति ध्रुवम् ॥ २८ ॥ मद्नुज्ञापरा नित्यं गतिं प्राप्स्यथ मामकाः॥ एवमाज्ञातदा दत्ता विष्णुना प्रभविष्णु ना ॥२९॥ ततः समुंडी परिपालयन् हरेराज्ञां तदा निर्मितवांश्च शिष्यान्॥ यथास्वरूपं चतुरश्च तांस्तदा मायामयं शास्त्रमपाठयत्तदा

॥ ३० ॥ यथा स्वयं तथा ते च चत्वारो मुंडिनः शुभाः ॥ नुमस्कृत्य स्थितास्तत्र हरये परमात्मने ॥ ३१ ॥ हरिश्चापि पुनस्तत्र चतुरस्तांस्तदा स्वयम्॥ उवाच परमप्रीतः धन्याः स्थ इति संस्तुवन् ॥ ३२ ॥ यथा ग्रुरुस्तथा पूज्या भविष्यथ मदाज्ञया॥ चत्वारो मुंडिनस्ते च धर्मं पाखंडमाश्रिताः ॥ इ३ ॥ हस्ते पात्रं दधानाश्च तुंडवस्त्रविधारकाः ॥ मलिन नान्येव वासांसि धारयंतोल्पभाषणाः॥ ३४॥ धर्मलाभ परं तत्त्वं वदंतस्ते तथा स्वयम् ॥ मार्जिनं धार्यमाणास्ते वस्नखंडविनिर्मिताम् ॥ ३५॥ ते सर्वे च तदा देवं भगवंत मुदान्विताः॥ नमस्कृत्य पुनस्तत्र हर्षनिर्भरमानसाः॥ ३६॥ हरिणा च तदा हस्ते धृत्वा च गुरवेऽपिताः ॥ यथा त्वं च तथेंवैते मदीया नैव संशयः॥ ३७॥ आदिहरं च त्वन्नाम पुज्यस्वातपुज्य उच्यते ॥ ऋषिर्यतिस्तथाचार्य, उपाध्यायइति स्वयम् ॥३८॥ इमान्यपि तु नामानि प्रसिद्धानि भवंत्विति॥ ममापि च भवद्भिश्च नाम ग्राहं शुमं पुनः ॥ ३९ ॥ अरिह-न्निति तन्नाम मध्ये पापप्रणाशनम्॥भवद्भिश्चेव कर्तव्यं कार्यं लोक्सुखावहम् ॥ ४० ॥ ततः प्रणम्य तां मायी शिष्ययुक्तः स्वयं तदा ॥ मायां प्रवर्तयामास मायिनामपि मोहिनीम् ॥ ॥ ४९॥ येये गतास्तदा तत्र तथा दीक्षामुपागताः ॥ ये पश्यं-तश्च तांस्तत्र मायामोहपरायणाः ॥ ४२ ॥ अभयवंस्तत्श्र-णादेव दर्शनान्मायिनामपि ॥ नारदोऽपि तदा मायानियोगा-न्मायिनां प्रभोः ॥ ४३॥ प्रविश्य तत्पुरं तेन मायिना सह दीक्षितः॥ ततश्च नारदो गत्वा राज्ञे सर्वं न्यवेदयत् ॥ ४४ ॥ कश्चित्समागतश्चात्र यतिधर्मपरायणः ॥ दृष्टाश्च बहवो धर्मा न तेन सहशाः पुनः ॥ ४५ ॥ वयं च दीक्षितास्तत्र हष्ट्वा धर्म सनातनम् ॥ तवेच्छा यदि वर्तेत याह्या दीक्षा त्वया पुनः ॥ ४६ ॥ तदीयं तद्रचः श्रुत्वा राजा तत्र जगाम ह ॥ नारदो दीक्षितो यस्माद्वयं के नाम किंकराः॥ ४७॥ इत्येवंच विदित्वा वै जगाम स्वयमेव हि॥ तदा सोऽयं तथा हृष्टा मोहितो मायया तया॥ ४८॥ उवाच वचनं तस्मै नम-स्कृत्य महात्मने ॥ दीक्षा देया त्वया महं ऋषयो निर्मला-शयाः ॥ ४९ ॥ इत्येवं तु वचश्रोका राजा मायामयोऽभ वत्॥ यथाच दास्यसि त्वं च तत्तथैव न चान्यथा ॥ ५० ॥ द्रीकृत्य मुखादस्रमुवाच ऋषिसत्तमः॥ दीक्षितस्य वचः श्चत्वा दीक्षितस्तत्क्षणाद्पि ॥ ५३ ॥ सर्वे च दीक्षितास्तत्र ये वे त्रिपुरवासिनः ॥ मुनिशिष्यैः प्रशिष्यैश्च व्याप्तं वे त्रिपुरं महत् ॥ ५२ ॥ स्त्रीधम शास्त्रधमैच शिवविष्णोः प्रपूजनम्॥ यज्ञयागाननेकांश्च खंडयामास तत्र वै॥ ५३ ॥ स्नानदाना-दिकं तीर्थं पर्वकाल सुशोभनम् ॥ वेदधर्माश्च ये केचित्ते सर्वे. दूरतः कृताः ॥ ५४ ॥ माया च देवदेवस्य विष्णोस्तस्या-ज्ञया प्रभोः ॥ अलक्ष्मीश्च स्वयं तस्य नियोगात्रिपुरं गता ॥ ५५ ॥ यञ्चक्ष्मीस्तपसा तैस्तु लब्धा देवेश्वरादजात्॥ बहिर्गता परित्यज्य नियोगाद्वस्रणः प्रभोः॥ ५६॥ बुद्धि-ओहस्तथा भूतो विष्णोर्मायादुरत्यया॥ तथा कृत्वा क्षणादेव तेषां मोहं यतिस्तदा ॥ ५७ ॥ नारदोऽपि मुनिश्रष्टो यथा मायी तथैव सः ॥ एवं नष्टे तथा धर्मे श्रीतस्मात्तं सुशोभने ॥ ५८ ॥ पाखंडः स्थापितस्तेन विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ ॥ अथ तस्मात्प्राचीनजैनाचार्योत्पत्तिमाह ॥ अत्रापि नारदेन

दृष्ट्रा धर्मं सनातनमिति जैनधर्मस्य प्राचीनत्वं श्रीभागतेः पञ्चमस्कन्धे तृतीयाध्यायादिषु यदुक्तं तत्सारमाह श्रीवि-ष्णः ॥ दिगंबराणां तपस्विनांज्ञानिनां नैष्टिकब्रह्मचारिणां धर्मान्दर्शयितुं नाभिराज्ञो गृहे ऋषभनाम्नाऽवतारं गृहीत्वा भरतज्येष्ठाञ् शतपुत्रानन्यांश्च सन्मार्गमुपदिश्य ब्रह्मावत्तित् प्रवत्राज ॥ ५९ ॥ जडांधमूकविधरिपशाचोन्मादकवदवधूतवे-शोऽभिभाष्यमाणोऽपि जनानां गृहीतमौनव्रतो दुर्जनैः परिभूयमानोनानायोगचर्याचरणो भगवान् कोंकबेंककुटक कर्नाटकांन् देशान् यहच्छयोपगतः आस्यकृताश्मकवलः उन्मत्त इवमुक्तमूर्द्धजः कुटकाचलौपवने विचचार ॥ ६० ॥ अथ दावानलस्तद्रनमालेलिहानंः सह तेन ददाह ॥ ६१ ॥ यस्य किलानुचरितमुपाकण्यं कोंकवेंककुटकानां राजाईब्रा-मोपशिक्ष्य कलावधर्म उत्कृष्यमाणे भवितव्येन विमोहितः स्वधर्ममकुतोभयमपहाय कुपथपाखंडमसमञ्जसं निजमनी-षया मंदः प्रवर्तियिष्यते॥६२॥ येनेह वाव कलौ मनुजापसदाः देवमायामोहिताः स्वविधिनियोगशौचचारित्रविहीनादेवहेल-नान्यपक्रतानि निजेच्छया गृह्णाना अस्नानानाचमनाशौच-केशोलुञ्चनादीनिकलिना धर्म बहुलेनो पहति धयो ब्रह्मब्राह्मण-यज्ञपुरुषलोकविदूषका प्रायेण भविष्यंति ॥ ६३ ॥ अथा-वांतरभेदमाह हरिकृष्णः॥ पूर्वमुक्ताश्च ये शिष्याश्चत्वारो धमसूचकाः ॥ कलावपि तथा संघाश्रत्वारः परिकीर्तिताः ॥६४॥ नंदिसंघश्च प्रथमो वेदशाखासमन्वितः ॥ नंदीकी-र्तिर्भूषणाख्याश्रंदा चैव चतुर्थिका ॥ ६५ ॥ सिंहसिंघो द्वितीयस्तु सिंहगुप्ताऽऽश्रवा तथा ॥ जयंसूरी द्विधा शाखाः

त्तरीया परिकीर्तिता ॥६६॥ तृतीयः सेनसंघश्च चतुः शाखासमन्वितः ॥ सेनशाखा भद्रशाखा नागातुंगा चतुर्थिका
॥६०॥ चतुर्थो देवसंघश्च शाखासंख्या च पूर्ववत् ॥ देवदतराजमछशाखाभिश्च समन्वितः ॥६८॥ एवं षोडशशाखाभ्यो झनेकाःपुरुषाऽभवन् ॥ चतुर्रशीतिभेदाश्चप्रभाचंद्विनिर्मिताः ॥६९॥ जैनाभासाः पच कथ्यंते ॥द्राविडो
यापैनीयश्च निःपिच्छः वितचिलकः ॥ काष्टंसंघश्च पंचैते
जैनाभासाः प्रकीर्तिताः ॥७०॥ गाथा ॥ एकसये छत्तीसे
१३६ विकँमराअस्स मरण्पत्तस्स ॥सोर्रेष्टे बल्वंहीये उपन्नो
सेवडोसंघो ॥७१ ॥ द्वंडियानामकमते ल्वागच्छाद्विनिर्मतः॥द्विघा सोऽपि समाख्यातोद्वाञिशत्पुरुषात्मकः ॥७२॥
त्रयोदशसम्हैश्च द्वितीयः परिकीर्तितः ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि
सेवकानां समुद्भवम् ॥ ७३॥

इति श्रीबाह्मणोत्पत्तिमार्तण्डाध्याये जैनाचार्योत्पत्तिवर्णनं नाम प्रक रणम् ॥ ५८ ॥ आदितः पद्यंसख्याः ॥ ५५ ॥

टि॰-१ चौरासीगच्छ २ द्राविडजैनः ३ यापनीयजैनः ४ निःपिच्छजैनः ९ श्वेतांबरीजैनः ६ काष्टसंघजैनः ७ विक्रनराज्ञः ८ मरणंप्राप्तस्य ९ सौराष्ट्रदेशे १० बल्लमीनगयिम् ११उत्पनः १२ श्वेतंबरीसंघः ।



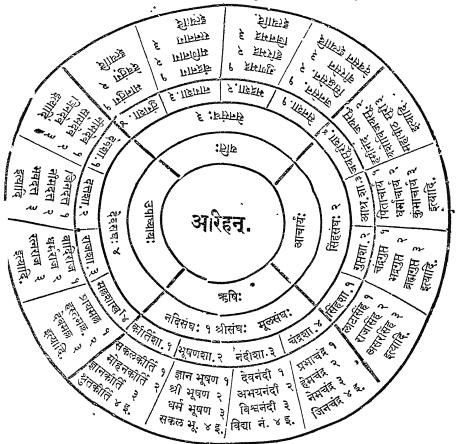

## अथ श्रावकोत्पत्तिप्रकरणम् ॥ ५९ ॥

दोहा। तीर्थंकर वारे प्रथम, जैनधम अधिकार ॥ वरण च्यार में सकल जन, पालत करत विचार ॥ १ ॥ आगांसु तारीति इह, आई चली अमान ॥ वर्द्धमान मुगती गये, भये और गति ग्यान ॥ २ ॥ छद्पदाते।

बरधमाने पथारे मुकतिथान, ता पीछे षटशत वरष प्रमान ॥ तासी स्रतियासी वरख जान, अपराजितनामा मुनिवर वाण ॥३॥ जिनसेन नामा एक मुनींद्र, सोभे एक संवत सुछंद क्रुद्ध माघ पंचमी करि विहार, वनिगये खंडेले कृत विचार ॥१॥ वनकीधतपस्या दिन कितेक, मुनिसंघ पंचशत युत विवेक ॥ मुनि सब मिलि यह कीनो विचार, इह ठामे उपजिह अबविकार ६ म्रुनि भये ध्यानमें सावधाव, दृढ गह्यो हिरदे जिना जैन ॥ पानखंडेले राजा गिरखंडेल, चोरासी खेडामा प्रति दुलेल ॥६॥ मुखवसत सर्व निज निज स्थान, सब ठाकुर घरमज्ञसाचध्यान॥ दोय गांवा ठाकुरनहिकोय, वयासि ठाकुर मिले सोय ॥ ७॥ वापिर मृत्यु उन दहौ गाय, विपरीति उठि इह ता समाय ॥ नृप तब बुलाये विप्र देव, विइतन कह्यो सब खेल भेव ॥ ८॥ याको अब करि एको विचार, द्विज कहो सांच सब समंचार ॥ द्विज बलिइह वाणि विशाल, नरमेघ यज्ञ कीजे नृपाल ॥ ९ ॥ तासे इह मिटहै सब दोष, प्रजा सुख पावे सर्वपोष ॥ तब करे आप नृप सरंजाम, एक सहस मनुज शत मुनि ताम १०॥ अन्य मेवा सामगरि अपार, ततकाल कियो जज्ञको विचार ॥ द्विजकरत होम निशि दिन अखंड,मुनि मेवासहित मनुज पिंड १३ तब भयो उपद्रव अति अपार,जिनसेन ध्यान देकरि विचार॥ चक्रेश्वरी भगवतकी करत जाप,जासे इह मिटिहै सरबपाप ॥१२॥ जिनकूं व स्थापनकरे जास, मिटगयो मृत्युभय सर्वत्रास ॥ नृप सुनि वंदन आप कीन, सब कहि बात दुख बुधिप्रवीन १३॥ इह भयो उपद्रव कौन पाप, मुनिकहो सत्य विरतंत आप॥ मुनि कहि एक शत मुनि प्रमान,करिदिये होम विप्रन अज्ञान १८॥ तासै इह मोये भया पाप, इह सुनो कान दे नृपति आज ॥ तब पाणिजोडि नृप प्रणति कीन, मुनि प्यायपडचो अति हो यदीन।

अब मुनि वर्जा विधि मिटे पाप, करि कृपा आज्ञाकरो आप ॥
मुनि कही नृपति ल्यो धरम जैन, ज्यु पावे सब हि प्रजाचैन १६॥
चौरासि ठाकुर सर्व आय, मुनि पीछि दीनी सिर फिराय ॥
जुग आसी भये रजपूत जैन, दोय सो नीतिनमें मिले अन ॥
मिलि असी चार भइ प्रकट जास, ता दिनते श्रावक भये तास १७

दोहा।

इह चौरासी जातिके, सब श्रावककी जानि ॥ इह विधि संवत् एकमे, मुनिवर कहि वर वानि॥ १८॥ गोत्रोत्पत्ति देवी सुफल, चार बात परमान ॥ सब श्रावकजनकी सुनौ, बुधजन सरब सुजान ॥ १९॥ साह जाति सब जग कहत, सो भये वंश चौहान ॥ कुलदेवी चक्रेश्वरी, उत्पत्ति खंडेलथान ॥ २०॥ तवर गोत्र भये पाटणी, पाटनि जन्मप्रमान॥ कुलदेवी आमणी कहत, जानत सकल जहान ॥ २१ ॥ कहत वंश चौहानको, जाती पापडिवाल ॥ पापडिकी उत्पत्ति कहत, चक्रेसुर कुल चाल ॥ २२ ॥ दोसि वंश राठौड है, उत्पत्ति दोसणिगाँव ॥ कुलदेवी चक्रेश्वरी, नोखेड जाको नाँव॥२३॥ सेठी सोरठ वंशके, उत्पत्ति सेठोलाव॥ लोसिल पद्मावती कुलशक्ति, चितदिन पूजाचाव ॥ २५॥ वंश चोहाण सभावसा, उतपति भावसे जानि॥ कुलदेवी चक्रेश्वरी, बुधजन कहत बखानि॥ २५ ॥ चांदुवाड चदेल है, मातणि देवीनाम॥ चंदवाजि उत्पत्ति है, जपत जिनेश्वरीनाम ॥ २६ ॥

मोठचाढी मर वंशके, उत्पत्ति मोठचो गांव ॥ जाके कुलमरजादकी, देवी ओर बनाव ॥ २७॥ गोधा ठोल्या गोडकुल, नांद्णि देवी नाम ॥ उत्पत्ति जाकी कहत बुध, निज गोधाणे गाम ॥ २८॥ अजमेरा वश गौड़को, नांदणि कुलकी मात ॥ अजमेचो उत्पत्ति कहत, सब जग कहत विख्यात ॥ २५॥ दरडोम्या चहुवाण कुल, दरडो डीय निकास ॥ जिह देवी चक्रेश्वरी, जिन्सेवा कृत जास ॥ ३०॥ ंगदिह्या चूडीवाल जुग, वंशकहत चौहान ॥ कुलदेवी चक्रेश्वरी, गद्द्यो गावँ सुथान ॥ ३१ ॥ पाहाप्पा वंश चोहाणहै, उत्पत्ति पाहिं गाम ॥ कुलदेवी चकेश्वरी, भजे ज भगवत नाम ॥ ३२॥ **भुं**छ वंशके सोरठी, गाँव भुच्छडो थान॥ आमणा कुलदेवी कहत, बुधजन करत बखान ॥ ३३ ॥ कुलसुनार वज आमाणा, उत्पत्ति खंडेले थान ॥ आमणी कुलदेवी कहै, जानत सकल जहान ॥ ३४॥ है सुनार वज मोहण्या, उत्पत्ति, खंडेले गाम ॥ जा कुलकी पूजा लहत, आमणदेवी नाम ॥ ३५ ॥ सोढा रारा रावका, रीरे नगर सुथान ॥ कुलदेवी ओरल कहत, जानत ताहि जहान ॥ ३७॥ पाठोधी तोवर कहत, पाटोधे उत्पत्ति ॥ जाके कुलकी जग कहत, देवी पद्मावत्ति ॥ ३७॥ कुच्छाहाँ गँगवाल है, काटीवाल कुछाह ॥ उतपति गंगवाणे नगर, कुलदेवी जमवाह॥ ३८॥

क्किथरीया चोहाणकुल, उत्पत्ति झथरे गाँव ॥ कुलदेवी चक्रेश्वरी, जगत बतावत नाँव ॥ ३९ ॥ सोनी सोरठवंशके, उत्पत्ति सोहने गाम॥ जाके कुलकी देवता, आमणदेवी नाम ॥ ४० ॥ ठीमखंश विलाल कुल, बडी विलाली थान ॥ पोरले शाकी देवता, वंदत बुध सुज्ञान ॥ ४१ ॥ कुरुवंशीविद्याल कुल, लघुविद्याली गाँव ॥ जा कुल सोनी देवता, जगत बतावत नाँव ॥ ४२॥ कुल गहलोत विनायक्या, विनायक्यो सुथान॥ चौथिमात कुलदेवता, जिन मत वचन प्रमान ॥ ४३ ॥ मोहिळवाकुली वालकुल, गांव बाकुले थान ॥ जिह कुलदेवी जीणहै, मानत सकल जहान ॥ ४४ ॥ मोहिल कुलतें प्रगट सो, साह कासलीवाल ॥ थान कासली नगर शुभ,जेहल करत निहाल ॥ ४५ ॥ सोरठ कुलके पांपल्या, गांव पांपल्यो थान ॥ आमण कुलदेवी कहत, पूजा करत प्रमान ॥ ४६॥ सोगाणी रविवंशके, सोगाण्ये शुभ थान ॥ कोटेची देवी कहत, जाने घरम सुजान ॥ ४७॥ चौपाई ।

कुच्छाहा झाझरी कहावे। झाझरि गाँव निकास बतावे॥ कुलदेवी जमवाय पुजावे। महाजनव्हैग्याजगत बतावे॥ ४८॥ कुच्छाहासु भया कटाऱ्या। कुलदेवी जमवाष पुजाऱ्या॥ गांवनिकासकटाऱ्योकहिए। भेदभाव यामें सब लहिये॥ ४९॥ स्रोरठ पद्मा वेद कहावे। कुलदेवी आमणा पुजवावे॥ उत्पत्ति गाँव पावडा जाने। जग श्रावककी जाति पिछाने॥ ५०॥

टौग्या गोत पवार ऊपना । कुलदेवी चावंड पूजना ॥ उत्पति टोंग गाय बतावे । धर्मजैनकूं निश्चे ध्यावे ॥ ५१॥ बोहरा सोढा वंश कहावे । कुलदेवी सैतली मनावे॥ उतपत्ति बोहरे गाय बताई। तासे बोहरा जात कहाई॥ ५२॥ कुरुवंशी सो बाजे काला । कालवाडिसूं उतपति चाला॥ कुलदेवी लेहणिकी पूजा । काला श्रावग और न दूजा॥ ५३॥ कुल चोहाण छावटा कहावे। चक्रेश्वरी देवीकुं ध्यावे ॥ गाँव छावडे उत्पत्ति जाकी। जाति छावडा कहिये ताकी॥ ५४॥ सोरठ वंश लौग्या प्रतावै। लौग्यगायनिः कास कहावै॥ कुलदेवी आमण पुजवावे। जाये परणा जात बुलावे ॥ ५५॥ मोरठ वंश छहाड राजानूं। उतपत्ति गांपल होडे मानूं !! कुलदेवी लोसिल पुजवावै। जासे लाभ लाभ बहुपावै ॥ ५६॥ भडसाली सो नरवर वानु। ताकी देवी आमण जानु ॥ भंडसाल्याकी उत्पत्तिजाकी। जाति भई भंडसाली ताकी ॥ ५७॥ सोलंखी सो दगडा जानो । पुरंदरे दोदनिकासपिछानो ॥ कुलदेवी आमण सो कहिये।रिद्धि सिद्धि तासे फल लहिये॥ ५८॥ तींवरसू चौधरी कहावे । चौधरचे गाँव निकास बतावे॥ कुलदेवी आमण पुजवावे । सो देवी कुलवृद्धि वधावे ॥ ५९ ॥ दोहा।

पोटिलिया गहलोत कुल,गाँव पोटले निकास ॥ कुलदेवी पद्मावती, पूज्या पूरण आस ॥ ६०॥ सोठा वंशगिदोडिया, गाँव गिंदोडे यान ॥ कुलकी देवी चौथिकी, पूजा करत प्रमाण ॥ ६१॥ सांखुण्या चंदेल कुल, सांखुण्ये पुर वास ॥ श्री देवी कुलदेवता, ताकी पूरे आस ॥ ६२॥ सोढा वंश अनोपजा, अनोपने सुथान ॥ संकरा है कुलदेवता, पूज्या सिद्धि प्रमान ॥ ६३ ॥ गोऊनी गोल्या कहत, सब गोतिये निकास ॥ मातणी कुलदेवी कहत, पूज्या पुण्यप्रकास ॥ ६४ ॥ पंगुलिया चोहाण कुल, पंगुलिये असथान ॥ कुलिक तांदणी देवता, पूज्या राखे मान ॥ ६५॥ भूलण कुल चोहाणको, भूलणिये नीकास॥ कुलदेवी चकेश्वरी, पूरे मनकी आस ॥ ६६॥ वनमाली चोहाण है, वनमालीपुर स्थान ॥ चक्रेश्वरी देवी कहत, जाहि बधारत मान ॥ ६७॥ चोहाणासुपीतल्याः, उतपति पीतल्योहेगाँव ॥ चकेश्वरी प्रतापसूं, रिद्धि सिद्धि घरमाहि॥ ६८॥ अरडकिया चोहाण कुल,अरलीकियेअस्थान॥ कुलदेवी चक्रेश्वरी, पूजा पावे मान ॥ ६९॥ ठीमर कहिए रावत्या, उत्पत्ति रावते गांव ॥ मातदेवी चकेश्वरी, सोमवंशके माहि॥ ७०॥ मोदी ठीमर वंशके, उत्पत्ति मोदेगाव ॥ कुलदेवी ओरल कही, धरमी जैन कहाव॥ ७१॥ कोकराज कुरुवंशके, कोकराज पुरवास ॥ नातनी देवी ओरळ कही,पूज्या पूरे आसः॥ ७२॥ चौपाई।

जगराज्या कुरुवंशी जानो । सोनिलदेवी ताकि बखानो ॥ जगराजेपुर उत्पत्ति जाकी। जाति भई जगराज्या ताकी॥ ७३॥ मूलराजा कुरुवंशी कहिए। कुलकी देवी सोनिल;लहिये॥ मूलराजपुरउत्पत्ति जानो। छाहडनीनातिनिश्चैर्यमजैनकरिमानो॥ छाहग सो क्रहवंशि कहावे। सोनिलदेवी मात पुजावे॥ गाव छाहडे उत्पत्ति जाकी। छाहडजाती भईग्रुवाकी॥ ७५॥ दोहा।

दुकडा दुज्जिलवंशके, ताकी सीनिल मात ॥ गांव दुकडचो जासुकी, उत्पत्ति कही विख्यात ॥७६॥ चौषाई।

गौतमवंशी दुजिल जानु । गोत हिये उत्पत्ति बखानु ॥ कुलदेव्या हेमांकु मानु । निश्चे जैनधर्म महि छानु ॥७०॥ कुलभाष्यासोदुजिलकहिए। कुळदेवी जिह हेमा चहिए॥ उत्पत्तिमामकह्योकुलभान्यो। जैनधर्मनिश्चेकरि मान्यो॥७८॥

वोरखंडिका ऊजला, वोरखंड पुर वास ॥ हैमा देवी हेत करि, पूज्या पूरे आस ॥ ७९ ॥ सुरपत्या मोहित कह्या, सुरपित गायनिकास ॥ जीणमात परमेश्वरी, रिधि विरधि कुळ तास ॥ ८० ॥ चिरकन्याचोहाणकुल, चिरकन्येगायनिकास ॥ ८१ ॥ मात जासु चक्रेश्वरी, धर्मजेन परकास ॥ ८१ ॥ सोरठ वंश निगदिया, निरदे गाम निकास ॥ ८२ ॥ कुळदेवी नांदणिकहि, वा सबपूरे आस ॥ ८२ ॥ चौणाई।

गौड वंश नरपोल्या जानो। निरपोले पुर उत्पत्ति मानो॥
माता नांदणि देवी जानो। जैनीजीके साँच करि मानो॥८३॥
सरवाडचा वंशमौड कहावै। सो सरवाडि निकास बतावै॥
नांदणी देवी मात पुजावे। निश्चै धर्म जैनकू ध्यावे॥ ८३॥
करवागच्छ सो मोडबताया। नांदणी देवी मात पुजाया॥
कडवा गडयो थानहे जाको। निश्चै धर्म जैन मत वाको॥८५॥

सांभरिया चोहाण कुल सांभारे जासु निकास॥ चक्रेश्वरी, अरहंत पूज प्रकाश ॥ ८६ ॥ हळटचा मोहिल वंशके,उत्पत्ति हळटचे गाँव॥ देत मात चक्रेश्वरीः रिद्धि सिद्धि घरमाहि॥ ८७॥ बंब वंश सोढी कहत, बंबलिये निकास ॥ कुळदेवी सकरायुक्, पूजे प्रेम प्रकाश ॥ ८८ ॥ चीवाऱ्या चौहाण है, पुर चौवाऱ्ये वास ।। मात जास चक्रेश्वरी, वरदाता भइ तास ॥ ८९॥ राजहंस्या साढो कह्या, उत्पत्ति राजहंस गांव ॥ आमणि देवी मात कुळ. बुधजन कहते नांव ॥ ९०॥ ठग सोटा बुधजन कहे, ठगाणिय निकास ॥ अमाणि कुलकी देवता, बहुविधि पूरे आस ॥ ९१ ॥ अहंकाऱ्या चौहाण है, अहंकारिये सुथान॥ कुलदेवी सकराय है, पूजन किया प्रमाण ॥ ९२॥ भसावड कुरुवंसी कहें, गाँव भसावड वास 11 क्हिये कुलकी देवता, सोनिळ कहिए जास ॥ ९३॥ मोलसऱ्या सोटा कहत, मोळसऱ्ये उत्पत्ति ॥ कुलदेवी सकरायकूं, पूज्यो ध्यावे नित्ति॥ ९४॥ ठीमरवंशी भांगडी, गाँव भांगडचे वास ॥ कुळकी कहिये देवता, ओरल देवी जास ॥ ९५॥ लोहट सोर्ठ वंशके, गाँव लोहटे निकास ॥ ताके कुलकी देवता, लोसिल पूरे आस ॥ ९६॥ चौपाई।

दुजिळवंशी खेतर पाल्या। खेतरपाल्यो गाव ॥ डजाल्याहेमादेवी मातवखाणु। निश्चे अरहंत देव पिछानु॥९७॥ होहा।

राज भद्रिया सांखला, भद्रेराज निकास ॥ सुरपति कुलकी देवता, मनकी पूरे आस ॥ ९८॥

#### चौपाई ।

कुरुवंशी भुवाल्या किहये। गाँव भुवालिये उत्पत्ति लहिए॥ कुळदेवी जमवाय पुजावे। धर्म जैन निश्चें किर ध्यावे॥ ९९॥ जलवाण्या कुरुवंशी जाणु। जळवाण्ये निकास बखाणु॥ कुळदेवी जमवाय कहावे। मंत्रसिद्धिनो कारज पावे॥१००॥ वैनाडी कहे ठीमरवंसी। वैनाडी उत्पत्ति अवतंसी॥ कुलदेवी ओरकूं ध्यावे। पूजािकये रिद्धि कुळ पावे॥ १॥ लटीवाळ सोढा सो जाणु। जाकुळकी श्रीदेवि बखाणु॥ उत्पत्ति जाकी लटवे कही। जैनधर्म माने किर सही॥ २॥

सोरठवंशी नरपत्या, उत्पत्ति नरपतो गाम ॥ ताकी देवी आमणा, रिद्धि सिद्धि घरमांहि ॥ ३ ॥ गौड गोतकालोसल्या, उत्पत्ति लोसिल गांव ॥ जमवाई कुलदेवता, जामें संशय नाहि ॥ कहतबांद्रप्यासोखला, गाँव बांदरे निकास ॥ कुळकी देवी मातणी, रिद्धि सिद्धि दे तास ॥ ५ ॥ सोढा विरल्या वंशका, विरले गाँव सथान ॥ ताकी सोनिळ देवता, जिनमत वचन प्रमाण ॥ ६ ॥ यह चौरासी जातिके, श्रावककी उत्पत्ति ॥ खंड खंडेले ऊपनी, दया जु पाले नित्य ॥ ७॥ अठारहसी पंचासमें, १८५०, संवतकी मरजाद ॥ श्रावण सुदि एकादशी, सूर्यवार घननाद ॥ ८ ॥ पंडित ईश्वरदासके, भईजमन्में चूप ॥ जातिगोत्रको भेद सब, देख्यो शास्त्र अनूप ॥ ९ ॥ चौपाई करिके प्रगट, भाषा रची सुगंम ॥ पढ़ता सुनता सकल जन, पावे बुद्धि अगंम ॥ ११० ॥ इति श्रावकोत्पत्तिपकरणम् ॥ ५९ ॥ पद्यसंख्या ॥

# अथ श्रावकाणां गोत्रवंशप्रामदेवीज्ञानचक्रम् ॥

| :और  | गोत्र             | वेश              | उत्पत्तिग्राम     | देवी      | सं         | . गोत्र                      | वेश                 | उत्पत्तिग्राम    | ा देवी                 |
|------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
|      | साह               | चोहाणा           | खण्डेले           | वकेषरी.   | ३५         | फाला                         |                     | कुरवंशीज्ञ:      | लोहणी                  |
|      |                   | तुंबर            | पाटणी             | आवणा,     | 3 €        | छा <b>व</b> रां              |                     | छावड             | आरोली                  |
|      | पाटणीं<br>रीना    | चोहाण<br>चोहाण   |                   | चकेश्वरी  | ર<br>૨ હ   | _                            | सोरई                | हैहज             | आमणी                   |
| Ą    | पापडीवा<br>द्वोसी | याहाग<br>राठोर   | संसणि             | जमवाई     | ३८         | <b>छहाड्या</b>               | मोरवावंसी           |                  | जा <b>मगा</b><br>लोसली |
|      | द्रासा<br>सेठी    | राठार<br>मोरवंसी | सेठीळ             | पद्मावती  |            | <sup>छहाड्या</sup><br>भडशाली | मास्यापता<br>सोलंखी | भडशाली<br>भडशाली | लासला<br>आ <b>मणी</b>  |
| £    | <b>₽</b>          | चौहाण            | भावसौ             | चकेश्वरी  | 80         | दगड्या                       | सोलंखी              | दगरोदी<br>दगरोदी | आ <b>म</b> णी          |
| •    | चादिवार           | चन्देळ           | चौदवारी           | मातणी     | .69        | चौधरी                        | तुंबर               | चौधरी            | पद्मावती र             |
|      | मौठा              | ठीमर             | मौठोल             | औराली     | ४२         | पोंडल्या                     | अ • •<br>गहैकोत     | पोटळ             | चौथी<br>-              |
|      | नरपत्य            | सीरई             |                   | आमणी      | 83         |                              | सौडा<br>सौडा        | गदीड             | श्रीदेवी               |
|      | गाधा              | गौड              | गोघाणी            | नांदणी    | 1 .        | सांबुण्या                    | सौडा                | सांबूण           | 'सलराई                 |
| •    | अजमेरा            | गौड              | अजमेर             | नांदणी.   | £          | नोपडा                        | चंदेल               | अनोपगढ           | मातनी                  |
|      | दरडोद्या          | चोहाण            | गधिही             | चकेश्वरी  | 1          | मूलराज्य                     | कुरवंशी             | मूळराज           | सोनली                  |
|      | गदिया             | चोहाण            | गधिही             | चके धरी   |            | निगोत्या                     | गीडे                | नगोती            | नादणी                  |
| -    | पाहाऱ्या          | चोहाण            | पहारी             | चकेखरी    | 2          | पिङ्गल्या                    | चोहाण               | पिंगल            | चकेश्वरी               |
| •    | भूछ               | सोरईशूर्यवं      |                   | आमणी ।    | œ.         | भूर्लेण्या                   | ंचौहाण              | भूलन <b>का</b>   | चकेश्वरी               |
| •    | वज                | सुनाळ            | <b>खंडे</b> के    | मोहणी ·   | ५०         | वनमाल्या                     | चौहाण               | वनमाला           | चकेश्वरी               |
| 90   | राराराऊ           | राठोड            | खंडेळे            | मोहणी     | ५१         | अरडका                        | चौहाण               | अरहका            | चकेश्वरी               |
| ,90  | वज्जमहराय         | ॥ सुनार          | <b>खंडे</b> ळे    | मोइणी     | ५२         | रावत्या                      | ठीमरसोम.            | रावत्यी          | आरो <b>र्</b> टी       |
| · 93 | पाटोदी            | तुंवर            | पाटोद             | पाद्मावती | ५३         | मोंदी                        | ठीमरसो.व            | . मोद्यी         | ओरा <b>ली</b>          |
| ३०   | गंगवाल            | कछावा            | गंगवाणी           | जमवाई     | 48         | कोकरोज्या                    | कुरवंशी             | कोकराज           | सोनली                  |
| ३१   | पांडचा            | चोहाण            | पाडरोगू <b>ये</b> | चेकस्परी  | ५५         | राजराज्या                    | कुरुवंशी            | जगराज            | सौनली                  |
| ३२   | वीलाला            | टीमर             | वझीविस्रा         | भौसनी     | ५६         | छा <b>ह</b> डचा              | कुरवंशी             | छाहणी            | सोनली                  |
| -    | विनाइका           | गहलौत            | विनारल            | चौथी      | 1          | दुकड्या                      | ुज <b>ळवंशी</b>     | थुकडी            | हेमादेवी               |
|      | वीरलास            | कुरुवंशी         |                   | सानली     |            | गोतवंशी                      | दुज् <b>ळी</b>      | गोतडी            | हेमादेवी               |
|      | वाफलीवाल          |                  |                   | जोणी      | ŀ          | वोरखंडचाद्                   |                     | बोरखंड           | हेमादेवी               |
|      | सीनी              | सोरई             | सोनाही            | आमणी      | ६०         | सरपत्या                      | गोहिल               | धरपती यः         |                        |
|      | कासलीवा.          | सोहिल *          | कासली             | जीणी      | <b>६</b> 9 | चरकण्या                      | चोहाण               | चरकोनी           | चक्रेश्वरी             |
|      | पांपल्या          | साराइ            | पांपली            | आमणी      |            | सावङ                         | गौड                 | सरवाढ            | नांदणी                 |
|      | सौमाणी            | कोट,सू.वं        |                   | कनहड      |            | नगौद्या                      | गौड                 | नगद              | नांदणी                 |
|      | झाझरी             | कछाहा            | झंसरी             | जमुनाती   |            | निरपोत्या                    | गौड                 |                  | नांदणी                 |
| 39   |                   | कछाहा            | ऋटारी             | कमवाइ     |            | पितळचा                       | चोहाण               | पितळगा <b>व</b>  |                        |
| 33   | -                 | सोरई             | पावड              | आमणी      |            | कळमान                        | <b>বু</b> जिळ<br>3  | कुळमाना          | हेमादेवी               |
|      | <b>दु</b> ग्या    | पवार             | टौंग              | पावाडी    |            | क्डुवाग                      | गौड                 | कडवागरी          |                        |
| .इ४  | वोहोरा            | सोठा             | वोचड              | सीतल      | ĘC         | सोभसा                        | चोहाण               | सीभासका          | चक्रभरी                |

#### . (६०२)

## ब्राह्मणोत्पत्तिमार्त्तंण्डः।

| 'सं. गोत्र    | वेश      | उत्पत्तिमाम   | देवी      | सं. गो.               | वं.     | उ-       | दे.      |
|---------------|----------|---------------|-----------|-----------------------|---------|----------|----------|
| ६९ हळटया      | मोहिळ    | हळद्योनी      | गीणिदेवी. | <b>৩৩ স্বাগ্র</b> য়া | टीनर    | भंगड     | आरोली    |
| ७० सोमगद्या   | गहैरोत   | सावद          | चोथिदेवी  | ७८ लहाडचा             | मोरवंशी | लोहड     | लौसणी    |
| ७१ वंष        | सौदा     | बावळा         | तकरारी    | ७९ खेत्रपाल्या        | वीजौळ   | खत्रपारु | हेमादेवी |
| ७२ चौवोस्या   | चोहाण    | चौरारो        | चकेश्वरी  | ८० राजभुड्या          | कछाहा   | भूराइ    | जमवाई    |
| ७३ राज्हंस्या | सोढा     | राजहंस        | संकाई     | ८१ जळबीजा             | कछाहा   | जळवामी   | जमबाई.   |
| ७४ अहंकाऱ्या  | सोढाः    | अहंकार        | संकाइ     | ८२ जळबीजा             | कछाह    | जछवानी   | जमवाई    |
| ७५ भुसावरी    | कुरुवंशी | <b>भुसावर</b> | सोनली     | ८३ वैनाड्या           | दीपर    | बनपद्ध   | भारोली   |
| ७६ मोळससा     | वाठा     | मास्य         | संकाइ     | ८४ कठीवाळ             | सोठा    | रूटवो    | आरोली    |

## अथ षड्दर्शनानां षण्णवतिभेदाः

| अय पड्दरानाना षण्णवातमदाः    |                 |                           |                              |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|
| अथ जैनभेदाः                  | १० विट          | अथ जैमिनिभेदाः            | ८ कुराडाः                    |  |  |  |  |  |
| १ चौदसिया                    | १९ पाइमा        | १ ब्राह्मण                | ९ छागाः                      |  |  |  |  |  |
| २ पुनमिया                    | १२ दुरा         | २ वास्तिय                 | १० गुगळियाः                  |  |  |  |  |  |
| ३ आगमिया                     | १३ गरोडा        | ३ अमिहोत्री               | ११ इंभिक                     |  |  |  |  |  |
| ४ आंचिसया                    | १४ गुणधुली      | ४ दीक्षित                 | १२ गळवहिडयाः                 |  |  |  |  |  |
| ५ बुटिया                     | १५ जगहिषया      | • ५ याज्ञिक               | १३ शंखिया                    |  |  |  |  |  |
| ६ ऊकट                        | १६ बोगवेडिया    | ६ उपाध्याय                | १४ कलेसारिया 🐞               |  |  |  |  |  |
| अथ दिगंबराः                  | इति बौद्धभेदाः। | ७ आचार्य                  | १५ अवतारिया<br>१६ स्वामिया   |  |  |  |  |  |
| १ काष्ट्रश्यो                | अथ चार्वाकभेदाः | ८ झ्यास                   | १७ नागरिया                   |  |  |  |  |  |
| २ मयरश्या                    |                 | ९ ज्योतिषी                | इति सांख्यभेदाः ।            |  |  |  |  |  |
| ३ हिमाकूडा<br>४ नठावाजागरिय। | १ • जोगी        | १० पंडित                  | इति साख्यमदाः                |  |  |  |  |  |
| ४ नहावाणागास्या<br>५ जागरिया | २ हरमेखलिया     | ११ मर्दुमुखपा             | अय नैयाये०                   |  |  |  |  |  |
| ६ परणिया                     | ३ इंद्रजालिया   | १२ कथकः                   | १ भरहाः                      |  |  |  |  |  |
| ७ वेसगारे                    | ४ नागदामनि.     |                           | २ शैवाः                      |  |  |  |  |  |
| ८ वैद्य                      | ५ तोतल्मित      | १३ केहुिकया.<br>१४ वैष्णव | ३ पाशुपताः                   |  |  |  |  |  |
| ९ गूत                        | ६ भाटमतिया      | 1                         | ४ कापालियाः                  |  |  |  |  |  |
| १० पुजारा                    | ७ उर्कुलमती     | १५ कउतिगयः                | ५ घंटाला                     |  |  |  |  |  |
| इति जैनभेदाः।                | ८ गोंगमनिया     | १६ वडुमा                  | ६ पाहूया                     |  |  |  |  |  |
| अथ बौद्धमेदाः                | ९ मगोधनेतार     | १७ साट                    | े ७ भाकडाः<br>८ केदारपुत्राः |  |  |  |  |  |
| 9 चांदा                      | १० रसाणिया      | इति जैमिन्॰               | ९ नमाः                       |  |  |  |  |  |
| न सानघडिया                   | ११ धनुर्वादिया  | अथ सांख्यभेदाः            | ३० अयाचकाः                   |  |  |  |  |  |
| ३ दगडा                       | १२ मिश्च        | १ भगवन्                   | ११ एकभिक्ष                   |  |  |  |  |  |
| ४ डांगरा                     | १३ तुंबर        | २ त्रिदंडीय               | १२ घाडिवाहाः                 |  |  |  |  |  |
| ५ भूदतवाल                    | १४ मन्त्रवादि   | ३ स्नातकाः                | १३ आमरी                      |  |  |  |  |  |
| ६ कमाळिया                    | १५ शास्त्रकमि.  | ४ चौदायणः                 | १४ पथियाणा                   |  |  |  |  |  |
| ७ मूलथाणिया                  | १६ यात्रदायक    | ५ मोनीया                  | १५ मटपतिः                    |  |  |  |  |  |
| ८ पेटफोडा                    | १७ नोरसिया      | ६ णुणियाः                 | १६ चाररपी                    |  |  |  |  |  |
| ९ माइ                        | इति चार्वाकाः।  | ७ कवियाः                  | १७ कावमुखा                   |  |  |  |  |  |

### इति षड्दर्शनानां षण्णवितभेदाः समाप्ताः ।

अथ शंकराचार्यप्रादुर्भावप्रकरम् ॥ ६० श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ शंकराचार्यप्रादुर्भावकथामाह कूर्म-पुराणे त्रिंशत्तमेऽध्याये युगवंशानुकितने ॥ कलौ रुद्रो महा-देवों लोकानामीश्वरः परः ॥करिष्यव्रवतारं स्वं शंकरो नील-लोहितः ॥१॥ अत्र विशेषमाह शिवरहस्ये नवमांशे षोडशा-ध्याये॥ ईश्वर उवाच ॥ शृणु देवि भविष्याणां भक्तानां चरितं कली।।वदामि संप्रहेणैव गोपनीयं प्रयत्नतः ॥ २ ॥ पापक-मैंकनिरतान्विरतान्सर्वकर्मस्य ॥ वर्णाश्रमपरिश्रष्टान्धर्मप्र-स्रवणां अनान् ॥ ३ ॥ कल्यब्धौ मज्जमानां स्तान् दृष्ट्वा चुक्रो-शतोम्बिके ॥ मदंशजातं देवेशि कलावपि तपोधनम् ॥ ४ ॥ केरलेषु तदा विप्रं जनयामि मंहेश्वरि ॥ तस्यैव चरितं तेऽद्य वक्ष्यामि शृणु शैलजै ॥ कल्यादिमे महादेवि सहस्रद्धि-तयात्परम् ॥ सारस्वतास्तथा गौडा मिश्राः कर्णांजिना द्विजाः ॥ ६ ॥ आममीनाशना देवि आर्यावर्तानुवासिनः॥ भौत्तरा विध्यनिलया भविष्यंति महीतले ॥७॥ शब्दार्थज्ञा-नकुशलास्तर्ककर्कशबुद्धयः ॥ जैना बौद्धा बुद्धियुक्ता मीमांसानिरताः कलौ ॥ ८ ॥ वेदबोघदवाक्यानामन्यथैव प्ररोचकाः॥प्रत्यक्षवादकुशलाः शल्यभूताः कलौ शिवे ॥९ ॥ मिश्राःशास्त्रमहाशस्त्रेरद्वैतोच्छेदिनोऽम्बिके॥कर्मैव परमं श्रेयो नैवेशः फलदायकः ॥ १०॥ इतियुक्तिपरामिष्टवाक्येरुद्बो-धयंति च ॥ तेन घोराः कुलाचाराः कर्मसारा भवंस्तथा॥ १ १॥ तेषामुद्धाटनार्थाय सृजामीशं मदंशजम् ॥ केरलेशशलगामे विप्रपत्न्यां मदंशजः॥१२॥ भविष्यति महादेवि शंकराख्यो द्विजोत्तमः ॥ उपनीतस्तदा मात्रा वेदान्सांगान् प्रहीष्यति ॥१३॥अष्टावधि ततःसर्वे विद्धत्य स सुतर्कजम् ॥ मतं मीमांस-

मानीऽसौ कृत्वा शास्त्रेषु निश्चयम् ॥१४॥ वादिमत्तद्विपवराञ् शंकरोत्तमकेसरी ॥ भिनत्त्येव महाबुद्धान् सिद्धविद्यानिप द्भुतम् ॥ १५ ॥ जैनान्विजित्य तरसा तथान्यान्कुमतानु गान् ॥ तदा मातरमामंत्र्य परिव्राट् स भविष्यति ॥ १६ ॥ परिवाजकवेषेण मिश्रानाश्रमदूषकान् ॥ दंडहस्तस्तथाकुंडी काषायवसनोऽमलः ॥ १७॥ भस्मदिन्यत्रिपुंडू को रुद्राक्षा-**अरणोज्ज्वलः॥ताररुद्रार्थपारीणःशिवलिंगाचिनप्रियः ॥१८॥** स्वशिष्यैस्तादृशैर्घुष्यन् भाष्यवाक्यानि सोंबिके ॥ महत्तवि-द्यया भिक्षुर्विराजति शशांकवत् ॥ १९ ॥ सोऽद्वेतोच्छेदकान् पापानुच्छिद्याक्षिप्य तर्कतः ॥ स्वमतानुगतान् देवी करोत्येव निर्गलम् ॥ २० ॥ तथापि प्रत्ययस्तेषां नैवासीच्छ्नतिदः र्शनैः ॥ सूत उवाच ॥ मिश्राः शास्त्रार्थकुशलास्तर्ककर्कशबु-द्धयः ॥२१॥ तेषामुद्बोधनाथीय तिष्ये भाष्यं करिष्यति ॥ भाष्यं घुष्यमहावाक्यैस्तिष्यजातान हनिष्यति ॥ २२ ॥ व्यासोपदिष्टसूत्राणां द्वैतवाक्यात्मनां शिवे ॥अद्वैतमेव सूत्रार्थं त्रामाण्येन करिष्यति ॥ २३ ॥ अविमुक्तौ समासीनं न्यांस वाक्यैर्विजित्य च ॥ शंकरोस्तीति हृष्टात्मा शंकराख्योऽथ मस्करी ॥ २४ ॥ शकर उवाच ॥ सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किंचिदीशावास्यं ब्रह्म सत्य जगद्धि ॥ ब्रह्मैवेदं ब्रह्म पश्चात् पुरस्तादेको रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे॥ २५ ॥ईश्वर उवाच॥ इति शंकरवाक्येन विश्वेशाख्यादृहं तदा॥ प्रादुर्बभूव लिंगा-त्स्वादिलंगोऽपि महेश्वरि ॥ २६ ॥ त्रिपुंडूविलसद्भालश्रंद्रार्छ कृतशेखरः॥ नागाजिनोत्तरासंगो नीलंकठस्त्रिलोचनः॥२७॥ वरकाकोदरानद्धराजद्वारस्त्वयांबया ॥ तमब्रुवं महादेवि प्रणतं यतिनांवरम् ॥ २८ ॥ शिष्यैश्चतुर्भिश्च युतं भस्मरुद्राक्षभूष-

णम् ।। ईश्वर उवाच ।। मदंशजस्तवं जातोऽसि भुवि चाँद्रैतसि-द्धये ॥ २९ ॥ पापमिश्राश्रिते मार्गे जैनदुईदिबोधकैः ॥ भिन्ने वेदैकसंसिद्धे ह्यद्वेते द्वैतवाक्यतः ॥ ३० ॥ तद्भेदगिरि-वज्रस्तवं संजातोऽसि मदंशतः ॥ द्वात्रिंशत्परमायुस्ते शीघ्रं कैलासमावस ॥ ३१ ॥ एतत्प्रतिग्रहाण त्वं पंचलिंगं सुपू-<sup>ु</sup>जय ॥ भस्मरुद्राक्षसंपन्नः पंचाक्षरपरायणः ॥ ३२ ॥ शतरु-द्रावर्त्तनेश्च तारेण भिततेन च ॥ बिल्वपत्रेश्च कुसुमैनेंवेद्येर्वि-विधेरपि ॥ ३३ ॥ त्रिवारं सावधानेन गच्छ सर्वजयाय च ॥ ३४ ॥ त्वद्थें कैलासाचलवरसुपाली गतमहासमयचन्द्रामं स्फटिकधवलं लिंगकुलकम् ॥ सामासीनं सोमोद्यतविमलमौ-र्व्यचय परं कलौ लिंगाचीयां भवति हि विम्रुक्तिः परतरा ॥ ३५ ॥ सशंकरोमां प्रणनाम मस्करी मयस्करं तस्करवर्ध-मार्ये ॥ सगृह्य लिंगान्निजगाम वेगाद्भूमौ सुबुद्धाईतिमश्रजै-नान् ॥ ३६ ॥ तद्योगभोगवरमुक्तिसुमोक्षयोगिलंगार्चनात्रा-प्तजयं स्वकाश्रमम् ॥ तान्वे विजित्य तरसाक्षतशास्त्रवादेभि-त्रान्स कांच्यामथ सिद्धिमाप ॥ ३७ ॥ अथ माधवकृते शंक-रविजये ॥ एकदा देवता रूप्याचलस्थमुपतस्थिरे ॥ देवदेवं तुषारांश्चमिव पूर्वाचलस्थितम् ॥३८॥ प्रसादानुमितस्वार्थसि-द्धयः प्रणिपत्य तम् ॥ मुकुलीकृतहस्ताब्जा विनयेन व्यजिज्ञ-पन् ॥३९॥ विज्ञातमेवभगवन् विद्यते यद्धिताय नः ॥वंचयन् शुगतान् बुद्धवपुर्धारी जनार्दनः ॥ ४० ॥ तत्प्रीणितागमालं-वैबौद्धिर्दर्शनदूषकैः॥ व्याप्तेदानीं प्रभो धात्री रात्रिः संतमसै-रिव ॥ ४९ ॥ वर्णाश्रमसमाचारान् द्विषति ब्रह्मविद्विषः ॥ ब्रुवंत्याम्नायवचसां जीविकामात्रतां प्रभो ॥४२॥ न संध्या-दीनि कर्माणि न्यासं वा न कदाचन ॥ करोति मनुजः कश्चि-

्रिसंवें पांबडतां गताः ॥ ४३ ॥ तद्भवां छोकरक्षार्थमुत्साच निखिलान्खलान् ॥ वर्तम स्थापयत् श्रौतं जगद्येन सुखं त्रजेत् ॥ ४४ ॥ इत्युक्तोपरतान् देवानुवाच गिरिजाप्रियः ॥ मनोरथं पूरियद्यं मानुष्यमवलंब्य वः ॥ ४५ ॥ दुष्टाचारवि-नाशाय धर्मसंस्थापनाय च ॥ भाष्यं कुवन् ब्रह्मसूत्रतात्पर्यी-र्थविनिर्णयम् ॥ ४६ ॥ मोहनप्रकृतिद्वैतध्वांतमध्याह्नभा-त्त्रभिः ॥ चतुर्भिः सहितः शिष्येश्रतुरैर्हरिवद्भुजैः ॥ ४७ ॥ यतींद्रः शंकरो नाम्ना भविष्यामि महीतले ॥ मद्रत्तथा भवं-तोऽपिमानुषीं तनुमाश्रिताः ॥ ४८ ॥ तं मामनुसरिष्यंति सर्वे त्रिदिववासिनः ॥ तदा मनोरथः पूर्णोभवतां स्यात्र संशयः ॥ ॥ ४९ ॥ अवदन्नंदनं स्कंदममंदं चन्द्रशेखरः ॥ शृणु सौम्य वचः श्रेयो जगदुद्धारगोचरम् ॥ ५० ॥ कांडत्रयात्मके वेदे श्रोद्धते स्याद्विजोद्धतिः ॥ इदानीमिद्युद्धार्थमिति वृत्तिमतः े पुरा ॥ ५१ ॥ मुमं मूढाशयविदौ विष्णुशेषौ समीपगौ ॥ मध्यमं कांडमुद्धर्तुमनुज्ञातौं मयैव तौ ॥ ५२ ॥ अवतीर्यां-शतो भूमौ संकर्षणपतंजली ॥ मुनी भूत्वा मुदोपास्तियोग-कांडकृतौ स्थितौ ॥ ५३ ॥ अग्रिमं ज्ञानकांडं तूद्धरिष्यामिति देवताः ॥ संप्रति प्रतिजाने स्म जानात्येव भवानपि ॥ ५४ ॥ ैजेमिनीयनयांभोधेः शरत्पर्वशशी भव ॥ विशिष्टं कर्मकांडं त्वमुद्धर ब्रह्मणः कृतेः ॥ ५५ ॥ सुब्रह्मण्य इतिरूयाति गमि-च्यसि ततोऽधुना ॥ ब्रह्मापि ते सहायार्थ मंडनो नाम भूसुरः ॥ ५६ ॥ भविष्यति महेंद्रोऽपि सुधन्वा नाम भूमिपः॥ तथेति प्रतिजग्राह विधेरपि विधायनीम् ॥ ५७ ॥ बुधानीक-पतिर्वाणीं सुधाधारामिव प्रभो ॥ अथेंद्रो नृपतिर्भृत्वा प्रजा धर्मेण पालयन् ॥ ५८ ॥ सर्वज्ञोऽप्यसतां शास्त्रे कृत्रिम-

श्रद्धयान्वितः ॥ प्रतीक्षमाणः क्रोंचारीं मेलयामास सौगतान ॥ ५९ ॥ ततः स तारकारातिरजनिष्ट महीतले ॥ भट्टपादा-भिघो यस्य नाशयामास शौगतान् ॥ ६० ॥ ततो महेशः किल केरलेषु श्रीमद्वृषाद्रौ करुणासमुद्रः ॥ पूर्णानदीपुण्यतटे स्वयंभू िंगात्मनानंगधगाविरासीत् ॥ ६१ ॥ तन्नोदितः कश्चन राजशेखरः स्वप्ने मुहुई एतदीयवैभवः ॥ प्रासादमेकं परिकल्प्य सुप्रभं प्रावर्तयत्तस्य समईणं विभोः ॥ ६२ ॥ तस्येश्वरस्य प्रणतार्तिहर्नुः प्रसादतः प्राप्तनिरीतिभावः॥ कश्चित्तद्भ्यासगतोऽग्रहारः कालब्धभिख्योऽस्ति महानम-नोज्ञः ॥ ६३ ॥ कश्चिद्विपश्चिदिह निश्चलघीर्विरेजे विद्या-धिराज इति विश्वतनामधेयः ॥ रुद्रो वृषाद्गिनिलयोऽवत-रीतुकामः पुत्रत्वमाप पितरं यमरोचयत्सः ॥ ६४ ॥पुत्रोभव-त्तस्यपुरात्तपुण्येः सुब्रह्मतेजाः शिवगुर्वभिरूयः ॥ ज्ञाने शिवो यो वचने गुरुस्तस्यान्वर्थनामा कृतिलब्धवर्णः ॥६५॥ तस्यो-पधाम किल संनिहितापंगैका स्नात्वा सदाशिवमुपास्त जले स तस्याः ॥ कंदाशनः कतिचिदेव दिनानि पूर्वं पश्चात्तदास शिवपाद्युगाब्जभृंगः ॥ ६६ ॥ जायापि तस्य विमला निय-मोपतापैश्चिक्केश कायमनिशं शिवमर्चयंती ॥ क्षेत्रे वृषस्य निवसंतमजंसभर्तुःकालोत्यगादिति तयोस्तपतोरनेकः॥६७॥ देवः कृपापरवशो द्विजवेषधारी प्रत्यक्षतां शिवगुरुं गत आ-त्तनिद्रम्। प्रोवाच भोः किमभिवांछसि किंतपस्ते प्रत्रार्थितेति वचनं स जगाद विप्रः ॥ ६८ ॥ पुत्रोस्तु मे बहुगुणः प्रथिता-नुभावः सर्वज्ञतापद्मितीरित आबभाषे॥ दद्यामुदीरितपदं त्नयं तपो मा पूर्णी भविष्यसि गृहं द्विज गच्छ दारैः ॥६९॥ तौ दंपती शिवपरौ नियतौ स्मरंतौ स्वप्नेक्षित गृहगतौ बहुदक्षि-

णान्नैः ॥ संतर्प्य विप्रनिकरं तदुदीरिताभिराशी।भैरापतुरनरूप-मुदं विशुद्धौ ॥ ७० ॥ लग्ने शुभे शुभयुते सुषुवे कुमारं श्री पार्वतीव सुखिनी शुभवीक्षिते च ॥ जाया सती शिवगुरोर्नि-जतुंगसंस्थे सूर्यें कुजे रविसुते च गुरौ च केंद्रे ॥७१॥ अन्यत्र प्रासूत तिष्यशरदामतियातवत्यामेकाशाधिकशतोन चतुःसहरूयाम् ॥३८८९ संवत्सरे विभवनामि शुभे मुहूर्ते राधे सिते शिवगुरोर्गृहिणी दशम्याम्॥ ७२ ॥ यत्पश्यतां शिकारसी कुरुते शमग्यं तेनाकृतास्य जनकः किल शंकराख्याम् ॥ यद्वा चिरायकिल शंकरसंप्रसादाज्जातस्ततो व्यधितशंकरूनामधे-यम् ॥ ७३ ॥ इति बालमृगांकशेखरे सति बालत्वमुपागते-ततः ॥ दिविषत्प्रवराः प्रजिज्ञरे भुवि षट्शास्त्रविदां सतां कुले ॥ ७४ ॥ कमलानिलयः कलानिधर्विमलाख्याद्जनिष्ट भू-सुरात् ॥ भुवि पद्मपदं वदंति यं स विषये न विवादिनां यशः ॥ ७५ ॥ पवनोप्यजनि प्रभाकरात्सवनोन्मीलितकीत्तिमंड-लात् ॥ गलहस्तितभेद्वाद्यसौ किल हस्तामलकाभिधाम-धात् ॥ ७६ ॥ पवमानदशांशतो जनिष्ठवमानांचित यद्यशां-बुधौ ॥ घरणी मथिता विवादिवाक्तरणी येन स तोटकाह्वयः ॥७७॥ उद्भावि शिलाद्सृतुना मद्वद्राद्किद्वनियहैः ॥ समु दंचितकीर्त्तिशालिनं यमुदंकं ब्रुवते महीतले ॥ ७८ ॥ विधि-रास सुरेश्वरो गिरां निधिरानंदगिरिर्व्यजायत ॥ अरुणः सम-भृत्सनंदनो वरुणोऽजायत चित्सुखाह्वयः ॥७९॥ अपरेऽप्य-भवन् दिवौकसः स्वपरेष्याः परविद्विषः प्रभोः ॥ चरणं परिसे-वितुं जगच्छरणं भूसुरपुंगवात्मजाः ॥८०॥ चार्वाकद्शनवि-धानसरोषधातृशापेन गीष्पतिरभूद्भवि मंडनारूयः ॥ नंदी-श्वरः करुणयेश्वरचोदितः सन्नानंदगियीभेषया व्यजनीति

केचित् ॥ ८१॥ ततः श्रीशंकराचार्यो वादैर्वादिगणान् बहुन्। विजित्य शारदापीठमधिरुद्य व्यरोचत ॥:८२ ॥ कचभरवहन पुलोमजायाः कतिचिद्हान्यपर्गभकं यथा स्यात्।।गुरुशिरसि तथा सुधाशनाः स्वस्तरुकुसुमान्यथ हर्षतोऽभ्यवर्षन् ॥ ८३। अथ्संन्यासद्शनामानि मठाम्नाये-१तीर्थाश्रम२वना ३ रण्य ४ गिरि ५ पर्वत ६ सागराः ७। सरस्वती ८ भारती ९ च पुरि १० नीमानि वैद्श ॥ ८४ ॥ चतुर्दिश्च प्रसिद्धासु प्रसिद्धचर्थः सुनामतः ॥ चतुरोऽथः मठान्कृत्वा शिष्यान्संस्थापयद्भिः।। ८५.॥ चकार संज्ञामाचार्यश्रतुणी नामभेदतः ॥ क्षेत्रं च देवतां चैव शिक्तं तीर्थं पृथक्षृथक् ॥८६॥ संप्रदायमथाम्ना-यभेदं च ब्रह्मचारिणाम् ॥ क्रमात् संस्थापयच्छिष्यांश्चतुष्वं-पि मठेषु च ॥ ८७ ॥ एवं प्रकल्पयामास लोकोपकरणाय वै ॥ चतुर्णा देवताशक्तिक्षेत्रनामान्यनुक्रमात् ॥८८ ॥ महा-वाक्यानि वेदांशाः सर्वमुक्तं व्यवस्थया॥ उक्ताः श्रीशंकरा-चार्यशिष्यास्तेनैव तेजसा ॥ ८९ ॥ विख्यातास्त्रिषु लोकेषु आचार्या ऋषिपूजिताः॥गुरुभक्तिसमायुक्ता गुरुवंदनतत्पराः ॥ ९० ॥ पद्मपादः सुरेशश्च हस्तामलकत्रोटकौ ॥ शंकराचा-र्यवर्यस्य शिष्या भाष्यकृतः स्मृताः॥ ९१ ॥ पश्चिमे द्वार-काल्ये तु मुठे वै पद्मपादंकः ॥ पूर्वे गोवर्द्धनमठे हस्तामलक-संज्ञकः ॥ ९२ ॥ उत्तरस्यां श्रीमठे तु नाम्ना त्रोटक एव च ॥ द्क्षिणस्यां च शृंगेयां सुरेश्वर इति स्मृतः ॥ ९३ ॥ आधुनि-ककल्पिताम्नायचंद्रिकायां विशेषः प्रथमः॥पश्चिमामायो द्वार-

१ टि. एतद्द्रारकापीठाधिकारिणः पद्मपादाचार्यानुवार्तिनः आचार्याः पुरा यवनाद्युपद्भताः द्वारका-पाठं विहाय दक्षिणदेशे श्रंक्षेयाः समीपे मुलवागलग्रामे मठं परिकल्पयामासुः । तिच्छिष्यपरंपरागतो यतिवर्यः श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यः सदानंदतीर्थाख्यआचार्यः अधुनाविशा नतेइतिसुप्रसिद्धतरम् ।

कामठ उच्यते ॥ कीटवारः सप्रदायस्तत्र तीर्थाश्रमी शुभौ ॥९४॥द्वारकारूयं हि क्षेत्रं स्यादेवः सिद्धेश्वरः स्मृतः ॥ शक्ति-स्तत्र भद्रकाली ह्याचार्यः पद्मपादकः ॥९५॥ विख्यातं गोम-तीतीर्थं सामवेदश्च तद्गतम् ॥ जीवात्मपरमात्मैक्यबोधो यत्र भविष्यति ॥ ९६ ॥ विख्यातं तन्महावाक्यं वाक्यं तत्त्वम-सीति च ॥ सामवेदप्रपाठी च तत्र धर्मं समाचरेत् ॥ ९७ ॥ पूर्वाम्नायो द्वितीयस्तु गोवधनमुठःस्मृतः॥भोगवारःसंप्रदानो बनारण्ये पदे स्मृते॥९८॥तस्मिन्देवो जगन्नाथः पुरुषोत्तमसं-ज्ञकम् ॥ क्षेत्रं च विमलादेवी हस्तामलकदेशिकः॥९९॥ ख्यातं महोद्धिस्तीर्थं ब्रह्मचारीप्रकाशकः।।महावाक्यंचत्रत्रोक्तं प्रज्ञानं ब्रह्म चोच्यते॥१००॥ऋगाह्वयस्तस्यवेदस्तत्र धर्मं समाचरेत्॥ तृतीयस्तूत्तराम्नायो ज्योतिर्नामा मठोभवत् ॥१॥ श्रीमठश्रे-ति वा तस्य नामांतरमुदीरितम् ॥ आनंदवारो विज्ञेयः संप्रदा-योस्य सिद्धिदः॥२॥पदानि तस्यगीतानि गिरिपर्वतसाग्राः॥ बद्यीश्रमकं क्षेत्रं देवो नारायणः स्मृतः ॥ ३ ॥ पूर्णागिरी च देवी स्यादाचार्यस्रोटकः स्मृतः ॥ तीर्थं चालकनंदाल्य ह्यानंदो ब्रह्मचार्यभूत्॥४॥अयमात्माब्रह्म चेति महावाक्यमुदा-हृतम् ॥ अथर्ववेदवका च तत्र धर्म समाचरेत् ॥ ५॥ चतुर्थो दक्षिणाम्नायः शृङ्गेर्यां वर्तते मैठः॥मलहानिकरं लिंगं विभांडक सुवृजितम्॥६ ॥यत्रास्ते ऋष्यशृङ्गस्य महर्षेराश्रमो. महान् ॥ वराहो देवता तत्र रामक्षेत्रमुदाहतम् ॥ ७॥ तीर्थं च तुंगभद्राख्यं शक्तिः कामाक्षिकारमृता॥चैतन्यब्रह्मचारीति आचार्यो लोक-विश्वतः ॥८॥ वार्तिकादिब्रह्मविद्याकर्त्ता यो मुनिपूजितः ॥ सुरे-श्वराचार्य इति साक्षाद्वह्मावतारकः ॥ ९॥ सरस्वती पुरी

है. १ श्रेगरीमठस्य शाखामठाः षट्तेषानामानि-कुडली, करवीर, पुष्पागिरी, अवनी, शिवगंगीते.

चेति भारत्यारण्यतीश्वकौ ॥ गिर्याश्रममुखानि स्युः सर्वनामानि सर्वदा ॥ १० ॥ संप्रदायो भूरिवारो यज्जर्वेद उदाह्तः ॥ अहं ब्रह्मास्मि तत्रेव महावाक्यं समीरितम् ॥ ॥ ११ ॥ पृथ्वीघराख्य आचार्य इति वापरिपट्यते ॥ यज्ज-र्वेदप्रपाठश्च तत्र धर्मं समाश्रयेत् ॥ १२ ॥ आद्यायाःकथिताः ह्येते यतीनां च पृथक्पृथक् ।। ते सर्वे चतुराचार्यनियोगेनः यथाक्रमम् ॥ १३ ॥ प्रयोक्तव्याःस्वधमेषु शासनीयास्ततोऽन न्यथा ॥ कुर्वंत एव सत्ततमृटनं घरणीतले ॥ १४ ॥ विरु-द्धाचारसंप्राप्तावाचार्याणां ममाज्ञया ॥ लोकान् संशीलयंत्येव स्वधर्माप्रतिरोधतः ॥ १५ ॥ सिंधुसौवीरसौराष्ट्रमहाराष्ट्रास्त-ी थांतराः ॥ देशाः पश्चिमदिवस्था ये द्वारकामठभागिनः ॥ 🔢 १६ ॥ अंगवंगकर्लिगाश्च मागधोत्कलबर्बराः ॥ गोवर्धन-मठाधीना देशाः प्राचीव्यवस्थिताः ॥१७॥ कुरुकाश्मीरकां-बोजपांचालादिविभागतः ।। ज्योतिर्मठवशादेशाह्यदीचीदिग-वस्थिताः ।। १८ ॥ आंध्रद्वविङकर्णाटकेरलादिप्रभेदतः ॥ शृंगेर्यधीना देशास्ते ह्यवाचीदिगवस्थिताः ॥ १९ ॥ मर्या-दैषा सुविज्ञेया चतुर्भठविधायिनी ॥ तामेतां समुपाश्रित्य आचार्याः स्थापिताः क्रमात् ॥ २०॥ स्वस्वराष्ट्रप्रतिष्ठित्यै संचारः सुविधीयताम् ॥ मठेतु नियतं वास आचार्यस्य न युज्यते ॥ २१ ॥ वर्णाश्रमसदाचारा अस्माभियं प्रसाधिताः॥ रक्षणीयास्त एवैते, स्वेस्वे भागे यथाविधि ॥ २२ ॥ यतोः विनष्टिर्महती धर्मस्यात्र प्रजायते ॥ मांद्यं संत्याज्यमेवात्र दाक्ष्यमेव समाश्रयेत् ॥ २३ ॥ परस्परविभागे तु प्रवेशो न कदाचन ॥ परस्परेण कर्त्तब्य आचार्येण ब्यवस्थितिः॥ ॥ २४ ॥ परिवाडार्यमर्यादां मामकीनां यथाविधि ॥ चतुः-

षीठाधिगां सत्तां प्रयुज्याच्च ष्टथक्पृथक् ॥२५॥ शुचिर्जितं-द्वियोवेदवेदांगादिविशारदः ॥ योगज्ञःसर्वतंत्राणामस्मदास्था-नमाप्तुयात् ॥२६॥ उक्तलक्षणसंपन्नः स्याच्चेन्मत्पीठभागभः वेत्। अन्यथारूढपीठोऽपि नियहाहींमनीषिणाम् ॥ १२७॥ न जातुमठमुच्छिद्याद्धिकारिण्युपस्थिते॥विष्नानामतिबाहुल्या-देष धर्मः सनातनः ॥ १२८॥ एकएवाभिषेच्यःस्यादंतेलक्षण-सम्मतः॥तत्तत्पीठे क्रमेणैव न बहुर्युज्यते कचित् ॥ १२९ ॥ अस्मत्पीठे समारूढः पार्वाडुक्तलक्षणः ॥ अहमेवेति विज्ञे-यो यस्य देव इति श्रुतेः ॥ १३० ॥ सुधन्वनः समीत्सुक्य-िनिर्वृत्यै धर्महेतवे ॥ देवराजोपचारांश्च यथावदनुपालयेत् ॥ ॥१३१॥ केवलं धर्ममुद्दिश्य विभवो बाह्यचेतसाम् ॥ विहि-तश्चीपकाराय पद्मपत्रनयं व्रजेत् ॥ १३२ ॥ सुधन्वा हि महा-राजस्तदन्ये च नरेश्वराः॥ धर्मपारंपरीमेतां पालयंतु निरं-तरम् ॥ १३३ ॥ ब्रह्मक्षत्रकुले भूत्वा भारतीपीठवंचकः ॥ परार्थाच्च्यवते चांते पैशाचीं योनिमाप्रुयात् ॥१३४॥ शारदा-मठ आचार्य आश्रमीख्यो बहूतमः ॥ गोव्धनस्य विज्ञेयो-'ऽरण्यनामा विचक्षणः ॥ १३५ ॥ ज्योतिर्म्ठस्य नियतं पर्व-ताल्यो निगद्यते ॥ शृंगबेरमठे नित्यं भारतीबहुभावनः ॥ ॥ १३६ ॥ निर्णयोऽसौ सुविज्ञेयश्चतुःपीठाधिकारिणाम् ॥ नात्र व्यत्यय आदेयः कदाचिदपि शीलिना ॥ १३७ ॥ मठा-श्चत्वार आचार्याश्चत्वारश्च नियामकाः ॥ संप्रदायाश्चचत्वार एषा धर्मन्यवस्थितिः ॥ १३८ ॥ चातुवर्ण्यं यथायोग्यं वा-ङ्मनःकायकर्मभिः ॥ गुरोः पीठं समर्चेत विभागानुक्रमेण वै ॥ १३९ ॥ घरामालंब्य राजानः प्रजाभ्यः करभागिनः ॥

<sup>्</sup>र दि. योगपट्ट.

कृताधिकारा आचार्या धर्मतस्तद्वदेव हि ॥१४०॥ धर्मी सूल मनुष्याणां स चाचार्यावलंबनः ॥ तस्मादाचार्यसुमणेः शासनं सर्वतोऽधिकम् ॥१४१॥ आचार्याक्षितदंडास्तु कृत्वा पापानि मानवाः॥निर्मलाःस्वर्गमायांति संतः सुकृतिनो यथा॥१४२॥ ताना चार्योपदेशो दंडश्र पालयते तस्माद्राजाचार्यावनिद्याव-निंद्यौ इत्येवं मनुरप्याह ॥ गौतमोपि विशेषतः-विशिष्ट-शिष्टाचारोपि मूलादेव प्रसिध्यति॥१४३॥तस्मात्सर्वप्रयत्नेन शासनं सर्वसंमतम् ॥आचार्यस्य विशेषण ह्यौदार्यभरभागिनः 1। १८८ ॥ धर्मपद्धतिरेषा हि जगतः स्थितिहेतवे ॥सर्व-वणाश्रमाणां हि यथाशास्त्रं विधीयते ॥ १४५ ॥ कृते विश्व-ग्रुरुष्ट्रमा त्रेतायामृषिसत्तमः ॥ द्वापरे व्यास एव स्यात्कला-वत्र भवाम्यहम् ॥१४६॥ माधवीये शंकरविजये इति मुनि-रतितृष्टो युष्य सर्वज्ञपीठं निजमतग्रुरुताय नो युनम्निहेतोः॥ कतिचन विनिवेश्याथर्ष्यशृंगाश्रमादौ मुनिरभ बद्रीं स प्राप कैश्चित्स्वशिष्यैः ॥ १४७॥ इंद्रोपेंद्रप्रधानैस्त्रिदशपरिवृढैः .स्तूयमानः प्रस्नै दिंव्यैरभ्यर्चमानः सरिसहसुवा दत्तहस्ता-बलंबः ॥ आरुह्योक्षाणमय्यं प्रकटितसुजटाजूटचंद्रावतंसः न्धृण्वन्नालोकशब्दं समुदितमृषिभिर्धाम नैजं प्रतस्थे ॥ १४८॥ पांड्वेष्वहितारेशप्रमिते शुभवत्सरे ॥ श्रावणे सितपंचम्यां सिंहे सिद्धो ग्रुरावयम् ॥ १४९ ॥ आनंदगिरिकृते शकर-विजये-कर्मभ्रष्टान् परानंदृदूरान् मुढान्नराधमान् ॥ तान्दृष्ट्वा नारदः शीत्रमाप ब्रह्मपदांतिकम् ॥ १५०॥ भो तात नृत-नमभूजगदेतदर्वाक्चित्रप्रयुक्तिपरिकरिपतकर्मशीलम्॥ काला-दिजातनिगमार्थपरंपरा स्याद्वचर्था तदा यदि भवन्मतम-श्रमाणम् ॥ १५१ ॥ एवं नारदवचनं निशम्य ब्रह्मापि चिरं ध्यात्वा स्वलोकात्प्रत्रमित्रभक्तादियुक्तः शिवलोकं प्राविशत्

अस्तौच तदा संतुष्टः शिव डवाच ॥ १५२ ॥ ब्रह्मन् यथा सुखं गच्छ संतुष्टोऽस्मि तवोक्तितः॥ शंकराचार्यनाम्राहं संभवामि महीतले ॥ १५३ ॥ यद्धितं तव विष्णोश्च तदेवः स्थापयाम्यहम् ॥मम भक्ताबुभौ यस्मात्सत्यं नान्यद्विचितयः ा। १५४ ॥ इति संबोधितो ब्रह्मा प्रणिपत्य महेश्वरम् ॥ सगणः प्राप सत्यारूयं निजलोकमनन्यधीः ॥ १५५ ॥ ततः सुर्वात्मको देवश्चिदंबरपुराश्चितः॥ आकाशिलगुनामा तु विरूयातोऽभून्महीतले ॥ १५६ ॥ तत्र विद्रन्महेंद्र-स्य कुले द्विजगणाश्रिते ॥ जातः सर्वज्ञनामा तु.कश्चिद् द्विजंकुलेश्वरः ॥ १५७ ॥ कामाक्षीति सती चाभूत्तस्य लक्षण-लक्षिता ॥ चिदंबरेश्वरं ध्यात्वा तावुभी प्रापतुः सुताम् ॥ ॥ १५८॥ सा कुमारी सदा ध्यानसक्ताऽभूजज्ञानतत्परा ॥ विशिष्टति च नाम्ना तु प्रसिद्धाभून्महीतले ॥ १५९ ॥ ताम्प्र-मेब्दे विप्राय शांतायाद्धतकर्मणे ॥ प्रददौ विश्वजिन्नामे सर्वन ज्ञोऽस्याः पिता स्वयम् ॥१६०॥ सा सदा पतिमद्वैतंध्यात्वाः काशात्मकं शिवम् ॥ तस्याराधनमत्युप्रमाचकार विवेकिनी॥ ॥ १६१ ॥ तादृशीमपि संत्यज्य ययौ विश्वजिद्दुतम् ॥ अरण्यं तपसे कृत्वा मनो निश्चयतां गतम् ॥ १६२ ॥ तदा-प्रभृति सा नारी चिदंबरमहेश्वरम् ॥ तोषयामास पूजाभिध्यौ-नैरात्मगतैः सदा ॥ १६३ ॥ स देवः सर्वपूर्णीपि तस्या वदनपंकजम् ॥ प्रविश्य विस्मितान् कुर्वञ्जनानन्यान्समा-गतान् ॥ १६४ ॥ महोत्रतेजमा जुष्टा विशिष्टाभूयथांविका ॥ सर्वैः संपूजिता नित्यं पितादिभिरुपाश्रिता ॥ १६५ ॥ अतीते मासगर्भस्य वृद्धिरासीदिनेदिने ॥ चिदंबरेश्वरं कृत्वा यजमानं द्विजोत्तमाः ॥ १६६ ॥ तृतीयादिषु मासेषु चकुः कुर्माणि वेदतः॥प्राप्ते तु दशमे मासि विशिष्टो गर्भगोलतः॥

॥ १६७॥ प्रादुससीन्महादेवः शंकराचार्यनामतः॥ आसी-त्तदा पुष्पवृष्टिदेवसंघैः प्रचोदिता ॥ १६८॥ ततः श्रीशंकरा-चार्यः शैवमतादिभूतवेतालमतांताष्ट्चत्वारिंशन्मतनिराकरणं कृत्वा षण्मतस्थापनं कृतवान् ॥ १६९ ॥ अचक्रांकमलिंगां-कमजटास्थिमनामिषम् ॥ अनासवमनारकं षडस्माभिरनुष्ठि-तम् ॥१७०॥ ततः परं सर्वज्ञः श्रीशंकराचार्यः स्वशिष्यांस्तत्र तत्रविषयेषु प्रेषयित्वा स्वयं स्वेच्छया स्वलोकं गंतुमिच्छु> कांचीनगरे मुक्तिस्थले स्थूलशरीरं सूक्ष्मेंतर्धाय सद्रूपो भूत्वा सक्ष्मं कारणे विलीनं कृत्वा सर्वव्यापकचैतन्यह्रपेणाद्यापि तिष्ठति ॥ १७१ ॥ तत्रत्या ब्राह्मणाः सर्वे शिष्यप्रशिष्याश्च उपनिषद्गीताब्रह्मसूत्राणि पठेतः अत्यंत्राचिस्थले तत्र गंघाक्षतिबल्वतुलसीप्रसृनािदिभिः तच्छरीरसमाधि चक्कः॥ १७२ ॥ ततः प्रत्यहं क्षीरतर्पण-क्षीरात्रनिवेदनादिभिः सर्वोपचारैर्विधिवद्भ्यच्ये ततो महा-पूजादिने श्रीमच्छंकरगुरुमुद्दिश्य बहुयतीनां ब्राह्मणानां पर-ब्रह्मणो धिया स्वाद्रब्रवस्त्राभरणैः पूर्जां चक्कः ॥ १७३ ॥ एवं हि शंकराचार्यग्ररुर्मुक्तिप्रदः सताम् ॥ सर्वव्यापकचितन्यहृपे-णाद्यापितिष्ठति॥१७४॥ अथ श्रीशंकराचार्यपरंपरावर्णनम् ॥ नारायणं १ पद्मभवं २ वसिष्ठं ३ शक्ति ४ च तत्पुत्रपराशरं व॥ ५ व्यासं ६ शुकं गौडपदं ७ महांतं गोविंदयोगीं द्रमथास्य शिष्यम् ॥ १७५॥ श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्ता-ारुकं च शिष्यम् ॥ तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्धहन्सं ातमानतोस्मि ॥ १७६ ॥

तेश्रीबाह्मणोत्पत्तिमार्तण्डाध्याये श्रीशंकराचार्यप्राह्यभीवकथनं नाम प्रकरणं संपूर्णम् ॥ ६०॥ आदितः पद्यसंख्याः ॥ ४९४१॥ अथ यंथांलकारः ॥ श्रीमद्राजसनेयगौतमकुलोत्पन्नोतिविद्या-वतांमान्यो गुर्जरपंडितोपपदकौदीच्यः सहस्राह्मकः ॥ज्योतिः-शास्त्रविशारदोऽतिमतिमाञ्च्छ्रीवेंकटाख्यो द्विजस्तजोहं हार्र-कृष्णसंज्ञक इमं चके विदां प्रीतये ॥ ४९४२ ॥ दक्षिणे सुमहाराष्ट्रदेशेऽस्ति नगरं वृहत् ॥ औरंगाबादनाम्ना वे ख्यातं तत्र जनिर्मम ॥ ४९४३ ॥ ज्योतिषाणवमध्यस्थे षष्ठे वे मिश्र-संज्ञके ॥ अध्यायशतसंग्रुक्ते स्कंघे च परमाद्धते ॥ ४९४४॥ तत्र वे षोडशेऽध्याये ब्राह्मणोत्पत्तिनिर्णयः ॥ संपूर्णतामगा-च्छाके शालिवाहनसंज्ञके ॥ ४९४५॥ त्रिनंदमुनिचंद्रे१७९३ च कार्त्तिकस्यादिवासरे ॥ अत्रावशिष्टो यो भागः स तु शेषे भविष्यति ॥ ४९४६ ॥ गणितापद्यसंख्यात्र मुनिवेदांकवेद-काः ॥ मूलमात्रा बुधेज्ञेया ह्यध्याये षोडशे किल ॥४९४७॥ इति श्रीज्योतिर्वित्कुलावतंसवेंकटरामात्मजहारकष्णविनिर्मिते बृह-ज्ज्योतिषाणवे षष्ठे मिश्रस्कंघे ब्राह्मणोत्पत्तिवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

> पुस्तकोंके मिळनेका ठिकाना— खेमराज श्रीकृष्णदास, ''श्रीवेङ्कटेश्वर'' स्टीम् पेस—मुंबई-